प्रकाशक : नागरीप्रचारिग्री समा, काशी सुद्रक : महताबराय, नागरी सुद्रग्रा, काशी प्रथम संस्करग्रा, २५०० प्रतियाँ, संवत् २०१५ वि॰ मूल्य-१८)

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

षष्ठ भाग

रीतिकाल

रीतिबद्ध काव्य ( सं० १७००-१६०० )

संपादक डा० नगेंद्र, एम० ए०, डी० लिट्० श्राचार्य तथा श्रम्यच, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

> नागरीप्रचारिखी सभा, काशी सं० २०१५ वि०

#### प्राक्षथन

यह जानकर मुस्ते बहुत प्रसन्नता हुई कि काशी नागरीप्रचारिणी समा ने हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास के प्रकाशन की सुचितित योजना बनाई है। यह इतिहास १७ भागों में प्रकाशित होगा। हिंदी के प्रायः समी मुख्य निद्वान् इस इतिहास के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि इस शृंखला का पहला भाग, जो लगभग ८०० पृष्ठों का है, छुप गया है। उक्त योजना कितनी गंभीर है, यह इस भाग के पढ़ने से ही पता लग जाता है। निश्चय ही इस इतिहास में न्यापक श्रौर सर्वोगीण दृष्टि से साहित्यक प्रवृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख कित्रयों श्रौर लेखको का समावेश होगा श्रौर जीवन की सभी दृष्टियों से उनपर यथोचित निचार किया जायगा।

हिंदी भारतवर्ष-के बहुत बड़े भूभाग की साहित्यक भाषा है। गत एक हजार वर्ष से इस भूभाग की श्रानेक बोलियों में उत्तम साहित्य का निर्माण होता रहा है। इस देश के जनजीवन के निर्माण में इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संत श्रीर भक्त कियों के सारगर्भित उपदेशों से यह साहित्य परिपूर्ण है। देश के वर्तमान जीवन को समझने के लिये श्रीर उसके श्रामीष्ट लक्ष्य की श्रीर श्राप्तर करने के लिये यह साहित्य बहुत उपयोगी है। इसलिये इस साहित्य के उदय श्रीर विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है।

कई प्रदेशों में बिखरा हुआ साहित्य अभी बहुत अंशों में अप्रकाशित है। बहुत सी सामग्री हस्तलेखों के रूप में देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है। नागरीप्रचारिणी सभा ने पिछले ५० वर्षों से इस सामग्री का अन्वेषण और संपादन का काम किया है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ मी इस तरह के लेखों की खों अऔर संपादन का कार्य करने लगी हैं। विश्वविद्यालयों के शोधप्रेमी अध्येताओं ने भी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन और विवेचन किया है। इस प्रकार अब हमारे पास नए सिरे से विचार और विश्लेषण के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गई है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नए सिरे से अवलोकन किया बाय और प्राप्त सामग्री के आधार पर उसका निर्माण किया जाय।

इस वृहत् हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य को भी स्थान दिया गया है, यह खुशी की बात है। लोकभाषाओं में भ्रमेक गीतों, वीरगाथाश्रो प्रेमगाथाओं तथा लोकोक्तियो भ्रादि की भी भरमार है। विद्वानो का ध्यान इस श्रोर भी गया है, यद्यपि यह सामग्री श्रभी तक श्रिष्ठिकतर श्रिप्रकाशित ही है। लोककथा श्रौर लोककथानकों का! साहित्य साधारण जनता के श्रंतरतर की श्रनुभृतियों का प्रत्यक्त निदर्शन है। श्रपने बृहत् इतिहास की योजना में इस साहित्य को भी स्थान देकर सभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हिंदी माषा तथा साहित्य के विस्तृत श्रीर संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक श्रीर दृष्ट से भी श्रावरयक तथा वांछुनीय है। हिंदी की सभी प्रवृत्तियों श्रीर साहित्यक कृतियों के श्राविकल ज्ञान के बिना इस हिंदी श्रीर देश की श्रन्य प्रादेशिक माषाश्रों के श्रापसी संबंध को ठीक ठीक नहीं समक सकते। इंडो-श्रायेन वंश की जितनी भी श्राधुनिक भारतीय भाषाएँ हैं, किसी न किसी रूप में श्रीर किसी न किसी समय उनकी उत्पत्ति का हिंदी के विकास से घनिष्ठ संबंध रहा है, श्रीर श्राज इन सब भाषाश्रो श्रीर हिंदी के बीच जो श्रनेकों पारिवारिक संबंध हैं उनके यथार्थ निदर्शन के लिये यह श्रत्यंत श्रावरयक है कि हिंदी के उत्पादन श्रीर विकास के बारे में हमारी जानकारी श्रधिकाधिक हो। साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मेलजोल के लिये ही नहीं बल्कि पारस्परिक सद्भावना तथा श्रादान प्रदान बनाए रखने के लिये मी यह जानकारी उपयोगी होगी।

इन सब भागों के प्रकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहुत बड़े श्रमाव की पूर्ति करेगा, श्रीर मैं समस्तता हूँ यह इमारी प्रादेशिक भाषाश्रों के सर्वागीण श्रम्ययन में भी सहायक होगा। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के इस महत्वपूर्ण प्रयत्न के प्रति मैं श्रपनी हार्दिक ग्रमकामना प्रगट करता हूँ श्रीर इसकी सफलता चाहता हूँ।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली । ३ दिसंबर, १६५७

### षष्ठ भाग के लेखक

हा० नगेंद्र हा० भगीरथ मिश्र हा० (श्रीमती) सावित्री सिनहा हा० विजयेंद्र स्नातक हा० श्रोम्प्रकाश हा० सत्यदेव चौधरी हा० वश्वनसिंह हा० मनमोहन गौतम हा० भंगाप्रसाद 'सुमन'

डा० महेंद्रकुमार



## लिखित पृष्ठ

डा॰ नगेंद्र, एम॰ ए॰ डी॰ लिट्॰ स्राचार्य तथा श्रद्यद्ध, हिंदी विमाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

-₹१-₹₹, ७५-१₹₹, १४८-१५५, १८१-१८₹, ₹₹८, ४६४-४६८, ५४६-५४<u>६</u> |

ढा॰ मगीरय मिश्र, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, रीडर, हिंदी विमाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

३८५-४३६ ।

डा॰ र श्रीमती ) सावित्री सिन्हा, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, रीडर, हिंदी विमाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

₹-₹0 |

डा॰ विजयेंद्र स्नातक, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, रीडर, हिंदी विमाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

१६५-१७२, ५०१-५४६ ।

डा॰ श्रोमप्रकाश, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, श्रध्यच, हिंदी विभाग, हंसराज कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

xxo-x02 |

डा॰ सत्यदेव चौधरी, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, प्राध्यापक, हिदी विमाग, इंसराज कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

₹₹-७५, १३१-१४७, १७१-१८१, १८०-३०६, ₹१२-३१७, ११६-३२२, ३२४-३२८, ३२६-१३८, ३४१-३४७, ३५०-३५३, ३५५-३६२, ३६३-३६५, ३६६-३७१, ३७४-३७७ |

## हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना

गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई है श्रीर उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं। पं॰ रामचंद्र शुक्ल ने ऋपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था। उसके पश्चात् हिंदी के विषयगत, खंड श्रीर संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए श्रीर श्राचार्य पं• हजारीप्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सन् १६५२ ई० ) तक इतिहासो की संख्या पर्याप्त बड़ी हो गई। सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्र्य तथा सं० २००६ वि० में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यभाषा होने की घोषणा होने के बाद हिंदी भाषा श्रौर साहित्य के संबंध में जिज्ञासा बहुत जाग्रत हो उठी। देश में उसका विस्तार-चेत्र इतना बड़ा, उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंबी श्रौर विविधता इतनी श्रिषक है कि समय समय पर यदि उनका आकलन, संपादन तथा मल्यांकन न हो तो उसके समवेत श्रीर संयत विकास की दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय। ग्रतः इस बात का श्रनुभव हो रहा था कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास प्रस्तृत किया जाय। नागरीप्रचारिग्री सभा ने श्राश्विन, सं० २०१० वि० में हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना निर्घारित और स्वीकृत की। इस योजना के श्रांतर्गत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा सर्वोगीशा इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय तथा इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसके श्रद्यतन इतिहास तक का कमबद्ध एवं धारावाही वर्णन तथा विवेचन इसमें समाविष्ट है। इस योजना का संघटन, सामान्य सिद्धांत तथा कार्यपद्धति संहोप में निम्नाकित है:

#### प्राक्तयन-देशरत्र राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद

| भाग         | विषय और काल                      | ' संपादक                  |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| प्रथम भाग   | हिदी साहित्य की पीठिका           | डा • राजवली पांडेय        |
| द्वितीय भाग | हिंदी भाषा का विकास              | डा॰ भीरेंद्र वर्मा        |
| तृतीय भाग   | हिंदी साहित्य का उदय श्रौर विकास |                           |
|             | १४०० वि० तक                      | डा • इजारीप्रसाद द्विवेदी |
| चतुर्थ भाग  | भक्तिकाल ( निर्गुण भक्ति ) १४००- |                           |
|             | १७०० वि०                         | पं॰ परशुराम चतुर्वेदी     |
| पंचम भाग    | भक्तिकाल ( सगुगा भक्ति ) १४००-   | •                         |
|             | १७०० वि०                         | डा॰ दीनदयालु गुप्त        |

ढां • मनमोहन गौतम, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राच्यापक, हिंदी बिभाग, दिल्ली कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

1 \$ 38-308

डा॰ बच्चनसिंह, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी विश्वविद्यालय, काशी।

258-30E |

डा॰ श्रंबाप्रसाद 'सुमन', एम॰ ए॰, पी-एव॰ डी॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़।

१५६-१६४।

डा॰ महिंद्रकुमार, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, खालसा कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

३०६-३११, ३१७-३१६, ३२२-३२४, ३२८-३२६, ३३६-३४१, ३४५-३४६, ३४८-३५०, ३५३-३५५, ३६२-३६३, ३६५-३६६, ३७१-३७४, ३७७-३८४।

र्श्वगारकाल (रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० हा । नगेद षष्ठ भाग शृंगारकाल (रीतिमुक्त ) १७००-सप्तम भाग १६०० वि० पं॰ विश्वनाथप्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का श्रम्युत्थान (भारतेंदुकाल) श्रष्टम भाग १६००-५० वि० श्री विनयमोहन शर्मा हिदी साहित्य का परिष्कार (द्विवेदीकाल) नवम भाग १६५०-७५ वि० डा॰ रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल १६७५-दशम भाग ६५ वि० पं॰ नंददुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (नाटक) एकादश भाग १६७५-६५ वि॰ श्री जगदीशचंद्र माथुर हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( उपन्यास, द्वादश भाग कथा, श्राख्यायिका ) १६७५-ध्य वि० हा० श्रीकृष्णलाल त्रयोदश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल १९७५-ध्य वि॰ श्री लदमीनारायण 'सुघांशु' चतुर्दश भाग हिंदी साहित्य का श्रद्यतनकाल डा॰ रामश्रवध द्विवेदी १६६५-२०१० पंचदश भाग हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान डा॰ विश्वनायप्रसाद षोडश भाग हिंदी का लोकसाहित्य म० पं० राहुल सांकृत्यायन हिंदी का उन्नयन डा॰ संपूर्णीनंद सप्तदश भाग

१—हिंदी साहित्य के विभिन्न कालो का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक श्रीर साहित्यिक प्रवृत्तियों के श्राधार पर किया गया है।

२—व्यापक सर्वोगीण दृष्टि से साहित्यक प्रवृत्तियों, श्रादोलनो तथा प्रमुख किनयो श्रीर लेखको का समावेश इतिहास में होगा श्रीर जीवन की सभी दृष्टियों से उनपर यथोचित विचार किया जायगा।

३—साहित्य के उदय श्रीर विकास, उत्कर्ष तथा श्रपकर्ष का वर्णन श्रीर विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकीण का पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात् तिथि- क्रम, पूर्वापर तथा कार्य-कारण-संबंध, पारस्परिक संघर्ष, समन्वय, प्रभावग्रहण, श्रारोप, त्याग, प्रादुर्भाव, श्रांतर्भाव, तिरोभाव श्रादि प्रक्रियाश्रो पर पूरा ध्यान दिया जायगा।

४—संतुलन श्रौर समन्वय—इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के समी पच्चों का समुचित विचार हो सके। ऐसा न हों कि किसी पच्च की उपेचा हो जाय श्रौर किसी का श्रितिरंजन। साथ ही, साहित्य के सभी श्रंगो का एक दूसरे से संबंध श्रीर सामंजस्य किस प्रकार से विकसित श्रीर स्थापित हुआ इसे स्पष्ट किया जायगा। उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख श्रीर प्रतिपादन उसी श्रंश श्रीर सीमा तक किया जायगा जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होगे।

- ५—हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशास्त्रीय होगा । इसके श्रंतर्गत विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीचा श्रौर समन्वय किया जायगा । विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्नलिखित की मुख्यता होगो :
  - (१) शुद्ध साहित्यिक दृष्टि श्रलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना श्रादि।
  - (२) दार्शनिक।
  - (३) सांस्कृतिक।
  - (४) समाजशास्त्रीय।
  - (५) मानववादी, स्रादि।
- ६—विभिन्न राजनीतिक, मतवादो श्रौर प्रचारात्मक प्रभावो से बचना होगा। जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरच्च्या श्रावश्यक होगा।
- ७--साहित्य के विभिन्न कालों में विभिन्न रूप में परिवर्तन श्रौर विकास के श्राधारभूत तत्वों का संकलन श्रौर समी च्या किया जायगा।
- प्रमाणो पर सम्यक् विचार किया जायगा। सबसे अधिक संतुलित और बहुमान्य सिद्धांत की ओर संकेत करते हुए भी नवीन तथ्यो और सिद्धांतो का निरूपण संभव होगा।
- ६—उपर्युक्त सामान्य सिद्धांतो को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के संपादक श्रपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल को इतिहास की व्यापक एकरूपता श्रौर श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा।

#### पद्धति

- १—प्रत्येक लेखक श्रौर किव की उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया जायगा श्रौर उसके श्राधार पर ही उनके साहित्य देत्र का निर्वाचन श्रौर निर्धारण होगा तथा उनके जीवन श्रौर कृतियों के विकास में विभिन्न श्रवस्था श्रो का विवेचन श्रौर निदर्शन किया जायगा।
- २—तथ्यो के आधार पर सिद्धांतो का निर्धारण होगा, केवल कल्पना और संमितयो पर ही किसी किव अथवा लेखक की आलोचना अथवा समीद्धा नहीं की जायगी।

३--प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाग्र तथा उद्धरग्र स्नावश्यक होगे।

४—लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा—संकलन, वर्गी-करण, समीकरण, संतुलन, आगमन आदि ।

५--- भाषा श्रीर शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी।

६ - प्रत्येक खंड के स्रंत में संदर्भ ग्रंथो की सूची स्रावश्यक होगी।

यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वानों के सहयोग, द्रव्य तथा समय की अपेक्षा है। बहुत ही संतोष और प्रसन्नता का विषय है कि देश के सभी सुधियों तथा हिंदीप्रेभियों ने इस योजना का स्वागत किया है। संपादकों के अतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या ने सहष् अपना सहयोग प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के अन्य अनुभवी मर्मशों से भी समय समय पर बहुमूल्य परामर्श होते रहते हैं। भारत की केद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार आर्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं और होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी सभा इन सभी विद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुभिवतकों के प्रति कृतज्ञ है। आशा की जाती है कि हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा।

इस योजना के लिये विशेष गौरव की बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय-गगाराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डा॰ राजेंद्रप्रसाद जी का अशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी साहित्य के बहुत् इतिहास का प्राक्कथन लिखकर उन्होंने इस योजना को महान् बल श्रीर प्रेरणा दी है। सभा इसके लिये उनकी अत्यंत श्रनुग्रहीत है।

नागरीप्रचारि**ग्णी** सभा, काशी

राजबली पांडेय संयोजक, हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

## संपादकीय वक्तव्य

'हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास' का षष्ट माग 'रीतिकाल' श्रापके समन्न प्रस्तुत करते हुए हमे वास्तव में संतोष है।

श्रनेक कारणो से हमने परंपरासिद्ध 'रीतिकाल' नाम ही ग्रहण किया है। 'शृंगार काल (रीतिबद्ध)' नही। यो तो दोनो में कोई मौलिक मेद नहीं है, फिर भी 'शृंगार' की श्रपेचा 'रीति' शब्द ही हमारे दृष्टिकोण के श्रिष्ठिक निकट है। इस साधारण से परिवर्तन के लिये हम इतिहास के मूल श्रायोजको से ज्ञमा-याचना करते हैं।

हमारे संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम इसकी अपूर्णताओं से परिचित हैं, किंतु हमारी यह निश्चित घारणा है कि बृहत् इतिहास का श्रायोजन हिंदी के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। इसमे संदेह नहीं कि यह आयोजन जितना विराट् है उतना ही दु:साध्य भी, श्रतः हमें विश्वास है कि इसकी श्रपूर्ण सफलता भी श्रपने श्रापमें बड़ी सिद्धि होगी। इसी दृष्टि से हम श्रपने प्रयास से श्रसंतुष्ट नहीं हैं। इस जानते हैं कि श्रनेक विद्वानों का समवेत उद्योग होने के कारण इसमें वांछित एकान्विति नहीं है: 'यथावत् सहमाव' से कार्य करने पर भी श्रनेक की एकता लाचिशाक अर्थ में ही संभव हो सकती है; और वह इसमें है, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रस्तुत खंड में हमने पुनरावृत्ति, परस्परविरोध श्रादि दोषो को बचाने का भरसक प्रयत्न किया है। कम से कम मूल प्रतिपाद्य में ये दोष नहीं हैं। विवेचन में भी इनके परिहार का प्रयत्न किया गया है, कितु उसके विषय में पूर्ण श्राश्वासन देना समीचीन नहीं होगा क्योंकि सूक्ष्म मतमेद का एकात निराकरण सर्वथा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी कतिपय तुटियाँ सुधी आलोचको को दृष्टिगत हो सकती हैं, पर इम उनकी प्रत्याशा मात्र से श्रातंकित होना नहीं चाहते, श्रागामी संस्करण में वास्तविक न्रुटियो के परिशोधन का आश्वासन अवश्य दे सकते हैं। यहाँ यह भी निवेदन कर देना अनुचित न होगा कि हमारे इस विनम्न प्रयास में कतिपय गुण भी है—जैसे, (१) हिंदी रीतिकाव्य की प्रवृत्तियों का ऐसा विस्तृत श्रौर प्रामाणिक विवेचन श्रापको श्रन्यत्र नहीं मिलेगा, (२) रीतिकाव्य के कला-वैमन का इतना सांग निश्लेषणा इससे पूर्व नही हुन्ना, (३) रीतिन्नाचार्यों का इतना सटीक श्रौर सप्रमाण परीच्या पूर्ववर्ती किसी इतिहास ग्रंथ में नहीं है, (४) प्रस्तुत प्रंथ में ऐसे अनेक रीतिकवियों के जीवनचरित तथा कवित्व एवं आचार्यकर्म का निवेचन प्रस्तुत किया गया है जिनका श्रन्यत्र उल्लेख मात्र है, या उल्लेख भी नहीं है। श्रतः श्रनेक दोषों के रहते हुए भी इसका श्रपना मूल्य होगा, ऐसी श्राशा - करना कदाचित् मिथ्या गर्व न होगा । हमें यह स्वीकार करने में तिनक भी संकोच नहीं है कि ग्रंथ के गुण हमारे सहयोगी लेखकों के हैं श्रौर उसके सभी दोष हमारे श्रपने हैं। इन विद्वान् मित्रों ने श्रत्यंत उदारतापूर्वक हमारे सुकावो श्रौर प्रार्थनाश्रों को स्वीकार कर वास्तव में त्रुटियों का संपूर्ण भार हमारे ऊपर ही डाल दिया है श्रौर हम नतशिर होकर उसे ग्रहण करते हैं।

श्रंत में सभा के श्रिधकारिवर्ग, विशेषकर वृहत् इतिहास के संयोजक डा॰ राजवली पाडेय श्रीर उनके कर्मठ सहयोगियों के प्रति सभी प्रकार की सहायता के लिये कृतज्ञताज्ञापन कर हिंदी के इस महान् यज्ञ में यह इम नन्य श्राहुति श्रिपंत करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय, } दिल्ली : वसंत पंचमी, सं० २०१५ वि० }

नगेंद्र

## संकेतसारियी

| श्रक् ना॰            | श्रुकबरनामा                       |
|----------------------|-----------------------------------|
| श्र० चं०             | श्रलंकार चंद्रोदय (रिसक सुमति)    |
| श्र॰ द॰              | श्रलंकारदर्पेग ( महाराज रामसिंह ) |
| श्र॰ मा॰             | <del>श्र</del> मिनवभारती          |
| त्र० ५० मं०          | श्रलंकार-भ्रम-भंजन ( ग्वाल )      |
| श्र० म० मं०          | श्रलंकारमियां जरी (ऋषिनाथ)        |
| म्र० शे॰             | श्र <b>र्लकारशे</b> खर            |
| श्र॰ स॰              | श्रलंकारसर्वस्व                   |
| श्र॰ इ॰              | . श्रब्दुलहमीद                    |
| इं॰ प्रो॰            | इंग्लिश प्रोच स्टाइल              |
| इ० ना०               | इबारलनामा                         |
| <u>ए</u> का॰         | एकावली                            |
| ऐ॰ ना॰               | ऐनल्स स्राव् राजस्थान ( टाह )     |
| श्रौ॰ डी॰            | श्रीरंगजेव ऐंड द डीके श्राव मुगल  |
|                      | एंपायर ( लेनपूल )                 |
| श्रौ० वि० च <b>∙</b> | श्रीचित्यविचारचर्चा               |
| क् क त               | कविकुलकल्पत <b>र</b>              |
| <b>फ</b> ० कु० कं०   | कविकुलकंठाभरण ( दूलह )            |
| <b>ন্ধ</b> ০ সি০     | कविप्रिया (केशवदास)               |
| क० र० वि०            | कविता-रस-विनोद ( जनराज )          |
| क० वि०               | कविवर विहारी ( र <b>का</b> कर )   |
| দা০ স্থ০             | <b>फा</b> न्यालंकार               |
| <b>দা০ স্মন্তু০</b>  | <b>काव्यानुशासन</b>               |
| দা০ স্থা০            | ्काव्यादशे                        |
| দ্ধা০ স্থা০ স০       | कान्यादर्श, प्रमा टीका            |
| <b>फा</b> जिमी       | <b>का</b> जिमी                    |
| का॰ प्र॰             | काव्यप्रकाश                       |
| का॰ प्र॰ प्र॰        | कान्यप्रकाश, प्रदीप टीका          |
| का॰ प्र० बा॰         | काव्यप्रकाश, वालवोधिनी टीका       |
| का• मी०              | काव्यमीमां <b>बा</b>              |

कान्यविलास ( प्रतापसाहि ) का० वि० काव्यालंकारसारसंग्रह का० सा० सं० का० सू० वृ० काव्यालंकारसूत्रवृत्ति कुक केब्रिज हिस्ट्री श्राव् इंडिया कें हि० खफी खॉ खफी खाँ खु० चं० खुशहालचंद चित्रचंद्रिका (काशिराज) चि० चं० चित्रमीमांसा ( जगतसिंह ) चि० मी० जगद्विनोद (पद्माकर) ज॰ वि॰ जायसी प्रंथावली (शुक्क ) ना० ग्रं० टाड्स पर्सनल नैरेटिव टा० प० नै० ट्रैवर्नियर ट्रैव० ट्विलाइट श्राव् द मुगल्स (परसीवल <u>ट</u>िव० स्पियर्ष ) डच डायरी ( बैलेनटाइन ) ड० डा० तुलसीभूषरा (रसरूप) तु० भू० दक्खिनी का गद्य श्रौर पद्य (श्रीराम शर्मा) द० ग० प० द प्राब्लेम श्राव् स्टाइल द० प्रा० दशरूपक द० रू० द लिस्ट भ्राव्द संस्कृत राइटर्स भ्राव् द० लिस्ट० शाहजहाँज रेन इन ए विन्लियोग्रैफी श्राव् मुगत इंडिया ( श्रीराम शर्मा ) दीपप्रकाश ( ब्रह्मदत्त ) दी० प्र० ध्वन्यालोक ध्वत्या० ध्वन्यालोकलोचन ष्व० लो० नाट्यशास्त्र ( भरत ) ना० शा० पीटर मंडी पी॰ मं॰ पृथ्वीराज रासो पृ० रा० पोएटिक्स ( स्त्ररिस्टोटल् ) पोए० प्राइवेट जर्नल श्राव लार्ड हेस्टिग्ज प्रा० हे० बर्नियर्से ट्रैवेल्स वर्नियर बिहारी रत्नाकर बि० र० बिहारी सतसई बि० स०

#### ( ३ )

भावप्रकाश भा० प्र० भाषाभूषग् ( श्रीघर ) भा० भू० भारतीभूषण गिरिधरदास ) भार० भू० मतिराम ग्रंथावली म० ग्रं० मनरिकमा मन० मनूची मनूची मिरातए श्रहमदी मि० श्र० मिरात-उल्-खयाल मि० ख० मिश्रबंधु विनोद मि० वि० रघुनाथ श्रलंकार ( सेवादास ) ₹० ग्र० रसगंगाधर र० गं० रसपीयूषनिधि (सोमनाथ) र० पी० नि० रसप्रदीप (प्रभाकर मह ) To No रसिकप्रिया (केशवदास ); र० प्रि० रसमंजरी र० मं० रिकमोइन (रघुनाथ) र० मो० रसरंग (ग्वाल) र० रं० रसरहस्य ( कुलपति ) र० र० रिंक रसाल (कुमारमणि) र० रसा० रसराज रसराज राजपूत प्यूडैलिज्म रा० पयू० रा० सं० सि० सा० राधावल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत श्रीर साहित्य री० दे० रीतिकाव्य की सूमिका तया देव श्रीर उनकी कविता ( डा॰ नगेद्र ) रीतिकाव्य की भूमिका (डा॰ नगेंद्र) री० मू० रैं० रि० रैंबल्स ऐंड रिकलेक्शंस ( स्लीमन ) लाहोरी लाहोरी वारिस वारिस व० जी० वक्रोक्तिजीवितम् वि० प० विद्यापति पदावली व्यं० कौ० व्यंग्यार्थकौमुदी (प्रतापसाहि ) शि० सि० स० शिवसिंह सरोज श्रं० मं० शृंगारमंजरी श० र० शब्दरसायन

ষ্ঠু স श्टंगारप्रकाश शृं० वि० श्रंगारविलास (सोमनाय) शि० भू० शिवराजभूषग् सं० पा० संगीत पारिजात सरस्वतीक ठाभर्ग स॰ कं॰ भ॰ साहित्यदर्पग सा० द० साहित्य ृसुधानिधि ( नगतसिह ) सा॰ सु० नि० सि॰ मु॰ पें॰ सिक्सटीय ऐंड सेवेनटीय सेंचरी मैनस्क्र-प्ट्स ऐंड ऐलबम्स आव् मुगल पेटिंग्ज सुधानिधि सुधा• सु॰ वि• **युजानविनोद** स्• सा• सूरसागर इमी॰ श्रइ• हमीदुद्दीस श्रहकाम हिस्ट्री श्राव शाहजहाँ श्राव दिल्ली हि• दि• ( डा॰ बनारसीप्रसाद ) हिंदी भाषा श्रीर साहित्य (श्यामसुंदरदास) हिं• भा• सा• हित तरंगिगी हि• त० हिं० सा॰ इ॰ हिंदी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्क) हिंदी साहित्य ( इ॰ प्र॰ द्विवेदी ) हिं० सा० हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास हिं का इ हिंदी श्रलंकार साहित्य हिं श्र॰ सा०

हिं० री० सा०

हिंदी रीति साहित्य

# विषय-सूची

|                                                          | पृ० स०     |
|----------------------------------------------------------|------------|
| प्राक्क्यन                                               |            |
| षष्ठ भाग के लेखक                                         |            |
| तिखित पृष्ठों का विवरण                                   |            |
| बृहत् इतिहास की योजना                                    |            |
| संपादकीय वक्तव्य                                         |            |
| संकेतसारिणी                                              |            |
| प्रथम खंड                                                |            |
| भूमिका                                                   |            |
| प्रयम स्रध्याय : परिस्थितियाँ                            | ₹—₹०       |
| १ कला तथा साहित्य का राजकीय संरत्नुगा                    | R          |
| २ शाहजहाँ के बाद                                         | <b>Ę</b> , |
| र मुगल दरबार से हिंदी का संबंधविच्छेद                    | ٤          |
| ४ राजनीतिक श्रौर सामाजिक दुर्व्यवस्था                    | ११         |
| ५ विलासप्रधान जीवनदर्शन तथा पतनोन्मुख युगधर्म            | १३         |
| ६ घार्मिक परिस्थितियाँ                                   | १७         |
| ७ कला की स्थिति                                          | 38         |
| (१) चित्रकला                                             | 38         |
| (२) स्थापत्यकला                                          | २३         |
| (३) संगीतशास्त्र तथा फला                                 | २६         |
| दितीय श्रप्याय : <b>रीतिकाव्य का शास्त्रीय पृष्टाधार</b> | ३१–१४७     |
| १ रीतिशास्त्र का स्त्रारंम                               | ₹१         |
| (१) वेद वेदांग                                           | ३१         |
| (२) व्याकरग्रशास्त्र                                     | ३२         |
| (३) दर्शन                                                | ३२         |
| (४) काव्यशास्त्र का वास्तविक स्त्रारंम                   | ३३         |
| २ रस संप्रदाय                                            | ३३         |
| (१) प्रचलित मेद                                          | ३४         |
| . (२) भ्रप्रचित मेद                                      | ₹४         |
| (३) मद्द लोल्लट                                          | ३५         |
| (४) शंकक                                                 | Χo         |

|            | (५) भट्ट नायक                                           | ४३         |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|
|            | (६) श्रमिनवगुप्त                                        | 84         |
|            | ( ७ ) मरतसूत्र की व्याख्या                              | ४६         |
| ş          | श्रलंकार संप्रदाय श्रीर रस                              | ¥۲         |
|            | (१) श्रलंकारवादी श्राचार्य                              | ሄፍ         |
|            | (२) श्रलंकारवादियों द्वारा रस की महत्वस्वीकृति          | 38         |
|            | (३) श्रलंकारवादियो द्वारा रस का श्रलंकार में श्रंतर्भाव | ५०         |
|            | (४) रसवादियों तथा कुंतक द्वारा श्रलंकारवादियों का खंड   | न ५३       |
| 5          | ध्वनि संप्रदाय श्रौर रस                                 | યુહ        |
|            | (१) ध्वनिवादी श्राचार्य श्रौर रस                        | પ્રહ       |
|            | (२) रसः ध्वनिका एक मेद                                  | યુર્હ      |
|            | (३) रसध्वनि : ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट मेद                 | ५८         |
| £          | श्रलंकार संप्रदाय                                       | ६१         |
|            | (१) उपक्रम                                              | ६१         |
|            | (२) त्रलंकारवादी श्राचार्य                              | ६१         |
|            | (३) ध्वनिवादी स्राचार्य स्रौर स्रलंकार                  | ६३         |
|            | (४) म्रलंकार का लच्च्या                                 | ξY         |
|            | (५) त्र्रालंकारों की संख्या                             | ६६         |
|            | (६) स्रलंकारों का वर्गीकरण                              | ६७         |
|            | (७) त्रालंकारो के प्रयोगों में श्रौचित्य                | ६६         |
|            | (८) त्रलंकार संप्रदाय त्र्यौर हिंदी रीतिकालीन-श्राचार्य | ७₹         |
| ₹•         | रीति संप्रदाय                                           | <b>૭</b> ૫ |
|            | (१) रीति की परिभाषा श्रौर स्वरूप                        | ৬८         |
|            | (२) रीति सिद्धांत का म्रान्य सिद्धांतो के साथ संबंध     | 5.         |
|            | ( श्र ) रीति तथा श्रलंकार                               | 50         |
|            | ( श्रा ) रीति श्रीर वकोक्ति                             | दर         |
|            | ( इ ) रीति श्रौर ध्वनि                                  | 독          |
|            | ( ई ) रीति श्रौर रस                                     | 5          |
|            | (३) रीति सिद्धांत की परीचा                              | <b>دبر</b> |
|            | (४) रीति के मूलतत्व                                     | 독          |
|            | (५) रीति के प्रकार                                      | \$3        |
|            | (६) बाह्य श्राभार                                       | \$3        |
| <b>; ₹</b> | वक्रोक्ति संप्रदाय                                      | 88         |
| ٠          | (१) कुंत्कप्रस्तुत वक्रोक्ति संप्रदाय                   | <b>}••</b> |

| (२) वकोक्ति श्रौर रस                                | १०३                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| (३) रस श्रौर वक्रोक्ति का संबंध                     | १०५                      |
| ( ४ ) श्रलंकार सिद्धात श्रीर वक्रोक्ति सिद्धांत     | १०६                      |
| ( श्र ) साम्य                                       | १०६                      |
| ( स्त्रा ) वैषम्य                                   | १०७                      |
| (५) वक्रोक्ति सिद्धांत श्रौर ध्वनि सिद्धांत         | १०६                      |
| ( श्र ) मेदप्रस्तारगत साम्य                         | ११•                      |
| (६) वक्रोक्ति श्रौर व्यं <del>ज</del> ना            | <b>११</b> •              |
| (७) निष्कर्ष                                        | १११                      |
| ( ८ ) वक्रोक्ति सिद्धांत की परीद्या                 | ११२                      |
| १२ ष्विन संप्रदाय                                   | ११५                      |
| (१) पूर्वेवृत्त                                     | ११५                      |
| (२) ध्वनि का स्तर्थ श्रौर परिभाषा                   | ११६                      |
| (३) ध्वनि की प्रेरणाः स्कोट सिद्धांत                | 3\$\$                    |
| (४) ध्वनि की स्थापना                                | १२१                      |
| ( ५ ) स्रभिघार्य स्त्रीर घ्वन्यर्थ का पार्थंक्य     | १२४                      |
| (६) ग्रन्वित श्रर्थं की व्यंजना                     | १२५                      |
| ( ७ ) ध्वनि के मेद                                  | १२८                      |
| ( श्र ) लच्च्यामूलाध्वनि                            | १२८                      |
| ( श्रा ) श्रमिधामूलाष्वनि                           | १२६                      |
| (८) घ्वनिकी व्यापकता                                | १३•                      |
| (६) ध्वनि श्रौर रस                                  | १३•                      |
| ( १० ) ध्वनि के श्रनुसार काव्य के मेद               | १३०                      |
| (११) ध्वनि में श्रन्य सिद्धांतों का श्रांतर्भीव     | १३१                      |
| ( १२ ) उपसंहार                                      | १३२                      |
| <b>१३</b> नायक-नायिकामेद                            | <b>१</b> ३३              |
| (१) पृष्ठाघार                                       | १३३                      |
| (२) नायक-नायिकामेद निरूपक स्त्रान्वार्य श्रौर ग्रंथ | १३५                      |
| (३) नायक तथा नायिकामेदोपमेद                         | १३७                      |
| (श्र) नायकमेद                                       | १३७                      |
| (श्रा) नायिकामेद                                    | १३८                      |
| (४) नायक-नायिका-भेद परीच्चग्रा                      | ₹४•                      |
| (५) नायक-नायिका-मेद श्रीर पुरुष                     | १४५                      |
| तृतीन श्रध्याय : रीतिकाव्य का साहित्यिक आधार        | १४ <b>५</b> -१४ <b>४</b> |
|                                                     |                          |

# ( ४ ) द्वितीय खंड

| सामान्य विवेचन                                       | १५७      |
|------------------------------------------------------|----------|
| प्रथम श्रध्याय : सामान्य विवेचन                      | '१४६-/६४ |
| १ साहित्य का काल विभाग                               | १५६      |
| २ नामकरण का दुहरा प्रयोजन श्रीर नामकरण का श्राधार    | १५६      |
| ३ रीति कवियो की व्यापक प्रवृत्ति                     | १६०      |
| (१) प्रधान रस श्टंगार                                | १६१      |
| (२) शृंगार संवलित भक्ति                              | १६१      |
| ४ रीतिमुक्त प्रवाह                                   | १६३      |
| ५ नामकरण की उपयुक्तता                                | १६३      |
| द्वितीय श्रध्याय : सीमानिर्धारण                      | १६४-१७२  |
| तृतीय श्रध्याय: खपलब्ध सामग्री के भूल स्रोत          | १७३-१७८  |
| चतुर्थं श्रध्याय : रीति की व्याख्या                  | १७६–१८४  |
| १ 'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति, लत्त्र्गा श्रौर इतिहास | १७६      |
| २ रोतिकाव्य की प्रेरगा श्रौर स्वरूप                  | १८१      |
| पंचम ऋध्याय : रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ  | १८४–२७६  |
| १ वातावरणः मनोवैज्ञानिक परिवर्तन                     | १८४      |
| २ प्रमुख प्रतिपाद्यन                                 | १८७      |
| ३ नायिकामेद                                          | १८८      |
| ४ संयोग                                              | १९३      |
| (१) कल्पना या स्मृतिजन्य श्रनुभाव                    | १९५      |
| (२) हासपरिहास                                        | १६६      |
| ५ वियोग                                              | १६८      |
| (१) मान ( धीरादि, खंडिताएॅ श्रौर मानवती )            | २००      |
| (२) प्रवास                                           | २०१      |
| ६ नख-शिख-वर्णन                                       | २०३      |
| ७ ऋतुवर्णन                                           | २०५      |
| (१) निरपेच्च ऋतुवर्णन                                | २०५      |
| (२) सापेच्च ऋतुवर्णान                                | २०७      |
| (३) ऋतु भ्रौर संयोग वर्णन                            | २०८      |
| (४) ऋतु श्रौर वियोग वर्णन                            | २११      |
| ८ भक्ति श्रौर नीति                                   | र१२      |
| ६ जीवनदर्शन                                          | २१३      |
|                                                      |          |

| १० काव्यरूप                                    | २१५   |
|------------------------------------------------|-------|
| (१) दोहा                                       | २१६   |
| (२) सवैया                                      | २१८   |
| (श्र) भेद                                      | ३१६   |
| ( श्रा ) सामान्य निशेषताऍ                      | २२०   |
| (३) कवित्त (घनाच्त्री)                         | २२३   |
| ११ श्रमिव्यंजना पद्धति                         | १२७   |
| (१) शैली                                       | २२७   |
| ( श्र ) शब्द : नए संबंध श्रौर नवीन श्रर्थवत्ता | २२८   |
| ( त्र्रा ) वातावरण निर्माण : शब्दध्वनि         | 355   |
| ( इ ) विशेषग्र                                 | २३०   |
| (ई) श्राँख                                     | २३१   |
| ( उ ) वच्चोदेश                                 | २३१   |
| ( क ) कुछ भ्रन्य विशेषग्र                      | २३१   |
| (२) मुहावरे                                    | २३३   |
| ( श्र ) श्रॉख संबंधी मुहावरे                   | २ं३३  |
| ( स्रा ) मन संबंधी मुहावरे                     | २३४   |
| ( इ ) दृदय, चित्त या दिल संबंधी मुहावरे        | २३४   |
| ( ई ) कुछ स्रन्य मुहावरे                       | २३४   |
| (३) चित्रयोजना                                 | २३६   |
| (४) लिह्नत चित्रयोजना                          | २३६   |
| ( श्र ) रेखाचित्र                              | २३६   |
| ( श्रा ) वर्णचित्र                             | 389   |
| ( इ ) वर्णों की गतिशीलता                       | २४०   |
| ( ई ) वर्णों का मिश्रग                         | .२४२  |
| ( ए ) उपलिद्धत चित्रयोजना                      | २४६   |
| (५) श्रलंकारयोजना                              | રપૂર  |
| ( श्र ) रूपसादृश्य                             | २५३   |
| ( श्रा ) धर्मसादृश्य                           | રપૂપ્ |
| ( इ ) प्रभावसादृश्य                            | २५७   |
| ( ई ) संमावनामूलक श्रप्रस्तुत योजना            | २५७   |
| ( उ ) चमत्कारमूलक म्रालंकार                    | २६०   |
| ( ऊ ) श्रितिशयमूलक श्रलंकार                    | २६२   |
| १२ भाषा                                        | 758   |
| _                                              |       |

| (१) विशेषताएँ                                                    | <b>२</b> ६५     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (२) मिलीजुली भाषा                                                | २६७             |
| (३) व्यापक शब्दभांडार                                            | २६⊏             |
| ( ४ ) बोलियों का संनिवेश                                         | २६६             |
| ( ५ ) व्याकरग्                                                   | २७१             |
| ( श्र ) कारक                                                     | २७३             |
| ( श्रा ) क्रियारूप                                               | २७४             |
| ( इ ) वाक्यविन्यास                                               | २७६             |
| ( ई ) लिंग की गड़बड़ी                                            | २७८             |
| वड श्रम्याय : रीतिबद्ध कवियों का गर्वीकरण                        | <b>२८०-३८</b> १ |
| तृतीय खंड                                                        |                 |
| श्राचार्यं कवि                                                   | र⊏३             |
| प्रथम श्रन्याय : लक्षुण्वद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएँ          | २⊏४–२६७         |
| १ संस्कृत में रीतिशास्त्र (काव्यशास्त्र की परंपरा )              | रद्भ            |
| २ हिंदी रीतिकालीन लच्चेगाबद्ध काव्य                              | २८७             |
| (१) विवेच्य विषय एवं स्रोत                                       | २८७             |
| ( २ ) संस्कृत के श्राचार्यों श्रौर हिंदी के रीतिकालीन            |                 |
| श्राचार्यों की उद्देश्यभिन्नता                                   | २८६             |
| ३ प्रतिपादन शैली                                                 | <b>२६</b> २     |
| <ul> <li>विषयसामग्री के चयन में सरल मार्ग का श्रवलंबन</li> </ul> | રદ્ય            |
| ५ शास्त्रीय विवेचन में श्रसफलता के कारण                          | २६७             |
| द्वितीय श्रध्याय : रीतिकालीन रीतिशास्त्र के वर्ग                 | ६६५–२६६         |
| तृतीय श्रध्याय : सर्वांग (विविधांग ) निरूपक श्राचार्य            | ३००-३८४         |
| १ केशवदास                                                        | ३०१             |
| (१) श्राचार्यत्व                                                 | ३०३             |
| (२) कवित्व                                                       | 30€             |
| २ चिंतामिषा                                                      | ३१२             |
| (१) कवित्व                                                       | ३१७             |
| ३ कुलपति मिश्र                                                   | ३१६             |
| (१) कवित्व                                                       | ३२२             |
| ४ पहुमनदास                                                       | ३२४             |
| (१) कवित्व                                                       | ३२८             |
| ५ देव                                                            | ३२६             |

| (१) जीवनवृत्त              | ३२६           |
|----------------------------|---------------|
| (२) ग्रंथ                  | .इ <b>३</b> ० |
| ्रे ( ग्र ) प्रेमचंद्रिका  | <b>३</b> ३१   |
| (श्रा) रागरताकर            | ३३१           |
| (इ) देवशतक                 | <b>३३</b> १   |
| (ं ई ) देवचरित             | ३३२           |
| ( उ ) देवमायाप्रपंच        | ३३२           |
| ( ऊ ) काव्यशास्त्रीय ग्रंथ | <b>३३२</b>    |
| (३) काव्यस्वरूप            | ३३ <b>३</b>   |
| ( भ्र ) शब्दशक्ति          | ३३३           |
| ( ग्रा ) रस                | ३३५           |
| (इ) नायक-नायिकामेद         | ३३७           |
| ( ई ) श्रलंकारप्रकरण       | ३३७           |
| (ंड ) पिंगल                | ३३८           |
| (४) कवित्व                 | ३३६           |
| ६ सूरति मिश्र              | ३४०           |
| ७ कुमारमिया शास्त्री       | ३४१           |
| (१) कवित्व                 | ३४५           |
| ८ श्रीपति                  | ३४८           |
| १ सोमनाय                   | ₹५०           |
| १० भिखारीदास               | ३५५           |
| (१) जीवन                   | ३५५           |
| (२) ग्रंथ तथा वर्ग्यविषय   | ३५५           |
| ( श्र ) श्राधार            | ३५८           |
| ( श्रा ) ग्रंथपरीच्चा      | ३५९           |
| (३) कवित्व                 | <b>३६</b> २   |
| ११ जनराज                   | ३६३           |
| (१) कवित्व                 | ३६५           |
| १२ जगतसिंह                 | ३६६           |
| (१) कवित्व                 | ३७१           |
| १३ रसिक गोविंद             | ३७२           |
| १४ प्रतापसाहि              | ३७४           |
| (१) जीवनवृत्त              | ३७४           |
| (२) रचनाएँ                 | . <i>३७</i> ४ |

## ( 5 )

| (३) कवित्व                                        | ३७७                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| १५ ग्वाल                                          | ३७⊏                      |
| (१) जीवनवृत्त                                     | ३७८                      |
| (२) ग्रंथ परिचय                                   | ३७६                      |
| (३) क्रवित्व                                      | ३⊏२                      |
| चतुर्थ श्रध्याय : रस्रतिरूपक आचार्य               | ₹ <b>८-</b> ४ <b>३</b> ६ |
| १ उपक्रम                                          | ३८५                      |
| २ विषय प्रवेश                                     | $\xi$ CC                 |
| ३ सर्व-रस-निरूपक म्राचार्य श्रौर उनके ग्रंथ       | ३६०                      |
| (१) केशवदासकृत रसिकप्रिया                         | ३६०                      |
| (२) तोष का सुधानिधि                               | ३६०                      |
| ( ३ ) सुखदेवऋत रसरत्नाकर श्रौर रसार्ग्यव          | १३६                      |
| (४) करन कविकृत रसकल्लोल                           | ३६२                      |
| ( ५ ) कृष्णभद्द देवऋषिकृत शृंगार-रस-माधुरी        | ३६३                      |
| (६) याकूब खॉ का रसभूपग्र                          | ३९६                      |
| ( ७ ) मिखारीदासकृत रस सारांश श्रौर श्रंगार निर्णय | ३८६                      |
| ( ८ ) सैयद गुलाम नवी 'रसलीन'                      | ३९६                      |
| (६) समनेसकृत रसिक विलास                           | ४०१                      |
| (१०) शंमुनाथ मिश्र कृत रसतरंगिगी                  | ४०२                      |
| ( ११ ) शिवनाथकृत रसवृष्टि                         | ४०३                      |
| (१२) उजियारेकृत जुगल रस प्रकाश श्रौर रसचंद्रिका   | ४०५                      |
| (१३) महाराज रामसिंहकृत रस निवास                   | ४०६                      |
| ( १४ ) सेवदासकृत रसदर्पण                          | <b>४०४</b>               |
| ( १५ ) बेनी बंदीजनकृत रसविलास                     | ४०७                      |
| ( १६ ) पद्माकर का जगतविनोद                        | ४०८                      |
| ( १७ ) बेनी 'प्रवीन' कृत नवरसतरंग                 | ४१०                      |
| ( १८ ) नवीन कविकृत रंगतरंग                        | 866                      |
| ( १६ ) चंद्रशेखर वाजपेयीकृत रसिक विनोद            | ४१५                      |
| ( २० ) ग्वाल                                      | ४१८                      |
| ४ शृंगार रस निरूपक स्रान्वार्य स्रौर उनके ग्रंथ   | ४१६                      |
| (१) मंडलकृत रसरतावली                              | ४१६                      |
| ( २ ) मतिरामकृत रसराज                             | ४२१                      |
| ( ३ ) देव                                         | ४२३                      |
| ( ४ ) सोमनाथ                                      | ४२४                      |
|                                                   | •                        |

| (५) उदयनाथकृत रस चंद्रोदय                     | ४२४          |
|-----------------------------------------------|--------------|
| ( ६ ) भिखारीदास                               | ४२५          |
| ( ७ ) चंद्रदासकृत शृंगार सागर                 | ૪રપૂ         |
| ( ८ ) रामिं हकुत रसिशरोमिण                    | ४२६          |
| ( ६ ) यशवंतसिह कृत श्टंगारशिरोमिण             | ४२८          |
| (१०) कृष्णुकविकृत गोविंदविलास                 | ४२६          |
| ५ नायिकामेद निरूपक श्राचार्य श्रौर उनके ग्रंथ | ४३०          |
| (१) स्राचार्यं चिंतामिणकृत श्रंगारमंनरी       | ४३२          |
| (२) कालिदासकृत वधूविनोद                       | ४३२          |
| (३) यशोदानंदनकृत नायिकामेद                    | ४३५          |
| (४) प्रतापसाहिकृत व्यंग्यार्थ कौमुदी          | ४३६          |
| (५) गिरिधरदासकृत रसरताकर उत्तरार्ध नायिका मेद | ४३६          |
| ( ६ ) उपसंहार                                 | 358          |
| पंचम अध्याय: <b>अलंकार निरूपक आचार्य</b>      | 880-8ez      |
| १ विषय प्रवेश                                 | ४४०          |
| (१) केशवदास                                   | ४४५          |
| (२) जसवंतसिंह                                 | <b>አ</b> ጸፈ  |
| (३) मतिराम                                    | ४४७          |
| (४) भूषरा                                     | ४५१          |
| (५) स्रति मिश्र                               | ४५३          |
| . (६) श्रीधर स्रोमा                           | ४५४          |
| (७) श्रीपति                                   | ४५५          |
| (८) गोप कवि                                   | ४५५          |
| (६) याकूब खॉ                                  | ४५६          |
| (१०) रसिक सुमति                               | ४५६          |
| ( ११ ) भूपति                                  | ४५७          |
| ( १२ ) दलपतिराय                               | ४५८          |
| ( १३ ) रघुनाथ                                 | ४५८          |
| (१४) गोविद कवि                                | ४६०          |
| (१५) शिवकवि                                   | ४६१          |
| (१६) दूलह                                     | ४६१          |
| (१७) शंसुनाय मिश्र                            | ४६४          |
| ( १८ ) रसरूप                                  | ४६५<br>४६६   |
| ´( १६ ) वैरीसाल                               | ۶ <i>६ ؤ</i> |

| ,                              |             |
|--------------------------------|-------------|
| ( २० ) हरिनाथ                  | ४३७         |
| ( २१ ) दत्त                    | ४६७         |
| ( २२ ) ऋषिनाथ                  | ४६७         |
| ( २३ ) रामसिंह                 | ४६८         |
| ( २४ ) सेवादास                 | ४६६         |
| ( २५ ) रतन कवि                 | ४७०         |
| ( २६ ) देवकी नंदन              | <b>¥</b> 60 |
| ( २७ ) चंदन                    | ४७१         |
| ( २८ ) बेनी बंदीजन             | ४७१         |
| ( २६ ) मान कवि                 | ४७२         |
| ( ३० ) ब्रह्मदत्त              | ४७२         |
| (३१) पद्माकर                   | <b>४७३</b>  |
| ( ३२ ) शिवप्रसाद               | ૪૭૫         |
| ( ३३ ) रग्राधीरसिंह            | ૪૭૬         |
| (३४) काशिराज                   | ४७५         |
| ( ३५ ) रसिक गोविंद             | ४७६         |
| ( ३६ ) गिरिधरदास               | <b>১</b>    |
| (३७) ग्वाल कवि                 | <i>89</i> ⊏ |
| षड अध्याय : पिंगतनिरूपक आचार्य | ४७६-४६३     |
| <b>१</b> केशव                  | YUE         |
| २ चिंतामिं                     | <b>ሃ</b> ၑ೬ |
| ३ मतिराम                       | <i>30</i> ¥ |
| (१) वृत्तकौमुदी                | 398         |
| ४ सुखदेव मिश्र                 | ४८१         |
| (१) वृत्त विचार                | ४८१         |
| ५ माखन कवि                     | <b>૪</b> 도३ |
| (१) श्रीनागर्पिगल छुंद विलास   | ४८३         |
| ६ जयकृष्णा भुजंग               | YSY         |
| ७ मिखारीदास                    | YCY         |
| ८ सोमनाथ                       | ४८५         |
| ६ नारायणुदास                   | ४८५         |
| १० दशरथ                        | ४८५         |
| (१) वर्ग्यविषय                 | ४८५         |
| ११ नंदकिशोर                    | ४८६         |
|                                |             |

| १२ चेतन                                               | ४८७             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| १३ रामसहायदास                                         | <b>ያ</b> ⊏ወ     |  |  |  |  |
| १४ हरिदेव                                             | ४६१             |  |  |  |  |
| १५ स्त्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी                          | ४६२             |  |  |  |  |
| सप्तम श्रध्याय: भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में रीति | -               |  |  |  |  |
| श्राचार्यों का योगदान                                 | ४९४-४६८         |  |  |  |  |
| चतुर्थ खंड                                            |                 |  |  |  |  |
| काव्य कवि                                             | 338             |  |  |  |  |
| प्रथम ऋष्याय : रीतिबद्ध काव्य कवियों की विशेषताएँ     | 200-X0V         |  |  |  |  |
| १ हिंदी काव्य में मुक्तक परंपरा                       | ५०३             |  |  |  |  |
| द्वितीय अध्याय : किंव परिचय                           | <b>५०</b> ८-४४६ |  |  |  |  |
| १ बिहारी लाल                                          | ५०८             |  |  |  |  |
| (़१) जीवनवृत्त                                        | ५०⊏             |  |  |  |  |
| (़२ ) बिहारी सतसई                                     | <b>५</b> १४     |  |  |  |  |
| (३) बिहारी की शास्त्रीय दृष्टि                        | <b>५१७</b>      |  |  |  |  |
| ं(४) नायिकाभेद                                        | ५२०             |  |  |  |  |
| ( ५ ) भावपज्ञ                                         | પ્રર            |  |  |  |  |
| (६) श्रलंकार योजना                                    | प्र२३           |  |  |  |  |
| (७) सूक्तिकाव्य                                       | <b>५</b> २४     |  |  |  |  |
| ( ८ ) बिहारी की भाषा                                  | <b>પ્</b> રપ્   |  |  |  |  |
| (६) मूल्यांकन                                         | <b>५</b> २७     |  |  |  |  |
| २ बेनी                                                | <b>५</b> २६     |  |  |  |  |
| ३ कृष्णुकवि                                           | ५३०             |  |  |  |  |
| ४ रसनिष                                               | ५३२             |  |  |  |  |
| ५ नृपशंसु                                             | પ્રકૃર          |  |  |  |  |
| ६ नेवाज                                               | પ્રસ્           |  |  |  |  |
| ७ इठीनी                                               | પ્રસ્પ          |  |  |  |  |
| ८ राम्सहाय दास                                        | <i>५३७</i>      |  |  |  |  |
| ६ पजनेस                                               | प्रद            |  |  |  |  |
| १० राजा मानसिंह (द्विजदेव)                            | <b>५३६</b>      |  |  |  |  |
| वृतीय श्रध्याय : काव्य कवियों का योगदान ·             | <b>₹</b> 88-    |  |  |  |  |
| उपसंहार                                               | ५४६ -           |  |  |  |  |

# प्रथम खंड <sup>भिका</sup>

#### प्रथम अध्याय

#### परिस्थितियाँ

#### कता तथा साहित्य का राजकीय संरक्षण

जीवन के सूक्ष्म शाश्वत उपादानों के रूपनिर्माण में भौतिक बाह्य परिस्थितियों का कितना महत्वपूर्ण योग रहता है, इसका अनुमान रीतियुगीन परिस्थितियों तथा उस काल की साहित्यक प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा लगाया जा सकता है। युग-चेतना की बहिर्मुखी अभिन्यिकत साहित्य का प्रयोजन है अथवा नहीं, इस विषय पर चाहे कितना ही मतमेद हो, परंतु यह निर्विवाद है कि युगचेतना से विच्छिन्न साहित्य के प्रेरक तत्व का अस्तित्व अकल्पनीय है—चाहे वह साहित्य जितना भी अंतर्मुखी और वैयक्तिक क्यो न हो। हिदी साहित्य में रीतिकाल का आरंम संवत् १७०० से माना जाता है। इस समय मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का आधार या व्यक्ति-वादी निरंकुश राजतंत्र। इस प्रकार की व्यवस्था में शासक ही राष्ट्र के भाग्य का विधाता, युगचेतना का नियामक तथा कुछ सीमा तक एक विशिष्ट जीवनदर्शन का प्रतिपादक भी होता है। उसके सार्वभीम व्यक्तित्व में समस्त अधिकार केंद्रित रहते हैं। जब शासक विजातीय हो तो इस वैयक्तिक तत्व की निरंकुशता और भी बढ़ जाती है। उसकी दृष्टि समन्वयवादी न हुई तो शासक तथा शासित का संबंध केवल शोषक और शोषित का ही रह जाता है।

रीतिकाल के पूर्व सम्राट् श्रक्कर की दूरदर्शिता ने हिंदू मुसलमानों के सांस्कृतिक एवं घार्मिक विचारों तथा भावनाश्रों के समन्वय द्वारा एक वृहत् राज्य की प्रतिष्ठा की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् जहाँगीर ने राज्य संबंधी गंभीर समस्याश्रों के समाधान में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं दिया, हाँ, मदिरा की सुराहियों श्रोर नारी-सौंदर्य के प्रति उसकी श्रसंतुलित श्रोर लोलुप वृत्तियाँ उसके उत्तराधिकारियों को विरासत के रूप में श्रवश्य प्राप्त हुई। जहाँगीर के बाद शाहजहाँ के सिंहासनारूढ़ होने पर स्थिति में कुछ परिवर्तन श्राया। उसकी रगो में यद्यपि राजपूती रक्त था, तथापि धर्म के नाम पर वह श्रत्यंत श्रसहिष्णु था। संस्कारों का यह मिश्रण उसके व्यक्तिल की शंथियाँ बनकर दो विरोधी तत्वों के रूप में प्रकट हुश्रा। एक श्रोर उसकी धार्मिक श्रसहिष्णुता थी श्रीर दूसरी श्रोर सांस्कृतिक तथा कलागत उदारता। शाहजहाँ के समय की सबसे बड़ी विशेषता उस काल की शांतिपूर्ण समृद्धि है। इसी कारण उसे श्रपने जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकां ज्ञाशों श्रीर प्रदर्शनप्रधान वृत्तिमो

की श्रमिन्यक्ति का श्रवसर मिला । जैसा पहले कहा जा चुका है, निरंकुश राजतंत्र में शासक ही एक विशिष्ट जीवनदर्शन का नियामक होता है । शाहजहाँ की प्रदर्शनवृत्ति से प्रेरणा प्राप्त कर श्रलंकरण तथा प्रदर्शन का स्वर उस युग में प्रधान हो गया ।
रीतिकाल का न्नारंभ शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध से होता है । प्रदर्शनप्रधान,
रीतिबद्ध कान्यशैली तथा कान्य में श्रंगारपरक जीवनदर्शन की श्रमिन्यक्ति का श्रेय
काफी सीमा तक इस युग में प्रधान इसी प्रदर्शनवृत्ति को है । देशन्यापी शांति तथा
सम्राट् की न्यक्तिगत श्रमिरुचि साहित्य तथा कला की उन्नित श्रीर विकास में बहुत
सहायक हुई । श्रनेक किन, संगीतक, चित्रकार श्रीर वास्तुशिल्पी उसके दरबार में
शरण लेने श्राते ये श्रीर प्रतिमावान कलावंतों को निराश नहीं लौटना पड़ता था ।
राजतंत्र सामंतशाही का पोषक होता है, श्रतः तत्कालीन कलावंतों को सामंतीय छन्नछाया भी सहज ही प्राप्त हो जाती थी । उस युग के सामंतों में कलावंतों को श्राश्रय
प्रदान करने के लिये भी पारस्परिक प्रतियोगिता श्रीर प्रतिस्पर्ध चला करती थी ।

जब धर्म तथा दर्शन का विशाल संरक्षण प्राप्त कर हिंदी सामान्य जनता को राम श्रीर कृष्ण के चरित्र पर मुग्ध कर रही थी, श्रकबर के समय में ही सम्राट् के दरबार की शोमा बढानेवाले श्रनेक कवियों का प्रादुर्भीव हो चुका था। मुगल दरबार की माबा फारसी थी। इस माबा के विकास में जिस शैली का श्रनुगमन किया गया उसका स्पष्ट प्रभाव भी हमें हिदी पर दिखाई देता है। शाहजहाँ के समय में लिखे गए फारसी के साहित्य को शैली की दृष्टि से दो शैलियों में विमाजित किया जाता है—(१) मारतीय ईरानी शैली, (२) विशुद्ध ईरानी शैली। प्रथम वर्ग का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार अबुलफजल पहले ही फारसी भाषा तथा शैली को भारतीय वाता-वर्गा के अनुसार ढाल चुका था। उसकी अमसिद्ध और श्रलंकृत शैली में अभिन्यंजना-कौशल के लिये भावतत्व की उपेचा की गई थी। श्रबुलफजल की कृतियों में व्यक्त इस म्रालंकरण प्रवृत्ति के प्रति शाहजहाँ का म्राकर्षित होना स्वामाविक था। उसकी यही इच्छा रहती थी कि मेरे शासनकाल के समस्त विवरण श्रबुलफजल की श्रलंकृत शैली में ही लिखे जायं। परंतु तत्कालीन कवियो का बौद्धिक स्तर बिल्कुल साधारण कोटि का था; उनमें मौलिक प्रतिमा का श्रमाव था; श्रेष्ठ साहित्य के उदात्त तत्व उनमें नाम को नहीं थे; विचार के नाम पर वे शून्य थे। चमत्कारपूर्ण शब्दिनियोजन तथा श्रन्य प्रकार के श्रिमिन्यंजनाकौशल का प्रदर्शन ही उनका प्रधान ध्येय रहता था । मौलिक प्रतिमा के स्त्रमाव के कारण उन्हें फारसी की परंपराबद्ध शैली का म्रानुसरण करना पड़ा। तत्कालीन गजलों में फारसी से ग्रहीत गुलोबुलबुल, शीरीफरहाद, लैलामजनूँ इत्यादि का वर्णन ही प्रधान है। दूसरा प्रचलित तथा लोकप्रिय काव्यरूप था कसीदा, जिसे प्रशस्तिगान का फारसी रूप कहा जा सकता है। सम्राट्शाइजहाँ स्रात्मप्रशंसा सुनने का बड़ा प्रेमी था। वह कवियों को स्वर्ण तथा रजतराशि के तुलादान से पुरस्कृत करता था। विभिन्न पर्नी तथा उत्सर्वों के स्रवसर पर कवितापाठ द्वारा पुरस्कारप्राप्ति के लिये प्रत्येक किन के मन में महत्वाकांचा रहती थी। जन्मदिवस, सिंहासनारोहण, राजपुत्रजन्म इत्यादि स्रवसरों की वे प्रतीचा में रहते थे ।

शाहजहाँ के ऋहं तथा प्रदर्शनमावना की परिपूर्ति के लिये उसके दरबार में फारसी शायरों का श्रच्छा जमाव था, परंतु एक तो श्रकवर द्वारा स्थापित परंपरा की उपेचा संभव न थी, दूसरे, भावी युवराज दारा की सहिष्णु नीति का प्रभाव भी शाहजहाँ के दरबार पर पड़ रहा था। ऐसी स्थित में शासित विधर्मियों के प्रति कद्भरता की नीति श्रपनाकर भी उनके साहित्य तथा संस्कृति की उपेचा करना कठिन था। शाहजहाँ के जीवन की महत्वाकांचा थी सुगल गरिमा की श्रमर स्थापना । उसके समस्त कार्य इसी साध्य की सिद्धि के लिये किए गए थे। मुगल रंगीनियों में श्रपने दरबार की रँग देने के महत्वाकांची शाहजहाँ द्वारा हिंदी श्रीर संस्कृत विद्वानों का संरक्षण कुछ श्राश्चर्य की वस्तु श्रवश्य है, पर यह सत्य है कि उसने भारतीय कलाविदो को भी संरक्षण प्रदान किया। संदरदास तथा चिंतामणि उसके द्वारा पुरस्कृत किए गए थे<sup>२</sup>। उसके शासनकाल में रचित कमलाकर भट्ट कृत निर्णायसिंध तथा कवींद्राचार्य कृत ऋग्वेद की व्याख्या इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। पंडितराज जगन्नाय ने दाराशिकोइ तथा श्रासफ खाँ का प्रशस्तिगान किया। श्रासफ खाँ के संरच्या में नित्यानंद ने ज्योतिष शास्त्र के दो प्रंथ लिखे श्रौर शाहजहाँ के संरच्या में वेदांगराज ने ज्योतिष शास्त्र तथा सामुद्रिक विद्या में प्रयुक्त होनेवाले फारसी तथा श्ररबी शब्दो का कोश संस्कृत में प्रस्तुत किया। मित्र मिश्र, जिनके द्वारा व्याख्यात हिंदू विधानो की मान्यता श्रब भी भारत के विशिष्ट न्यायालयो में स्वीकार की जाती है, शाहजहाँ के समकालीन थे<sup>3</sup>।

इस प्रकार शाहजहाँ की यशलाम की महत्वाकाचा तथा दारा की सहिष्णुता के फलस्वरूप शाहजहाँ के शासनकाल में भारतीय कला तथा साहित्य को संरच्चण प्राप्त हुन्ना श्रीर मुगल दरबार में पोषित दरबारी काव्य का गहरा प्रमाव हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा। जीवन के व्यापक उपादानों को छोड़कर वह राजप्रशस्ति श्रीर श्रंगारवर्णन तक ही सीमित रह गया। पाडित्यप्रदर्शन के लिये समसामयिक भारतीय ईरानी काव्यपरंपरा ने फारसी की प्राचीन परंपराश्रो से प्रेरणा ग्रहण की।

<sup>ै</sup> हिस्ट्री श्राव् शाहनहाँ श्राव् दिल्ली, डा० वनारसीप्रसाद, ए० २४६-५०।

२ मिश्रवंधुविनोद।

<sup>3</sup> द लिस्ट श्राव् द संस्कृत राइटर्स श्राव् शाहजहॉज रेन इन ए विन्तियोग्रैफी श्राव् मुगल इंडिया, श्रीराम शर्मा।

उसके समानांतर हिंदी किवियों के समन्न संस्कृत के प्राचीन काव्यशास्त्र की विकित्त परंपरा थी। प्रदर्शन तथा शृंगारप्रधान जीवनदर्शन की श्रमिव्यक्ति के लिये किसी परंपरा का अवलंबन आवश्यक था, क्योंकि शून्य वर्तमान अतीत का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। सुराल दरबार तथा उसके प्रमाव से सामंतीय संरच्या में, जो हिंदी किविता पछावित हुई उसे कारसी की स्पर्धा में रखे जाने योग्य तत्वों का अनुशोधन अपने देश की साहित्यिक परंपराओं में करना पड़ा। गजल की शृंगारिकता, गुलो- बुलबुल, शीरींफरहाद और लैलामजनूँ के साहित्यक प्रमाव में नहीं थी। मारतीय नायक के आदर्श राम और कृष्ण थे और नायकाओं की सीता तथा राधा। राधा के परकीया रूप में भी मांसलता और चांचल्य की अपेचा मावना और मार्दव अधिक था। फारसी काव्य की विलासमयी नायिकाओं की तुलना में नायिका- मेद की श्रेणियों में बद्ध नारीसौंदर्य को ही रखा जा सकता था। इसी प्रकार 'कसीदा' की स्पर्धा में हिंदी में राजस्तुति का महत्व बढ़ने लगा। शैलीगत अलंकरण और प्रदर्शन का उछेल और उनके कारणों की विवचना तो पहले ही की जा चुकी है। व्यक्तिवादी राजतंत्र में राजदरबार की किच का प्रभाव तत्कालीन साहित्य, कला तथा जीवन के विभिन्न जेतों में स्वष्ट लिखत हो रहा था।

### शाहजहाँ के बाद

कितु यह तो रीतिकाल का केवल आरंभ था। उसका पूरा हितहास तो मुगल वैभव के पतन के साथ संबद्ध है। मयूरिसंहासन और ताजमहल के निर्माण द्वारा शाहजहाँ का मुगल गरिमा की स्थायी स्थापना का स्वम्न पूरा हो गया परंतु उसके शासनकाल के उत्तरार्ध से ही साम्राज्य की शांति और वैभव पर आघात आरंम हो गए तथा सर्वत्र सर्वव्यापी अशांति के लच्चण दृष्टिगोचर होने लगे। एक और मध्य पृशिया के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा घका लगा, दूसरी और साम्राज्य की गंभीर समस्याओं के प्रति जहाँगीर की उदासीनता और शाहजहाँ में अपव्यय के कारण उसकी आर्थिक स्थित भी अनुदिन चीण होती गई। सं० १७१५ में शाहजहाँ भयंकर रोग से प्रस्त हो गया। रोगशस्या पर पड़े व्यथित पिता की आँखों ने अपने पुत्रों को राजगद्दी के लिये वनपञ्चओं की तरह रक्त बहाते देखा और युवराज दारा की पराजय के साथ ही मुगल इतिहास के पृष्ठों से सहिष्णुता और उदारता का नाम मिट गया। दारा की पराजय में मारत के माग्य के प्रति नियति का बढ़ा मारी व्यंग्य छिपा हुआ था।

दारा की इत्या के साथ ही मध्यकालीन भारतीय वातावरण में अपवाद रूप में उदित सहज मानवता की ही इत्या कर डाली गई। शानोशौकत, वैभव और ऐश्वर्य का सम्राट्, 'पृथ्वी के स्वर्ग' का निर्माता शाहनहाँ सात वर्ष तक साधारण वंदी

के रूप में जीवित रहा, यह शाहजहाँ ही नहीं समस्त उत्तरापय के प्रति नियति का व्यंग्य था। माइयों के रक्त में स्नान कर श्रीरंगजेब की तलवार की प्यास बढ़ती ही गई। धर्म के नाम पर काफिरों का खून बहाकर बहिश्त में चाहे उसकी श्रात्मा को शांति मिल गई हो, परंतु श्रपने दीर्घ शासनकाल में उसे कभी चैन से बैठने का श्रवसर नहीं मिला। एक श्रोर उसकी कठोर श्रमानवीय धार्मिक नीति के कारण अनेक देशी नरेश उसके विरुद्ध हो गए, दूसरी श्रोर उसे सिक्लो तथा मराठों की जनशक्ति से लोहा लेना पड़ा । इस्लामी सल्तनत स्थापित करने की महत्वाकांचा में उसने मानवीय मूल्यों तथा श्रपनी नीति के व्यावहारिक परिणामों की चिंता नहीं की। वह कहर मुन्नी मुसलमान था श्रीर इस संप्रदाय में जीवन के रागात्मक तत्वीं के प्रति एक प्रकार का कठोर माव मिलता है। सौंदर्य, ऐश्वर्य श्रौर विलास का त्याग उसमें श्रानिवार्य है। फलतः जीवन के रागात्मक तत्वी को श्रामिव्यक्ति प्रदान करनेवाली कलाश्रो तथा साहित्य के लिये श्रौरंगजेब के 'श्रादर्श राज्य' में कोई स्थान नहीं था। श्रीरंगजेब के सिंहासनारोहण के पश्चात् ग्यारह वर्ष तक कुछ कलावंत श्रीर कवि किसी प्रकार उसके दरबार में बने रहे, परंतु श्रंततोगत्वा उन्हें बिल्कुल निकाल दिया गया । संगीत तथा मृत्यप्रदर्शन श्रवैधानिक ठहरा दिए गए। शाहजहाँ के बिल्कल विपरीत श्रीरंगजेब के व्यक्तित्व में शुष्क सादगी थी निसका मुल कारण कदाचित धर्म में श्रंधविश्वास ही था। नैतिक दृष्टि से जनता के सुघार का प्रयत्न भी उसने किया। वेश्यावृत्ति तथा मद्यपान के पूर्ण निषेध की घोषगा कर दी गई परंतु नैतिक विधान का बाहर से श्रारोपगा इतना श्रासान नहीं है। परंपरा से चले श्राते हुए संस्कारों को बादशाह के फरमान इतनी श्रासानी से नहीं मिटा सकते थे। उस समय श्रनेक सामंती के घर में उनके श्रपने हरम थे जिनमें श्रपने मनोरंजन के लिये वे मनमानी संख्या में रिजताएँ श्रीर नर्तिकयाँ रखते थे। ऐसी स्थिति में वेश्यावृत्ति का निषेध होने पर भी उसका क्या परिगाम निकल सकता थार ? रागतत्व का उसके व्यक्तित्व में इतना श्रमाव था कि संगीतसंमेलनो तथा मुशायरो की मनाही के साथ ही इजरत मुहम्मद साइब के जन्मदिवस पर गाए जानेवाले संगीत को भी उसने निषद्ध घोषित कर दिया। काव्यकला से तो उसे इतनी घूगा थी की काजी अब्दुल श्रजीज की मोइर के पद्मबद्ध होने के कारण ही उन्हें उसने पदच्यत कर दिया था। चमाप्रार्थना के समय उन्हें बादशाह को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि कान्यकला जैसी हेय बस्त से उनका कोई संबंध नहीं है3।

१ खफी खाँ, ११-२१२, ५६१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मिरातए अइमदी, १-२५०।

<sup>.</sup> ३ मिरात डल् खयाल, १७५-८ ।

काफिरो के प्रति उसकी घृणा उत्कृष्ट शिल्प के मंदिरों के विनाश के रूप में व्यक्त हुई। परंतु धर्मोधता का इतिहास क्रियात्मक दृष्टि से सदैव विफल रहा है। श्रीरंगजेव की कट्टरता तथा धर्मोधता ने उसके लिये श्रानेक समस्याएँ उत्पन्न कर दीं। मुगल साम्राज्य के प्रत्येक माग में उठती हुई श्रमंतोष श्रीर विद्रोह की चिनगारियाँ दिन पर दिन मड़कती ही गई। ऐसी श्रवस्था में कला श्रीर संस्कृति की स्थिति बड़ी ही शोचनीय हो गई। न तो श्रीरंगजेव के शुष्क व्यक्तित्व में इन रसात्मक वृत्तियों के लिये स्थान था श्रीर न तत्कालीन श्रव्यवस्था में राजकीय संरच्चण की संमावना। मुगल दरवार के द्वारा संरच्चण के श्रमाव के कारण श्रनेक कलाविदों ने विभिन्न सामंतों तथा नरेशों की शरण ली क्योंकि उनके दरवार में कलावंतों तथा कवियों की उपस्थिति उनके गौरव की प्रतीक थी। मुगल दरवार में कलावंतों तथा कवियों की उपस्थिति उनके गौरव की प्रतीक थी। मुगल दरवार में कलावंतों तथा कवियों की श्रलंकृत करने की प्रवृत्ति हमें उस समय के श्रनेक नरेशों तथा सामंतों में दिखाई पड़ती है। जहाँ मुगल दरवार में मारतीय ईरानी काव्यपरंपरा को प्रश्रय मिला वहाँ राजस्थान के नरेशों तथा सामंतों की छत्रछाया में हिंदी कविता का दरवारी रूप पनपा। श्रीरछा, कोटा, चूँदी, जयपुर, जोधपुर श्रीर यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राजदरवारों में भी वही प्रदर्शनप्रधान श्रीर श्र्मंगरपरक जीवनदर्शन की श्रमिव्यक्ति में काव्यधारा चलती रही।

श्रीरंगजेव के हुक्स से पृथ्वी के नीचे गहरे में दफनाई हुई कला ने यद्यपि उसके समय तथा उसके राज्य की सीमा में सिर नहीं उठाया, परंतु दरवारी किता की विशेषतात्रों में रंजित विभिन्न राजाश्रों के श्राश्रय में वह बरावर विकसित होती रही। मुगल श्राक्रमण्कारियों के मय से बुंदावन के गोवर्धन मंदिर के श्रिषकारी तथा पुरोहित मंदिर की मूर्तियों को लेकर चुपचाप निकल गए। राजस्थान में राजा जसवंतसिंह ने सम्राट् के मय से उन्हें श्रपने यहाँ श्राश्रय देने से इन्कार कर दिया, परंतु सिसोदिया वंश के राजा राजसिंह ने सिहोर में नायद्वारा की स्थापना करके प्रतिमात्रों की प्रतिष्ठा की श्रीर इस प्रकार मेवाड़ वैष्ण्व धर्म का केंद्र बन गया। सिहोर श्रीर काँकरौली में नए बृंदावन की स्थापना हुई श्रीर इसके साथ ही धर्म के संरच्या में पल्लवित होती हुई साहित्य की परंपरा राजस्थान में भी विकसित होने लगी। परंतु धीरे धीरे धर्म की पवित्रता श्रृंगारप्रधान युगधर्म में लुप्त हो रही यी।

श्रीरंगजेब की मृत्यु के उपरात मुगल सिंहासन के श्रनेक उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए । मुगल साम्राज्य के इस श्रंतिम चरण की कहानी श्रव्यवस्था, रक्तपात श्रीर घोर नैतिक पतन की कहानी है । लेकिन इन उत्तराधिकारियों में से श्रनेक कला, साहित्य तथा संगीत के पारखी भी हुए । उनके संरच्या में कला पनपी तो श्रवश्य, परंतु गंभीर प्रेरक तत्वों के श्रभाव के कारण उसका स्तर छिछला ही बना रहा। जीवन के प्रति एक श्रगंभीर श्रीर विलासप्रधान दृष्टि के कारण साहित्य श्रीर कला का

प्रयोजन अनुरंजन मात्र ही रह गया। संगीत, वास्तुशिल्प श्रौर चित्रकला श्रादि में भी श्रमिव्यंजना का रूप परंपरागत श्रीर कृत्रिम प्रदर्शनप्रधान रहा, उसके श्राधारभूत विषयों में गांभीर्य का स्रमाव रहा । स्रौरंगजेब के उत्तराधिकारियों में महान् व्यक्तित्व के गुणो का अभाव था। शौर्य, तेज तथा चरित्र के नाम पर उनका व्यक्तित्व, शून्य था परंतु मुगल वंश के तेज का स्त्रवशेष उनकी मिथ्या गौरवमावना स्त्रौर प्रदर्शन-प्रवृत्ति के रूप में श्रव मी विद्यमान था। श्रंतिम दिनों में मुगल परंपराश्रों श्रौर ऐक्वर्य के निर्वाह की उन तथाकथित सम्राटों द्वारा दयनीय चेशाएँ उदासीन पाठकों के इदय को भी द्रवित कर देती हैं। दरबार के शिष्टाचारों का निर्वाह वे यथासामध्ये श्रांतिम दिनों तक करते रहे। जहाँ मुगल ऐश्वर्य की गरिमा श्रीर गांमीर्य का सजीव परिचय बर्नियर<sup>9</sup>, मनूची<sup>२</sup> श्रौर ट्रैवर्नियर<sup>3</sup> इत्यादि के उल्लेखो में मिलता है, बहीं उसके अवसान की करुगापूर्ण गाया भी अनेक विदेशियो द्वारा लिखी गई है। शाहजहाँ के राज्यंकाल में दिए जानेवाले रत्नजटित उपहारो के स्थान पर स्वर्णमुद्राएँ दी जाती थीं । स्वर्णुखचित खिलश्रत का स्थान नकली जरी के वस्त्रो तथा श्रमूल्य रत्नों का स्थान चमकीले पत्थरी श्रीर कुत्रिम मुक्ताश्रो ने ले लिया था । राजकीय जुलूस की गरिमा प्रदर्शित करनेवाली श्रश्वसेना तथा गजसेना के स्थान पर एकाध घोडें श्रीर हायी शेष रह गए थे। शिष्टाचारनिर्वाह के लिये ऋतियि के साथ ये घोड़े मेज दिए जाते थे और फिर लौटाकर उन्हें अध्यशाला में बॉध दिया जाता या । अतीत की गरिमा का यह अवशेष और उसके प्रति यह मोह कितना कारुशिक रहा होगा।

## सुगत दरबार से हिंदी का संबंधविच्छेद

शाहलहाँ के समय से ही हिंदी किवयों ने हिंदू राजाओं के दरबार में आश्रय लेना आरंम कर दिया था। औरंगजेब की कटर नीति के फलस्वरूप तो सुगल दरबार से हिंदी का बहिष्कार ही हो गया। इस प्रकार साधारणतः रीतिकालीन किवता को समंतो के आश्रय में ही पोषण मिला। यहाँ की स्थित और भी दयनीय यी। मुगल सम्राटों के सामने तो अनेक आंतरिक और बाह्य समस्याएँ बनी रहती थीं। अतएव विलास और ऐश्वर्य के साथ ही साथ कुछ उद्यम भी करना आवश्यक हो बाता था परंतु उनके कदमो पर चलनेवाले सामंत और नरेश निविंग वैभव और विलास में ही तछीन रहते ये क्योंकि उनकी समस्याएँ अपेन्नाकृत कम बटिल थीं। भीरे भीरे उनमें से भी आत्मनिर्भरता, देशभिक्त, प्राचीन कुलमर्यादा की मावना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्नियर, पृ० २०२।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मनूची, भाग १, ५० २०६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ट्रैवनियर, भाग १, अध्याय = और ६।

४ ट्विलास्ट आव् द मुगल्स, परसीवल स्पियर, १० ८२ ।

इत्यादि, जो शताब्दियो से राजपूत जाति के विशेष गुण माने जाते थे, लुप्त होते जा रहे थे। स्वातंत्र्यप्रेम, जिसकी अनेक कहानियाँ भारत के कोने कोने में फैली हुई थी, मिथ्या आत्मसंमान के रूप में ही शेष रह गया था। राजपूतो की दृढ़ सायुत्रों में भी मुगल दरबार की नजाकत श्रीर कोमलता प्रवेश कर गई थी। राजस्थानी जौहर का स्थान भ्रष्टाचार ने तथा सबल पौरुष का स्थान अनैतिक विलास ने ले लिया था। सवाई राजा जयसिंह के उत्तराधिकारी पैरो में छुंघरू बॉघकर ऋपने ऋंतःपुर में नृत्य करते थे श्रीर कला का प्रयोजन केवल विलासपरक जीवन के उद्दीपन के रूप में ही शेष रह गया था। इन असमर्थ और अयोग्य शासको की परिषदों में भी अभि-जात वर्ग के दूरदर्शी तथा बुद्धिमान सामंत नहीं रह गए थे। इनके स्थान पर नाई, दर्जी, महावत, मिश्ती जैसे निम्न बौद्धिक स्तर के व्यक्ति उनके विश्वासपात्र बन गए थे । इस प्रकार के आश्रयदाताओं की संरक्षा में रहनेवाले कवि के लिये स्वामाविक था कि वह अपने वैदग्ध्य श्रीर कल्पना के बल पर उनके भोगपरक जीवन श्रीर वैमव-विलास के श्रतिरंजनापूर्ण चित्र श्रंकित करे। यही कारण है कि रीतिकाल में कला का विकास इन्हीं राजात्रों की रुचि के अनुसार हुआ। राजपूत राजाओं के संरक्त्या में संगीत कला का भी विकास हुआ परंतु संगीत के विशद और गंभीर तत्वो की अपेद्धा उन्हें श्रालंकारिक गिटकिरियों में ही विशेष , श्रानंद श्राता था<sup>२</sup>। कर्नल टाड के शब्दों में- श्रफीम के मद में टप्पे की धुन पर मस्त होकर राजपूत स्वर्गिक आनंद का श्रानुभव करते थे3। उन्हीं के शब्दों में, मस्तिष्क के परिमार्जन तथा सुंदरतर जीवन व्यतीत करने की कला सदैव किसी जातिविशेष की समृद्धि पर निर्मर रहती है। एक की अवनित के साथ दूसरे का पतन अनिवार्य हो जाता है। उत्तर मध्यकाल के समाप्त होते होते राजस्थान में ज्योतिष, काव्य, संगीत श्रथवा सास्कृतिक मूल्य की श्चन्य कलाओं को श्राभय देने योग्य कोई संरक्षक शेष नहीं रह गया था ।

निष्कर्ष यह है कि मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र तथा सामंत-बाद के प्राधान्य ने कला तथा साहित्य को ऐश्वर्य श्रौर श्रलंकार के रूप में स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में साहित्यसर्जना का च्रेत्र श्रीमव्यंजनागत चमत्कार श्रौर श्राश्रय-दाता के रुचिप्रसादन तक ही सीमित हो गया। श्रौरंगजेब को संकीर्णता ने दिल्ली से हिंदी का उन्मूलन श्रवश्य किया, परंतु हिंदी जनभाषा होने के कारण धर्म श्रौर जीवन के श्रन्य व्यापक श्राधारों के सहारे पनपती रही। सामंतीय वातावरण में जो काव्य

१ राजपूत फ्यूडैजिंग।

२ कुक, साग र, पृ० ७५२-५५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> टाब्स पर्सनल नैरेटिव।

४ ऐनल्स श्राव राजस्थान, टाड ।

पछितित हुआ उसमें चाहे स्थूल श्रंगार की नमता कितनी ही हो परंतु इस तथ्य को भी हमें स्वीकार करना पहेगा कि प्राचीन की पुनः स्थापना का श्रेय भी तत्कालीन राजकीय संरच्या की प्रदर्शनप्रियता तथा श्रंगारप्रधान हिष्ट को ही था। पुरातन के इस नूतन उद्घाटन के पीछे यदि प्रदर्शनदृत्ति न होकर जिज्ञासुवृत्ति होती तो हिंदी की रीति-काव्य-परंपरा भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में एक अपूर्व घटना होती, परंतु पराधीन देश का वर्तमान ही नहीं अतीत भी गुलाम बन जाता है— उसका पुनराख्यान भी प्रत्यच्च या परोच्च रूप में विजेता की अभिक्षित के अनुसार ही किया जाता है। रीतिकाव्य में मौलिकता और नवीन उद्मावनाओं के अभाव का यही मूल कारया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवेकहीन विलास उस युग के जीवन का प्रधान स्वर हो गया था। यही कारण है कि राजाश्रित कवियों की वाणी वैमव श्रौर विलास की मदिरा पीकर वेसुध हो उठी।

## राजनीतिक भौर सामाजिक दुर्ज्यवस्था

शाइजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध में जो अशांति तथा अव्यवस्था आरंभ हुई, उसकी समाप्ति मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही हुई। राष्ट्रीय प्रगति के लिये जहाँ एक स्रोर बाह्य शांति तथा श्रनुकृल वातावरण की श्रावश्यकता होती है वहीं एक आंतरिक प्रेरणा की भी श्रनिवार्य आवश्यकता होती है। अकबर, जहाँगीर श्रीर शाहजहाँ के समय की समृद्धि के कारण मारतीय वैमव की धाक विदेशो तक में जम गई थी। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल शक्ति से टक्कर लेने की खमता किसी में नहीं रह गई यी। मुगल साम्राज्य ऋविजित तथा उसकी शक्ति ऋमोघ मानी जाती थी। श्रौरंगजेब के काल में शिवाजी के प्रबल श्राक्रमणो से मुगल साम्राज्य की नींव हिल उठी श्रौर एक सार्वजनिक श्ररत्ना भाव तथा श्रनुशासनहीनता के कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था भी निगड़ गई। दूसरी श्रोर दिस्या में पचीस वर्षों तक श्रनवरत युद्ध होते रहने का प्रमाव भी बहुत घातक सिद्ध हुआ । डेढ़ लाख मुगल सैनिकों का श्रमियान जिस श्रोर होता वहाँ की सारी फसल नष्ट हो जाती?। मराठे भी विजय प्राप्त करने की धुन में इन बातो की परवाह नहीं करते थे। श्रमिक वर्ग केवल त्राततायियों के त्रात्याचार, बेगार श्रीर क्षुघा से ही पीड़ित नहीं या, श्रनेक महामारियों के फैलने से भी जनधन की बहुत हानि हुई। जो कृषक इन श्रापत्तियों के बाद भी बचे रहे उनके पास जीविकानिर्वाह का कोई साधन नहीं था। श्रतएव

<sup>ै</sup> ही लेफ्ट विहारंड हिम द फील्ड्ज आव् दीज प्राविसेज डिवाएड आव् ट्रोज एँड लीक्स भाव् नाप्स, देयर प्लेसेज वीरंग टेकेन वार्ड द बोन्स आव् मेन एँड बीस्ट्स। —मनूची।

उनमें से श्रनेकों ने दस्युवृत्ति ग्रह्ण कर ली। केंद्रीय शासन के दुर्बल हो जाने के कारण प्रांतीय शासको ने व्यापार संबंधी विधानों की उपेन्ना करना श्रारंम कर दिया जिससे व्यापार तथा कलाकौशल को गहरा धक्का पहुँचा। ग्रामोद्योग प्रायः समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत पर एक भयंयर श्रार्थिक संकट श्रा पड़ा जिसके कारण भारत की संस्कृति श्रीर सम्यता का श्रानुदिन हास होता गया।

यह युग घोर श्रव्यवस्था का युग था। मुगल सैनिक तो बनता के ऊपर श्रत्याचार करते ही थे, बंबारों श्रौर पिंडारियों ने भी उनका बीवन दूमर कर रखा था। राजनीतिक कार्य पर जाते हुए राजदूत भी मार्ग में पड़नेवाले ग्रामों को उजाड़ते श्रौर नष्टभ्रष्ट करते जाते थे। भ्रष्टाचार की मात्रा सीमा का श्रतिक्रमण कर गई थी। राजकीय करों की वस्त्वी के लिये बागीरदारों के श्रनेक प्रतिस्पर्धी कर्मचारी श्रपने कार्यकाल की श्रविध में श्रिधिक से श्रिधिक धन कमा लेने की लालसा में कुषकों का रक्त शोषण करते थे।

उत्तर भारत के प्रदेशों का शासन छोटे छोटे बागीरदारों के हाथ में आ गया। सभी महत्वाकांची वर्ग मुगल सम्राट् के विरुद्ध सिर उठाने लगे। बंगाल, जौनपुर, सालवा, इलाहाबाद तथा उत्तरी उड़ीसा में विद्रोह खड़े हो गए। उधर मेवाती बाट श्रीर राजपूत जातियों की वाणी में विद्रोह के स्वर भर उठे थे।

श्रौरंगजेब की मृत्यु के उपरांत तो स्थिति पूर्ण रूप से शोचनीय हो गई। उसके सब उत्तराधिकारी श्रसमर्थ, विलासी श्रौर श्रयोग्य निकले । मुगल राज्यव्यवस्था में जहाँ सम्राट् के व्यक्तित्व में ही समस्त शक्तियाँ निहित रहती थीं, इस प्रकार का वातावरण पूर्णतया घातक सिद्ध हुन्ना। फेंद्रीय शासन के दुर्बल हो जाने से ऋनेक प्रदेशों के शासक, जो पहले से ही सिर उठा रहे थे, स्वतंत्र हो गए। श्रागरे में जाट तया राजस्थान में राजपूत विद्रोह करने पर तुल गए। दिल्ली के उत्तर में बंदा बैरागी ने बहादरशाह श्रीर फर्डखिसयर दोनो की नाक में दम कर रखा था। दिल्ला में मराठो की शक्ति बढ़ रही थी। उधर भारतीय श्रव्यवस्था का लाभ उठाने के लिये यूरोप की अनेक व्यापारिक कंपनियाँ अपने हाथ पैर फैला रही थीं। नादिरशाह तथा श्रहमदशाह श्रब्दाली के भयंकर श्राक्रमणो ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को भयंकर हानि पहुँचाई। विभिन्न घ्रिषिपतियों के पारस्परिक वैमनस्य तथा विकेद्रित राजनीति का लाम उठाकर श्रंग्रेजो ने वक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाहन्त्रालम को पराजित करके बंगाल, बिहार श्रीर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। शाहन्त्रालम सैन्यवल के श्रमाव में श्रपने राज्य की रचा करने में श्रसमर्थ रहा। मुगलवंश के नामशेष सम्राट् श्रंग्रेनों द्वारा परिचालित कटपुतलियों के रूप में ही शेष रह गए, जिनकी करण श्रवस्था का उललेख पहले किया ना चुका है। शाह-

श्रालम की हृदयद्रावक दुदेशा का चित्र इतिहासकार लेनपूल ने बडें मार्मिक शब्दों में श्रंकित किया है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबद्ध दो शताब्दियों का इतिहास विप्तवों और युद्धों का इतिहास है। इन युद्धों के पीछे यदि राष्ट्र का स्वर होता, शोषक के प्रति आक्रोश होता, जनता की शोषित मान्नाओं का विद्रोह होता तो तत्कालीन साहित्य में भी जनता का सिंहनाद गुंजरित हो उठता, परंतु उन युद्धों और विप्तवों की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत पारस्परिक वैमनस्य, धार्मिक संकीर्णता और अधिकारलोख्डपता यी। उदात्त प्रेरणा के अभाव में इस राजनीतिक ऊहापोह और सामाजिक अव्यवस्था के कारणा जनता का जीवनस्तर और भी नीचा हो गया।

## विलासप्रधान जीवनदर्शन तथा पतनोन्मुख युगधर्म

जैसा इमने ऊपर निर्देश किया है, यो तो मुगल वंश के ऐश्वर्य श्रौर वैभव में विलासिता की प्रधानता श्रारंम काल से ही चली श्रा रही थी, फिर भी प्रथम तीन सम्राटो ने विलास की उहाम लहरों में श्रपने श्रापको बह नहीं जाने दिया था। पर जहाँगीर के व्यक्तित्व में विलासतत्व श्रसंतुलित रूप में प्रकट हुश्रा श्रौर फिर शाहजहाँ की विभवप्रियता श्रौर विलासप्रियता का तद्युगीन सामंतों के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी कर्तव्यशक्ति का दिन पर दिन हास होता गया। शाहजहाँ के व्यक्तित्व के इस पच्च के विषय में उसके समसामयिक भारतीय श्रौर विदेशी इतिहासकारों में वड़ा मतमेद है। मारतीय इतिहासकारों के श्रनुसार वह इस्लाम के श्रादशों की दृष्टि से श्रादशें शासक थारे। परंतु बनियर श्रौर मनूची ने उसे एक कामुक श्रौर विलासी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके श्रनुसार पाशविक ऐद्रिय मोग ही उसके जीवन का लक्ष्य था। इरम में लगनेवाले रूपवाजार, राज्य के द्वारा श्रानुचरियों की व्यवस्था तथा श्रंतःपुर में शत शत श्रंगसेविकाश्रों की उपस्थित उसकी इसी लोखपवृत्ति की परिचायक है ।

<sup>ै</sup> होन लार्ड लेक पंटर्ड डेल्डी इन १८०३ ही वाज शीन ए मिजरेनुल ब्लाईड श्रीलंड इंनेसाइल सिटिंग अंडर ए टेटर्ड कैनापी। इट वाज शाहशालम, किंग श्राव् द वल्डे, वट कैप्टिव श्राव् द मराठाज, ए रेचेड ट्रैवेस्टी श्राव् दि एंपरर श्राव् इंडिया। नो कटेंन एवर-ब्राप्ड श्रान ए मोर वोफुल ट्रैंजेडी।—श्रीरंगजेव पेंड द डीके श्राव् मुगल एपायर, एस० लेनपूल, ए० २०६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> काजिमी, पृ० ३०२; लाहोरी, जिल्द १, पृ० १३-ए।

<sup>3</sup> इट बुढ सीम ऐज इफ दि श्रोन्ली किंग शाइजहाँ केयर्ड फार वाज इ सर्च कार वीमेन उ सर्व दिन प्लेजर ।—मन्त्री, जि॰ १, प० १६५ ।

बर्नियर के अनुसार भी उसके मन में मांसल ऐद्विय उपभोग के लिये वहीं दुर्नेलता थी । श्रन्य विदेशी यात्रियो ने भी इसी प्रकार का उल्लेख किया है। कहीं कहीं तो श्रनेक उच्च कर्मचारियो की पत्नियों तथा स्वयं श्रपनी पुत्रियो के साथ उसके श्रवैध ऐद्रिय संबंधों का उल्लेख किया गया है<sup>२</sup>। यहाँ तक कि जहाँनारा के प्रति उसके ऋसीम प्रेम के मूल में भी उन्होंने इसी संबंध की कल्पना की है3 । इन श्रफवाहों में सत्य कितना है, यह कहना कठिन है। भारतीय इतिहास ग्रंथों में इन बातों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु यह तो सत्य ही है कि मुगल सम्राटों मे एकपत्नीवत नहीं था। श्रकबर, जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ की श्रनेक पत्नियाँ थीं तथा श्रसंख्य रिचताश्रो श्रौर परिचारिकाश्रों से उनका महल भरा रहता था । यह सब होते हुए भी विदेशी लेखको के उल्लेख में अ्रत्युक्ति जान पड़ती है। एक आधुनिक इतिहासकार के मत में जहाँनारा के संबंध में लोकापवाद उस युग के निम्न बौद्धिक स्तर का ही परिचायक श्रिधिक है। स्त्रियों के प्रति उसकी दुर्वलता उसके चरित्र का एक श्रंग मात्र थी, उसके जीवन में संघर्षों की कमी नहीं थी, श्रौर एक लोखप व्यक्ति के लिये इतनी बड़ी सफलताएँ प्राप्त करना संमव नहीं था। हाँ, यह सत्य है कि उसकी गरिमा श्रातलनीय थी श्रीर ऐश्वर्य तथा वैमव के प्रदर्शन के लिये वह पागल रहता था ।

मुगल सम्राटों के इस विलासप्रधान दृष्टिकीण का प्रमाव उनके सामंतों पर पड़ा, फलस्वरूप उनका दृढ़ पौरुष दिन पर दिन चीण होता गया। श्रमिनात संस्कृति के नाम पर केवल विलास श्रौर प्रदर्शन ही श्रविशष्ट रह गए। धीरे धीरे निम्न वर्ग के व्यक्ति उनका श्रासन प्रहण करने लगे श्रौर समान का नौद्धिक स्तर बहुत नीचा हो गया। तत्कालीन सामंतों के नैतिक पतन का ज्वलंत उदाहरण श्रौरंगनेन के प्रधान मंत्री के पौत्र मिर्जा तफक्कुर का है जो श्रपने गुंडे साथियों के साथ नाजार की दूकाने लूट लेता था श्रौर राजमार्ग पर चलती हुई हिंदू क्षियों का श्रपहरण किया करता था, लेकिन उसके दंड की व्यवस्था की शक्ति किसी न्यायाधीश में नहीं थी । इन सामंतों का श्रमीम वैमव विलास के इतने साधन जुटाने में समर्थ था निनकी कल्पना फारस का सम्राट्मी नहीं कर सकता था। तृतीय वर्ग के सामंतों की श्राय भी नलख के

१ वनियर्स ट्रैवेल्स, ए० २७३।

२ मनुची, ५, ५० १६४।

उ मनिर्किमा, २, ए० १४०-४४; पीटर मही, ५ २, ए० २०३; हैविनियर, १, ए० १४४।

४ बारिस, पृ० ७०।

५ इमोदुद्दीस श्रहकाम।

सम्राट् की श्राय से श्रिषिक थी । स्वभावतः विलास की मात्रा श्रीचित्य का श्रितिक्रमण कर गई थी । श्रिषिकतर सामंतों के श्रंतःपुर में विभिन्न वर्गो श्रीर जातियों की श्रनेक ित्र रहती थीं । मुगलवंश की संतित जिस वातावरण में पल रही थी उसमें उनका बाल्यकाल से ही ईर्ष्यांद्रेष से युक्त श्रश्लील श्राचार विचारों से संपर्क श्रारंम हो जाता था । जिस युग में नारी का श्रस्तित्व श्रनुरंजन मात्र के लिये था उसमें महान् व्यक्तित्वों के निर्माण की संमावना कैसे की जा सकती थी ? राजपुत्रों तथा सामंतपुत्रों की उपयुक्त शिचादीचा का तो प्रश्न ही नहीं था । जीवन के संघर्षों से श्रपरिचित, हिजहों तथा दासियों द्वारा संरिच्चत, वे ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जहाँ उनकी श्रय्या पर फूलों की पंखुड़ियाँ भी चुम जाने के भय से चुन चुनकर रखी जाती थीं । जीवन के श्रारंभ से ही श्रनेक विकृतियों से उनका परिचय हो जाता था । इस उच्छृ खल वातावरण का फल यह हुआ कि उस युग का श्रिमेजात वर्ग बहुत ही शीव्र तथा श्रनियंत्रित रूप से पतन की श्रोर उन्मुल होने लगा । यौन संबंधों के विषय में तो उनके लिये नियंत्रण था ही नहीं, मद्य तथा खूत का व्यसन भी उनके जीवन का श्रंग बन गया था ।

'यथा राजा तथा प्रजा'। साधारण जनता में भी विलास अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था। मद्यपान हिंदुओं तथा मुसलमानों में समान रूप से प्रचलित था। राजपूत, कायस्थ और खत्री कोई भी इस दोष से अखूता नहीं था। मध्य तथा निम्न वर्ग के राजकर्मचारियों के यहाँ भी छोटे छोटे हरम रहते थे जिनमें अनेक रिच्चताएँ रहती थीं। उच्च तथा साधारण दोनों ही वर्गों की जनता में अधिवश्वास प्रचुर रूप से बढ़ रहा था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी और सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा उनकी कार्यविषियों का परिचालन होता था। खफी खाँ ने तो नरविल जैसी अमानुषिक वस्तु के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। मनूची के अनुसार दीर्घ मुजाश्रोवाले व्यक्तियों की पूजा उन्हें हनुमान का अवतार मानकर की जाती थी। जनता में नागरिक भाव का पूर्ण अमान हो गया था। स्वार्थोघ होकर विलास के उपकरण एकत्रित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रह गया था।

मुगल सम्राटो का यह दुर्भाग्य रहा कि उनकी श्रॉलों को राजसिंहासन के लिये श्रपने पुत्रो का खून बहते देखना पड़ता था। श्रौरंगजेब के उत्तराधिकारियों के जीवन में यह विभीषिका तो थी ही, उनका दुर्भाग्य उन्हें विवेकहीन विलास की श्रोर भी खींचे लिए जा रहा था। जहाँदारशाह के समय में यह विवेकहीनता पराकाष्टा पर पहुँच गई जब राजकार्य उसकी रिच्चता लालकुँवर के संकेतों पर चलने

<sup>ै</sup> अब्दुल इमीद, जि० २, ५० ५४२।

लगा। उस निम्नवर्ग की स्त्री के संकेतों पर श्रन्न का भाव बढ़ा दिया गया तथा उसके मनोरंजन के लिये यात्रियों से भरी हुई नौका जलमग्न कर दी गई । लालकुॅवर के अनेक संबंधियों की नियुक्ति उच्च तथा उत्तरदायी पदों पर हो गई थी। वें जनता पर मनमाना श्रत्याचार किया करते थे। नगर के सर्वश्रेष्ठ प्रासाद उन्हें दे दिए गए थे। इस प्रसंग में एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्द उल्लेखनीय हैं: 'गिद्धों के नीड़ो में उल्लू रहने लगे तथा बुलबुलो का स्थान कागों ने ले लिया<sup>२</sup>, सारंगीवादक श्रौर तवलचियो की नियुक्ति उच्च पदीं पर हो गई थी। नाहिरा क्रॅनडिन को बड़ी बड़ी नागीरे तथा उच पद प्रदान किए गए थे'। लालकॅवर की इन साथिनो की नैतिक उच्छ खलताश्रो की श्रनेक कहानियाँ प्रललित हैं। स्त्रियो के इशारों पर नाचनेवाले इन सम्राटो की असमर्थता और अयोग्यता की कल्पना सहज ही की जा सकती है। जहाँदारशाह ने मगल वंश की मर्यादा श्रौर गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। सार्वजनिक स्थलों में उन्मक्त विलासकीडा उसकी दिनचर्या थी। संतानोत्पत्ति की इच्छा से वे शेख नासिक्दीन अवधी की दरगाह में नग्न स्तान करते थे। रात में लालकॅवर के अनेक निम्न वर्ग के प्रेमी मद्यपान के लिये एकत्र होते, मत्त होकर बादशाह को ठोकरो श्रीर थप्पड़ी से बेहाल कर देते। लालकुँवर की प्रसन्नता के लिये जहाँदारशाह यह सब सहता था<sup>3</sup>। मुगल साम्राज्य ऐसे शासको की छाया में कितने दिनो तक लडखड़ाता चल सकता था। जहाँदार-शाह के समान अयोग्य शासक कितने दिनों तक इस गंभीर उत्तरदायित्व कों सँभाल सकते थे। अंत में स्थिति विषमता की इस सीमा पर पहुँची कि दिल्ली के लालकिले में मुगल वंशजो की एक भीड़ की भीड़ श्रद्धनग्न श्रीर क्षुधापीड़ित रहने लगी-मगल गरिमा श्रौर ऐश्वर्य के नाम पर एक करुश श्रवसाद ही शेष रह गया। श्रंग्रेजो द्वारा नजरबंद मुगल वंश के युवराज में 'बिगड़े बादशाह' के 'छैल रूप' का परिचय स्लीमैन तथा लार्ड हेस्टिंग्ज के उल्लेखो में मिलता है ।

१ खुराहालचंद, ३६० वी।

२ इवारलनामा, ४६ बी, कामराज।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डच डायरी, वैलेनटाइन, ४, २६४।

४ दिस (चेरी ब्रैंडी) ही ब्रुड से इ मी इन रियली द ओनली लिकर दैट यू इंगलिशमैन हैन वर्ष ड्रिंकिंग, पेंड इट्स ओनली फाल्ट इन दैट इट मेक्स वन ट्रंक टू स्त । इ प्रोलांग दिस प्लेजर ही यून्ड इ लिमिट हिमसेल्फ इ वन लार्न ग्लास प्रती आवर टिल ही गाट डेड इंक । टू आर ओ सेट्स आव् डांसिंग वीमेन यून्ड इ रिलीव ईच अदर इन ऐम्यूजिंग हिम- ड्यूरिंग दि इनटवंल। —रलीमन, डब्ल्यू० एच०, रैंबल्स पेंड रिकलेक्शंस, वी० रिसथ द्वारा संपादित, ५० ४०६।

ही वाज इन टारटार द्रेस, द रीव क्रिमजन सैटिन, द वेस्ट ब्ल्यू, लाइंड विद फर, दी द

#### धार्मिक परिस्थितियाँ

नैतिक तथा बौद्धिक हास के इस युग में धर्म की उदात्त भावना पूर्ण रूप से छुत हो गई थी। धर्म का उद्देश्य होता है व्यक्ति श्रीर समाज के नैतिक स्तर को उच्च बनाना तथा जनता में लौकिक संघर्षों से टक्कर लेने की शक्ति उत्पन्न करना। परंतु रीतिकाल में धर्म के नाम पर भी श्रनेक विकृतियाँ ही श्रवशिष्ट रह गई थीं। उस युग में श्रांधविश्वास, रूढ़ियों का श्रनुसरणा श्रीर बाह्याडंबरों का पालन ही धर्म की परिभाषा थी। ईश्वर श्रीर खुदा की प्रेरणामयी भावनाश्रों के स्थान पर पंडितों श्रीर मुह्जाश्रों का स्थूल श्रीर लौकिक श्रस्तित्व स्थापित हो गया था जिनकी संमित श्रीर वाणी श्रंधविश्वास से युक्त श्रिशिक्ति जनता के लिये वेदवाक्य श्रथवा खुदा की श्रावाज का काम करती थी। यही नहीं, ईश्वर श्रीर खुदा के प्रतिनिधि एक दूसरे को श्रपना प्रतिदंदी सममते थे, श्रतः दोनों में सममौते की भावना का पूर्ण श्रमाव हो गया था।

मिक्तिकालीन माधुर्य भिक्त की उदान्त भावनाएँ श्रीर उसके सूक्ष्म तत्व इस काल तक श्राते श्राते पूर्ण रूप से तिरोहित हो चुके थे। लीलापुर्व श्रीकृष्ण के प्रति माधुर्य भिक्त श्रव राधाकृष्ण के स्यूल, मांसल शृंगार का रूप धारण कर चुकी थी। कृष्ण-भिक्त-गरंपरा के श्रवेक संप्रदायों में माधुर्य भिक्त की स्निग्ध मधुर उपासना के नाम पर स्यूल शृंगारपरक उपासना ही शेष रह गई थी जिसकी श्राह में नैतिक भ्रष्टाचार धर्म के च्वेत्र में उतनी ही प्रवलता से व्याप्त हो रहा था जैसे समाज के श्रव्य चेत्रों में। रागात्मिका मिक्त की उदान्त भावना को समक्ते श्रीर उसका श्रवसरण करने की न तो तत्कालीन जनता के मस्तिष्क में परिष्कृति थी, न उदान्त भावना। प्रेमलच्चणा भिक्त को माधुर्य भिक्त श्रीर शृंगार रस को उज्वल रस की संज्ञा देकर चैतन्य संप्रदाय के श्राचार्य श्री रूपगोस्वामी ने श्रपने प्रंथों में लौकिक शृंगार श्रीर प्रेम के उन्नमित रूप की श्रमिव्यक्ति की थी श्रीर कृष्णामिक्त का एक दिव्य रूप स्थापित करके शृंगार तत्व की स्थूलताश्रो का परिमार्जन भी किया था, परंतु श्रागे चलकर इस मिक्त में से भावतत्व तो पूर्ण रूप से छत हो गया, केवल स्थूल कामचेशश्रो की श्रमिव्यक्ति में ही मिक्तपरक प्रंथों की रचना की जाने लगी। पुर्थियम के स्थान पर कामुक लोखपता धार्मिक साहित्य श्रीर धर्म के ठेकेदार महंतो के जीवन में भी व्याप्त कामुक लोखपता धार्मिक साहित्य श्रीर धर्म के ठेकेदार महंतो के जीवन में भी व्याप्त

वेदर वाज श्रोवरपावरिंग्ली हाट। श्रान हिज हेड ही वोर ए हाई कोनिकल कैप, श्रानी-मेंटेड विद फर ऐंड ज्युवेल्स। हिज हेयर वाज लांग ऐंड फ्रिज्ड ऐट द साइड्स जस्ट एनफ ड प्रिवेंट हट्स हैंगिंग श्रान हिज शोल्डसें। हो गई । चैतन्य श्रीर राधावछम संप्रदायो की गहियाँ रसिक जीवन का केंद्र वन गईं। राममक्ति के विभिन्न संप्रदायों की भी यही गति यी। दनुजदलन, लोकरक्तक, मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र श्रव सरयू किनारे कामक्रीड़ा करने लगे। धनुष उनका शृंगार बन गया, सीता के व्यक्तित्व का मार्दव श्रौर श्रादर्श युग की शृंगारिकता में छुत हो गया श्रौर सीता का भी केवल रमग्री रूप ही शेष रह गया। रिक संप्रदाय के ,मक्त उनकी संयोगलीलाश्रो को भी सखी बनकर निहारने लगे। माधुर्यसाधना में निहित पुरायमावना पूर्यो रूप से नष्ट हो गई; केवल मक्तजनों का स्त्री रूप, उनकी स्त्रेग चेष्टाएँ त्रीर शारीरिक स्थूल त्राकांचाएँ धर्म की विकृति वनकर ही रह गई। इन विकृतियों को 'उन्नयन' का नाम देना ईश्वरमावना का अपमान करना होगा। प्रायः सभी भक्ति का श्राध्यात्मिक रूप तिरोहित हो गया श्रीर सर्वत्र एक स्थल पार्यिवता व्याप्त दिखाई देने लगी। कुछ संप्रदायो में गुरुपूजा को जो महत्व प्रदान किया गया उसमें गोपीमाव के प्राधान्य के कारण श्रनाचार के प्रचार में बहुत सहायता मिली। मिक्त में वित्तसेवा का भी बड़ा महत्व था, फलस्वरूप बड़े वड़े महंतो की गहियाँ छत्रवान राजाओं के वैमव से टक्कर लेने लगीं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्दों में- 'उनके विलास के लिये जो साधन एकत्रित किए जाते थे. श्रवघ के नवाब तक को उनसे ईर्ष्या हो सकती थी या कुतुबशाह भी श्रपने श्रंतःपुर में उनका अनुसरण करना गर्व की बात समभते । मंदिरों और मठो में देवदासियो का सौदर्य श्रीर उनके ध्रवरश्रों की भनकार मठाधीशों की सेवा श्रीर मनोरंबन के लिये सर्वदा प्रस्तुत रहती थीं ? सूक्ष्म श्राध्यात्मिकता की विकृति का यह स्थूल रूप वास्तव में धर्म के इतिहास में एक श्रंधकारपूर्ण पृष्ठ है।

निर्गुण मिक्तपरंपरा के अनुयायी अपेक् इत अधिक संगठित और संयमी थे। वाह्याडंबर, ईश्वरीय भावना के प्रति संकीर्णता इत्यादि धर्म के पतनमूलक तत्वो का उनमें अभाव तो नहीं या परंतु सगुण मतवादियों की विकृतियों की तुलना में उनकी मात्रा बहुत कम थी। सत्रहवीं शताब्दी में लालदासी, सतनामी और नारायणी पंथ हुए। अठारहवीं शती में प्राण्नाथ, घरनीदास, चरनदास इत्यादि संतो ने अपने मत का प्रचार किया। मुसलमानो में भी चिश्तिया, निजामिया, कादिरिया आदि पंथ प्रचित्त थे परंतु इन सभी संतो में मौलिक प्रतिमा का पूर्ण अभाव हो गया था। स्थम मनन विवेचन की क्षमता इन संतो में न थी। किसी भी संप्रदाय में ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो समाज की गतिविधि को अपनी वाणी के ओज अथवा अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा बदल देता। युग की विलासपरक दृष्टि से ये मी अप्रमावित न रह सके और इनके जीवन में भी ऐश्वर्य की तृष्णा जाग उठी। स्की सिद्धांतों पर आधृत धार्मिक रचनाओं में भी स्थूल श्रंगार, नखशिखवर्णन और नायिकामेदो का समावेश होने लगा।

#### कला की स्थिति

वित्रकता—रीतियुगीन काव्य के समान ही उस युग की चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ श्रिषिकतर सामंतो श्रीर राजाश्रो के संरक्षण में विकसित श्रीर पल्लवित हुई। डा॰ कुमारस्वामी ने राजपूत तथा मुगल शैली को बिल्कुल पृथक् मानकर प्रथम को जनमावनाश्रों को प्रतीक तथा दूसरी को दरबारी स्वीकार किया था। परंतु नई शोधों के श्राधार पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि दोनों शैलियाँ एक दूसरे से काफी प्रभावित हैं। पहाड़ी शैली भी, स्थानीय वातावरण के चित्रण के पार्थक्य के साथ, राजस्थान शैली की ही एक प्रशास्ता है।

रीतिकाल की दो शताब्दियों में प्राप्त चित्रफलकों के प्रतिपाद्य श्रीर शैली दोनों में ही एक परंपराबद्ध दृष्टिकोण दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार साहित्य के चेत्र में नूतन मौलिक प्रतिमा के श्रमाव श्रीर श्रंगारप्रधान युगदर्शन के कारण रीतिबद्ध नायिकामेदों का चित्रण प्रधान हो गया या उसी प्रकार चित्रकला के विकास में भी इन तत्वों का महत्वपूर्ण योग रहा। तत्कालीन चित्रकला के प्रतिपाद्य को प्रधान रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- १--नायक तथा नायिकामेदो के परंपराबद्ध चित्र
- २--- यौराखिक उपाख्यानो पर आधृत चित्रं
- ३---रागरागिनियों के प्रतीक चित्र
- ४--व्यक्तिचित्र।

कला जब स्वांतः मुखाय न होकर व्याख्यान तथा प्रदर्शन वृत्ति की श्रिमिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त होती है तब उसका रूप शुद्ध कला का नहीं होता। मध्यकालीन चित्रकला के उपर्युक्त सभी प्रतिपाद्य रूढ़ रूप में प्रह्णा किए गए हैं। उनमें कलाकार का श्रात्मसंवेदन बहुत ही गौण है। उस युग के विलासपरक तथा प्रदर्शनप्रधान जीवनदर्शन को जिन परंपरागत मान्यताश्रो में श्रमिव्यक्ति मिली, चित्रकार की त्लिका ने उन्हीं को चित्रो में उतार लिया। चित्रकला का विकास भी संरच्को की रूचि के श्रमुसार हुन्ना, इसलिये उसमें भी शृंगारिकता तथा प्रदर्शनवृत्ति का प्राधान्य है। प्रथम श्रेणी के चित्र श्रिषकतर राजपूत श्रीर पहाड़ी शैली में मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। इन चित्रो द्वारा स्त्रियो के नग्न सौंदर्य के चित्रण में कलाकार की नृतन कल्पना का श्राविर्माव हुन्ना। फलस्वरूप एक कोमल ऐदिय भावना की श्रमिव्यक्ति हुई

<sup>ी</sup> मुगल श्रार्ट इज नो मोर मोहम्महन।

<sup>—</sup>सिक्सटीथ ऐंड सेवेनटींथ सेंचरी मैनस्कुप्ट्स ऐंड ऐलवम्स आव् मुगल पेंटिग्ज। राजपूत आर्ट कांकर्ड मुगल आर्ट। —गेट्ज।

जिसमें पूर्वकालीन विशदता श्रीर गांमीर्य का श्रमाव हो गया श्रीर एक नई शृंगारिक शैली का प्रादुर्भाव हुत्रा । उत्कंठिता, वासकसजा, श्रमिसारिका इत्यादि सब प्रकार की नायिकाश्रो का चित्रण परंपराभुक्त वातावरण में ही किया गया। प्रगीतमय माधुर्य का स्पष्ट त्रामास इन चित्रो में मिलता है। नायिकास्रो के चित्र त्र्राधिकतर नायिकामेद काव्य के श्राधार पर बनाए गए हैं। संकेतस्थल पर पुष्पशय्या बनाकर प्रियतम से मिलन के लिये उत्कंठिता नायिका, विषम प्रकृति की चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़ती हुई अमिसारिका इत्यादि शृंगार नायिकास्रो के परंपराबद्ध रूप हैं। शृंगार की विभिन्न परिस्थितियो का चित्रण इन रचनान्त्रो का ध्येय है स्प्रीर श्रृंगार उनकी श्रात्मा। कृष्ण तो उस युग में शृंगारनायक थे ही, कॉगड़ा (पहाड़ी) तथा राजस्थानी शैली में पौराणिक उपाख्यानो पर श्राधृत जो चित्र बनाए गए उनमें शिव श्रौर पार्वती के शृंगारचित्रण में भी उग युग के कलाकार की वृत्ति श्रिधिक रमी है। भानुदत्त की रसमंजरी में चित्रित विभिन्न शृंगारिक परिस्थितियो का चित्रण भी हुन्ना परंतु भावामिन्यक्ति के त्रमाव में ये प्रयास ऐसे जान पड़ते हैं जैसे सहानुभूति से श्रनभिज्ञ कोई व्यक्ति रूढिगत मान्यताश्रो के श्राधार पर रस का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हो। इसके स्रतिरिक्त उस युग के शृंगारनायक तथा रूपनायिका बाजबहादुर श्रौर रूपमती बेगम के भी शृंगारपूर्ण चित्र श्रंकित किए गए।

शृंगार वातावरण की श्रमिव्यक्ति प्रायः त्रारहमासा श्रौर ऋतुचित्रण के रूप में हुई है। वसंत श्रौर वर्षा को उद्दीपन रूप में श्रंकित करनेवाले श्रनेक चित्र हैं। जयदेव के गीतों के चित्रण में भी उस युग के रिसक कलाकार को नग्न नारीसौदर्य श्रौर शृंगार की श्रमिव्यक्ति का श्रवसर मिला। राधा के श्रनावृत सौंदर्य का जो श्रंकन उसके स्नान संबंधी चित्रों में हुआ है वह जयदेव श्रौर विद्यापित की सद्यः-स्नाता का प्रत्यंकन है।

मुगल सम्राटों के संरक्षण में श्रानेक व्यक्तिचित्रों की रचना हुई। श्राकवर के समय से ही व्यक्तिचित्रों का निर्माण श्रारंभ हो गया था। उधर जहाँगीर की तो यह महत्वाकांक्षा थी कि वह श्रापने जीवन की समस्त प्रमुख घटनाश्रों को चित्रबद्ध करा ले। इसी इच्छा की पूर्ति के लिये मुगल दरबार तथा शिकार के श्रानेक दृश्यों के चित्र उसने बनवाए। वास्तव में इन चित्रों में मुगल गरिमा श्रापने मौलिक रूप में सुरिक्ति है परंतु जहाँगीर की मृत्यु के बाद ही भारतीय चित्रकला की श्रात्मा मर गई। बाह्य सौंदर्य की गरिमा कुछ समय तक बनी रही, श्रागे चलकर मात्र श्रलंकरण ही चित्रकला का ध्येय बन गया।

उत्तर मध्यकालीन चित्रकला के प्रतिपाद्य पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक श्रोर हिंदी काव्य की शृंगारभावना का समानातर रूप शृंगारिक चित्रों में श्रपने समस्त उपकरणों के साथ थोड़े बहुत श्रंतर से विद्यमान है, दूसरी श्रोर रीतिकालीन काव्य का दूसरा प्रधान स्वर प्रशस्तिगान का रूप भी व्यक्तिचित्रों, दरवारी गरिमा श्रौर ऐश्वयंचित्रण की प्रवृत्ति में विद्यमान है। मुगल दरवार के चित्रों के श्रनुकरण पर श्रनेक राजपूत राजाश्रों के दरवार, उनके जीवन की प्रमुख घटनाश्रों तथा उनके व्यक्तित्व से संबंधित श्रनेक चित्र खींचे गए। राजकीय संरच्चण के कारण उनमें दरवारी कला की सब विशेषताएँ मिलती हैं।

तत्कालीन चित्रकला की श्रमिव्यंजना शैली में भी काव्य में प्रचलित शैलियो से काफी साम्य है। परंपराबद्ध, ऋलंकृत, श्रमसिद्ध श्रीर चमत्कारपूर्ण शैली इस युग की चित्रकला की भी प्रधान विशेषता थी। शाहजहाँ के समय से ही चित्रकला में श्रालंकरण की श्रातिशयता का श्रारंभ हो गया था जिसके कारण कला की श्रात्मा बुमने लगी थी। चित्रविचित्र फूलपत्तो तितलियो 'त्रादि से युक्त सुंदर त्र्रलंकृत हाशिए श्रौर सुनहले वर्णो की श्रामा का स्पर्श ही चित्रकला के साध्य बन गए थे। प्रतिपाद्य महान होता है तो शैली भी उसी के अनुरूप होती है। शाहजहाँ के प्रदर्शन-प्रिय व्यक्तित्व के फलस्वरूप चित्रकलाविदो का ध्येय उसके दरबार के ऐश्वर्य, विशेष उत्तवों के श्रायोजन तथा रत्नजिटत पदो इत्यादि का चित्रण करना ही रह गया। श्रातरिक प्रेरणा के श्रमाव के कारण उनमें भावाभिन्यक्ति की सजीवता नहीं रह गई थी क्योंकि शाहजहाँ के ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति के लिये कलाकार को संवेदना की नही, सुनहले रंगो श्रौर श्रालंकारिक दृष्टिकोश की श्रावश्यकता होती थी। श्री राय कुष्णदास के शब्दों में- 'श्रब चित्रों में इद से ज्यादा रियाज महीनकारी, रंगो की खूबी एवं श्रंगप्रत्यंगो की लिखाई, विशेषतः इस्तमद्राश्रो में बड़ी सफाई है श्रौर कलम में कही कमजोरी न रहने पर भी दरबारी श्रदबकायदो की जकड़बंदी श्रौर शाही दबदबे के कारण इन चित्रो में भाव का सर्वथा स्त्रभाव, बिक एक प्रकार का सन्नाटा पाया जाता है, यहाँ तक कि जी ऊबने लगता है।

श्रीरंगजेब के युग में श्रन्य कलाश्रो की मॉित चित्रकला का भी ह्रास हुश्रा है। कलाश्रो के प्रति उसकी उपेद्धा तथा उसके उत्तराधिकारियों की श्रद्धमता के कारण श्रनेक कलावंतों को राजाश्रो श्रीर सामंतों का श्राश्रय लेना पड़ा। इसी के फलस्वरूप शाहजहाँ के समय में श्रमिव्यंजना को साध्य मान लेने की जो प्रवृत्ति श्रारंभ हुई थी वह श्रव राजस्थान तथा कॉगड़ा शैली में दिखाई पड़ने लगी। नारीसौदर्य के चित्रण में ऐद्रिय भावनाश्रो का प्राधान्य तो रहा ही, नारी के श्रवयवों से मिलती जुलती रेखाश्रों के द्वारा प्रकृतिचित्रण करने के प्रयोग भी किए गए। वृद्धों की पत्रहीन शाखाश्रों को नारीरूप देकर नाजुकख्याली से उनका चित्रण किया गया। श्रंगार के उद्दीपन रूप को जितना महत्व कविताश्रों में प्रदान किया गया उतना ही चित्रकला में भी। यहाँ भी प्रकृति का चित्रण श्रंगार के उद्दीपन रूप में ही किया गया है। प्रकृति कला के प्रेरक संवेद्य के रूप में तो श्राई ही नही है।

उदाहरण के लिये गढ़वाल शैली में चित्रित रूपमती श्रीर बाजबहादुर की कीड़ा के चित्र में रूपमती के शरीर की वकताश्रों से होड़ लेती हुई वृद्धों की टहनियाँ, उसके गौर वर्ण को चुनौती देती हुई बिजली की चमक उद्दीपन रूप में ही चित्रित की गई हैं। इसी प्रकार 'श्रमिसारिका' चित्र का वातावरण मान्य रूढ़ियों के श्राधार पर ही श्रंकित है। समस्त प्रकृति पर ही मानवीय चेतना के श्रारोपण में जिस श्रमिव्यंजना कौशल का परिचय मिलता है उसमें कहीं मौलिक उद्मावना के सहारे रसामिव्यक्ति की भी चमता होती तो ये चित्र छायावादी कला के श्रनुपम प्रेरणास्रोत बन जाते। परंतु इन चित्रों में तो प्रकृति के विविध उपकरणों को रूढ़िगत प्रतीकों के रूप में प्रहण किया गया है। श्रमिसारिका के चित्रण में बिजली की चीण रेखा में नायिका का सौंदर्य, मूसलधार वर्षा, सर्प, त्फानी भंभा, उसकी विह्नल कामनाश्रों के प्रतीक रूप में ही ग्रहण किए गए हैं।

उधर कृष्णुलीला के विभिन्न प्रसंगो पर लिखे गीतो के आधार पर कुछ चित्र श्रंकित किए गए जिनकी पृष्ठभूमि विशद है। परंतु उनमें चित्रित स्त्रीपुरुषो में भी उचित भावामिन्यक्ति का अभाव है। कठपुतलियों अथवा गुड़ियों के समान भावशून्य मुखाकृतियों में अधिकतर रसामास की सी स्थिति आ गई है। भानुदत्त की रसमंजरी पर आधृत 'एक स्थिति' नामक चित्र में नायक की गोद में बैठी हुई दो नारियाँ श्रंगाररस की अभिन्यक्ति करने के बदले नायक से हाथ छुड़ाकर भागती हुई सी जान पड़ती हैं। नायक और नायिकाओं की आकृतियाँ वहाँ पूर्ण रूप से भावशून्य हैं।

श्रमिव्यंजना शैली में चमत्कारवाद की विकृति के उदाहरण मी इस युग की कला में विद्यमान है। हयनारी, गजनारी, नवनारीकुंजर ऐसे चित्र हैं जिनमें उस युग के स्थूल शृंगार श्रौर चमत्कारवादी प्रवृत्ति दोनों की संयुक्त श्रमिव्यक्ति मिलती है। श्रनेक नारियों के बहुरंगी वस्त्रो तथा उनके विविध श्रंगो के संयोजन द्वारा ये चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। स्त्रियों के श्रंग प्रत्यंगों को सुविधानुसार तोड़ मरोड़कर हाथी श्रौर घोड़े के चित्र बनाए गए हैं जिनपर कहीं कृष्ण श्रारोहित हैं तो कहीं कोई मुगल सम्राट्।

मध्यकालीन चित्रकला के निशेषज्ञ श्री गेट्ज के शब्दों में, ईसा की १६वीं शताब्दी के मध्य से ही भारतीय चित्रकला का श्रवसान होने लगा था। उस युग के कलाकार को न तो रेखाश्रों का परिष्कृत ज्ञान था श्रीर न रंग के संतुलित प्रयोगों का। उनके चित्र भावश्रून्य तथा निर्जीव प्रतिमाश्रों के समान होते थे। चरम उत्थान की प्रतिक्रिया श्रवसान में होती तो श्रवस्य है, परंतु उस युग की कला तो गहन जीवनहिष्ट श्रीर श्रात्मिक शक्ति के श्रमाव में पूर्ण रूप से पंगु हो गई थी।

#### स्थापत्य कला

मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है हुमायूँ का मकनरा। इसके निर्माण से भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। एक देश की प्रचलित शैली को दूसरे देश की परिस्थितियों के अनुसार ढालने की चेष्टा करने में कुछ परिवर्तन अवश्यंमावी होते हैं। फारसी वास्तुशैली को भारतीय शिल्पियों ने संगमर्भर श्रीर लाल पत्थरों में काटकर जो परिवर्तन किए उससे भारत में नए वास्तु-शिल्प-विधान का प्रादुर्भाव हुम्रा। मुगल बादशाही ने इसी शैली के अनुकरण पर अपनी इमारती का निर्माण कराया । यहाँ तक कि विश्व के चमत्कार 'ताज' के निर्माण में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल के पहले मगल भवन-निर्माण-शैली में प्रभावोत्पादक श्रौर विशद सिद्धांतों का श्राधार प्रहण किया गया था। श्रकबर द्वारा निर्मित श्रागरा श्रीर लाहीर के किलों की लाल पत्थर की दीवारों की जोड में से एक वाल निकलने का भी अवकाश नहीं था। हायीपोल की क़शल निर्माणकला के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि उसके शिल्पी श्रपनी कृतियों में कलात्मक तथा प्रभावात्मक गरिमा का समन्वय करने के लिये कितने जागरूक थे। इस स्थापत्य में कला का एक समन्वित श्रीर संतुलित रूप पाया जाता है। बुलंद दरवाजे के विराट् गंभीर स्वरूप में एक संपूर्ण श्रीर व्यापक जीवनदृष्टि व्याप्त है, पर इस गंमीर व्यापकता के साथ ही श्रकबर के समय की कुछ इमारतों में श्रलंकरण श्रौर चमत्कार की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे श्रारंभ हो गई थी। मरियम बेगम श्रीर राजा बीरवल के प्रासादो तथा शेख सलीम चिन्नती के मकबरे की पच्चीकारी कलाशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजा बीरवल के महल की श्रलंकृत पचीकारी तो ब्राश्चर्यजनक है। श्रकवर द्वारा निर्मित दीवानेखास में भी एक चमत्कारपूर्ण प्रभावोत्पादन की चेष्टा सी दिखाई पहती है। प्रस्तर के ऋर्षचंद्रो पर ऋष्वत ऋतिंद तथा मध्य स्तंम के साथ उनका संयोजन देखकर चित्त चमत्कृत हो उठता है। लेकिन इतनी बोमिल त्राकृति के होते हुए भी उसमें गांभीर्य का स्त्रमाव नहीं है। 'ज्योतिषी मंच' तथा स्त्पाकार पंचमहल के विन्यास श्रीर श्रमसिद्ध पञ्चीकारी में यही प्रवृत्ति प्रधान है। परंतु तद्युगीन वास्तुकारों ने चमत्कार तथा ऋलंकरण को साध्य रूप में नहीं स्वीकार किया, यही कारण है कि उनकी इमारतों का प्रमाव आकर्षक होने के साथ साथ विशद, गंभीर तथा व्यापक भी है।

मुगल बादशाहों के संरच्या में विकसित होती हुई मुगल इमारतों की शैली के अनुकरण पर अनेक मंदिरों तथा प्रासादों का निर्माण हुआ। बोधपुर, श्रोरछा,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> श्रकवरनामा ( दो ), २८७-८।

दितया इत्यादि के राजभवनों की शैली में मुगल शैली का श्रनुकरण किया गया है। लेकिन श्रलंकरण उनका श्रपना है। श्रलंकरणविधान के श्रातिरिक्त उनके विन्यास में मौलिक सुजनप्रतिमा का भी परिचय मिलता है। मुगल शैली के साथ हिंदू वास्तुशिल्प के श्रलंकरण के सामंजस्य के ज्वलंत उदाहरण श्रंबेर तथा जोधपुर के राजभवन हैं।

जहाँगीर के समय से वास्तुकला के क्षेत्र में हमें उन सभी प्रवृत्तियों का श्रामास मिलने लगता है जो विलासप्रधान श्रीर ऐश्वर्यपरक जीवनदृष्टि के लिये श्रनिवार्य होती हैं। जहाँगीर के समय में जहाँ एक श्रोर वास्त्रशिल्प का श्रादर्श श्रलं-करण मान लिया गया, वही विशद, व्यापक तथा गंभीर प्रमावोत्पादन के स्थान पर पाषाण के माध्यम से ललित श्रौर कोमल श्रमिव्यक्ति ही शिल्पी का प्रधान लक्ष्य बन गई। जहाँगीर चित्रकला का प्रेमी था, वास्तुशिल्प का नहीं, श्रतः उसकी रुचि के प्रभाव के कारण 'बुलंद दरवाजा' के निर्माता श्रकवर का मकवरा उसके व्यक्तित्व के श्रमुरूप गंमीर नहीं बन पाया । श्रकबर के मकबरे की श्राखिरी मंजिल, जो जहाँगीर के श्रादेश से ढहाकर फिर से बनाई गई, श्रलंकरण तथा लालित्य में श्रनपमेय है परंतु उसमें गांभीर्य का श्रमाव है। जहाँगीर के पश्चात् वास्तुकला में श्रलंकरण के उपकरण श्रनुदिन बढ़ते गए तथा उसकी निर्माणशैली में एक स्त्रैण संस्पर्श श्राता गया। जहाँगीर के मकबरे में गांभीर्य का श्रमाव है। संगमर्मर का श्रपव्यय श्रौर भित्तिचित्रो में श्रलंकरण के होते हुए भी उसकी गरिमा कृत्रिम जान पड़ती है। इसके श्रितिरिक्त जहाँगीर ने भारतीय श्रीर फारसी निर्माणशैलियो के समन्वय के स्थान पर परंपराबद्ध फारसी निर्माणशैली को ही प्रोत्साहन दिया। श्रब्दुररहीम खानखाना का मकबरा हुमायूँ के मकबरे के अनुकरण पर बना । इस इमारत के निर्माण द्वारा जहाँ एक स्रोर नई मौलिक प्रतिभा के स्रमाव का प्रमाण मिलता है, वहाँ दूसरी स्रोर एतमादउदौला के मकबरे में वास्तुकला ने पूर्ण स्त्रेण रूप धारण कर लिया है। इसकी निर्माणयोजना साम्राज्ञी नूरजहाँ ने की थी। खेत संगमर्भर में भिलमिल पञ्चीकारी तथा मूल्यवान पत्थरों के ऋलंकरण के कारण ऐसा जान पड़ता है मानो कोई बहुमूल्य श्राभूषणा मवन के रूप में खड़ा कर दिया गया है।

शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ। निर्माण-शैली तथा अलंकरण दोनो ही क्षेत्रो में नए प्रयोग किए गए। अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर के अनेक भव्य भवनो को ढहाकर उनके स्थान पर संगमर्भर के मंडपो का निर्माण किया गया। संगमर्भर के कटावदार महराब, मूल्यवान पत्थरो की जड़ाई, परिष्कृत सजा तथा सूक्ष्म अलंकरण शाहजहाँ द्वारा निर्मित भवनो की सुख्य विशेष-ताएँ हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, खासमहल, शीशमहल, मुसम्मन बुर्ज तथा मच्छीभवन शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई सुख्य इमारतें हैं। इन समी की आत्मा शृंगारिक है। सूक्ष्म पचीकारी, चित्रलिखित सी सजीवता, सुनहले तथा रंगीन स्तंभ, इन सभी में एक विलासपरक, ऐक्वर्यप्रधान जीवनदृष्टि का परिचय मिलता है। मोती-. महल, हीरामहल, रंगमहल, नहरेबिहस्त तथा शाहबुर्ज नाम ही इस तथ्य की पृष्टि के लिये यथेष्ट हैं।

निर्माण्योजना की दृष्टि से शाहजहाँ की प्रमुख इमारतो में भी मौलिकता का स्रमाव है। जामामस्जिद तथा ताजमहृज दोनों की योजना हुमायूँ के मकबरे के स्रमुकरण पर हुई है जो मुगल-स्थापत्य-परंपरा की प्रथम इमारत है। ताज की गरिमा तथा वैमव उसकी सजा तथा स्रलंकरण पर स्रधिक निर्मर है। रंगीन प्रस्तरखंडों द्वारा निर्मित नमूने, प्रवेशद्वारों पर खचित सुंदर हाशिए विलच्चण कलासौष्ठव के उदाहरण हैं। वास्तव में शाहजहाँ के शिल्पी ने स्रपनी कला के द्वारा पुष्पवदना मुमताज की प्रस्तरसमाधि में भी फूल की सी कोमलता ला दी है। संभेद संगमर्भर की स्रात्मा में शाहजहाँ का ऐश्वर्य तथा उसके कोमल प्रभाव में उसका प्रेम सदा के लिये स्नमर हो गया है।

शाहजहाँ काल में स्थापत्यकला का चरम विकास हुआ। श्रीरंगजेव के समय में मानो उसकी प्रतिक्रिया हुई श्रीर उसमें पतन के चिह्न दृष्टिगत होने लगे। शाहजहाँ कालीन मच्छीभवन के लालित्य में ही मुगल स्थापत्य के पतन का संकेत मिल जाता है। श्रीरंगजेव कला से घृणा करता था, परंतु फिर भी उसके संरच्या में कुछ मस्जिदों श्रीर मकवरों का निर्माण हुश्रा। शिल्पी श्रताउद्दौला ने रिजया बेगम के मकवरे का निर्माण ताजमहल की शैली पर किया परंतु इस मकवरे को देखने से ही उसकी हीन विच तथा श्रल्प ज्ञान का परिचय मिल जाता है। निष्प्राण श्रलंकरण के श्रतिचार तथा विचिवहीन निर्माणयोजना के कारण यह इमारत विल्कुल ही साधारण बनकर रह गई है। बनारस की मस्जिद भी तद्युगीन कला की श्रस्थिर तथा दुवल प्रकृति का परिचय देने के लिये काफी है। इन सभी इमारतों का निर्माण फारस की परंपरावद्ध शैली के श्रनुकरण पर हुश्रा है। सफदरजंग के मकवरे की योजना हुमायूँ के मकवरे की शैली के ढंग पर हुई है। परंतु दोनों के प्रभाव में श्राकाश पाताल का श्रंतर है।

<sup>ै</sup> हुमायूँज टूंव एक्स्प्रेसेज इन एवी लाइन इट्स पावर एँड एवजल्टैंट वाइटैलिटी—दैट "ढ्यू आव् मानिंग" हिच मार्क्स द विगिनिंग आव् एवी न्यू मूवमेंट। टूंब आव् सफदरजग सीम्स ड वी स्ट्राइविंग वाई आटिंफिशेल मीन्स ड रिप्रोड्यूस दि औरिजिनल विगर, हाइल इन रियालिटी इट इज डिकेडेंट। देयर इज नो वैलेंस्ड प्रोपोर्शन एंड ब्राड सिंपुल प्लैन। इट वाज ए फाइन एफर्ट ड रीकैप्चर दि ओल्ड स्पिरिट आव् सुगल स्टाइल, बट वाई दिस ट टाइम दि आर्ट हैड गान वियांड एनी होए आव् रिकाल।

<sup>—</sup>पत्ती नाउन, मान्युमेंट्स ऋाव् दं सुगल्स, केंन्रिज हिस्ट्री ऋाव् इंडिया।

१६वीं शताब्दी में लखनऊ के एक मकबरे में ताज की अनुकृति बनाने की चेष्टा की गई जो हीन तथा अपरिष्कृत रुचि का साकार उदाहरण है। यह समभता कठिन हो जाता है कि बाह्य रूप में इतना साम्य होते हुए भी दोनों का प्रमाव इतना मिन्न कैसे है ? ताजमहल तथा ताजमहल की इस अनुकृति के द्वारा मुगल स्थापत्य कला के चरम विकास और उसके अवसान का मृत्यांकन किया जा सकता है। अगैरंगजेब के मकबरे में न मार्वव है, न गांभीर्य और न ऐश्वर्य। अनेक सामंतों के मकबरे भी इससे उत्कृष्ट हैं। न जाने कैसे काफिरो के भयंकर शत्रु औरंगजेब की समाधि पर तुलसी का एक पौधा अपने आप निकल आया है।

इस युग में निर्मित लखनऊ की इमारतो की हीन रुचि तथा श्रपरिष्कृति को देखकर भी युगप्रतिमा के हास का परिचय मिलता है। लखनऊ की प्राय: सभी इमारतों में ऐसा जान पड़ता है मानो शिल्पी ने उस लिपि का श्रमुकरण करने का प्रयास किया हो जिसका न तो वह अर्थ समस्ता है श्रीर न जिसकी वर्णमाला से ही उसका परिचय है।

इस प्रकार रीतियुगीन स्थापत्य कला के विकास पर दृष्टि डालने से यह बात पूर्ण्तया स्पष्ट हो जाती है कि रीति साहित्य की समानांतर प्रवृत्तियाँ ही इस क्षेत्र में भी चलती रही हैं। परंपराबद्ध शैली, श्रलंकरण की श्रतिशयता, चमत्कारवृत्ति तथा श्रनुदिन श्रंगारी श्रीर रोमानी वातावरण की सृष्टि का प्रयास, ये सभी प्रवृत्तियाँ रीतियुगीन साहित्य में भी थोड़े बहुत श्रंतर के साथ विद्यमान हैं।

#### संगीत शास तथा कला

रीतियुग में संगीत कला की स्थित भी अत्यंत शोचनीय हो गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पहले भारतवर्ष में संगीत की एक सबल शास्त्रीय पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। ग्वालियरनरेश मानसिंह के संरच्या में भारतीय संगीत उत्थान की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। संगीत की सबसे विशद और गंभीर शैली 'श्रुपद' का आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। संगीत कला और शास्त्र दोनों को ही विदेशियों के आक्रमण द्वारा बहुत आघात पहुँचा। संगीत कला तो अनेक व्यवधानों से टक्कर लेती हुई तथा विदेशी प्रभावों को आत्मसात् करती हुई पनपती रही, परंतु शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता का पूर्ण अमाव हो गया। सिद्धांत अथवा शास्त्र कला के व्यवहारिक रूप के आधारस्तंम होते हैं। एक के ध्वंस के साथ दूसरे का पतन अनिवार्य हो जाता है। मुगल दरवार में अधिकांशतः मुसलमान कलाकारों को संरच्या प्राप्त हुआ। आईनेअकबरों में उछिखित ३६ संगीतकों में से केवल ४ हिंदू हैं, परंतु अकबरकालीन संगीत का इतिहास पूर्यातः अधकारमय नहीं है। जहाँ तानसेन आज भी सर्वश्रेष्ठ कृलावृंत के पद पर आसीन हैं, वहीं शास्त्र के क्षेत्र में

पुंडरीक विट्ठल का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहाँगीर के समय में पंडित दामोदर ने संगीतदर्पण की रचना की जो संगीत शास्त्र का श्रमर प्रंथ है।

शाहजहाँ के समय में संगीत के क्षेत्र में भी वही प्रदर्शनप्रियता श्रौर श्रलं-करण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्राहोबल का प्रसिद्ध शास्त्रग्रंथ संगीतपारिजात इसी समय का माना जाता है। इसमें मान्य २६ विकृत स्वरो के नाम ही तत्कालीन संगीत की श्रलंकरण प्रवृत्ति का परिचय देने के लिये यथेष्ट हैं । व्यावहारिक रूप में यद्यपि उनका प्रयोग इतने रूपो में नहीं हुश्रा तथापि सिद्धांत रूप में इन सूक्ष्मताश्रो की स्वीकृति से भी उसकी श्रालंकारिक प्रवृत्ति का परिचय तो मिलता ही है। शाहजहाँ के दरबार में श्रनेक गायक हुए जो तानसेन की गंभीर शैली में श्रालंकारिक गिट-किरियाँ जोड़कर उन्हें श्रपने युग की प्रवृत्तियों में रंजित कर रहे थे।

श्रीरंगजेब श्रपने दरबार से संगीत कला का चिह्न तक मिटा देना चाहता था। उसका युग संगीत के श्रपकर्ष का युग था। उस युग के संगीतज्ञों का जीवन श्रीरंगजेब की धार्मिक संकीर्णता श्रीर कहर गांभीर्य के बिल्कुल विपरीत था, श्रतएव वे केवल दिल्ली दरबार से ही बहिक्कृत नहीं किए गए बल्कि साधारण संगीतगोष्टियों पर भी राजकीय प्रतिबंधों के कारण उनका जीवननिर्वाह दूमर हो गया। फलस्वरूप संगीतज्ञ शाही संरच्या छोड़कर नवाबो श्रीर राजाश्रो की शरण में जाने के लिये विवश हो गए। इस काल के केवल एक ही संगीताचार्य भावमह का उल्लेख मिलता है। वे बीकानेरनरेश श्रनूपसिंह के श्राश्रय में थे। श्रनूप-संगीत-रत्नाकर, श्रनूपविलास तथा श्रनूपांकुश उनके मुख्य ग्रंथ हैं, परंतु इन सभी रचनाश्रों में मौलिकता का पूर्ण श्रमाव है।

इस युग के सिंद्धांत संबंधी ग्रंथों में मौलिकता का पूर्ण श्रमान है। श्रहोबल ने नए स्वरनामों का उल्लेख श्रवश्य किया है परंतु ये स्वर श्रनेक पुराने स्वरों के नए नाम मात्र हैं। श्रहोबल ने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है<sup>3</sup>। इसके श्रतिरिक्त श्रांप्रनिवासी पं० सोमनाय तथा पं० व्यंकटमरवी का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। यद्यपि इन दोनों संगीताचार्यों का संबंध दिच्चण की संगीतपद्धित से ही रहा है, तथापि उत्तर मारतीय संगीतपद्धितयों का प्रभाव उनकी रचनाश्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस काल में लिखी हुई कुछ ऐसी रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं जिनकी रचना हिंदी के प्रसिद्ध कियों ने की थी। इन रचनाश्रो का उहेश्य तत्वान्वेषणा की

<sup>ै</sup> संगीतपारिजात, श्लोक ४६३-४६७।

२ वही, श्लोक १२४-१२६।

वही ( रागाध्याय, श्लोकसंख्या ४६४-४६७ ) ।

श्रिपेचा मनोरंजन ही श्रिधिक जान पड़ता है। उदाहरण के लिये देव किव कृत राग-रत्नाकर को लिया जा सकता है। इस रचना पर दामोदर पंडित कृत संगीतदर्पण का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है।

श्रीरंगजेन के उत्तराधिकारियों के दरनार में संगीत को प्रोत्साहन मिला। परंतु तन तक संगीत की श्रात्मा नहुत कुछ मर चुकी थी। मुहम्मदशाह रँगीले के दरनार में उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ रहते थे। परंतु इस पुनरुत्थान में श्रनुरंजन, श्रलंकरण तथा चामत्कारिक प्रयोगों का ही प्राधान्य है। ध्रुपद का स्थान ख्याल, उमरी, टप्पा श्रीर दादरा ने ले लिया। श्रदारंग श्रीर सदारंग के ख्यालों से दिछी दरनार की निलासयुक्त रंगीनी में योग मिला। शोरी के टप्पों के श्रालंकारिक स्वर नहुत लोकप्रिय हुए। तराना, रेखता, कञ्चाली इत्यादि प्रणालियों का प्रचार इसी युग में श्रिषक हुश्रा। इनमें से श्रिषकांश श्रंगारिक हैं।

रीतियुग में संगीत कला तथा संगीत शास्त्र की गतिविधि पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है कि संगीत के प्रतिपाद्य तथा शौली का भी वहीं रूप था जो तत्कालीन हिंदी काव्य का था। श्रुक्त के समय में ही लोचन की राजतरंगिणी, पुंडरीक विद्वल के सद्रागचंद्रोदय, रागमंजरी, रागमाला तथा नर्तनिर्माय लिखे जा चुके थे। रीतियुग में तथा उसके कुछ समय बाद भावमद्द, दृदयनारायण देव, मुहम्मद रजा, महाराजा प्रतापसिंह तथा कृष्णानंद व्यास द्वारा प्रणीत संगीत शास्त्र संबंधी श्रन्य ग्रंथ मी निर्मित हुए, जिनमें रीतियुगीन लच्चणग्रंथों की प्रवृत्तियों का ही प्राधान्य रहा। काव्य श्रीर चित्रकला में जिस प्रकार नायिकामेद का चित्रण श्रवाध गति से होने लगा उसी प्रकार विविध रागरागिनियों को उनके गुणा तथा प्रभाव के श्राधार पर नायक तथा नायिकाश्रों के रूप में बद्ध कर उनकी व्याख्या की गई। परंतु इन सब विवेचनाश्रों में नृतन मौलिकता का प्रायः श्रमाव ही रहा। हिंदी काव्यशास्त्र के समान ही तत्कालीन संगीत शास्त्र का श्राधार मी संस्कृत ही है। उस समय के संगीतशास्त्रकार भी सामान्य टीकाकार मात्र थे।

तत्कालीन संगीत की शैली तथा प्रतिपाद्य में चमत्कारसृष्टि की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। अनेक स्थलों पर रागों के देवरूप चित्रण में श्लेष द्वारा आधार तथा आधेय में धर्मसाम्य और गुण्साम्य की स्थापना की गई है। यही नहीं, विविध गायनशैलियों को एक ही गीत में गुंफित करते हुए चमत्कारसृष्टि करना उस युग की संगीत कला की चरम सिद्धि समभी जाती थी। तराना, दादरा, दुमरी इत्यादि का एक ही गीत के अंतर्गत समावेश इसी चमत्कारवादी प्रवृत्ति का द्योतक है।

संगीत के द्वारा शृंगारिक भावनाश्रों का उदीपन करना ही संगीतज्ञों का सुख्य उद्देश्य रह गया था। फलस्वरूप उनकी शब्दयोजना भी श्रिकतर शृंगारपरक

ही होती थी। चमत्कारप्रदर्शन की प्रवृत्ति भी तत्कालीन संगीत में प्रधान रूप से दिखाई पड़ती है। रीतिकाल की लोकप्रिय संगीतशैलियो के विश्लेषण से यह नात स्पष्ट रूप में प्रमाणित हो जाती है। ख्याल शैली की तानो, खटको, मुरिकयो तथा श्चन्य श्चालंकारिक प्रयोगो में चमत्कार तत्व ही श्रिधिक रहता था। ख्याल के गीत त्राधिकतर श्रंगारिक होते हैं श्रौर उनमें श्रधिकतर किसी स्त्री की श्रोर से प्र**ग्**य श्रयवा विरह की श्रमिव्यक्ति की जाती है। वास्तव में रीतिकालीन कवि श्रीर संगीतज्ञ दोनो की एक ही दशा थी, दोनों ही आश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे, अतएव उनकी प्रसन्नता के लिये दोनों को ही श्रृंगारपरक प्रतिपाद्य श्रौर कलाप्रधान चमत्कारवादिता को स्रपनाना पड़ा। रीतिकालीन चमत्कारप्रदर्शन की वृत्ति चतुरंग शैली में भी दिखाई पड़ती है जिसमें ख्याल, तराना, सरगम श्रौर त्रिवट ( मृदंग के बोल ) सबके मिश्रण से संगीत की वैचित्र्यपूर्ण रचना की जाती है। तरानो में भी लय का चमत्कार श्रीर द्रत तानो का प्रयोग उस युग की चमत्कारिक वृत्ति का ही परिचय देते हैं। शब्दयोजना के बिना 'ताना', 'दे', 'देना', 'दानी' तथा 'तोम' इत्यादि श्रर्यहीन शब्दो के द्वारा संगीतयोजना में चमत्कारप्रदर्शन का ही बाहुल्य रहता है। टप्पा भी श्रपनी शैली के इल्केपन के लिये प्रसिद्ध है। इसकी गति क्षुद्र श्रीर चपल होती है। ये केवल उन्हीं रागों में गाए जाते हैं जिनका विस्तार श्रपेचाकृत संचिप्त होता है। रीतिकालीन संगीत में गंभीर श्रौर विशद तत्वों के श्रमाव का यह भी एक ज्वलंत प्रमागा है। टप्पा पहले पंजाब में ऊंट हॉकनेवाले गाया करते थे। पहले कहा जा चुका है कि मुहम्मदशाह ने उसकी संगीतयोजना में त्रालंकारिक गिटकिरियो का योग देकर उसे रीतिकालीन वातावरण के श्रनुकुल बना दिया। नवाब वाजिदश्रली शाह के संरच्या में दुमरी शैली का प्रचलन हुआ जो श्रातिशय चपल, स्रेण श्रीर शृंगारप्रधान थी। डा॰ श्यामसुंदरदास ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है-"श्रवध के श्रधीश्वर वानिदश्रली शाह ने उमरी नामक गानशैली की परिपाटी चलाई। यह संगीतप्रणाली का श्रन्यतम स्त्रेण श्रीर श्रृंगारिक रूप है। इस समय श्रकबर के समय के ध्रुपद की गंभीर परिपाटी, मुहम्मदशाह द्वारा श्रनुमोदित ख्याल की चपल शैली तथा उन्हीं के समय में श्राविष्कृत टप्पे की रसमय श्रीर कोमल गायकी श्रीर वाजिद श्रली शाह के समय की रंगीली रसीली उमरी श्रपने श्रपने श्राश्रयदाताश्रो की मनोष्टिच की ही परिचायक नहीं, लोक की प्रौढ़ रुचि में जिस क्रम से पतन हुन्ना उसका इतिहास भी है ।"

रीतिकाल की श्रन्य मुख्य शैलियाँ हैं गजल श्रीर त्रिवट । इनमें भी चमत्कार श्रीर स्थूल श्रुंगारिकता का प्राधान्य था । त्रिवट में मृदंग इत्यादि के बोलो को

<sup>ै</sup> डा० स्यामसुंदरदास : हिंदी भाषा श्रीर साहित्य, ए० २६१

रागबद्ध करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता था श्रौर गजल की श्रंगारपरक प्रवृत्ति तो प्रसिद्ध ही है।

संगीत, कला तथा साहित्य की ये समानांतर प्रवृत्तियाँ तथा उनमें व्याप्त ऐक्य उस युग के जीवनदर्शन का प्रमाण बनने के लिये यथेष्ट हैं। स्वार्थपरायण राजनीतिक व्यवस्था, सामंतीय वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण श्रीर सामाजिक श्रव्यवस्था तथा विलासमूलक, वैभवजन्य, प्रदर्शनप्रधान श्रलंकरण प्रवृत्ति का तत्का-लीन साहित्य एवं विविध लिलत कलाश्रो की गतिविधि पर बड़ा गहरा प्रमाव रहा है। तद्युगीन कलाकार की श्रात्मा पर ये बाह्य परिस्थितियाँ एक प्रकार से हावी हो गई थीं। चेतना के सक्ष्म, सार्वभीम श्रीर नित्य तत्व बाह्य जीवन की स्थूल साधना में लुप्त हो गए थे। स्थूल की सक्ष्म पर इस विजय के कारण ही इस युग में 'रीति-काव्य' लिखा गया।

# द्वितीय अध्याय

## रीतिकाच्य का शास्त्रीय पृष्ठाघार

#### १. रीतिशास्त्र का आरंभ

मारतीय श्रास्तिकता को जीवन की प्रत्येक श्रमिव्यक्ति का मौलिक संबंध किसी न किसी प्रकार से श्रलौकिक शक्तियों से स्थापित करने का श्रम्यास रहा है। प्रत्येक विद्या किसी न किसी प्रकार ब्रह्म श्रथवा उसके किसी रूप से उद्भूत हुई है—ऐसी उसकी श्रास्था रही है। राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में साहित्य शास्त्र की उत्पत्ति का श्रत्यंत रोचक वर्णन किया है: सरस्वतीपुत्र काव्यपुरुष को ब्रह्मा की श्राज्ञा हुई कि तुम तीनो लोकों में साहित्य शास्त्र के श्रध्ययन का प्रचार करो। निदान, उसने सबसे पूर्व श्रपने मानसजात सत्त्रह शिष्यों के समज्ञ इसका व्याख्यान किया श्रोर फिर इन ऋषियों ने शास्त्र को सत्त्रह श्रिष्यों में विभक्त करके श्रपने श्रपने विषयों पर स्वतंत्र रीतिग्रंथ लिखे—'तत्र कविरहस्यं सहस्राद्यः समाम्नासीत, श्रौक्तिकमुक्तिगर्भः, रीतिनिर्ण्यं सुवर्णनामः, श्रानुप्रासिकं प्रचेतायनः, यमकानि चित्रं चित्रांगदः, शब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, श्रौपम्यमौपकायनः, श्रतिशयं पाराशरः, श्रर्थश्लेषमतथ्यः, उमयालंकारिकं कुवेरः, वैनोदिकं कामदेवः, रूपक-निरूपणीयं मरतः, रसाधिकारिकं निन्दकेश्वरः, दोषाधिकारिकं विषयाः, गुणौपादानिकमुपमन्यः, श्रौपनिषदिकं कुचुमारः हित ।'

विद्वानों की राय है कि यह सूची श्रिषक विश्वसनीय नहीं है। वैसे भी, कुछ नाम तो स्पष्टतः संगित बैठाने को गढ़े गए मालूम पड़ते हैं। परंतु कुछ नामो का उल्लेख यत्रतत्र श्रवश्य मिलता है; जैसे 'कामसूत्र' में 'श्रीपनिषदिकं' के व्याख्याता कुचुमार श्रीर 'साम्प्रयोगिक' के व्याख्याता सुवर्णनाम के नाम श्राते हैं। 'रूपक' या 'नाट्यशास्त्र' पर मरत का ग्रंथ तो किसी न किसी रूप में श्राज भी उपलब्ध है। नंदिकेश्वर के नाम से कामशास्त्र, गीत, नृत्य श्रीर तंत्र संबंधी ग्रंथो का उल्लेख तो मिलता है, परंतु रस पर उनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राजशेखर का यह काव्यमय वर्णन रीतिशास्त्र की उत्पत्ति का इतिहास जुटाने में हमारी कोई सहायता नहीं करता।

(१) वेद वेदांग—ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान का प्राचीनतम कोश वेद हैं। वैदिक ऋचात्रों के रचियता वागी के रस से तो स्पष्टतः श्रभिज्ञ थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं; इसके साथ ही नृत्य, गीत, छुंदरचना श्रादि के सिद्धांतों का सम्यक विवेचन श्रीर 'उपमा' शब्द का प्रयोग भी वेदों में मिलता है। परंतु साहित्य शास्त्र का निश्चित आरंभ वेदों में हूँढ़ना क्लिष्ट कल्पना मात्र होगी। वेदों के अतिरिक्त वेदांग, संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् आदि भी इस विषय में मौन हैं।

- (२) व्याकरण शास्त्र—भारत का व्याकरण शास्त्र जितना प्राचीन है, उतना ही पूर्ण भी है। उसे तो वास्तव में भाषा का दर्शन कहना चाहिए। व्याकरण के झादि ग्रंथ हैं 'निक्क्त' श्रोर 'निघंदु'। यास्क ने वैदिक उपमा का विवेचन करते हुए उसके कुछ मेदो का विवरण दिया है: जैसे—भूतोपमा, जिसमें उपमित उपमान बन जांता है; रूपोपमा, जिसमें उपमित श्रोर उपमान में रूपसाम्य होता है, सिद्धोपमा, जिसमें उपमान सर्वस्वीकृत श्रोर सिद्ध होता है; रूपक की समानार्थी छुप्तोपमा या श्रयोपमा जिसमें साम्य व्यक्त न होकर श्रव्यक्त ही होता है। पाणिनि के समय तक उपमा का स्वरूप निर्धारित हो चुका था। उन्होंने उपमित, उपमान, सामान्य श्रादि पारिमाधिक शब्दो का स्पष्ट प्रयोग किया है। पाणिनि के उपरात पतंजिल का 'महामाध्य' भी इन रूपों की समयक व्याख्या करता है। वास्तव में व्याकरण शास्त्र हमारे काव्य शास्त्र का एक प्रकार से मूलाधार है। वाणी के श्रलंकरण के जो सिद्धांत काव्यशास्त्र में स्थिर किए गए, उनपर व्याकरण के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रमाव है। मामह, वामन तथा श्रानंदवर्धन जैसे श्राचार्यों ने श्रपने ग्रंथों में व्याकरण की स्थान स्थान पर सहायता ली है। ध्विन का प्रसिद्ध सिद्धांत व्याकरण के 'स्कोट' सिद्धांत से ही ग्रहण किया गया है।
- (३) द्शीन-व्याकरण के उपरांत काव्यशास्त्र का दूसरा श्राधार दर्शन है। उसके कतिपय प्रमुख सिद्धांतो का सीधा संबंध विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतो से है। उदा-इर्गा के लिये शब्द की तीन शक्तियो-श्रमिधा, लच्चगा, व्यंजना-का संकेत त्याय-शास्त्र के शब्दविवेचन में मिलता है। नैयायिको के अनुसार शब्द के अमिधार्थ से व्यक्ति, जाति श्रौर गुगा, तीनों का बोध हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त उन्होने शब्दार्थ को गौरा, मक्त, लाक्तिशक श्रौर श्रौपचारिक श्रादि श्रर्थों में विमक्त किया है। शब्द-प्रमाण के संबंध में न्याय श्रीर मीमांसा, दोनों में शब्द श्रीर वाक्य का वर्गीकरण तथा अर्थवाद स्नादि का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। वास्तव में एक प्रकार से न्याय श्रीर मीमांसा से ही व्याख्यात्मक श्रालोचना का उद्भव समभना चाहिए। इसी प्रकार स्रमिनवगुप्त का व्यक्तिवाद सांख्य के परिगामवाद से बहुत दूर नहीं है, जिसके अनुसार सृष्टि का अर्थ उत्पादन या सुजन न होकर केवल अमिन्यिक ही होता है। इससे भी ऋषिक स्पष्ट है वेदांतियों के मोत्त्रसिद्धांत का प्रभाव। इसके श्रनुसार मोच्न का श्रानंद बाहर से नही प्राप्त होता, वह तो श्रात्मा का ही शुद्धबुद्ध रूप है, जो माया का श्रावरण हट जाने के उपरांत स्वतः श्रानंदमय रूप में श्रमि-व्यक्त हो जाता है। परंतु यह वास्तव में संकेत श्रयवा श्रनुमान मात्र है, इससे काव्यशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित सिद्धांत स्थिर नहीं हो पाता।

(४) काव्यशास का वास्तिवक आरंभ—निदान, काव्यशास्त्र का वास्तिविक आरंभ हमें दर्शन श्रीर व्याकरण के मूल ग्रंथों की रचना के बहुत बाद का मालूम होता है। डा॰ सुशीलकुमार दे, काणे श्रादि विद्वानों का मत है कि ईसा की पहली पाँच शताब्दियों में ही उसका जन्म माना जा सकता है। शिलालेखों की काव्यमयी प्रशस्तियाँ, श्रश्चयों श्रीर भास के ग्रंथ तथा कालिदास का श्रलंकृत काव्य श्रादि सब इसी श्रोर संकेत करते हैं। मरत के 'नाट्यशास्त्र' का मूल रूप तो स्पष्टतः इसी काल की श्रत्यंत श्रारंभिक रचना है। इतिहासज्ञ उसका रचनाकाल ईसा की पहली शताब्दी के श्रासपास स्थिर करते हैं। मरत ने कृशाश्व श्रीर शिलालिन के नामों का उल्लेख किया है, उधर मामह ने मेघाविन का श्रीर दंडी ने कश्यप श्रादि का, परंतु श्रमी तक इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। श्रतएव इनके विषय में चर्चा करना व्यर्थ है। मरत के उपरांत काव्य श्रीर काव्यशास्त्र दोनों ही समृद्ध होते गए। काव्यशास्त्र में क्रमशः श्रनेक वादो श्रीर संग्रदायों की प्रतिष्ठा हुई जिनमें से पाँच श्रीक प्रचलित श्रीर प्रसिद्ध हुए—रस संग्रदाय, श्रलंकार संग्रदाय, रीति संग्रदाय, क्रोक्ति संग्रदाय श्रीर ध्वित्ता दोनों की हिष्ट से सबसे पहले रस संग्रदाय ही श्राता है।

#### २. रस संप्रदाय

संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में श्रादि से श्रंत तक रसनिरूपण को किसी न किसी रूप में स्थान श्रवश्य मिला है। मरत ने रस विषयक प्रायः समी सामग्री प्रस्तुत की है। उनके बाद लगमग सात सौ वर्षों तक यद्यपि श्रलंकार संप्रदाय का महत्व बना रहा, परंतु एक तो स्वयं श्रलंकारवादी श्राचार्यों ने रस की महत्ता स्थान स्थान पर घोषित की है, श्रौर दूसरे, संभवतः इसी श्रंतराल काल में ही मह लोख्लट श्रादि श्राचार्यों ने रस-स्वरूप-निर्देशक भरतसूत्र की गंभीर व्याख्या प्रस्तुत करके रस संप्रदाय की घारा को श्रश्चुरण रूप से प्रवाहित होने में सहयोग दिया है। श्रलंकारवादियों के वाद श्रानंदवर्धन श्रौर श्रमिनवगुप्त जैसे युगप्रवर्तक ध्वनिवादियों का समय श्राता है। इनके श्रनुकरण पर मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ सरीखे महान् श्राचार्यों ने रस को ध्वनि के एक मेद के रूप में स्वीकार किया है।

रस नाटक का श्रनिवार्य तत्व है। इस दृष्टि से मरत मुनि के लिये श्रपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस विषयक चर्चा का समावेश करना श्रनिवार्य था। यही कारण है कि रस संबंधी सभी श्रावश्यक उपकरणो का विवरण इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है।

जनश्रुति के स्राधार पर नंदिकेश्वर को रस का प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया

है, श्रीर मरत को नाट्यशास्त्र का । पर फिर भी भरत का रस के प्रति समादर भाव कुछ कम नहीं है। उक्त ग्रंथ के 'रसविकल्प' श्रीर 'भावव्यंजक' नामक श्रध्यायों में उन्होंने रस श्रीर भाव के स्वरूपों का उल्लेख किया है, इनके पारस्परिक संबंध का निर्देश किया है। श्राठो रसो का परिचय देते हुए उन्होंने प्रत्येक रस के स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारिभाव श्रीर सात्विक भावों का नामोल्लेख किया है, रसो के वर्णों श्रीर देवताश्रों से श्रवगत कराया है तथा रसों के मेदों की चर्चा की है।

भरत ने मूल रूप में रस चार माने हैं—शृंगार, रौद्र, वीर श्रौर वीमत्स । फिर इनसे क्रमशः इास्य, करुण, श्रद्भुत श्रौर भयानक रसो की उत्पत्ति मानी है । शृंगार श्रौर हास्य, वीर श्रौर श्रद्भुत तथा वीमत्स श्रौर भयानक रसयुग्म का पारस्परिक कारण-कार्य-भाव होने के कारण उत्पाद्योत्पादक संबंध स्वतःसिद्ध है । रौद्र श्रौर करुण में भी यह संबंध मनःस्थिति के श्राधार पर परिपृष्ट है । सबल पद्म का निर्वल पद्म पर श्रकारण श्रौर निर्दयतापूर्ण क्रोध सामाजिक के हृदय में करुणा की ही उत्पत्ति करता है ।

इसी प्रकरण में भरत ने रसो के विभिन्न मेदो का भी उल्लेख किया है । श्रागे चलकर इनमें से कुछ तो प्रचलित रहे श्रीर कुछ श्रप्रचलित हो गए।

- (१) प्रचित्ति मेद्-शृंगार के संभोग श्रौर विप्रलंभ दो मेद। हास्य के (उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम कोटि के व्यक्तियों के प्रयोगानुसार) स्मित, विहसितादि छः मेद, तथा वीर के दानवीर, धर्मवीर श्रौर युद्धवीर, तीन मेद।
- (२) अप्रचित्तित भेद्-शृंगार के वाङ्नेपथ्यिक्रयात्मक तीन मेद, हास्य के आत्मस्य और परस्य दो मेद। हास्य और रौद्र के अंगनेपथ्यवाक्यात्मक तीन तीन मेद। करुण के धर्मोपघातज, अपचयोद्मव और शोककृत तीन मेद। मयानक के स्वमावज, सत्वसमुत्य और कृतक तीन मेद, तथा व्याज-अपराध-त्रासगत तीन मेद। वीमत्स के चोमज, शुद्ध और उद्देगी तीन मेद। अद्युत् के दिव्य और आनंदज दो मेद।

भरत के कथनानुसार विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यमिचारी भावो के संयोग से रस की निष्पित्त होती है—विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पित्तः। उनके इस सिद्धांतकथन में यद्यपि स्थायी भाव को स्थान नहीं मिला, पर जैसा उनकी श्रपनी व्याख्या से स्पष्ट है, उन्हें श्रमीष्ट यही है कि स्थायी भाव ही उत्तर विभावादि के द्वारा

१ रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः।—का० मी०, १म म०, ५० ४।

२ ना० शा० ६।३६-४१।

उ वही, ६।४८ वृत्ति, ६।७७-८३ ।

रसत्व को प्राप्त होते हैं "। नाट्यजगत् में विभावादि का यह संयोग रस ( श्रास्वाद ) का जनक उसी प्रकार है जिस प्रकार लौकिक संसार में नाना प्रकार के व्यंजनों. मिष्टानो और रासायनिक द्रव्यो का पारस्परिक संयोग हर्षोत्पादक षड्रसास्वाद उत्पन्न कर देता है। स्थायी भावों का यह स्नास्वाद तभी संभव है, जब ये नाना प्रकार के भावों के ( नाटकीय ) अभिनय से प्रकट किए गए हो, श्रौर वाग् ( वाचिक ), श्रंग ( श्रागिक ) तथा सत्व ( सात्विक ) श्रमिनयो से संयुक्त हो । यथा हि नाना व्यंजन-संस्कृतमन्नं भुंजाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादींश्चाप्यिषगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यंजितान् वागंगसत्वोपेतान् स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेचकाः। (ना० शा०, पृ० ७१)।

उक्त भरतसूत्र की यह व्याख्या रसस्वरूप पर एक चीगा सा प्रकाश डालती है—'नानाभावाभिनय' श्रौर 'वागु श्रंग' को श्रनुमाव के श्रंतर्गत माना जा सकता है, श्रीर 'सत्व' को सात्विक भाव के श्रंतर्गत ।

भरतप्रतिपादित सूत्र निस्संदेह व्याख्यापेच् है। इसकी व्याख्या परवर्ती विद्वान् त्राचार्य, जिनमें से मह लोल्लट, श्री शंकुक, मह नायक श्रौर श्रमिनवगुप्त के नाम विशेषतः उक्केखनीय हैं, श्रपनी श्रपनी प्रतिमा के श्रनुसार करते करते, रस का मूल भोक्ता कौन है, इस प्रश्न के साथ साथ इस जटिल समस्या को भी सुलक्ताने में प्रवृत्त हो गए कि उसे फिस कम श्रीर किस विधि से रस का श्रास्वाद प्राप्त होता है। मरत से पूर्ववर्ती किसी ब्राचार्य ब्रयवा स्वयं भरत को भी इस कथन की इतनी विशद श्रौर विवादपूर्ण व्याख्या श्रमीष्ट रही होगी, श्राज तक के श्रनुसंधानी के बल पर निश्चयपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। इस कथन में विमाव, श्रनुभाव श्रौर व्यमि-चारिभाव का जो स्वरूप भरत को अभीष्ठ है, वही परवर्ती आचार्यों को भी है, पर विवादग्रस्त दो शब्द हैं-संयोग श्रौर निष्पत्ति, जिनपर श्राधृत विमिन्न व्याख्यानी का उल्लेख ग्रवेचगीय है।

## ३. भट्ट लोझट

नाट्यशास्त्र की प्रिसद्ध टीका 'ऋमिनव भारती' के अनुसार भरतसूत्र के प्रथम **ब्या**ख्याता भट्ट लोल्लट के मत में :

(१) उपचितावस्था ऋर्यात् परिपक्तता को प्राप्त स्थायिभाव ही 'रस' नाम से श्रिमिहित होते हैं। स्थायिमाव, जो स्वयं तो श्रनुपचित (श्रपरिपक्क ) हैं, विभाव,

<sup>े</sup> एवं नानाभावीपहिता अपि स्थायिनी भावा रसत्वमाप्तुयन्ति । —ना० शा०, प० ७१ ।

श्रमुभाव श्रौर व्यभिचारिभाव का संयोग पाकर जब उपचित होते हैं, तब इनका नाम 'रस' पड़ जाता है ।

(२) यह रस अनुकार्य-वा्स्तविक रामादि—में भी रहता है, श्रीर श्रिभ-नयकौशल के बल पर रामादि का अनुकरण करनेवाले नट में भी:

भद्दलोल्लटस्तावदेवं व्यान्वनक्षे ''' विभावादिभिः संयोगोऽर्थात् स्थायिनः ततो रसनिष्पत्तिः। ''' स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरूपचितो रसः। स्थायी त्वनु-पचितः। स चौभयोरपि ''' श्रमुकार्ये, श्रमुकर्तर्थपि चानुसन्धानबलात्। —ना० शा० ( श्र० भा० ) ए० २७४।

काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उपर्युक्त सिद्धांत के द्वितीय श्रंश में थोड़ा संशोधन उपस्थित करते हुए वास्तविक रामादि में मुख्य रूप से रस की स्थिति मानी है श्रौर नट में गौण रूप से। सिद्धांत के प्रथम श्रंश की उन्होंने भरत-सूत्र-स्थित 'संयोग' श्रौर लोल्लट प्रतिपादित 'उपचित' शब्दों के श्राधार पर विशद व्याख्या करते हुए विमाव, श्रनुमाव श्रौर व्यामिचारिमावों का स्थायिमावों के साथ संयोग संबंध निम्न-लिखित प्रकार से जोड़ा है:

- (क) त्रालंबनोदीपन-विभावो तथा स्थायिभाव में जनक-बन्य-संबंध है,
- ( ख ) श्रनुभाव तथा स्थायिमाव में गम्य-गमक-संबंध है, श्रौर
- (ग) व्यभिचारिमावो तथा स्थायिमाव में पोषक-पोष्य-संबंध है।

इस प्रकार मम्मट के व्याख्यानुसार स्थायिमाव विभावादि के द्वारा क्रमशः जन्य, गम्य श्रीर पुष्ट होकर 'रस' रूप में प्रतीयमान होता है । मम्मट को इस त्रि-संबंध-निर्देश की प्रेरणा निस्तंदेह श्रिमनवभारती से मिली होगी।

भट्ट लोल्लट ने श्रपने सिद्धांत में यद्यपि सहृदय का उल्लेख नहीं किया, पर निश्चित ही उसे श्रमीष्ट यही है कि सहृदय तो रस का भोक्ता है ही। वह नट नटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है, जिसे वास्तविक रामसीतादि नायकनायिका ने प्राप्त किया होगा।

मह लोल्लट के सिद्धात पर श्रागे चलकर भरतसूत्र के श्रन्य व्याख्याता शंकुक ने श्रनेक श्राक्षेप किए । उनका एक श्राक्षेप यह है कि उपचित स्थायिभाव को रस

े कुछ इसी प्रकार की थारणा अलंकारवादी दंडी पहले ही प्रकट कर चुके थे:
रित श्वंगारतां याता, रूपवाहुल्ययोगतः।
श्रारुश च परां कोटि कोपो रौहारमतां गतः॥

—अ० मा०, ५० रव्धः, का० द० रारवर, रवर

नाम से पुकारने पर यह निश्चित कर सकना श्रसंमव है कि रित, हास श्रादि स्थायिमाव कितनी मात्रा तक उपचित होकर रस कहाते हैं। मात्रानिर्घारण के लिये यदि यह मान लिया जाय कि उच्चतम पराकाष्ठा तक ही उपचित 'स्थायिमाव' रस कहाता है तो भरतसंमत हास्यरस के स्मित, श्रवहसित श्रादि छः मेद, तथा शृंगाररसातर्गत निरूपित काम की श्रमिलाषा श्रादि दस श्रवस्थाएँ श्रसंगत हो जायंगी क्योंकि इन दोनो रसो में स्थायिमाव केवल उच्चतम कोटि की उपचितावस्था के सूचक न होकर उचरोचर प्रकर्ष के सूचक हैं। श्रतः लोल्लट का मत सीमानिर्धारक न हो सकने के कारण शिथिल है।

शंकुक का एक श्रन्य श्राक्षेप है कि लोल्लट द्वारा प्रतिपादित विभाव श्रौर स्थायिमाव में उत्पादकोत्पाद्य रूप कारण-कार्य-भाव संबंध की स्थापना भी निम्नलिखित दो कसौटियों पर खरी नहीं उतरती—(१) कारण् (कुंमकारादि) के नष्ट हो जाने पर भी कार्य (घट) की स्थिति बनी रहती है, श्रौर (२) कारण् (चंदनावलेपन) श्रौर कार्य (सुगंध सुखानुभव) की एकसाथ स्थिति कदापि संभव नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत पूर्वापर भाव बना ही रहता है। पर इधर एक तो विभाव के नष्ट हो जाने पर (स्थायिमावात्मक) रस भी नष्ट हो जाता है, श्रौर दूसरे, विभाव तथा रस दोनों साथ साथ श्रवस्थित रहते हैं, उनमें पूर्वापर संबंध कदापि संभव नहीं है?।

शंकुक का एक श्रन्य प्रवल श्राक्षेप है कि लोख्लट का यह सिद्धांत कि सामाजिक नायकनायिका द्वारा श्रनुभूत रस का श्रास्वादन नटनटी के माध्यम से प्राप्त करता है, श्रातिव्याप्ति दोष से दूषित है। जिसमें रित श्रादि स्थायिभाव होगा, रस भी उसी में होगा, न कि किसी श्रन्य में—इस व्याप्ति के श्रनुसार केवल नायक-नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के श्राधिकारी ठहरते हैं, न कि नटनटी श्रीर न उनके माध्यम से सामाजिक ही। श्रीर फिर, सामाजिक मूल नायक के रित, हासादि भावो से तो श्रानंदमूलक रस प्राप्त कर भी ले, पर शोक, भयादि भावो से रस प्राप्त करने में

भनुपचिताबस्थः स्थायी भावः, उपचितावस्थी रस इत्युच्यमाने एकैकस्य स्थायिनी मन्दत्तम-मन्दतरमन्दमध्येत्यादिविशेषापेचया आनन्त्यापत्तिः । एवं रसस्यापि तीव्रतीव्रतरतीव्रतमादि-भिरसख्यत्वं प्रपद्यते । अथोपचयकाष्ठां प्राप्त एव रस उच्यते, तिहें 'स्मितमवह भृत विहसित-भुपहसितं चापहसितमतिहसितम्' इति षोढात्व हास्यरसस्य कथं भवेत् । —का० अनु०, ए० ६६, दीका भाग

कार्यत्वे घटादिवत् विभावादिनिमित्तनाशेऽपि रसानुवृत्तिप्रसँग इति भावः ।
 च चास्यालौकिकस्य स्वप्रकाशानन्दात्मकस्य लौकिकप्रमाणगम्यत्वम् ॥

<sup>—</sup> एकावली ( टीका माग ), ए० ८७

छुलनार्थः नहि चन्दनस्पर्शद्वानं तज्जन्यसुखद्वानं चैकदा संभवति ।

<sup>—</sup>सा० द०, ३,२० वृत्ति

श्रनुमान श्रौर व्यमिचारिमान का संयोग पाकर जब उपचित होते हैं, तब इनका नाम 'रस' पड़ जाता है ।

(२) यह रस श्रनुकार्य-वास्तविक रामादि—में भी रहता है, श्रीर श्रीभ-नयकौशल के बल पर रामादि का श्रनुकरण करनेवाले नट में भी:

भद्दलोल्लटस्तावदेवं व्यान्वचक्षे ''' विमावादिमिः संयोगोऽर्थात् स्यायिनः ततो रसनिष्पत्तिः। ''' स्थाय्येव विमावानुमावादिमिरुपचितो रसः। स्थायी त्वनु-पचितः। स चौभयोरपि ''' श्रमुकार्ये, श्रमुकर्त्यपि चानुसन्धानवलात्। —ना० शा० (श्र० भा०) पृ० २७४।

कान्यप्रकाशकार मम्मट ने उपर्युक्त सिद्धांत के द्वितीय श्रंश में थोड़ा संशोधन उपस्थित करते हुए वास्तविक रामादि में मुख्य रूप से रस की स्थिति मानी है श्रौर नट में गौण रूप से। सिद्धांत के प्रथम श्रंश की उन्होंने भरत-सूत्र-स्थित 'संयोग' श्रौर लोल्लट प्रतिपादित 'उपचित' शब्दों के श्राधार पर विशद व्याख्या करते हुए विमाव, श्रनुभाव श्रौर व्याभिचारिमावों का स्थायिभावों के साथ संयोग संबंध निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा है:

- (क) स्त्रालंबनोद्दीपन-विभावो तथा स्थायिभाव में जनक-जन्य-संबंध है,
- (ं खं) त्रानुभाव तथा स्थायिभाव में गम्य-गमक-संबंध है, श्रीर
- ( ग ) व्यभिचारिभावों तथा स्थायिभाव में पोषक-पोष्य-संबंध है।

इस प्रकार मम्मट के व्याख्यानुसार स्थायिमाव विभावादि के द्वारा क्रमशः जन्य, गम्य श्रौर पुष्ट होकर 'रस' रूप में प्रतीयमान होता है । मम्मट को इस त्रि-संबंध-निर्देश की प्रेरणा निस्संदेह श्रमिनवभारती से मिली होगी।

मह लोल्लट ने ऋपने सिद्धांत में यद्यपि सहृदय का उल्लेख नहीं किया, पर निश्चित ही उसे ऋमीष्ट यही है कि सहृदय तो रस का मोक्ता है ही। वह नट नटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है, जिसे वास्तविक रामसीतादि नायकनायिका ने प्राप्त किया होगा।

मद्द लोल्लट के सिद्धांत पर श्रागे चलकर भरतसूत्र के श्रन्य व्याख्याता शंकुक ने श्रनेक श्राक्षेप किए। उनका एक श्राक्षेप यह है कि उपचित स्थायिभाव को रस

<sup>े</sup> कुछ इसी प्रकार की धारणा श्रलंकारवादी दंडी पहले ही प्रकट कर चुके थे: रित श्रंगारतां याता, रूपवाहुल्ययोगतः। श्रारुष्य च परां कोटिं कोपो रौद्रात्मतां गतः॥

<sup>---</sup> अ० भा०, ५० २८४; का० द० २।२८१, २८३

नाम से पुकारने पर यह निश्चित कर सकना श्रसंभव है कि रित, हास श्रादि स्थायिमाव कितनी मात्रा तक उपचित होकर रस कहाते हैं। मात्रानिर्धारण के लिये यदि यह मान लिया जाय कि उच्चतम पराकाष्ठा तक ही उपचित 'स्थायिमाव' रस कहाता है तो भरतसंमत हास्यरस के स्मित, श्रवहसित श्रादि छः भेद, तथा शृंगाररसातर्गत निरूपित काम की श्रमिलाषा श्रादि दस श्रवस्थाएँ श्रसंगत हो जायंगी क्योंकि इन दोनो रसो मे स्थायिमाव केवल उच्चतम कोटि की उपचितावस्था के सूचक न होकर उचरोत्तर प्रकर्ष के सूचक हैं। श्रतः लोल्लट का मत सीमानिर्धारक न हो सकने के कारण शिथिल है।

शंकुक का एक श्रन्य श्राक्षेप है कि लोल्लट द्वारा प्रतिपादित विमाव श्रीर स्थायिमाव में उत्पादकोत्पाद्य रूप कारण-कार्य-माव संबंध की स्थापना भी निम्नलिखित दो कसौटियो पर खरी नहीं उतरती—(१) कारण (कुंमकारादि) के नष्ट हो जाने पर भी कार्य (घट) की स्थिति बनी रहती है, श्रीर (२) कारण (चंदनावलेपन) श्रीर कार्य (सुगंध सुखानुमव) की एकसाथ स्थिति कदापि संभव नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत पूर्वापर भाव बना ही रहता है। पर इधर एक तो विभाव के नष्ट हो जाने पर (स्थायिभावात्मक) रस भी नष्ट हो जाता है, श्रीर दूसरे, विभाव तथा रस दोनों साथ साथ श्रवस्थित रहते हैं, उनमें पूर्वापर संबंध कदापि संभव नहीं है ।

शंकुक का एक अन्य प्रवल आक्षेप है कि लोख्लट का यह सिद्धांत कि सामाजिक नायकनायिका द्वारा अनुमूत रस का आस्वादन नटनटी के माध्यम से प्राप्त करता है, अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। जिसमें रित आदि स्थायिभाव होगा, रस भी उसी मे होगा, न कि किसी अन्य में—इस व्याप्ति के अनुसार केवल नायक-नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के अधिकारी ठहरते हैं, न कि नटनटी और न उनके माध्यम से सामाजिक ही। और फिर, सामाजिक मूल नायक के रित, हासादि मावो से तो आनंदमूलक रस प्राप्त कर भी ले, पर शोक, मयादि भावो से रस प्राप्त करने में

भनुपचितावस्थः स्थायी भावः, उपचितावस्थो रस इत्युच्यमाने एकैकस्य स्थायिनो मन्दतम-मन्दतरमन्दमध्येत्यादिविशेषापेच्तया श्रानन्त्यापित्तः । एवं रसस्यापि तीव्रतीव्रतरतीव्रतमादि-भिरसख्यत्वं प्रपद्यते । श्रथोपचयकाष्ठां प्राप्त एव रस उच्यते, तर्हि 'स्मितमवृह सतं विहसित-सुपहसितं चापहसितमतिहसितम्' इति षोडात्वं हास्यरसस्य कथं भवेत् । —का० श्रनु०, ए० ६६, टीका भाग

२ कार्यत्वे घटादिनद् विभावादिनिमित्तनाशेऽपि रसातुवृत्तिप्रस्ग इति भावः।
न चास्यालौकिकस्य स्वप्रकाशानन्दात्मकस्य लौकिकप्रमाणगम्यत्वम्॥
— एकावली (टीका भाग), ए० ८७

तुलनार्थं : नहि चन्दनस्पर्राज्ञानं तज्जन्यसुखज्ञानं चैकदा संभवति ।

<sup>—</sup>सा० द०, ३,२० वृत्ति ॒

वह नितांत श्रसमर्थ रहेगा। लोल्लट के पन्तपाती यदि यह कहें कि सामाजिक नट में ही रामादि का ज्ञान प्राप्त करके रामगत मूल रस का श्रास्वादन प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उन्हें यह भी मान लेना होगा कि लौकिक श्रंगार श्रादि को देखकर श्रथवा 'श्रंगार' शब्द को सुनकर भी सामाजिकों को रस का श्रास्वादन प्राप्त हो जाता है ।

शंकुक के उपर्युक्त श्राक्षेपों से प्रेरणा प्राप्त कर कान्यप्रकाश के टीकाकारों ने नट को रसोपमोक्ता न मानने के लिये एक श्रन्य तर्क भी प्रस्तुत किया है कि लोक में कोष, शोक श्रादि चित्तवृत्तियों का उत्तरोत्तर हास होते रहने के कारण नट के लिये, जो न तो सर्वश्च है श्रोर न योगी है, यह जान सकना नितांत श्रसंभव है कि राम श्रादि नायक ने श्रमुक श्रवसर पर कितनी मात्रा तक रित, शोक, कोष श्रादि का श्रनुभव किया होगा श्रोर श्रमुक श्रवसर पर कितनी मात्रा तक । श्रतः लोल्लट के मतानुसार सामाजिक के लिये नट के माध्यम से रामादि द्वारा श्रास्वादित मूल रस का श्रास्वादन कर सकना नितांत श्रसंभव है।

निष्कर्ष रूप में लोख्लट पर किए गए श्राक्षेपों में से एक श्राक्षेप है विभाव श्रीर रस में कारण्-कार्य-संबंध की लौकिक सीमा का उल्लंघन, श्रीर दूसरा श्राक्षेप है नायकगत रसास्वादप्राप्ति के लिये नटरूप माध्यम की व्यर्थता। लोख्लट के पच्पातियों के पास उक्त दोनो प्रधान श्राक्षेपों को छिन्न भिन्न करने के लिये एक ही प्रवल तर्क है—काव्यकृति को सर्वाश रूप में श्रुलौकिक मानना। मूल नायक श्रीर उसके रत्यादि स्थायिमाव, जो निस्संदेह लौकिक हैं श्रीर जिन्हें काव्य नाटकादि में वर्णित हो जाने पर कमशः विभाव श्रीर रस नामों से श्रमिहित किया जाता है, श्रुलौकिक वनकर श्रव लौकिक कारण्-कार्य-संबंध की परिभाषा श्रीर सीमाश्रों के बंधन से नितांत विनिर्मुक्त हो जाते हैं। माना कि नट मूल रामादि नायक की विच्चन्तियों का चित्रण कर सकने में नितांत श्रसमर्थ है, पर उसका संबंध तो रामायणादि काव्य-नाटकगत श्रुलौकिक नायकादि के साथ है। श्रम्यासपट्ट नट नाट्य-संगीत-शास्त्रादि में निर्धारित नियमों के श्राधार पर काव्य नाटकादि में चित्रित पात्रों की उन्हीं मार्मिक चिच्चन्तियों का, जो काव्यसौंदर्य प्रदान करने की च्मता रखती हैं, सफलता-पूर्वक श्रमुकरण करके सामाजिकों के लिये रसास्वादप्राप्ति का कारण बन जाता है। सामाजिक इस रसास्वाद को श्रुपने परंपरागत संस्कारों की प्रवलता के कारण रामा-

-का० प्र० (प्रदीप ) टीका, प्र० ६१।

<sup>े</sup> सामाजिकेषु तदभावे तत्र चमत्कारानुभवविरोधाद । न च तञ्ज्ञानमेव चमत्कारहेतुः । शाब्दतञ्ज्ञानेऽपि तदापत्तेः । लौकिकर्ष्यंगारादिदर्शनेनापि चमत्कारप्रसंगाद ।

रे श्रन्ययैवोपपत्या तादृशकल्पनायां मानामावाच्च । —वही । तुलनार्थः रसप्रदोप (प्रमाकर सट्ट ), ए० २२, पक्ति ४-७।

यगादि काव्यों के पात्रों का रसास्वाद न समभकर ऐतिहासिक रामादि का रसास्वाद समभने लग जाते हैं। पर इसमें बेचारे 'नट' का क्या अपराध और उसकी माध्यम रूप में स्वीकृति पर क्या आक्षेप ? यही स्थिति कल्पित आख्यानिक्एक नाटको पर भी घटित होती है। सामाजिक नट के अभिनयकौशल से प्रबंधगत पात्र के रसास्वाद को लोक में वर्तमान तत्सदृश अन्य व्यक्ति का रसास्वाद समभक्तर स्वयं भी वैसा ही आस्वाद प्राप्त कर लेता है ।

किंतु लोल्लट के पद्मपाती कान्यनाटकादि के पात्रों को बीच में लाकर लोल्लट के विरोधियों को करारा जवाब देने का प्रयास करते करते लोल्लटसंमत धारणा को अन्य रूप में उपस्थित कर देते हैं। लोल्लट को नट के माध्यम से ऐतिहासिक रामादि नायक द्वारा आस्वादित रस की प्राप्ति अभीष्ट है, न कि रामायणादि में किविनिर्मित रामादि द्वारा आस्वादित रस की। अस्तु! कुछ विद्वान् लोल्लट के इस सिद्धांत को 'आरोपवाद' के नाम से पुकारते हैं। उनके अनुसार सामाजिक नट में मूल नायक का आरोप करके उसे मूल नायक ही समसकर रसास्वादन करते हैं । पर इसे 'आरोपवाद' कहना समुचित नहीं है क्योंकि, आरोप में उपमान और उपमेय दोनों का ज्ञान बराबर बना रहता है। पर लोल्लट के मत में नट को नट न समसकर अमिनयकीशल के बल से आतिवश रामादि समस्न लिया जाता है, अतः इस सिद्धांत को 'आतिवाद' कहना कही अधिक संगत है।

हमारे विचार में लोल्लट का सिद्धांत उतना भ्रांत नहीं है जितना बाल की खाल निकालने वाले उसके विरोधियों ने उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। स्वयं शंकुक ने भी, जैसा हम आगे देखेंगे, लोल्लट के समान अपना मत इसी मित्ति पर खड़ा किया है कि जब तक सामाजिक नट को, उसके अमिनयकौशल के बल पर, रामादि नहीं समक्त पाता तब तक उसे रसास्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। वस्तुतः इस धारणा में तिनक भी संदेह नहीं है। शेष रहा सिद्धांत का दूसरा पन्च—वास्तिवक रामादि को रसप्राप्ति मुख्य रूप से होती है और नट को गौण रूप से। यह पन्च अवश्य शियिल है। वास्तिवक नायक लौकिक था, उसका रत्यादिजन्य आनंद अथवा शोकादिजन्य दुःख भी लौकिक था, अतः उसे श्रंगाररस अथवा करणारस की संज्ञा देना शास्त्रसंमत नहीं है। शेष रहा नट की रसास्वादप्राप्ति का प्रश्न। सफल

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रसप्रदीप, १० २२

र (क) सुख्यतथा दुष्यन्तादिगत एव रसी रत्यादि ... ... श्रनकर्तरि नटे समारोप्य साज्ञाक्तियते । —रसगगाधर, १० ३३

<sup>(</sup> ख ) नटे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवशाद् श्रारोप्यमायः सामाजिकानां चमत्कारहेतुः ।

<sup>—</sup>का० प्र० ( प्रदीप टीका ), ५० ६१

श्रमिनेता तत्त्वण के लिये तो निश्चित ही यह भूल जाता है कि वह श्रमिनेता मात्र है—ठीक उसी च्या वह सामाजिक के ही समान रसास्वाद प्राप्त करने लग जाता है , श्रौर तभी हम उसे वास्तिवक रामादि समम्मने लगते हैं—रंगमंच की यही तो महत्ता है। इतना सब स्वीकार करते हुए भी लोल्लट के श्रमुसार इम रत्यादि स्थायिमाव को विभावोत्पन्न श्रौर इस सिद्धांत को 'उत्पत्तिवाद' के नाम से स्वीकार नहीं करते। स्थायिमाव हर व्यक्ति के दृदय में वासना रूप से सदा रहते हैं, विभावों के द्वारा उत्पन्न नहीं होते; इनसे श्राविष्कृत श्रवश्य हो जाते हैं। इस प्रकार इमारे विचार में शंकुक की धारणा सर्वाश रूप में श्रमान्य, भ्रांत श्रयवा निर्मूल नहीं है, श्रपित मावी भरत-सूत्र-व्याख्याताश्रो के लिये मार्गप्रदर्शन का कार्य करती है।

#### ४. शंकुक

मरतसूत्र के दूसरे व्याख्याता शंकुक ने मह लोल्लट के सिद्धांत का जितनी सूक्ष्मता श्रीर सतर्कता के साथ खंडन करने के लिये महान् प्रयास किया है, श्रपनी व्याख्या में उन्होंने उसी श्रनुपात से कोई विशेष नवीनता प्रस्तुत नहीं की । इनका सिद्धांत नितांत मौलिक न होकर लोल्लट के ही सिद्धांत की मूल मित्ति—नट पर माध्यम रूप से स्वीकृति—पर श्रवस्थित है। दोनों के दृष्टिकोणों में श्रंतर श्रवश्य है—लोल्लट के मत में सामाजिक नट पर मूल नायकादि का 'श्रारोप' कर लेता है श्रोर शंकुक के मत में 'श्रनुमान' कर लेता है। परंतु दोनों दृष्टिकोणों का परिणाम एक है—सामाजिक द्वारा उसी रस की श्रास्वादप्राप्ति जिसका श्रास्वादन ऐतिहासिक श्रयवा प्रसिद्ध कथानकों में रामादि श्रोर काल्पनिक कथाश्रों में किसी भी लौकिक व्यक्ति ने प्रप्त किया होगा। लोल्लट ने इस स्वतःसिद्ध परिणाम का संमवतः जान बूमकर उल्लेख न किया हो, पर शंकुक ने इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हुए इसके मूलमूत साधन पर भी प्रकाश डाला है।

शंकुक ने इस अनुमान को अन्य लौकिक अनुमानो से विलक्षण माना है। अन्य अनुमानो की प्रतीति सम्यक्, मिथ्या, संश्यात्मक अथवा सादृश्यात्मक होती है, पर नट को रामादि समभने का अनुमान उसी प्रकार का है जिस प्रकार 'चित्र-तुरंग-न्याय' से चित्र में श्रंकित 'मागता हुआ श्रश्व' जीवित श्रश्व न होता हुआ मी मागता सा प्रतीत होता है। यह अनुमान तभी संभव है जब नट स्वयं भी कवि-विविद्यत अर्थ की गंभीरता तक पहुँचकर अभिनय की शिक्षा और अभ्यास के बल पर मूल नायकादि का सफल अनुकरण करते हुए अपने आपको रामादि समभने लग

<sup>े</sup> विश्वनाथ ने रसास्वादमोक्ता नट को भी 'सामाजिक' की संजा दी है— काव्यार्थभावनेनायमपि सभ्यपदास्पदम् ।—सा० द० १।२०

जाय । इस प्रकार शंकुक के सिद्धांतानुसार मरतस्त्रस्थित 'संयोग' शब्द विमावादि श्रीर रस के वीच लोल्लट के मतानुसार उत्पाद्योत्पादक संबंध का द्योतक न होकर 'श्रनुमापक' 'श्रनुमाप्य' (गमक गम्य) संबंध का द्योतक है। उदाहरणार्थं इस श्रनुमान की सिद्धि इस प्रकार होगी—रामोऽयं सीताविषयकरितमान्, सीताविषयक-कटाज्ञादिमत्त्वात्। शंकुक के मत में सामाजिक नट के सफल श्रमिनय को देखकर उसमें रामादि के रत्यादि मावो की विद्यमानता श्रनुमित कर लेता है। श्रव उसे नट संबंधी विमाव, श्रनुमाव श्रीर व्यमिचारिमाव कृत्रिम न दिखाई देकर स्वामाविक से प्रतीत होने लगते हैं । पर मूल समस्या श्रव भी शेष रह जाती है—सहृदय का नट के इन रत्यादि मावो से क्या संबंध है ? उत्तर स्पष्ट है—नटगत रत्यादि स्थायि-माव श्रनुमित होते हुए भी रंगमंचीय सौंदर्य के कारण इतने प्रबल होते हैं कि सहृदय इनके द्वारा स्वतः रस की चर्चणा करने लग जाता है, श्रीर इस चर्चणा में सहायक होती हैं उसकी श्रपनी वासनाएँ श्रर्थात् पूर्वजन्म के संस्कार । लोल्लट इस स्वतःसिद्ध धारणा के विपय में मौन थे, पर शंकुक ने न केवल मूल विषय का स्पष्टी-करण कर दिया है, श्रीरत परवर्ती सुविख्यात श्राचार्य श्रमिनवगुत द्वारा स्वीकृत रसानुभूति के मूलभूत साधन सहृदयगत 'वासना' पर भी प्रकाश डाला है।

स्पष्टतः शंकुक के सिद्धात के दो भाग हैं—(१) सामाजिक द्वारा नट् में—
उस नट में जो कुशल अभिनय की तल्लीनता में अपने श्रापको भी नायक रामादि
समफने लग जाता है—रामादि के रत्यादिभावो की श्रनुमिति, श्रौर (२) तभी
सामाजिक को अपनी वासना द्वारा उन भावो के रंगमंचीय सौंदर्यप्रभाव के बल पर
रसानुभूति की प्राप्ति। परवर्ती श्राचार्यों ने शंकुक ने श्रनुमानवाद पर भी श्रनेक
श्राक्षेप किए। ध्वनिवादी श्रानंदवर्धन के महान् श्रनुयायी मम्मट ने श्रनुमान को
ध्वनि के श्रंतर्गत माना है श्रौर इस प्रकार उन्होंने शंकुकसिद्धांत की जड़ ही काट
दी है। श्रानंदवर्धन से भी पूर्व भट्ट तौत श्रौर मट्ट नायक इस सिद्धांत का खंडन कर
चुके थे। मट्ट तौत का प्रहार सिद्धांत के प्रथम माग पर है श्रौर मट्ट नायक का दूसरे
भाग पर।

भट्ट तौत के कथनानुसार यथार्थ ( अथवा मिथ्या भी ) साधन से तत्संबंधी साध्य का तो अनुमान हो जाता है, पर वास्तविक साध्य के सहश किसी अन्य साध्य का अनुमान नहीं होता। उदाहरणार्थ धूम अथवा कुल्मिटिका से अग्नि का तो अनुमान संभव है, अग्निसहश रक्तवर्ण जपाकुसुमो का अनुमान हास्यास्पद है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> का० प्र०, चतुर्थं उल्लास, शंकुक का मत।

२ वही।

<sup>3</sup> वही।

किंतु इधर अनुमानवाद की इस कसौटी पर शंकुक का सिद्धांत खरा नहीं उतरता। नट के कृत्रिम रत्यादि स्थायिमावो द्वारा सामाजिक को मले ही लोक में वर्तमान किसी रितमान व्यक्ति की अनुमिति हो जाय, पर तत्सदृश भूतकालीन राम की अनुमिति, जिसे किसी सामाजिक अथवा नट ने नहीं देखा, अनुमान का विषय नहीं। इस प्रकार वास्तव में अकुद्ध नट का क्रोधव्यवदृश्य मी समाज के किसी कुद्धप्रकृति व्यक्ति का अनुमान तो करा सकता है, पर भूतकालीन अदृष्टपूर्व कोधी भीमसेन का नहीं

तदिदमप्यन्तस्तत्त्वशून्यं विमर्दच्चमिति मद्द तोतः। तथा हि ः न हि वाष्पधूमत्वेन ज्ञानादग्न्यनुकारानुमानं तदनुकारत्वेन प्रतिमासमानादिप लिंगान्न तदनुकारानुमानं युक्तम्, धूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानान्नीहारान्नाग्न्यनुकारचपापुंच-प्रतीतिर्देष्टा। ननु श्रकुद्धोऽपि नटः क्रुद्ध इव माति। —का० श्रनु०, ए० ७१-७२; श्र० भा०, ए० २७६-७७।

मरतसूत्र के श्रन्य व्याख्याता मह नायक के कथनानुसार वादि-तोष-न्याय से सामाजिक द्वारा नट पर राम की अनुमिति स्वीकार की भी जाय, तो भी इससे सामाजिक को रसप्राप्ति होना संभव नहीं है। श्रनुमानप्रक्रिया द्वारा न रामसीता श्रयवा न दुष्यंतशकुंतला श्रीर न उनके परस्परोद्दीपक व्यवहार हमारे विभाव बन सकते हैं। उनके प्रति हमारा संस्कारनिष्ठ श्रद्धामाव हमारी रसत्वप्राप्ति में वाषक सिद्ध होगा। सीता श्रीर शकुंतला को श्रनुमानप्रक्रिया द्वारा न तो हमारे लिये श्रपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव है, श्रीर न उनके स्थान पर हमें श्रपनी प्रेयसी की स्मृति हो जाना संभव है। इसी प्रकार राम सरीखे देवता श्रादि के साथ भी सामाजिको का साधारणीकरण श्रनुमान द्वारा संभव नहीं है—राम के ही समान समुद्रोल्लंघन जैसे श्रसंमव कार्यों को कर सकने की कल्पना तक क्षुद्र सामाजिक श्रपने मन में नहीं ला सकता । काल्पनिक कथानकयुक्त नाटकों के इहलौकिक पात्रों के साथ भी श्रनुमान द्वारा समानानुभूति रुचिवैचित्र्य के कारण संभव नहीं है। श्रतः श्रनुमान द्वारा रसप्राप्ति में न नटस्थ (नट श्रीर रामादि) सहायक सिद्ध हो सकते हैं श्रीर न स्वयं सामाजिक ही श्रवास्तविक विभावादि रससामग्री से इस प्रक्रिया द्वारा रसस्वादन प्राप्त कर सकते हैं । स्पष्टतः श्रानंदवर्षन श्रीर मह तौत का खंडन

न च सा प्रतीतिर्शुंका सीतादेरिवभावत्वात् । स्वकान्तास्मृत्यसंवेदनात् ।
 देवतादौ साधार्यीकरणायोग्यत्वात् । समुद्रोल्लंघनादेरसाधारय्यात ।

<sup>---</sup>का० अनु०, पृ० ७३

२ न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नीत्पचते ।

<sup>—</sup>का॰ प्र॰, चतुर्थं उल्लास, पृ॰ ६०

मूलतः शास्त्रीय सिद्धांतो पर श्राधृत है, श्रीर भट्ट नायक का व्यवहारमूलक तकों पर।
भट्ट नायक के तर्क वस्तुतः उनके वस्यमाण भावकत्व व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार करते
हैं। श्रनुमान द्वारा सामाजिक नट को रामादि भले ही समक्त ले, पर नट के माध्यम
से रामादि के साथ साधारणीकरण (समानानुभूति) श्रनुमान द्वारा संभव न होकर
भट्ट नायक के मत में भावकत्व व्यापार द्वारा संभव है, जो रसानुभूतिप्राप्ति की
पूर्वावस्था है।

वस्तुतः श्रनुमान का विषय प्रत्यच्च रूप से पूर्वदृष्ट घटनाश्रों पर श्रवलंबित है। श्रतः सफल श्रमिनय को देखकर सामाजिक का नट को श्रदृष्ट्यूर्व दुष्यंतादि के रूप में श्रनुमित कर लेना श्रनुमान का विषय नहीं है, किसी श्रन्य प्रत्यच्दृष्ट व्यक्ति का श्रनुमान मले ही वह कर रहा हो। इसके श्रतिरिक्त कभी कभी वह यह भी श्रनुमान लगा सकता है कि नटनटी का रंगमंचीय जगत् से बाहर भी ऐसा ही रत्यादि संबंध चलता होगा, पर निस्संदेह ये दोनों श्रनुमान लौकिक हैं। श्रौर यदि शंकुक के श्रनुमानवाद को खींच तानकर देशकाल की परिधि से बाहर का विषय मान लें, तो सामाजिक यह भी श्रनुमान लगा सकता है कि इस नटनटी के ही समान दुष्यंतशकुंतला श्रादि में रतिसंबंध होगा। पर इससे श्रागे सामाजिक के रसास्वाद पर शंकुक का सिद्धांत घटित नहीं होता। शंकुक के विरोधियों को सबसे बड़ी श्रापित यही है। निस्संदेह, श्राज तक किसी भी सामाजिक ने रसानुभूति के समय निम्नांकित श्रनुव्यवसायमूलक कथन का न तो कभी प्रयोग किया होगा श्रौर न कभी किसी के लिये कर सकना संमव है—'मेरा श्रनुमान है कि मैं स्वयं दुष्यंत या शकुंतला वनकर रसानुभूति को प्राप्त कर रहा हूँ।' ऐसे कथन का प्रयोक्ता निश्चित ही एक प्रित्त व्यक्ति समक्ता गया होगा श्रथवा समक्ता जायगा।

शंकुक का सिद्धांत लोल्लट के सिद्धांत से अनुप्रेरित है अतः मह नायक हारा प्रदर्शित नुटियाँ भी दोनो सिद्धांतो पर लागू होती हैं। इस दृष्टि से तो दोनो सिद्धांत समान हैं। पर सामाजिक के प्रश्न को स्पष्ट रूप में उठाकर तथा सामाजिक की वासना को, जो मह नायक की 'भावना' और अभिनवगुप्त की 'चित्तवृत्ति' की पर्याय है, रसानुभूति का साधन मानकर शंकुक एक और तो लोल्लट से आगे बढ़ गए हैं और दूसरी ओर भावी आचार्यों के लिये पृष्ठभूमि तैयार कर गए हैं। इस प्रकार पूर्वापर सिद्धांतों के वीच शृंखलास्थापन में ही शंकुक के सिद्धांत का महत्व निहित है।

#### ४. भट्ट नायक

भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक ने रसानुभूति की समस्या को एक नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। लोल्लट का 'श्रारोपवाद' श्रौर शंकुक का

'श्रनुमानवाद' सामाजिक को नट के माध्यम से मूल नायक रामादि द्वारा श्रनुभत रस की प्राप्ति कराने के पत्त में था। पर उसमें प्रमुख दो आपत्तियाँ थीं अहर पूर्व (रामादि) चरित्रो की रसानुभूति की मात्रा के संबंध में श्रज्ञान, श्रौर दूसरे के व्यवहारो के प्रति हमारी संस्कारनिष्ठ परंपरागत श्रद्धा, घृणा श्रथवा रुचिवैचित्र्य के कारण तादात्म्य संबंध की स्थापना । मह नायक ने दोनों श्रापित्तयो का समाधान श्रन्ठे ढंग से प्रस्तुत किया । उनके मत में काव्य श्रर्थात् शब्द के तीन व्यापार हैं-श्रमिधा, भावकत्व श्रौर भोग । श्रमिधा व्यापार, जिसमें श्रमिधा श्रौर लच्च्या दोनो शब्दशक्तियाँ ऋंतर्भक्त हैं, सामाजिक को काव्यार्थ का बोध कराता है। काव्यार्थबोध होते ही साधारगीकरगात्मक 'मावकत्व' व्यापार के द्वारा स्थायिमाव श्रौर विमावादि व्यक्तिविशेष से संबद्ध न रहकर साधारण रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ दुष्यंत श्रौर शकुंतला के पारस्परिक रतिव्यवहार को रंगमंच पर श्रमिनीत देखकर श्रथवा काव्य में पढ़कर सामाजिक को यह ज्ञान नहीं रहता कि यह व्यवहार ऐतिहासिक दुष्यंतशकुंतला का है, श्रथवा रंगमंचीय नटनटी का या उसका श्रपना श्रीर उसकी प्रेयसी का है वा किसी पड़ोसी दंपति श्रथवा श्रन्य प्रेमीप्रेमिका का। भावकत्व व्यापार काव्यनाटकीय उक्त व्यवहार को सार्वकालिक श्रौर सार्वदेशिक प्रेमी-प्रेमिकाश्चों के रतिव्यवहार का साधारण रूप दे देता है। परिणामस्वरूप सामाजिक को अब न तो दुष्यंतशक्तंतला के वास्तविक रतिव्यवहार के मात्राबोध की आव-श्यकता शेष रह जाती है श्रीर न उनके प्रति परंपरागत श्रद्धाजन्य संस्कारो के कारण रसानुभूति की प्राप्ति में कोई श्रन्य बाधा। साधारसीकरस होते ही सामाजिक का सत्वगुण उसके हृदयस्य श्रन्य सब प्रकार के रजोगुण श्रौर तमोगुण संबंधी भावो का तिरस्कार करके स्वयं उद्रिक्त (प्रादुर्भूत ) हो बाता है। इसी सत्वोद्रेक से प्रकटित श्रानंदसय श्रनुमव को, जो तन्मयता के कारण श्रन्य सांसारिक मानों से शून्य, श्रतएव श्रलौकिक रहता है, मह नायक ने शब्द के तीसरे व्यापार 'भोग' श्रथवा 'भोजकत्व' नाम से पुकारा है। इसी के द्वारा सामाजिक रस का भोग श्रथवा श्रास्वादन प्राप्त फरता है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि शब्द के उक्त तीनों व्यवहार इतनी त्वरित गति से संपन्न होते हैं कि 'शतपत्रपत्रमेदनन्याय' से काल-व्यवधान-सूचक होते हुए भी व्यवधानरहित समभे जाते हैं।

श्रमिधा व्यापार के द्वारा काव्यार्थबोध के उपरात मह नायक का भोजकत्व (साधारणीकरण) व्यापार रसास्वादन प्रक्रिया में निस्संदेह एक श्रनिवार्थ कड़ी है। इसी व्यापार के बल पर एक ही काव्य श्रयवा नाटक से सभी देशों श्रीर कालो के विभिन्न वर्ग के सहृदय सामाजिक रागद्वेष, श्रद्धाश्रश्रद्धा, स्नेहघुणा श्रादि दंद्रों से

<sup>े</sup> बही, चतुर्थं उहास, भट्ट नायक का मत, ए० ६०

निर्लिस होकर कान्यरसास्वादन की पूर्वस्थिति तक पहुँच जाते हैं, श्रौर तमी मोग-न्यापार उन्हें रसास्वादन करा देता है। मट्ट नायक को उक्त तीनो न्यापार कान्य-नाटकीय शब्द के ही श्रमीष्ट हैं, लोकवार्तागत शब्द के नहीं। किन का महामिहम-शाली किन्तकर्म ही सामाजिक को साधारगीकरण की श्रलौिक श्रवस्था तक पहुँचा देता है। तुलसी का किन्त नास्तिकों श्रथवा विदेशियों के हृदय में मी, तत्त्वण के लिये ही सही, भारतीय श्रवतार राम के प्रति श्रद्धामाव जगा देता है। भवभूति का किन्तव जननी सीता के भक्त सामाजिकों को भी, एक च्या के लिये ही सही, सीता के प्रति

# परिस्रोदेतसृकालीहुँ बैजान्यंगेकानि खसुरसि सम ऋखा यत्र निद्रासवासा ।

की स्मृति दिलाते दिलाते उसे साधारण कामिनी के रूप में उपस्थित कर देता है, श्रीर कालिदास का किन्त्व पार्वती माता के पुजारी सामाजिकों को भी पार्वती का श्रपूर्व यौवन सौंदर्य दिखाते दिखाते, कुछ च्यों। तक ही सही, उनके परंपरानिष्ठ श्रद्धामाव को घराशायी करके, उन्हें सामान्य सुंदरी के स्तर पर पहुँचा देता है। श्रीर, सबसे बढ़कर, किन के किनत्व का ही प्रभाव है कि वाल्मीिक श्रीर-तुलसी का काव्य एक ही दाशरिय राम के प्रति हमारे हृदय में समय समय पर मिन्न मिन्न मावों को जगा देता है। मह नायक संमत मावकत्व व्यापार के पीछे भी निस्संदेह किनत्वकर्म का महामिहमशाली प्रभाव कॉक रहा है, क्योंकि उनके सिद्धांतवाक्य में 'काव्ये नाट्ये च' का प्रयोग हुश्रा है, जिनका कर्ता 'किन कहाता है। संमवतः मावकत्व व्यापार की प्रेरणा मह नायक को भरत से मिली है जिन्होंने 'भाव' को किन के श्रमीष्ट मावो पर श्राधृत स्वीकार किया है:

#### कवेरन्तराँतं भावं भावयन् भाव रुच्यते । —ना० शा० ७।२

रसानुभूति की समस्या को सुलभाने में भट्ट नायक का भावकत्व व्यापार पर श्राश्रित 'साधारणीकरण' नामक तत्व इतना सत्य, चिरंतन श्रीर मर्मस्पर्शी है कि श्रिमनवगुप्त जैसे तत्विवद् श्राचार्य ने न केवल इसे स्वीकार किया, श्रिपित इसकी व्याख्या भी वक्ष्यमाण विभिन्न रूप में प्रस्तुत करके इस तत्व की श्रानिवार्यता घोपित कर दी।

भट्ट नायक के 'साधारणीकरण' तत्व से सहमत होते हुए भी श्रिमिनवगुस इनके द्वारा प्रतिपादित शब्द के भावकत्व श्रीर भोजकत्व व्यापारी से सहमत नहीं हुए। उनके मत में प्रथम तो दोनो व्यापार किसी श्रम्य शास्त्र श्रयवा काव्यशास्त्रीय किसी श्रन्य श्राचार्य द्वारा कभी भी प्रतिपादित नहीं किए गए, श्रीर दूसरे भावकत्व व्यापार का ध्वनि में श्रीर भोजकत्व व्यापार का रसास्वाद में श्रंतर्माव वड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है ।

किंतु किसी नवीन सिद्धांत को केवल इसी श्राधार पर खंडित श्रथवा स्वसंमत सिद्धांत में श्रंतर्भूत कर देना कदापि युक्तिसंगत नहीं है कि यह श्राज तक पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित श्रीर श्रनुमोदित नहीं हुश्रा। इसके लिये प्रवल तकों की श्रपेचा रहती है। श्रमिधा व्यापार का तो शब्द के साथ प्रत्यन्न संबंध है, पर भावकत्व श्रीर मोजकत्व व्यापारो का यह संबंध प्रत्यच नहीं है। इनके स्वरूप में भी स्पष्ट श्रंतर है-श्रिमिधा न्यापार स्थूल श्रीर बाह्य है, पर शेष दो न्यापार सूक्ष्म श्रीर श्राम्यंतर हैं। भावकत्व व्यापार शब्द से प्रेरित न होकर विभावादि संपूर्ण सामग्री से प्रेरित होता है—साधारगीकरण जैसे मानसिक व्यापार को कोरे शब्द का व्यापार मान लेना मनोविज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार भोजकत्व व्यापार को भी, जो एक तो भाव-कत्व जैसे मानसिक व्यापार का श्रनुवर्ती है, श्रीर दूसरे सत्वोद्रेक जैसे उत्कृष्ट मनो-व्यापार का उद्गमयिता होने के कारण एक प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान है, स्थूल शब्द का व्यापार मान लेना श्रसंगत है। यही कारगा है कि श्रमिनवगुप्त भावकत्व व्यापार की ध्वनित (न कि मावित) स्वीकार करते हुए मद्द नायक से पूर्ववर्ती आचार्य आनंद-वर्धन द्वारा प्रचलित 'ध्वनि' में श्रंतर्भूत करते हैं श्रौर मोजकत्व व्यापार को 'रस-प्रतीति' में । पर हमारे विचार में ध्वनिवादियों ने भावकत्व व्यापार को ध्वनि के श्रंतर्गत मानकर जितना अपने सिद्धांत के प्रति पच्चपात प्रकट किया है, उतना ही भट्ट नायक के प्रति श्रन्याय भी किया है। स्वयं ध्वनिवादी भी तो ध्वनि (व्यंजना) को शब्द का व्यापार स्वीकार करते हैं। भट्ट नायक को निस्संदेह 'शब्द' का केवल स्थल रूप श्रमीष्ट नहीं होगा, श्रपित सूक्ष्म रूप भी श्रवश्य होगा।

## ६. अभिनवगुप्त

(१) भरतसूत्र की व्याख्या—भरतसूत्र के चौथे व्याख्याता श्रमिनवगुप्त के मत में भरतसूत्र का सार रूप में श्रर्थ है: विभावादि श्रौर स्थायिभावों में परस्पर व्यंजक-व्यंग्य-रूप संयोग द्वारा रस की श्रमिव्यक्ति होती है, श्रर्थात् विभावादि व्यंजकों के द्वारा रत्यादि स्थायिभाव ही साधारणीकृत रूप में व्यंग्य होकर शृंगारादि रसों में श्रमिव्यक्त होते हैं, श्रौर यही कारण है कि जब तक विभावादि की श्रवस्थित बनी रहती है, तब तक रसामिव्यक्ति मी होती रहती है, इसके उपरांत नहीं।

उपर्युक्त सिद्धांत के निरूपण्रप्रसंग में श्रमिनवगुप्त ने निम्नलिखित तथ्यो को भी स्थान दिया है:

१ वही, चतुर्थं उ०, बालबीधिनी टीका, ए॰ ६१

- (श्र)—सहृदय कहाने श्रौर रसानुभूति प्राप्त करने का श्रिषकारी वहीं सामाजिक ठहरता है जिसमें पूर्वजन्म के संस्कारो, इस जन्म के निजी श्रनुभवो श्रयवा लौकिक व्यवहारों के दर्शनाभ्यास के बल पर रत्यादि स्थायिभाव वासना रूप से सदा वर्तमान रहते हैं।
- ( श्रा )—काव्यनाटकादि में जिन रामसीतादि तथा उद्यानचंद्रादि कारणों, भ्रूविक्षेप-मुज-प्रचालनादि कार्यों तथा लजा-हर्ष-श्रावेग श्रादि सहकारी कारणों का वर्णन किया जाता है, वे लोक में भले ही कारणादि नामो से पुकारे जायँ, पर काव्यनाटक में श्रलौकिक रूप धारण कर लेने के कारण उन्हें क्रमशः विभाव, श्रनुभाव श्रौर संचारिमाव की संशा दी जाती है ( चाहें तो इन्हें श्रलौकिक कारणादि भी कह सकते हैं)।
- (इ)—(१) लौकिक कारणादि को विभावादि नामो से पुकारने का एक ही प्रमुख कारण है—लोक में इनका मूल रामादि रूप व्यक्तिविशेष से नियत संबंध रहते हुए भी काव्यनाटकादि में सहृदयनिष्ठ रत्यादि वासना के द्वारा सर्वसाधारण के लिये प्रतीतियोग्य होना । दूसरे शब्दों में, ये कारणादि श्रव व्यक्तिविशेष से संबंध खोकर साधारण रूप से सकल-सहृदय-संबद्ध हो जाते हैं।
- (२) विमावादि की साधारण रूप से प्रतीति की एक पहचान तो यह है कि उस समय सामाजिक इतना तन्मय, श्रात्मविमोर श्रीर श्रानंदविद्वल हो जाता है कि उसे न तो यह कहते बनता है कि ये विमावादि श्रमुक (रामादि) व्यक्ति के ही हैं श्रयवा मेरे ही हैं, या किसी श्रन्य व्यक्ति के, श्रीर न यही कहते बनता है कि ये विमावादि श्रमुक व्यक्ति के नहीं हैं, या मेरे नहीं हैं, वा किसी भी व्यक्ति के नहीं हैं। श्रीर दूसरी पहचान यह है कि सामाजिक किसी भी श्रन्य ज्ञान के संपर्क से शून्य हो जाता है। वस, इन्हीं श्रवस्थात्रों के द्योतक साधारणीकरण के होते ही सामाजिक को रसामिव्यक्ति हो जाती है।

वस्तुतः श्रमिनवगुप्त का श्रमिव्यक्तिवाद भट्ट नायक के मुक्तिवाद का ही ध्वनि-सिद्धांत में ढाला हुश्रा रूपांतर मात्र है। मट्ट नायक संमत श्रमिधा व्यापार के श्रंतर्भूत श्रमिधा श्रीर लच्चणा नामक दोनो शब्दव्यापारों को ध्वनिवादी मी स्वीकृत करते हैं। मट्ट नायक संमत 'भावकत्व' नाम से न सही, पर इसके साधारणीकरणात्मक स्वरूप से श्रमिनवगुप्त पूर्णतः सहमत हैं। मट्ट नायक का 'भोजकत्व' श्रमिनवगुप्त के मत में 'रसामिव्यक्ति' नाम से श्रमिहित हुश्रा है। रस को 'वैद्यांतरसंपर्कशृन्य' मानने के लिये श्रमिनवगुप्त को मट्ट नायक के 'सत्वोद्रेक' तत्व से प्रेरणा मिली प्रतीत होती है, क्योंकि सत्व के उद्रेक का सहज परिणाम है मन की समाहिति श्रीर मन की समाहिति ही प्रकारांतर से वैद्यांतरसंपर्शशृन्यता है। शेष रहा श्रमिनवगुप्त द्वारा स्थायिमावो की सामाजिक के श्रंतःकरण में वासना रूप से स्थिति का प्रश्न। इस श्रोर मट्ट नायक ने तो निस्तंदेह कोई संकेत नहीं किया, पर शंकुक स्पष्ट शब्दों में इस श्रोर पहले ही संकेत कर चुके थे। संमवतः मह नायक ने स्थायिमाव को भरतसूत्र में स्थान न मिलने के कारण सामाजिक के श्रंतःकरण में स्थित स्थायिमावों की श्रोर जान बूसकर कोई संकेत न किया हो, श्रथवा भरत के समय से ही प्रचिलत स्थायिमावों की सामाजिक के श्रंतःकरण में श्रवस्थिति को निर्विवाद श्रोर स्वतःसिद्ध मानकर इस श्रोर संकेत करने की कोई श्रावश्यकता ही न समभी हो, पर सामाजिक के लिये साधारणीकरण जैसे मनोवैज्ञानिक तत्व को स्वीकृत करनेवाले मह नायक को सहृदयगत स्थायिमाव की स्थिति श्रवश्य ही मान्य होगी, इसमें तिनक भी संदेह नहीं। हॉ, श्रिमनवगुप्त का श्रेय विषय को स्थलतापूर्वक युलकाने में श्रवश्य निहित है। इनके मत में श्रंगारादि रस की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, श्रिपित सामाजिक के श्रंतःकरण में वासना रूप में स्थित रत्यादि स्थायिमाव ही साधारणीकृत विमावादि के द्वारा व्यंजित होकर श्रंगारादि रस रूप में श्रिमव्यक्त हो जाते हैं। श्रीर लगमग इसी तथ्य को प्रकारांतर से मरतसूत्र के प्रथम व्याख्याता मह लोल्लट ने इन शब्दों में प्रकट किया था: 'स्थाय्येव विमावानुमावादिमिरपचितो रसः। स्थायी (भावः) त्वनुपचितः।' (श्र० मा०, ए० २७४)।

#### ७. द्यतंकार संप्रदाय और रस

(१) श्रतंकारवादी श्राचार्य — श्रलंकार संप्रदाय के प्रमुख दो स्तंम हैं — भामह श्रीर दंडी । इन श्राचार्यों ने इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए भी रस, भाव श्रादि को रसवत् श्रादि श्रलंकारों के श्रंतर्गत संमिलित करके श्रलंकार संप्रदाय की पुष्टि की है। उद्भट भी निस्संदेह श्रलंकारवादी श्राचार्य रहे होंगे — श्रपने 'काव्यालंकार-सारसंग्रह' में भामह द्वारा निरूपित सभी श्रलंकारों का लगभग भामहसंमत विवेचन सरल शैली में प्रस्तुत कर उन्होंने श्रलंकारवादी श्राचार्य भामह का श्रनुकरण करते हुए प्रकारातर से श्रलंकारवाद का समर्थन किया है। इसके श्रतिरिक्त इनका 'भामह-विवरण' नामक विख्यातं (पर श्रप्राप्य) ग्रंथ तो इन्हें भामह का श्रनुयायी सिद्ध करता ही है।

कद्रट की स्थिति उपर्युक्त तीनों श्राचार्यों से मिल है। वह एक श्रोर मामह श्रादि के श्रलंकार संप्रदाय श्रीर दूसरी श्रोर परवर्ती श्रानंदवर्धन श्रादि के रस-ध्विन-संप्रदाय से प्रमावित हैं। निस्तंदेह उनका झकाव रस संप्रदाय की श्रोर श्रिषक है। यही कारण है कि एक श्रोर तो उन्होंने रसवत् श्रादि श्रलंकारों को श्रपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया, श्रीर दूसरी श्रोर रसवादियों के ही समान रस की महत्ता स्वीकार करते हुए उसका पूरे चार (१२—१५) श्रध्यायों में विशद रूप से निरूपण किया है।

(२) श्रतंकारवादियों द्वारा रस की महत्वस्वीकृति—भामह श्रीर दंडी ने रस का महत्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। दोनो श्राचार्यों ने रस को महाकाव्य के लिये एक आवश्यक तत्व ठहराया है?। भामह के कथनानुसार नीरस श्रीर शुष्क शास्त्रीय चर्चा भी रससंयुक्तता के कारण उसी प्रकार सरलग्राह्य बन जाती है जिस प्रकार मधु (श्रयवा शर्करा) से श्रावेष्ठित कटु श्रोषि । दंडी ने स्वसंमत वैदर्भमार्ग के प्राण्स्वरूप गुणों में से माधुर्य गुण के दोनों रूपो-वाक्गत स्रोर वस्तुगत-को रस पर ही स्रवलंबित माना है। उनके शब्दों में माधुर्य गुगा की मधु के समान 'रसवत्ता' ही मधुपों के समान सहदयों को प्रमत्त बना देती है । वाकात माधुर्य का अपर नाम अत्यनुपास है , श्रौर वस्तुगत माधुर्य का श्रग्राम्यता । श्रग्राम्यता ही काव्य में रससेचन के लिये सर्वाधिक शक्तिशाली श्रलंकार (गुरा) है । दंडी ने श्रग्राम्यता के दोनो उपरूपो-शब्दगत श्रीर श्रर्थगत ( विशेषत: श्रर्थंगत )—को भी रस पर ही श्रवलंबित माना है ।

इस प्रकार श्रलंकारवादी भामह श्रीर दंडी ने रस के प्रति समुचित समादर-भाव प्रकट किया है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। दोनी आचार्यों (विशेषतः दंडी ) का कविद्वदय 'रस' के प्रति श्राकृष्ट होकर उसका गुगागान करने को बाध्य हो गया हो । ऋथवा भरत के समय से ( लगभग पिछले छः सात सौ वर्षों से ) लेकर भामह श्रीर दंडी के समय तक चला श्रा रहा रस संप्रदाय का श्रश्चराण प्रभाव श्रलंकार संप्रदाय के कहर पच्चपातियों को - कुछ सीमा तक ही सही - प्रभावित करने से विरत न हो सका हो। रुद्रट का मुकाव रस संप्रदाय की स्रोर स्रिधिक है, यह इम पीछे कह श्राए हैं। मामह श्रीर दंडी के समान इन्होने भी रस को महाकाव्य के

<sup>े</sup> युक्तं लोकस्वाभवेन रसैक्ष सक्तलैः पृथक् ॥ —का० ८० १।२१ श्रलंकृतमसंचिप्तं रसमावनिरन्तरम् ॥ —का० द० १।१८

२ स्वादुकान्यरसोन्मिश्रं शास्त्रमप्युपयुक्षते । प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कटु श्रोषधिस् । —का० श्र० ५।३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> का० द० श४२

४ मधुरं रसवद् वाचि, वस्तून्यपि रसस्थितिः। येनमाचन्ति धीमन्ती मधनेव मध्वताः ॥ --वडी १।४१

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> वही श४२

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमशें निविचति । तथाप्यवाम्यतेवेनं भारं वहति भूयसा ॥ —वही शहर

<sup>🤏</sup> श्रयाम्योऽयों रसावहः रान्देऽपि ग्राम्यताऽस्त्येव । —वही शहर्र, ६५

लिये श्रावश्यक तत्व माना है । प्रथम बार इन्होने ही वैदर्मी श्रादि रीतियों श्रीर, मधुरा, लिलता नामक वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग की श्रोर निर्देश किया है , शृंगार रस के श्रंतर्गत नायक-नायिका-मेद का निरूपण किया है श्रोर शृंगार रस का प्राधान्य स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है । इन्होंने रस के ही श्राधार पर काव्य श्रोर शास्त्र में एक स्पष्ट विमाजनरेखा खींच दी है : काव्य में रस के प्रयोग के लिये किव को महान् प्रयत्न करना चाहिए, श्रन्यथा वह (नीरस) शास्त्र के समान उद्देजक रह जायगा । रस का श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग करने पर भी रुद्रट ने बल दिया है । उनके कथनानुसार प्रसंगानुकूल रस के स्थान पर श्रन्य रस का श्रनुचित प्रयोग श्राथवा प्रसंगानुकूल भी रस का निरंतर (सीमातिशय) प्रयोग 'विरसता' नामक दोष कहाता है । स्पष्ट है कि रुद्रट का उपर्युक्त दृष्टिकोण रसवादियों के ही श्रनुकूल है ।

(दे) अलंकारवादियों द्वारा रस का अलंकार में अंतर्भाव—मामह, दंडी श्रीर उद्भट तीनो श्राचार्यों ने रस, मान, रसामास श्रीर मानाभास को क्रमशः रसवत्, प्रेयस्वत् श्रीर ऊर्जस्व श्रालंकारों के नाम से श्रमिहित किया है, तथा उद्भट ने 'समाहित' नामक श्रन्य श्रलंकार को भावशांति का पर्याय माना है। भामह श्रीर दंडी ने भी 'समाहित' श्रलंकार का निरूपण किया है, पर उसका संबंध 'रस' के साथ खींच तानकर ही स्थापित किया जा सकता है।

यद्यपि दंडी को मामह से श्रीर उद्मट को मामह श्रीर दंडी से यह विषय प्रस्तुत करने में प्रेरणा मिली है, पर उदाहरणों की दृष्टि से दंडी श्रीर उद्मट का यह निरूपण क्रमशः उत्तरोत्तर प्रवल है श्रीर परिमाषाश्रो की दृष्टि से उद्मट इन सबसे श्रागे बढ़ गए हैं। उद्मट द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएँ विषय को श्रत्यंत स्पष्ट श्रीर विकसित रूप में प्रस्तुत करती हैं।

रसवत् श्रलंकार की परिमाषा दंडी के यहाँ श्रत्यंत सीधीसादी श्रौर संचिप्त है—रसवद् रसपेशलम्। (का॰ श्रा॰ २।३७५) उद्मट ने मामह के ही शब्दों को श्रपनाकर उसमें रस के श्रवयवभूत पाँच साधनों की श्रोर मी निर्देश कर दिया है:

१ का० अ० १६।१, ५

य वही, १४।३७, १५।२०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> का० अ०, १२वाँ-१३वाँ अध्याय

४ का० अ० १४।३व

तस्मात्तकर्त्तंव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम् ।
 छद्वेजनमेतेषां शास्त्रवदेवान्यथा हि स्यात् ॥ —का० अ० १२।२

६ का० अ० ११।१२, १४

## रसवद्दशितस्पष्टश्रंगारादिरसाद्यम् । स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदस् ॥

-का॰ सा॰ ४|३

इन पॉच साधनों में से स्थायी, संचारी श्रीर विभाव तो रस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत हैं। चौथा साधन 'ग्रमिनय' भरतसंमत त्रांगिकादि चार प्रकार के श्रमिनयो का पर्याय है। इस साधन की परिगणना से प्रतीत होता है कि उद्भट को या तो भरत के अनुसार केवल नाटक को ही रस का विषय मानना अमीष्ट है, काव्य के श्रन्य श्रंगो को नहीं, या फिर उद्मट के समय तक केवल नाटक को ही रस का विषय माना जाता रहा होगा । पाँचवाँ साधन है—'स्वशब्द'। प्रतिहारेंदुराज की व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है श्रंगारादि रसों, रत्यादि स्थायिभावीं श्रौर श्रीत्युक्यादि संचारिमावो की स्वशब्दवाच्यता । स्वयं उद्भट ने रसवत् श्रलंकार के उदाहरण में स्थायिभाववाची कंदर्प (रित ) श्रीर संचारिभाववाची श्रीत्सुक्य, चिंता तया प्रमोद ( हर्ष ) शब्दों का प्रयोग किया है । रस के उदाहरणो में 'स्वशब्द-वाच्यता' की यह शर्त उद्भट के समय में संभवतः श्रनिवार्य रही होगी, जिसका श्रागामी श्राचार्यों को खंडन करके उसे रसदोष मानना पड़ा होगा<sup>3</sup>।

प्रेयः ( प्रेयस्वत् ) की परिभाषा भामह ने प्रस्तुत नहीं की । दंडी द्वारा प्रस्तुत परिमाषा 'प्रेय:प्रियतराख्यानम्' (का॰ ग्रा॰ २।२७५) को रसध्वनिवादियो द्वारा संमत 'भाव' के निकट खींच तानकर लाया जा सकता है। उद्भट की परिभाषा कहीं श्रिधिक स्पष्ट श्रीर विषयानुकृल है---श्रनुभाव श्रादि के द्वारा रित श्रादि स्थायिमावों का काव्य में बंधन प्रेयस्वत् का विषय है । दूसरे शब्दो में, वह काव्य जिसमें स्थायि-मावो को रसावस्था तक नहीं पहुँचाया गया, प्रेयस्वत् श्रलंकार कहाता है। निस्संदेह रसञ्चिनवादियो को ऐसे काव्य में ही 'भाव' की विद्यमानता अभीष्ट है, पर वहीं जहाँ 'भाव' श्रंगीभूत रूप में वर्णित न होकर श्रंगभूत रूप में वर्णित हो।

ऊर्जिस्व ऋलंकार के भामह श्रीर दंडी द्वारा प्रस्तुत उदाहरगों से प्रकट होता है कि इस अलंकार का संबंध केवल ऊर्जस्व वचनो के कथन से है, रस श्रीर भाव संबंधी किसी श्रनौचित्य से नहीं है"। दंडी द्वारा प्रस्तुत (परिभाषा

<sup>ै</sup> का॰ सा॰ सं॰ (टीका भाग), पृ० ५३

२ वही

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> কা০ স০ ৩) ६০

४ रत्यादिकानां भावानामनुभावादिस्चनैः। यत्काव्यं वध्यते सद्भिस्तत्प्रेयस्बदुदाहृतम् ॥ —का० सा० ४।२

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> का० अ० ३।७; का० आ० २।२८२, २८५

'ऊर्जिस्त रूढाइंकारम्' (का० द० २।२७५ ) भी ऊर्जिस्त के वास्तिवक स्वरूप—रस-भावाभासत्व—को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करती । पर उद्भट निस्संदेह ऊर्जिस्त के इस रूप को परिभाषा और उदाहरण दोनों में स्पष्ट कर सके हैं—काम, क्रोध श्रादि कारणों से रसों और भावों का श्रनौचित्य रूप में प्रवर्तन ऊर्जिस्त श्रलंकार का विषय है'। उदाहरणार्थ शिव जी के काम का वेग इतना बढ़ गया कि वे सन्मार्ग को छोड़कर पार्वती को बलपूर्वक पकड़ने को उद्यत हो गए'। उद्भट की परिभाषा रसध्वनिवादिसंमत परिभाषा से मेल खाती है। श्रंतर इतना है कि रसध्वनिवादी श्रंगभूत रसामास, भावाभास को ऊर्जिस्त श्रलंकार मानते हैं श्रीर उद्भट श्रंगीभूत रसामास, भावाभास को। प्रतीत ऐसा होता है कि भामह श्रीर दंडी के समय में ऊर्जिस्त श्रलंकार का जो स्वरूप था वह उद्भट के समय तक श्राते श्राते रसध्वनि-वादियों के उदीयमान प्रभाव से बदल गया।

समाहित की पंरिमाना में उद्भट ने रस, मान, रसामांस ब्रीरं मानामांस की शांति को—इतनी अधिक शांति निसमें (समाधि अवस्था के समान ) अन्य किसी रसांदि के अनुभनो की प्रतीति न हो—इस अलंकार का निषय माना है । रसं-ध्निनादी आचार्यों और उद्भट की धारणा में यहां भी नही प्रधान श्रांतर है निसका पीछे प्रेयस्त्रत और ऊर्निस अलंकार के निरूपण में उल्लेख किया जा चुका है। समाहित का अर्थ है एक भान का परिहार अथना शांति। समाधि और समाहित शब्दो में प्रत्ययमेद के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं है। यही कारणें है कि मामह और निशेषतः दंडी द्वारा प्रस्तुत समाहित अलंकार का उदाहरण तथा दंडिसंमत इस अलंकार का लक्षण भी रसध्वनिनादी मम्मट के समाधि अलंकार का ही रूप प्रस्तुत करता है । यदि अलंकारवादी आचार्य उद्भट ने इस अलंकार के निरूपण में भी मामह और दंडी का अनुकरण न करके रसध्वनिनादियों का ही अनुकरण किया है, तो इसका अथ रस संप्रदाय के वर्धमान प्रभांन को ही मिलना चाहिए।

इंसी संबंध में उद्भट द्वारा प्रस्तुत उदात्त आलंकार का एक मेद अवेत्त्र्णीय

अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणादः ।
 भावानां च रसानां च बन्ध कर्जेस्व क्रयते ॥ —का० सा० ४।५

२ तथा कामीऽस्य ववृधे यथा हिमिगरेः स्रुताम् । संग्रहीतुं प्रववृते हठेनापास्य सत्यथम् ॥ —का० स०, ५० ५४

उ स्सामावतदाभासवृत्तेः प्रशमवन्थनम् ।
 अन्यानुमावनिश्शस्यक्षपं यत्तत् समाहितम् ॥ —का० सा० ४।७

४ का० घ० ३।१०; के बा० घा० २।२६८-२६६; का० प्र० १०।११२ (स्त्र). ५३४ (पद्यसंख्या)

है जिसमें उन्होने और उनकें प्रंथं के व्याख्याता प्रतिहारेदुराजं ने श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उदात्त श्रलंकार के श्रंतर्गत संमिलित किया है । उनके इस कथन का श्रंतुमादन श्रागे चलकर श्रलंकारसर्वस्व के प्रशोता रुथ्यक ने भी किया है :

यंत्रं यस्मिन् दर्शने वाक्यार्थीभूता रसादयो रसवदाद्यलंकाराः । तत्रांगभूतरसादिविषये द्वितीय उदात्तालंकारः ॥—- श्र० सर्वं०, ए० २३३

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रलंकारवादी श्राचीर्य

- (१) श्रंगीभूत रस, भाव, रसामास, भावाभास श्रौर भावशांति को क्रमशः रसवद्, प्रेयस्वत्, ऊर्जस्व श्रौर समाहित श्रलंकारो से श्रभिहित करते हैं, श्रौर
  - (२) श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उदात्त श्रलंकार से।
- (४) रसवादियों तथा कुंतक द्वारा अलंकारवादियों का खंडन—अलंकारवादी आचार्यों का दृष्टिकोण रस्विनवादी आचार्यों के दृष्टिकोण से नितात मिल है। अलंकारवादियों के यहाँ काव्य के सभी अंग—गुण, रीति, वृत्ति, रस आदि—उसके शोभाकारक धर्म हैं, और ये धर्म अलंकार नाम से अभिहित होते हैं। इनसे प्रभावित होकर रीतिवादी वामन ने अलंकार को न केवल सौंदर्यजनक धर्म कहा, अपित सौंदर्य को ही अलंकार की संज्ञा दी। अलंकारवादी 'अलंकार' को काव्य का 'सर्वे-सर्वा' मानते हैं, पर इधर रसवादी इसे सौंदर्योत्पादन का साधन मात्र कहते हैं। इनके मत में साध्य रस है। सौंदर्यवर्धन की प्रक्रिया इस प्रकार है—अलंकार प्रत्यद्ध रूप से शब्दार्थ रूप शरीर को शोमित करते हुए भी मूलतः रसरूप आत्मा का ही उपकार (शोभावर्धन) करते हैं। पर यह नितात आवश्यक नहीं कि वे सदैव इसका उपकार करे, कभी नहीं भी करते। दृष्टिकोण की यह विभिन्नता ही रस को एक और गौण स्थान और दूसरी और प्रधान स्थान देने का प्रमुख कारण है।

उपर्युक्तं दृष्टिकोण रसवदादि श्रलंकारो श्रौर रसादि के पारस्परिक संबंध पर भी लागू होता है। रसवादी रस, भाव, रसामास, भावाभास श्रौर भावशाति को क्रमशः रसवद्, प्रेयस्वत्, ऊर्जिस्व श्रौर समाहित श्रलंकारो से तभी श्रभिहितं करते

चंदाचमृद्धिमद्दत्तु चरितं च महात्मिनाम् । उपलच्चतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम् ॥

<sup>&</sup>quot; यत्र च रसास्तात्पर्येणाऽवगम्यन्ते तत्र तेषां " रसवदलंकारो भवति । तेन छवाच च यतः कोढे इत्यायु दात्तालंकारोदाहरणे कुतोऽत्र रसवदलकारगन्थोऽपि । तदुक्तम् छपलचणतां प्राप्तमिति । —का० सा० ४१० (वृत्ति )

हैं जब ये अंगी (प्रधान) रूप से वर्णित न होकर श्रंग (गौरा) रूप से वर्णित किए गए हों:

> प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राग्रन्तु रसादयः । कान्ये तस्मित्रज्ञंकारो रसादिरिति मे मितः ॥—ध्व० २।५

यही कारण है कि प्रायः समी रसवादी श्राचार्य इन्हें गुणीभूत व्यंग्य के 'श्रपरस्यांग' नामक मेद के श्रंतर्गत निरूपित करते हैं, न कि श्रनुप्रासोपमादि चित्रा-लंकारों के साथ। रसध्वनिवादियों द्वारा श्रंगभूत रसादि को रसवदादि श्रलंकारों में श्रंतर्भूत कर लेने पर उद्भटसंगत द्वितीय उदात्तालंकार संबंधी धारणा भी स्वतः ही श्रमान्य सिद्ध हो जाती है।

रसादीनामङ्गले रसवदाधलङ्कारः । अङ्गल्वे तु द्वितीयोदात्तार्त्तकारः-सदपि परास्तम् ॥ —सा० द० १०।९७ ( वृत्ति )

रसवादी श्राचार्य श्रलंकारवादियों की इस धारणा से किसी श्रवस्था में सहमत नहीं हैं कि श्रंगीभूत रसादि को श्रलंकारों के श्रंतर्गत संमिलित किया जाय। इनके मत में रसादि श्रलंकार्य हैं श्रीर उपमादि श्रलंकार। श्रलंकार का कार्य है श्रलंकार्य का चमत्कारोत्पादन। यदि रसादि को ही श्रलंकार मान लिया जाय, तो फिर वह किसके चारत्व को बढ़ाते हैं। भला कोई स्वयं श्रपना भी कभी चारत्व हेत्र हो सकता है:

यत्र च रसस्य वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमलंकारस्वम् । श्रलंकारो हि चाहस्वहेतुप्रसिद्धः । न स्वसावारमैवारमनश्चाहस्वहेतुः ।—ध्व० २।५ ( वृत्ति )

श्रतः श्रलंकार्य तो श्रलंकार से सदा ही मिन्न रहेगा?।

रसवादियों की उपर्युक्त धारणा से वक्रोक्तिवादी कुंतक भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। भामह, दंडी श्रौर उद्भट के उपर्युक्त मत का खंडन करते हुए रसवादियों के समान उन्होंने भी रसादि को श्रलंकार का विषय नहीं माना। इस संबंध में उन्होंने दो प्रमुख तर्क उपस्थित किए हैं:

पहला तो यह कि रस अलंकार्य है। उसे रसवदादि अलंकार मान लेने पर श्रपने में ही क्रिया का विरोध हो जायगा—अलंकार्य अपना अलंकरण क्या करेगा ? क्या कभी कोई अपने कंचे पर स्वयं भी चढ़ सकता है। वस्तुतः रस से अपने स्वरूप

रसमावतदामासमावशान्त्यादिरक्रमः ।
 मिन्नो रसावलंकारादलंकार्यंतया स्थितः ॥ — का० प्र० ४।२६

के श्रातिरिक्त किसी श्रन्य ( श्रलंकार श्रादि ) तत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, फिर उसे श्रलंकार कैसे मान लिया जाय ? श्रीर दूसरा तर्क यह है कि 'रसवदलंकार' इस पद के शब्दार्थ की संगति नहीं बैठती। इस पद के दो निग्रह संमन हैं: (क) रस जिसमें रहता है वह रसवत्, उस रसवत् का श्रलंकार = रसवदलंकार। (ख) जो रसवान् भी है श्रीर श्रलंकार भी, वह रसवदलंकार । पर थे दोनों निग्रह रस ( श्रलंकार्य ) को श्रलंकार सिद्ध करने में संगत नहीं हो सकते:

## त्रवंकारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात् । स्वरूपादतिरिक्तस्य, शब्दार्थासंगतेरपि ॥ —व० जी० ३।११

पर कुंतक अलंकारवादियों का खंडन करते हुए भी रसवत् अलंकार के स्वरूप के विषय में रसवादियों से सहमत नहीं हैं कि अंगभूत रस को इस अलंकार की संज्ञा दे दी जाय। उन्होंने यहाँ परंपराविषद्ध भी एक नितांत मौलिक घारणा प्रस्तुत की है। 'रसवत्' का उन्होंने सीधा सा अर्थ किया है—जो अलंकार रस के तुल्य रहता है, उसे 'रसवत्' अलंकार कहते हैं। अलंकार की यह स्थिति तभी संभव है, जब रसवचा के विधान से वह सहृदयों को आह्नाद प्रदान करने का कारण बन जाय:

# रसेन वर्त्तते तुक्यं रसवस्वविधानतः । यो श्रतंकारः स रसवत् तद्विदाह्वादनिर्मितेः ॥ —व० जी० ३।१५

श्रौर इसी कारण उन्होने रसवत् श्रलंकार को सब श्रलंकारो का 'जीवित' माना है<sup>२</sup>।

कुंतक का श्रमिप्राय यह है कि उपमादि श्रलंकार यदि केवल कोरी कल्पना की ही सृष्टि करते हैं, तब तो वे (साधारण) श्रलंकार मात्र हैं, पर जब वे विशिष्ट चमत्कारयुक्त विषयसामग्री को—इतनी विशिष्टि कि वह 'रसवचा' के निकट पहुँच जाय—प्रस्तुत करके सहृदयों को श्राह्णाद देते हैं तो वहाँ वे उपमादि श्रलंकार रस-वदलंकार नाम से पुकारे जाते हैं ।

#### निष्कर्ष यह कि कुंतक के मत में :

(१) उपमादि श्रलंकार सामान्य स्थिति में तो श्रपने श्रपने नामों से पुकारे जाते हैं,

<sup>े</sup> कः रसो विद्यते तिष्ठति यस्येति मत्प्रत्यये विद्विते तस्यालंकार इति षष्ठीसमासः क्रियते । खः रसवांश्चासावलंकारश्चेति विशेषणसमासो वा । —व० जी०, ५० ३४७

र यथा स रसवन्नाम सर्वालंकारजीवितम्। -व० जी० ३।१४

अ वथा रसः काज्यस्य रसवत्तां तदिदाह्यादंच विद्रधाति एवसुपमादिरप्युगयं निष्पादयन् भिन्नो रसवदलंकार सम्पद्यते । —व० जी० ३।१६ (वृत्ति ), पृ० ३८५

- (२) पर जब वे सरस रचना के तुल्य श्राह्णाददायक सामग्री प्रस्तुत करते हैं तत्र 'रसवदलंकार' से श्रमिहित होते हैं।
- (३) रसवदलंकार रस के तुल्य श्राह्णादक होने के कारण सब अलंकारी का जीवित (सर्वोत्तम अलंकार) है, पर साचात् रस नहीं है। उदाहरणार्थ किसी रसिवहीन रचना में उपमा का प्रयोग उपमा अलंकार कहा जायगा, पर किसी अन्य रचना में यही प्रयोग श्रंगाररस अथवा किसी अन्य (वस्तु अथवा अलंकार संबंधी) चमत्कृति का आमासक, अतएव सहृदयाह्णादकारी होने के कारण 'रसवदलंकार' नाम से पुकारा जायगा।

कुंतक ने उपर्युक्त विग्रह के श्राधार पर रसवत् श्रलंकार के विषय में जैसी नवीन धारणा उपस्थित की है, वैसी प्रेयस्वत् श्रादि श्रन्य श्रलंकारों के विषय में उपस्थित नहीं की। कारण यह हो सकता है कि 'प्रेयस्वदलंकार' श्रादि पदों का शाब्दिक श्रर्थ श्रथवा विग्रह उनकी धारणा पर इतना चरितार्थ नहीं हो सकता जितना कि 'रसवदलंकार' का उपर्युक्त विग्रह। पर फिर भी इन श्रलंकारों के विषय में भी उन्हें यही धारणा श्रमीष्ट होगी, इसमें किचिन्मात्र संदेह नहीं है।

कुंतक की यह धारणा मौलिक श्रौर नवीन होते हुए भी हमारी दृष्टि में वैज्ञानिक नहीं है। प्रथम तो कोरा श्रालंकारप्रयोग, जो किसी भी (वस्तु, श्रालंकार श्रथवा रस के ) चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करता, 'काव्य' संज्ञा से श्रमिहित होने का वास्तविक श्रिधिकारी ही नहीं है। श्रीर दूसरे, चमत्कार के प्रदर्शक श्रतएव सहृदयाह्नादक श्रलंकारप्रयोगों को यदि 'रसवदलंकार' से श्रमिहित किया जायगा, तो शुद्ध रस के उदाहरण नितात दुर्लम हो जायेंगे। जिस किसी भी काव्यस्थल में ब्रालंकार के सैकड़ो मेदोपमेदों में से किसी भी एक मेद के कारण चमत्कारीत्पादन होगा, वहीं 'रसवदलंकार' की स्वीकृति प्रकारांतर से यह सिद्धांत मानने को बाध्य कर देती है कि शुद्ध रस का स्थल श्रलंकारप्रयोगरहित होना चाहिए। श्रलंकार-वादियों का मत एक दृष्टि से रसवादियों से केवल बाह्य रूप से ही मिन्न है, आंतरिक रूप से नहीं । श्रंतर केवल संज्ञानिभिन्नता का है । श्रंगीभृत रसादि को 'रसादि' नाम से न पुकारकर वे 'रसवदलंकार' नाम से पुकारते हैं श्रीर श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उढाच ग्रालंकार नाम से । इधर रसवादी अंगीभृत रसादि को श्रालंकार की संज्ञा देने के पक्त में नहीं हैं, श्रंगभूत रसादि को भले ही ये रसवदादि श्रलंकार नाम से श्रिभिहित कर लें। इस प्रकार कुंतक 'रसवदलंकार' की नवीन धारणा समुपस्थित करके इमारे विचार में श्रलंकारवादियों से भी एक पग पीछे ही हटे हैं, श्रागे नहीं बढ़े। श्रतंकारध्वनित काव्यव्यमत्कार को ध्वनि का एक प्रकार न मानकर श्रतंकार मान लेना मनस्तोषक नहीं है।

## प्रवित संप्रदाय और रस

- (१) ध्वनिवादी आचार्य और रस-भरत मुनि श्रौर श्रलंकारवादी श्राचार्यों के उपरांत ध्वनिवादी श्राचार्यों का युग श्राता है। ध्वनिसिद्धांत के भूल प्रवर्तक ब्रान्तार्य ब्रानंदवर्धन हैं श्रीर ध्वनिनिरूपक प्रमुख ब्रान्तार्य हैं—सम्मट श्रीर जगन्नाय। रसवादी विश्वनाय ने भी श्रपने ग्रंथ में ध्वनिप्रकरण को स्थान दिया है। हेमचंद्र, विद्याघर श्रीर विद्यानाथ ने भी ध्वनि का निरूपण किया है। पर इनमें विशेष नवीनता नहीं है। मम्मट श्रौर जगन्नाथ ने श्रानंदवर्षन के श्रनकरण पर ध्वनि के एक मेद असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के श्रांतर्गत रसमावादि का प्रतिपादन किया है। पर विश्वनाथ ने रसादि को उक्त ध्वनिभेद का समानार्थंक स्वीकार करते हुए भी इनका विस्तृत निरूपण ध्वनिप्रकरण से पूर्व ही प्रस्तुत किया है। कारण स्पष्ट है: विश्वनाथ द्वारा ध्वनि की अपेद्धा रस की काव्यात्मा रूप में स्वीकृति। पर इतना साइस यह भी नहीं कर सके कि ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ( रसादि ) नामक मेद को अस्वीकृत करके ध्वनिवादियों की पृष्ट परंपरा का उल्लंघन कर देते।
- (२) रस: ध्वति का एक भेद-रस, भाव, रसाभासादि को ध्वति का एक मेद स्वीकृत करने में त्रानंदवर्धन का प्रमुख तर्क है कि रसादि की श्रनुभूति व्यंजना वृत्ति (ध्वनि ) द्वारा होती है, न कि स्रिभिधा वृत्ति के द्वारा । श्रतः ये वाच्य न होकर व्यंग्य ही हैं। इस तर्क की पृष्टि में एक प्रमाश तो यह है कि किसी भी रचना में विमावादि की परिपक्क सामग्री के श्रमाव में रस, स्थायिमाव श्रौर विमावादि, श्रयवा इनके विभिन्न प्रकारों में से एक श्रयवा श्रनेक का नामोल्लेख मात्र कर देने से रसानुभृति नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ
  - (क) तामुद्रीक्ष्य कुरंगाक्षीं रसः नः कोऽप्यजायत ।
  - ( ख ) चन्द्रमण्डलमालोक्य श्रंगारे मग्नमन्तरम् ।
  - (ग) अजायत रतिस्तस्यास्वयि जोचनगोचरे।
  - (घ) जाता लज्जावती सुरधा प्रियस्य परिचुम्बने<sup>ड</sup>।

<sup>ै</sup> रसादिलक्तयः प्रमेदो वाच्यसामर्थ्याचिप्तः प्रकाशते, न तु सालाच्छब्दन्यापारविषय शति वाच्याद् विभिन्न पव। —ध्वन्या०, १।४ ( वृत्ति )

२ न हि श्रुगारादिशब्दमात्रभानि विमावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत्वप्रतीति-रस्ति। —ध्वन्या० श४ (वृत्ति)

<sup>3</sup> क-उस मृगाची को देखकर इमें कोई विचित्र रस उत्पन्न हो गया। ख-इस चंद्रमंडल को देखकर इमारा मन शृंगार में मझ हो गया। ग-तुमे देख लेने पर इसमें रति उत्पन्न हो गई। ध-प्रिय के चुंबन करने पर वह मुग्धा लज्जावती हो गई।

इन वाक्यों में रस, श्रंगार, रित श्रौर लजा शब्दों की विद्यमानता होने पर भी श्रलौकिक चमत्कारजनक रसादि की प्रतीति नहीं होती। श्रौर दूसरा प्रमाण यह है कि विभावादि की संयुक्त सामग्री का व्यंजना (ध्वनि) द्वारा प्राप्य व्यंग्यार्थ ही रसानुभूति कराने में समर्थ है, न कि श्रमिधा द्वारा प्राप्त वाच्यार्थ । उदाहरणार्थ शून्यं वासग्रहं विलोक्य शयनाद् — इत्यादि श्रंगार-रस-युक्त रचना में विभावादि सामग्री के संयोग की वाच्यार्थता चारुत्वोत्पादक नहीं है, श्रपित नायक नायिका के उल्लास श्रौर श्रावेगपूर्ण प्रणय की प्रतीति रूप व्यंग्यार्थ ही चमत्कार का कारण है। हाँ, वाक्यार्थ साधन श्रवश्य है, पर साध्य तो व्यंग्यार्थ ही है।

(३) रसध्वितः ध्वित का सर्वोत्कृष्ट भेद्—ध्वितवादियो के मतानुसार ध्वित के प्रमुख दो मेद हैं—लच्च्यामूला ध्वित श्रीर श्रमिधामूला ध्वित । लच्च्यामूला ध्वित के दो मेद हैं—श्रर्थातरसंक्रमितवाच्य श्रीर श्रत्यंतितरस्कृत वाच्य । श्रमिधामूला ध्वित के मी दो मेद हैं—श्रर्थालस्थकम व्यंग्य (श्रर्थात् रसादि), श्रीर संलक्ष्यकम व्यंग्य । संलक्ष्यकम व्यंग्य के भी प्रमुख दो मेद हैं—वस्तुध्वित श्रीर श्रलंकार-ध्वित । इस प्रकार कुल मिलाकर प्रमुख पाँच मेद हैं । पर इन मेदो में से ध्वित-वादियो ने यत्रतत्र न केवल रसादिध्वित की सर्वोत्कृष्टता घोषित की है, श्रिपेतु श्रन्य मेदों के चमत्कार को रसादिध्वित पर श्रालंबित माना है ।

ध्वनिवादियों द्वारा प्रस्तुत रसादिध्वनि के उदाहरणों से यदि शेष चार ध्वनिमेदों के उदाहरणों की तुलना की जाय, तो रसादिध्वनि की उत्कृष्टता स्वतः सिद्ध हो जाती है। रसादिध्वनि के उदाहरणों में वाच्यार्थ के ज्ञान के उपरांत व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिये सद्धदय की ज्ञ्ण भर भी रकना नहीं पड़ता, पर शेष चार मेदों के उदाहरणों में व्यंग्यार्थप्रतीति के लिये सद्धदय को कुछ न कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जिसके लिये उसे कहीं अधिक अथवा कहीं थोड़े ज्ञ्णों के लिये रकना अवस्य पड़ता है। उदाहरणार्थ:

(क) अर्थोतरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के-

१ यतश्च स्वामिधानमन्तरेण केवलेम्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। तस्मादः अभिषेयसामर्थाविप्तित्वमेव रसादीनाम्। न त्वभिषेयत्वं कथंचित्। —ध्वन्या० ११४ ( वृत्ति ), पृ० २७

२ का० प्र० ४।३०

प्रतीयमानस्य चाऽन्यमेददर्शनेऽपि रस्मावसृखेनैवापेचर्णं प्राधान्यात् ।

<sup>--</sup>ध्वन्य[० १।५ ( वृत्ति )

भी कठोरहृदय राम हूँ, सब कुछ सहन करूँगा ? इस उदाहरण में राम शब्द का 'दुःखातिशयसिंहणाु' रूप ध्वन्यर्थं,

## ( ख ) ग्रत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के---

'म्रापने वहुत उपकार किया है, म्रापकी सुजनता के क्या कहने ।' इस उदाहरण में 'उपकार' का 'म्रपकार' म्रोर सुजनता का 'खलता' रूप ध्वन्यर्थ,

# (ग) वस्तुष्वनि (संतक्ष्यक्रमव्यंग्य) के ---

'हे पथिक ! इन उन्नत पयोधरों को देखकर यदि बिछीना श्रादि सुखसाधनों से रहित इस घर में रात निताना चाहते हो तो रह जाश्री । इस उदाहरण में 'कामकी ग्रामीणा का निमंत्रण' रूप ध्वन्यर्थ, तथा

# ( घ ) त्र्रालंकारध्वनि ( संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ) के---

'हे सिख ! प्रियसंगम के समय विश्रव्ध होकर सैकड़ों मधुर वचन बोल सकने के कारण त् धन्य है, पर मैं तो नितांत संशाहीन हो जाती हूँ , इस उदाहरण में 'त् तो श्रधन्य है, पर मैं धन्य हूँ , व्यतिरेकालंकारगत यह ध्वन्यर्थ वाच्यार्थप्रतीति के तुरंत बाद प्रतीत नहीं होते । इन उदाहरणों में व्यंग्यार्थप्रतीति के लिये कुछ चण श्रपेचित रहते हैं श्रौर साथ ही श्रपनी श्रोर से श्राच्चेप भी करना पड़ता है, पर 'शून्यं वासग्रहं विलोक्य श्रयनाद् ... द्वादि रसध्विन के उदाहरणों में नायकनायिका की प्रण्यातिशय रूप व्यंग्यार्थप्रतीति त्वरित श्रौर बिना श्रीक श्राच्चेप किए हो जाती है । हमारे विचार में रसध्विन की सर्वोत्कृष्टता का यही प्रमुख कारण है । गीण कारण एक श्रौर भी है—ध्विन के श्रन्य मेदो के उदाहरण व्यापक श्रथ में रस, भाव श्रादि में से किसी न किसी के उदाहरणस्वरूप उपस्थित किए जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, हिमालय के श्रागे नारद ऋषि द्वारा पार्वती के विवाहप्रसंग की चर्चा चलने पर पार्वती मुख नीचा करके लीलाकमल की पंखुड़ियाँ गिनने लगीं । श्रानंदवर्धन द्वारा प्रस्तुत संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्विन के इस उदाहरण में 'लीलाकमल की पंखुड़ियाँ गिनना' वाच्यार्थ है, श्रौर 'लजा का

१ स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्त । —ध्वन्या०, द्वितीय उ० ।

२ उपकृतं वहु तत्र किसुच्यते सुजनता । —का० प्र० ४।२४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पंथित्र एत्य । —का० प्र० ४।५८

४ धन्यासि या कथयसि । —का० प्र० ४।६१

<sup>&</sup>lt;sup>৬</sup> না০ স০ ধাই০

पवं वादिनि देवपी पार्थे पितुरघोमुखी ।
 लीलाकमलपत्राणि गण्यामास पार्वती ॥ —ध्वत्या० २।२२ ( वृत्ति )

श्राविर्माव' व्यंग्यार्थं। निस्तंदेह प्रथम श्रीर द्वितीय श्रर्थं की प्रतीति में थोड़े च्यों का व्यवधान श्रवश्यंमावी है, पर फिर भी इस कथन को (पूर्वराग विप्रलंभ शृंगार) भाव' का उदाहरण बड़ी सरलता से माना जा सकता है। श्रतः रसादिध्वनि की सर्वोत्कृष्टता स्वतःसिद्ध है।

काव्य (शब्दार्थ) श्रीर काव्यचमत्कार के बीच ध्वनि वस्तुतः एक माध्यम है। ध्वनिवादियों ने इस काव्यचमत्कार को भी ध्वनि श्रर्थात् व्यंग्यार्थ की संज्ञा दे दी है। ध्वनि श्रर्थात् काव्यचमत्कार के विभिन्न मेदों में एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है—रसादिध्वनि चरम कोटि का काव्यचमत्कार है, तो ध्वनि के श्रन्य मेद उससे कम काव्यचमत्कार के उत्पादक हैं।

रस (रसध्विन ) की महत्ता ध्विनवादियों ने एक अन्य रूप में भी उपस्थित की है। उन्होंने काव्य (शब्दार्थ) के सभी चारुत्वहेतुओं — गुण, रीति, अलंकार — को रसध्विन के साथ संबद्ध कर दिया है:

> वाष्यवाचक्रवारुखहेत्नां विविधासनाम् । रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥ —ध्व० २।४

श्रीर श्रब दंडिसंमत वैदर्भ मार्ग के प्राण्यभूत 'गुण्" रस के उत्कर्षक मान लिए गए दे; वामनसंमत काव्य की श्रात्मा 'रीति' की सार्थकता श्रब रसादि की श्रमिव्यक्ती श्रयवा उपकर्ती के रूप में स्वीकार कर ली गई । सबसे श्रधिक दयनीय दशा श्रलंकार की हुई। भामहादिसंमत काव्यसर्वस्व श्रलंकार श्रव शब्दार्थ के धर्म बनकर परंपरा संबंध से रस के ही उपकारक मात्र घोषित कर दिए गए, श्रीर वह भी श्रनिवार्य रूप से नहीं । इतना ही नहीं, कोरे 'श्रलंकार' को 'चित्र' श्रर्थात् श्रधम काव्य कहकर इसके प्रति श्रवहेलना भी प्रकट की गई।

निष्कर्ष यह कि रस की सर्वोत्कृष्टता श्रीर महत्ता की सिद्धि में ध्वनिवादियों ने श्रपना पूर्ण बल लगा दिया, यहाँ तक कि 'दोष' की परिमाषा भी उन्होंने रस के श्रपकर्ष पर श्राधृत की श्रीर दोष के नित्यानित्य रूप को भी रस के ही श्रपकर्ष

जहाँ नाना प्रकार के शब्द और अर्थ तथा उनके चारुतहेतु (शब्दालंकार और अर्थालंकार)
 रस आदि परक (रसादि के अंग) होते हैं वह ध्वनि का विषय है।

२ का० प्र० पार्द्

**<sup>3</sup> ध्वन्या० शह; सा० द० हारै** 

४ का० प्रव मा६७

५ बही, ७।४६

श्रथवा ग्रनपकर्प पर श्रवलंबित किया । इस धारणा का परिणाम यह हुन्ना कि विश्वनाथ ने 'रस' को काव्य की ब्रात्मा घोषित कर दिया।

#### ६. श्रलंकार संप्रदाय

- (१) उपक्रम-भरत से लेकर जगन्नाथ तक लगभग दो सहस्र वर्ष के इस सुदीर्घ काल में श्रलंकार को किसी न किसी रूप में काव्यशास्त्रीय प्रथो में स्थान मिलता श्राया है: मरत मुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र में केवल चार श्रलंकारो का निरू-पण किया है-उपमा, दीपक, रूपक श्रीर यमक । एक स्थल पर इन्होने श्रलंकारों के रससंश्रयत्व का भी उल्लेख किया है। पर इन लघु एवं सामान्य सी चर्चाश्रो से यह श्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि भरत के समय में 'श्रलंकार' नामक काव्याग इतना विकसित तथा प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था जितना भरत के कई सौ वर्प उपरांत मामह, दंडी, उद्भट ऋादि ऋलंकारवादी ऋाचार्यों के समय में हुआ। पर इस काव्यांग की यह प्रतिष्ठा श्रक्षरूगा नहीं रही। ध्वनिवादी श्राचार्य श्रानंदवर्धन ने इसे 'चित्रकाव्य' कहकर ध्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य काव्य की श्रपेज्ञा निकृष्ट माना श्रौर कुछ एक श्रपवादों को छोड़कर यही धारणा जगन्नाथ तक निरंतर मान्य होती चली गई। इतना होते हुए भी इन परवर्ती स्त्राचार्यों ने इसी काव्याग को श्रपने ग्रंथो का श्रिधिकांश कलेवर समर्पित किया है। निष्कर्प यह है कि:
- १---मरत के समय श्रलंकार नामक काव्यांग पूर्यातः प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था ।
- २-भामह त्रादि श्रलंकारवादियो ने इसे काव्य का सर्वप्रतिष्ठित श्रंग स्वीकृत किया।
  - र--- त्रानंदवर्धन ने इसकी सर्वातिशय महत्ता को श्रस्वीकार किया।
- ४--- श्रानंदवर्धन के परवर्ती प्रायः सभी श्राचार्यों ने श्रानंदवर्धन का श्रनु-करण करते हुए भी इसका विशद एवं विस्तृत निरूपण किया।
- (२) अलंकारवादी आचार्य-भामह, दंडी श्रौर उद्भट श्रलंकार संप्रदाय के श्राचार्य हैं। इनमें से प्रथम दो श्राचार्यों के ग्रंथ क्रमशः काव्यालंकार श्रीर काव्यादर्श प्राप्य हैं, पर उद्भट प्रग्रीत ग्रंथों में से केवल एक ही ग्रंथ 'काव्यालंकार-सारसंग्रह' ग्रद्यावि उपलब्ध है। इस ग्रंथ के कुछेक स्थलों से यह श्रवश्य ज्ञात होता है कि वे त्रलंकारवाद के समर्थंक रहे होगे। इधर इनके परवर्ती श्राचार्यों श्रयवा टीफाफारो ने इन्हें श्रलंकारवादी श्राचार्य के रूप में स्मरण किया है तथा इस

संबंध में इनकी कतिप्रय मान्यताश्रों का भी उल्लेख किया है। इनका एक ग्रंथ भामहिववरण वताया जाता है, जो संभवतः स्वतंत्र ग्रंथ न होकर भामहप्रणीत काव्यालंकार की व्याख्या है। इधर इनका काव्यालंकारसारसंग्रह नामक ग्रंथ भी श्रिष्ठिकांशतः काव्यालंकार में निरूपित श्रिलंकारों का सुबोध रूप प्रस्तुत करता है। इस प्रकार श्रालंकारवादी भामह के व्याख्याता उद्भट भी श्रालंकरवाद के ही समर्थक रहे होगे—श्रुनुमानतः यही ठीक सिद्ध होता है।

उक्त तीनों श्राचार्यों को श्रलंकारवाद के समर्थक मानने का प्रधान कारण यह है कि ये समी श्राचार्य किसी न किसी रूप में रस की महत्ता स्वीकार करते हुए भी इसे 'श्रलंकार' में श्रंतर्भूत करने के पच्च में हैं। इन तीनों ने रस, भाव श्रौर रसामास तथा भावाभास को क्रमशः रसवत्, प्रेयस्वत् श्रौर ऊर्जस्व श्रलंकारों के नाम से श्रमिहित किया है, तथा उद्भट ने समाहित नामक श्रन्य श्रलंकार को भावशांति का पर्याय माना है। मामह श्रौर दंडी ने भी समाहित श्रलंकार की चर्चा की है, पर उसका संबंध रस के साय खींच तानकर ही स्थापित किया जा सकता है। इसी संबंध में उद्भट द्वारा प्रस्तुत उदात्त श्रलंकार का एक मेद श्रवंच्यायि है, जिसमें उन्होंने श्रौर उनके व्याख्याता प्रतिहारेंद्रराज ने श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उदात्त श्रलंकार के श्रंतर्गत संमिलित किया है। उनके इस कथन का श्रनुमोदन श्रागे चलकर श्रलंकारसर्वस्व के प्रयोता रुय्यक ने भी किया है। निष्कर्ष यह है कि श्रलंकारन वादी श्राचार्य

- (१) श्रंगीभूत रस, भाव, रसामास, भावाभास श्रौर भावशाति को क्रमशः रसवत्, प्रेयस्वत्, ऊर्जिस्व श्रौर समाहित श्रलंकारो से श्रमिहित करते हैं, श्रौर
  - (२) ऋंगभूत रसादि को द्वितीय उदाच ऋलंकार से।

भामह स्रादि तीनों स्राचार्यों को स्रलंकारवादी मानने का दूसरा कारण है स्रलंकार के संबंध में इनकी प्रशस्तियाँ तथा 'स्रलंकार' में स्रन्य काव्यो की स्वीकृति।

- (१) भामह के कथनानुसार जिस प्रकार सहज सुंदर होने पर भी विनतामुख भूषगों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार सुंदर वाक् (काव्य) भी श्रलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता।
- (२) दंडी के मतानुसार वैदर्भ मार्ग के प्राण्यभूत माधुर्य स्त्रादि दस गुण् 'अलंकार' ही हैं। मुख स्त्रादि पाँच संघियों, उपक्षेप स्त्रादि ६४ संध्यंगों, कैशिकी स्त्रादि ४ वृत्तियों, नर्मतत् स्त्रादि १६ वृत्त्यंगों तथा भूषण स्त्रादि ३६ लच्चणो तथा

यत्र यस्मिन् दर्शने वाक्याथींभृता रसादयो रसवदाघलंकारा, तत्रांगभृतरसादिविषये दितीय
 उदात्तालंकारः ॥—अलं० सर्व०, पृ० २११

विभिन्न नाट्यालंकारो को भी दंडी ने 'त्र्रालंकार' माना है। इनमें से विपय के त्राग्रह के अनुसार किन्हीं का 'स्वभावाख्यान' आदि अलंकारों में अंतर्भाव हो जाता है और किन्हीं का 'भाविक' अलंकार में।

'रस' के श्रतिरिक्त इन श्राचार्यों ने जान बूसकर श्रथवा श्रनजाने 'ध्वनि' का भी कुछ ब्रालंकारों में ब्रांतनिवेश स्चित किया है। इस संबंध में भामहसंमत प्रतिवस्तपमा, समासोक्ति श्रौर पर्यायोक्ति श्रलंकार दंडिसंमत द्वितीय व्यतिरेक श्रौर पर्यायोक्ति त्रालंकार, तथा उद्भटसंमत पर्यायोक्ति त्रालंकार द्रष्टव्य हैं।

(३) उद्भट के संबंध में प्राप्त कुछेक उक्तियों से ज्ञात होता है कि वे गुण श्रीर श्रलंकार मे कोई श्रंतर नहीं मानते थे तथा रूपक श्रादि वाच्य श्रलंकारों को उन्होने अनेक स्थलो पर प्रतीयमान ( व्यंग्य ) रूप में भी दिखाया है। अतः सप्ष्ट है कि गुण तथा ध्वनि नामक काव्यांगों को वे ऋलंकार का ही पर्याय स्वीकृत करने के पत्त में थे।

श्रलंकारवादी श्राचार्यों में रुद्रट की भी चर्चा करना वांछनीय है। इसके श्रनेक कारण हैं। इनके ग्रंथ 'काव्यालंकार' का नामकरण ही 'त्र्रलंकार' के प्रति इनके भुकाव का सूचक है। उक्त ग्रंथ का श्रिधकांश कलेवर अलंकारनिरूपण को ही समर्पित हुन्ना है। पर इन सबसे प्रमुख श्रीर प्रबल कारण यह है कि इनके द्वारा निरूपित रूपक, अपद्नुति, तुल्ययोगिता, उपमा, उत्प्रेचा श्रादि श्रलंकारो के लच्च्यो में व्यंजना के बीज निहित हैं। किंतु फिर भी प्रतीत ऐसा होता है कि रस की स्वतंत्र सत्ता उन्हें श्रवश्य स्वीकृत थी। न केवल इतना ही कि उन्होने रस श्रादि को रसव-दादि ग्रलंकारो में श्रंतर्भूत करने की श्रोर कोई संकेत नहीं किया, श्रपित भरत के पश्चात् सर्वप्रथम इन्होने ही रस का स्वतंत्र निरूपण किया है, शृंगार रस के एक म्रावश्यक प्रसंग नायक-नायिका-मेद की यथेष्ट चर्चा की है, तथा 'प्रेयान' नामक रसमेद का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया है। फिर भी समग्र रूप में ऋलंकार संप्रदाय की श्रोर इनकी प्रवृत्ति श्रिधिक प्रतीत होती है। इस क्षेत्र में उनकी एक मौलिक श्रौर महत्वपूर्ण देन है त्रलंकारो का चार वर्गों में विभाजन, जिसका उल्लेख इस यथा-स्थान करेंगे।

(३) ध्वनिवादी श्राचार्य श्रीर श्रतंकार-मामह श्रादि श्राचार्यों के श्रलंकारसिद्धांत का खंडन श्रानंदवर्धन ने प्रवल शब्दों में किया। श्रपने ग्रंथ ध्वन्यालोक के प्रयम उद्योत में ही समासोक्ति, ब्राह्मेप, दीपक, ब्रपह्नति, ब्रानुक्त-निमित्तक विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति श्रौर संकर श्रलंकार के उदाहरणों में व्यंग्य की ग्रपेक्ता वान्य का प्राधान्य दिखाते हुए उन्होने यह सिद्ध किया है कि (व्यंग्यप्रधान ) ध्वनि का ( वाच्यप्रधान ) श्रलंकारो में श्रंतर्भाव मानना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि श्रलंकार श्रीर ध्वनि में महान् श्रंतर है। श्रलंकार शब्दार्थ पर श्राश्रित है, पर ध्वनि व्यंग्य-व्यंजक-माव पर । शब्दार्थ के चारुत्वहेतुमूत त्रालंकार ध्वनि के ग्रंगमूत हैं श्रीर ध्वनि उनकी श्रंगी है। ध्वनि काव्य की श्रात्मा है, अलंकार्य है, ग्रतः वह न तो श्रलंकार का स्वरूप धारण कर सकती है, श्रीर न श्रलंकार में उसका श्रंतमीव ही संमव है।

श्रानंदवर्षन ने रस श्रादि को रसवदादि में श्रंतर्भूत करने का खंडन भी प्रकारांतर से किया है। उनके मत में रस, भाव, रसामास, भावाभास श्रौर भावशांति को क्रमशः रसवत्, प्रेयस्वत्, ऊर्जेस्वि श्रौर समाहित श्रलंकारों से तभी श्रमिहित किया जाता है जब ये श्रंगी (प्रधान) रूप से वर्णित न होकर श्रंग (गौग्) रूप से वर्णित हों:

## प्रधानेऽन्यन्न वाक्यार्थे यन्नागन्तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति से मतिः ॥—ध्वन्या० २।५

यही कारण है कि मम्मट ने रसवत् श्रादि श्रलंकारों को गुणीभूतव्यंग्य काव्य के 'श्रपरस्थांग' नामक मेद के श्रंतर्गत निरूपित किया है, न कि श्रनुप्रास, उपमा श्रादि चित्रकाव्य के साथ। रस श्रोर श्रलंकार के परस्पर संबंध का निर्देश करते हुए श्रानंदवर्धन ने इसी स्थल पर कहा है कि रसादि श्रलंकार्य हैं श्रोर उपमादि श्रलंकार। श्रलंकार का कार्य है श्रलंकार्य का चमत्कारोत्पादन। यदि रसादि को ही श्रलंकार मान लिया जाय, तो फिर वह किसके चारुत्व को बढ़ाते हैं १ मला कोई स्वयं श्रपना मी कभी चारुत्वहेतु हो सकता है १ श्रतः श्रलंकार्य तो श्रलंकार से सदैव मिल ही रहेगा ।

इस प्रकार आनंदवर्धन ने अलंकार की प्रतिष्ठा कम कर दी और उनके अनु-यायी मम्मट ने अपने काव्यलच्या में 'अनलंकृती पुनःक्वापि' शब्दो द्वारा 'अलंकार' की अनिवार्यता की घोषणा की और विश्वनाय के शब्दों में 'अलंकार शब्दार्थं का केवल उत्कर्षक मात्र होने के कारण काव्य के लच्चण में स्थान पाने योग्य नहीं है।'

(४) श्रतंकार का तक्ष्या—संस्कृत के काव्यशास्त्रियों में श्रानंदवर्धन के पूर्व दंडी श्रीर वामन ने श्रतंकारल क्या प्रस्तुत किया है श्रीर इनके पश्चात् मम्मट श्रीर विश्वनाथ ने । शेष परवर्ती श्राचार्यों के-ल क्यों में मम्मट श्रादि की छाया है।

१ यत्र च रसस्य वाक्यार्थीमावस्तत्र कथमलंकारत्वम् । त्रलंकारो हि चारुत्वहेतुप्रसिद्धः । न स्वस्यावास्मैवाऽऽत्मनश्चारुत्वहेतुः । —ध्वन्या० २।५ ( वृत्ति )

२ रसाभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । भिन्नो रसादलंकारादलंकार्यंतया स्थितः ॥ —का० प्र० ४।२६

दंडी श्रीर वामन के श्रलंकारलचाणों में तारतम्य का श्रंतर है। दंडी के मत में काव्य ( शब्दार्थ ) की शोभा उत्पन्न करनेवाला धर्म त्रालंकार है तो वामन के मत में यह कार्य 'गुगा' का है, अलंकार उस शोभा का वर्धक धर्म है :

> काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते । ---दंढी, का० द० २।१ कान्यशोभायाः कत्तरो धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः ॥ - वामन, का० स० ३।१।१, २

ब्रानंदवर्धन ने ब्रापने ब्रालंकारलचा में ब्रालंकार को शब्दार्थ का ब्राभक्क धर्म कहा है । इस लच्च्या में उन्होने ऋलंकार का रस के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं किया यद्यपि यह संबंध उन्हें श्रमीष्ट अवश्य था। यह कार्य मम्मट श्रौर विश्व-नाथ ने किया? । इनके मत में ऋलंकार शब्दार्थ की शोभा द्वारा परंपरा संबंध से रस का प्राय: उपकार करते हैं। इन ब्रान्वार्यों ने ब्रालंकार को शब्दार्थ का उसी प्रकार श्रनित्य धर्म माना जिस प्रकार कटक कुंडल श्रादि शरीर के श्रनित्य धर्म हैं। इसी प्रकार जगनाथ ने भी अलंकारो को कान्य की आत्मा 'न्यंग्य' के रमगीयताप्रयोजक धर्म मानकर ध्वनिवादियों का ही समर्थन किया है । रसध्वनिवादी आचार्यों के मत में कुल मिलाकर अलंकार का स्वरूप इस प्रकार है:

- १-- ग्रलंकार शब्दार्थ के शोभाकारक धर्म हैं
- २ ये शब्दार्थ के ऋस्यिर धर्म हैं
- ३--- ये शब्दार्थ की शोभा द्वारा परंपरा संबंध से रस का भी उपकार करते हैं
- ४-कभी रस का उपकार नहीं भी करते।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती श्रीर परवर्ती श्राचार्यों के श्रलंकार-लच्यों में जिस तत्व को किसी न किसी रूप में श्रवश्य स्थान मिला है वह है त्र्रालंकारिता—कान्य की शोभाजनकता : 'श्रालंक्रियतेऽनेनेत्यलंकारः'। दूसरी समानता यह है कि दोनों ने अलंकार को शब्दार्थ का ही शोमाकारक धर्म माना है। दोनो

<sup>🤊</sup> श्रंगाश्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्या कटकादिवतः। — वन्या० २।६

२ (क) उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽक्रद्वारेण जातचित्। हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ --का० प्र० =।६७

<sup>(</sup> ख ) शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवतः ॥

<sup>—</sup>सा० द० १०।१

अन्यात्मनो व्यन्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलंकाराः। —र० गं०

वर्गों के मतों का विमेदक धर्म यह है 'कि रसवादी अलंकार द्वारा शब्दार्थ की शोभा से रस का भी उपकार मानते हैं, पर अलंकारवादी 'शब्दार्थ' से आगे नहीं बढ़ते।

(४) अलंकारों की संख्या—भरतमुनि से लेकर श्रप्पय्य दीचित पर्यंत वाणीविलास की ज्यों ज्यों सूद्रम विवेचना होती गई, श्रलंकारों की संख्या भी त्यों त्यों बढ़ती गई। इसी बीच पिछले श्राचार्यों द्वारा स्वीकृत श्रलंकारों को श्रमान्य भी ठहराया गया। किर भी नए श्रलंकारों के समावेश द्वारा संख्या में वृद्धि होती चली गई। भरत ने केवल ४ श्रलंकार माने थे; मामह ने ३६, दंडी ने ३५, उद्भट ने ४०, वामन ने ३३, रुद्रट ने ५२, मोजराज ने ७२, मम्मट ने ६७, रुय्यक ने ८१, जयदेव ने १००, विश्वनाथ ने ८२, श्रप्पय्य दीचित ने १२४ श्रीर जगन्नाथ ने ७१ श्रलंकार माने।

श्रलंकारों की संख्या को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लोम का परिणाम यह हुन्ना कि वे वस्तुगत वर्णन भी 'श्रलंकार' नाम से पुकारे जाने लगे जिनका संबंध श्रलंकार (रस) को किसी रूप में श्रलंकत करने के साथ नहीं है। उदाहरणार्थ, जयदेव ने प्रत्यन्त, श्रनुमान, शब्द, उपमान, श्रर्थापत्ति, श्रनुपलिंध, संमव श्रौर ऐतिहा इन श्राठ प्रमाणों को 'प्रमाणालंकार' नाम दे दिया। इसी प्रकार दंढपूपिकान्याय पर श्राष्ट्रत काव्यार्थापत्ति श्रलंकार, कियाश्रो पर श्राष्ट्रत सहस्म श्रौर पिहित श्रलंकार, कंठ की मिन्न ध्वनि पर श्राष्ट्रत काकु वक्रोक्ति श्रलंकार, काल पर श्राष्ट्रत मानिक श्रलंकार स्वीकृत कर लिए गए। स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहर्षण, विषादन, तिरस्कार श्रादि हृदय की वृत्तियाँ हैं। इनमें श्रलंकारता मानना इनके प्रकृत रूप का तिरस्कार करना है। इसी प्रकार श्रादर, श्राश्चर्य, घृणा, पश्चात्ताप श्रादि मानो को भी प्रकट करने में वीप्सा श्रलंकार मानना समुचित नहीं है।

दंडी के कथनानुसार—'ते चाद्यापि विकल्प्यते कस्तान् कार्त्येन वक्ष्यति' (का० द० २।१)—यदि अलंकार वाणी के प्रत्येक विलास का नाम है, तब तो उपरिगणित सभी अलंकार 'अलंकार' संज्ञा से विभूषित हो सकते हें पर यदि 'अलंकार' से अभिप्राय करणवाचक रूप—'अलंकियते के विभूषित हो सकते हें पर यदि 'अलंकार' से अभिप्राय करणवाचक रूप—'अलंकियते के विभूषित हो सकते हें पर यदि स्थलंकार' से अभिप्राय करणवाचक रूप—'अलंकियते के विभूष्यां का स्थल कभी नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि अलंकारों की संख्या को न्यून करने के प्रयत्न भी समय समय पर होते रहे। इस दिशा में कुंतक का प्रयास विशेषतः उल्लेखनीय है। उन्होंने केवल २० अलंकारों का निरूपण किया और इनमें भी प्रतिवस्तूपमा, उपमेयोपमा, तुल्ययोगिता, अनन्वय, निदर्शना और परिवृत्ति—इन छः साहश्यमूलक अलंकारों का उपमा में, समासोक्ति का श्लेष में तथा सहोक्ति का उपमा में अंतर्भाव करके शेष १३ अलंकार ही मान्य ठहराए। अन्य आचार्यों द्वारा संमत अलंकारों के संबंध में उनका कथन है कि या तो वे शोमाशून्य हैं, या इन्हीं अलंकारों में उनका

श्रंतर्माव हो सकता है, श्रतः वे मान्य नहीं हैं। इस दिशा में कुंतक के उपरात जयदेव का नाम उल्लेख्य है। इन्होंने शुद्धि, संस्रष्टि, संकर, मालोपमा श्रौर रशनो-पमा श्रलंकारों की श्रस्वीकृति की है। इधर यही प्रयास टीकाकारों ने भी किया है। काव्यप्रकाश के टीकाकार मद्द वामन मलकीकर ने ५४ श्रलंकारों को श्रस्वीकृत करते हुए कुछ का खंडन किया है श्रौर कुछ को मम्मटसंमत श्रलंकारों में श्रंतर्भृत करने का निर्देश किया है। पर इतना सब कुछ होते हुए भी वाणीविलास के मेरोपमेदों का नामकरण होता चला गया श्रौर श्रण्यय दीचित तक श्रलंकारों की संख्या १२४ तक पहुँच गई।

(६) आलंकारों का वर्गीकरण-मामह ने वाणी के समग्र व्यापार को दो वर्गों में विमक्त किया है-वक्रोक्ति श्रीर स्वभावोक्ति । [उनके मतानुसार वक्रोक्ति ही काव्यचमत्कार का बीज है, स्वमावोक्ति तो प्रकारांतर से वार्ता मात्र है। पर स्वमावोक्ति के प्रति भामह की यह ऋवहेलना दंडी को स्वीकृत नहीं है। उन्होने समस्त वाङ्मय को उक्त दो वर्गो-वकोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति-में विमक्त करते हुए 'स्वभावोक्ति' को श्रलंकारो में प्रथम स्थान देकर इसके प्रति श्रपना समादर प्रकट किया है। पर स्वभा-वोक्ति के प्रति भामहसंमत श्रवहेलना कम नहीं हुई । वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्व घोपित करनेवाले कुंतक के समय में यह भावना उग्र रूप धारण कर गई, यहाँ तक कि क़ंतक ने इसे ब्रालंकार रूप में भी स्वीकृत नहीं किया। उनके एतद्विपयक तर्फ का श्रमिपाय है कि स्वभाव कहते हैं स्वरूप को श्रीर स्वभावोक्ति कहते हैं स्वरूप के ब्राख्यान को । किसी भी वस्तु के काव्यगत वर्णन के लिये उसके स्वभाव ( स्वरूप ) का श्राख्यान श्रनिवार्य है, क्यों कि स्वभाव से रहित वस्तु तो निरूपाल्य ( श्रस्तित्वहीन ) है। श्रतः स्वभाव की उक्ति को भी यदि 'स्वभावोक्ति श्रलंकार' नाम दिया जाता है तो यह निर्तात श्रसंगत है। वस्तुतः स्वमावोक्ति शरीर है, इसे ही श्रलंकृत करने के लिये श्रन्य श्रलंकार श्रपेत्वित हैं। स्वयं शरीर कभी भी श्रपना श्रलंकार नहीं वन सकता—मला स्वयं श्रपने कीं पर चढने में कौन समर्थ है १

वाड्मय ( काव्यचमत्कार श्रयवा श्रलंकार ) के भामह श्रौर दंडी द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्गीकरण का परवर्ती किसी भी श्राचार्य ने उल्लेख नहीं किया। श्रलंकारों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय कद्रट को है। पर उनसे भी पूर्व उद्भट ने इसका प्रयास श्रवश्य किया था पर उसमें वे सफल नहीं हुए। इन्होंने श्रपने ग्रंथ काव्यालंकार-सार-संग्रह मे निरूपित ४० श्रलंकारों को छः वर्गों में विभक्त किया है, पर चतुर्य वर्ग को छोड़कर शेप वर्गों के श्रलंकारों में ऐसा कोई श्राधारसाम्य लिच्त नहीं होता जिसके बल पर इन्हें प्रथक् वर्गों मे रखना उचित कहा जा सके। चतुर्य वर्ग में भी प्रेयस्वत्, रसवत्, ऊर्जिस्व श्रीर समाहित के श्रितिरक्त उदाच श्रीर

पर्यायोक्ति श्रलंकारो का तो विषयसाम्य के श्राधार पर एक साथ रखा जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है, पर इसी वर्ग में इलेष श्रलंकार को स्थान देने का कारण समक्त में नहीं श्राता।

रहट ने अर्थालंकारों को वास्तव, श्रीपम्य, श्रातिशय और श्लेष, इन चार श्रेणियों में विभक्त किया। वस्तु-स्वरूप-कथन को वास्तव कहते हैं। यहोक्ति, समुचय, जाति, यथासंख्य श्रादि श्रलंकार वस्तुगत हैं। उपमेयोपमान की सहायता का नाम श्रीपम्य है। उपमा, उत्प्रेद्धा, रूपक श्रादि श्रलंकार इसके श्रंतर्गत हैं। श्रर्थ श्रीर धर्म के नियमविपर्यय को श्रातिशय कहते हैं। पूर्व, विशेष, उत्प्रेद्धा, विमावना श्रादि श्रातिशयगत श्रलंकार हैं। श्रनेकार्थकता का नाम श्लेष है। श्रविशेष, विरोष, श्रिक श्रादि श्लिष्ट श्रलंकार हैं।

रुद्रट ने कुछ श्रलंकारों को दो दो वर्गों में भी रखा है; जैसे, उत्तर श्रीर समुख्य श्रलंकार वास्तवगत भी हैं श्रीर श्रीपम्यगत भी, विरोध श्रीर श्रिधक श्रितशय-गत भी हैं श्रीर श्लोषगत भी, उत्प्रेचा श्रीपम्यगत भी है श्रीर श्रितशयगत भी, विषम वास्तवगत भी है श्रीर श्रितशयगत भी।

रद्रट के पश्चात् रुय्यक ने श्रलंकारों का वर्गीकरण किया। विद्याघर ने रुय्यक का प्रायः श्रनुकरण किया। विद्याघर के ग्रंथ एकावली की तरल नामक टीका के कर्ता मिल्लिनाथ ने रुय्यक श्रीर विद्याघर के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण करते हुए पाठकों के लिये उसे सुबोध रूप दे दिया। मिल्लिनाथ के श्रनुसार उक्त श्रान्वार्यद्वय का वर्गीकरण इस प्रकार है:

- १-साद्दर्यमूलक ब्रालंकार वर्ग---
  - (क) मेदामेदप्रधान--उपमा-उपमेयोपमा, श्रनन्वय श्रौर स्मरण
  - ( ख ) श्रमेदप्रधान---

श्र—श्रारोपमूल—रूपक, परिशाम, संदेह श्रादि श्रा—श्रध्यवसायमूल—उत्प्रेत्ता श्रीर श्रतिशयोक्ति

# २-- श्रौपम्यगर्भ वर्ग--

- (क) पदार्थगत-तुल्ययोगिता श्रीर दीपक
- (ख) वाक्यार्थगत-प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, निदर्शना
- (ग) मेदप्रधान-व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति
- (घ) विशेषग्विच्छित्ति—समासोक्ति, परिकर
- ( ङ ) विशेष्यविच्छित्ति-परिकरांकुर
- ( च ) विशेषगा-विशेष्य-विच्छित्ति-श्लेष
- (छ) समासोक्ति से विपरीत होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा को; अर्थी-तरन्यास में अप्रस्तुतप्रशंसा के समान सामान्य विशेष की चर्ची

होने के कारण श्रर्यातरत्यास को, श्रीर गम्यप्रस्ताव के कारण पर्यायोक्त, व्यावस्तुति श्रीर श्राच्चेप को भी इसी वर्ग में स्थान दिया गया है।

३--विरोधगर्म श्रलंकार वर्ग--विरोध, विभावना, विशेषोक्ति श्रादि

४--शृंखलाकर श्रलंकार वर्ग---कारगामाला, एकावली, मालादीपक, सार

५---यायमूलक म्रलंकार वर्ग---

- ( फ ) तर्फन्यायमूल-काव्यलिंग, श्रनुमान
- ( ख ) वाक्यन्यायमूल--यथासंख्य, पर्याय स्त्रादि
- (ग) लोकन्यायमूल-प्रत्यनीक, प्रतीप श्रादि

६--गूढ़ार्थ प्रतीतिमूल श्रलंकार वर्ग---सूक्ष्म, व्याजोक्ति श्रौर वक्रोक्ति

विद्याधर के पश्चात् विद्यानाथ ने रुद्रट, रुय्यक श्रीर विद्याधर से सहायता लेते हुए श्रर्थालंकारों को प्रमुख चार प्रकारों में विभक्त किया है श्रीर फिर इन प्रकारों के कुल मिलाकर निम्नलिखित ६ मेद गिनाए हैं—

प्रमुख चार—(१) प्रतीयमान वस्तुगत, (२) प्रतीयमान श्रीपम्य, (३) प्रतीयमान रस, भाव श्रादि, एवं (४) श्रस्फुट प्रतीयमान।

श्रवातर विभाग—(१) साधम्यं मूल ( मेदप्रधान, श्रमेदप्रधान, मेदामेद-प्रधान), (२) श्रध्यवसायमूल, (३) विरोधमूल, (४) वाक्यन्यायमूल, (५) लोकव्यवहारमूल, (६) तर्कन्याय-मूल, (७) शृंखलावैचित्र्यमूल, (८) श्रपह्नवमूल, (६) विशेषण्वैचित्र्यमूल।

संस्कृत-काव्यशास्त्र में विभिन्न श्रान्वार्यों द्वारा उपरिनिर्दिष्ट वर्गीकरण किसी सीमा तक तर्कपूर्ण होते हुए भी एकांत रूप से स्वीकार नहीं हो सकते। फिर मी व्यावहारिक दृष्टि से श्रलंकाराध्येता के लिये ये वर्गीकरण उपादेय श्रवश्य हैं।

(७) अलंकारों के प्रयोग में औषित्य—ग्रलंकार शब्दार्थरूप काव्य-शरीर का श्रलंकर्ता है, पर इसकी श्रलंकियता इसके श्रौचित्यपूर्ण प्रयोग की श्रपेद्धा रखती है। संस्कृत का प्राचीन श्रीर नव्य काव्यशास्त्री लौकिक एवं काव्यगत श्रलंकारों के इस प्रयोगतत्व के संबंध में प्रारंभ से ही प्रकाश ढालता चला श्राया है। भरत के शब्दों में 'विभिन्न शरीरावयव पर धारित श्राभूपण शोभा उत्पन्न करने के स्थान पर हास्योत्पादक ही होता है— मैंसे उरःस्थल पर मेखला का बंघन।' वामन के शब्दों में श्राभूषणों के श्रादर्श प्रयोग के लिये एक ऐसा शरीर ही श्रिषकारी है जो हर प्रकार से सुपात्र हो। इस दृष्टि से न तो श्रम्वेतन शव श्रलंकारों का श्रिषकारी है, न किसी यित का शरीर, श्रीर न किसी नारी का यौवनवंध्य वपु । मोजराज के शब्दों में 'सजीव, स्वस्थ, सुंदर शरीर पर भी श्राभूषणों का प्रयोग श्रीचित्य की श्रपेचा रखता है—श्रंजन की कालिमा बड़ी बड़ी श्रॉखों में ही शोमित होती है, श्रन्यत्र नहीं। मुक्ताहार उन्नत पीन पयोघरों पर सुशोमित होता है, श्रन्यत्र नहीं। पर इसके विपरीत च्रेमेंद्र के कथनानुसार कंट में मेखला का, नितंबफलक पर सुंदर हार का, हाथों में नूपुरों का, चरणों में केयूरों का श्रवधारण कितना कुरूप, मद्दा श्रीर हास्यप्रद होगा, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है ।

उक्त कथनों से स्पष्ट है कि आभूषणों का प्रयोग नहाँ सनीव, सुंदर शरीर की अपेचा रखता है, वहाँ श्रीचित्य भी उसके लिये एक अनिवार्य तत्व है। काव्यगत श्रलंकारों के शोभावह प्रयोग में भी इन्हीं दोनों तत्वों की अनिवार्यता अपेचित है—अलंकारों का सरस काव्य में प्रयोग, सरस काव्य में भी अलंकारों का श्रीचित्य-पूर्ण प्रयोग। शव, यितशरीर अथवा यौवनवंध्य वपु पर आभूषणों का अवधारण यदि कौत्हल मात्र है तो नीरस काव्य में भी अलंकारप्रयोग का दूसरा नाम उक्तिवैचित्र्य मात्र है—'यत्र तु नास्ति रसः तत्र (अलंकाराः) उक्तिवैचित्र्यमात्र-पर्यवसायनः'।' जिस प्रकार हाथों में नूपुरों का और चरणों में केयूरों का बंधन समुचित नहीं है, उसी प्रकार विप्रलंभ शृंगार में भी यमक आदि का बंधन समुचित नहीं है। तात्पर्य यह कि लौकिक अलंकारों के समान काव्यगत अलंकारों का जीवन और उनकी अलंकारिता उचित स्थानविन्यास पर ही आश्रित है"। फिर भी काव्य-सौंदर्य शरीरसौदर्य की अपेचा अधिक संवेदनशील है। उदाहरणार्थ 'रकार' का अनुमास विप्रलंभ शृंगार के एक उदाहरणा में रस का उपकार करता है, तो 'टकार'

१ का० स्० वृ० शशर पद्य।

२ दीर्घापांग नयनयुगलं भूषयन्त्यंजनश्री-स्तुंगाभोगी प्रभवति कुचाविंतुं हारयष्टिः॥ —स० क० म० १।१६

<sup>3</sup> औo विo चo, पृo १

४ का० प्र०, व्य उ०, प्र० ४६४

५ (क) काच्यस्यालमलकारै. कि मिथ्यागणितैर्गुचै. । बस्य जीवितश्रीचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥ —श्री० वि० च० ५० ४

<sup>(</sup> ख ) उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरलंकृतिः । —वही, पृ० ६

का श्रनुप्रास उसी रस के दूसरे उदाहरण में रस का उपकार नहीं करता । तमी मम्मट को श्रलंकारों के विषय में लिखना पड़ा—'क्विचिचु संतमिप नोपकुर्वन्ति।' स्पष्ट है कि एक ही रस के दो उदाहरणों में कोमल वर्ण 'रकार' श्रीर कठोर वर्ण 'टकार' की सहाता श्रथवा श्रसहाता का उत्तरदायित्व श्रीचित्य के ही सद्माव श्रथवा श्रमाव पर श्राधृत है।

संस्कृत का काव्यशास्त्री शब्दालंकारों के प्रयोग के अनौचित्य के विषय में श्रपेचाकृत श्रिषक श्राशंकित रहा है। यही कारण है कि दंडी जैसे श्रलंकारवादी ने भी श्रन्यास श्रीर यमक के प्रति श्रपनी श्रवहेलना प्रकट की है। उनके कथना-नसार अनुप्रास का अर्थ 'शैथिल्य' है और यह श्लोष नामक गुगा के अमाव का दुसरा नाम है। गौडमार्ग (वैदर्भमार्ग की अपेचा निकृष्ट मार्ग ) के अवलंबी ही इसे अपनाते हैं । यमक के संबंध में उनका कथन है कि उसका अकेला प्रयोग मधुरताजनक नहीं है<sup>3</sup>। रुद्रट जैसे श्रलंकारप्रिय श्राचार्य ने श्रनुप्रास श्रलंकार की स्वसंमत मधरा, प्रौढा स्रादि पॉच वृत्तियो के स्रौचित्यपूर्ण प्रयोग पर विशेष बल दिया है। इसी प्रकार आनंदवर्धन ने अनुपास आदि शब्दालंकारो की अपेचाकत हीनता प्रवल शब्दों में व्यक्त की है। उनके कथनानुसार शृंगार के सभी प्रमेदों में श्रनुपास का बंध सदा एकसा श्रमिन्यंजक नहीं हुआ करता श्रतः कवि को इस श्रलंकार के श्रीचित्यपूर्ण प्रयोग के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ध्वन्या-त्मक शृंगार, विशेषतः विप्रलंग शृंगार, में यमक श्रादि का निबंधन कवि के प्रमाद का सूचक है। काव्य में श्रलंकारप्रयोग श्रप्रयत्न होना चाहिए, पर यमकनिबंधन के लिये तो कवि को विशेष शब्दो की खोज करनी ही पड़ती है। सरस रचना में यमक रस को श्रंग बना देता है श्रीर स्वयं श्रंगी बन जाता है । यमकप्रयोग के संबंध में कुंतक की भी यही धारणा है कि यह शोभाशून्य श्रलंकार है। इसके विस्तृत जाल में उलमने से क्या लाम ? प्रथम तो अनुप्रासमयी रचना को श्रति निबद्ध नहीं बनाना

१ देखिए, मन्मट द्वारा ख्द्धृत दोनों ख्दाहरख :

<sup>(</sup>क) श्रपसारय धनसारम् \*\*\*।

<sup>(</sup>ख) चित्ते विदृद्दि या दुदृदि …।

<sup>—</sup>का० प्र०, दम च०, पृ० ४६७

२ का० द० श४३,४४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तत्तु नैकान्तमधुरम्। —वही १।६१

४ (क) शृंगारस्यांगिनी यत्नादेकरूपानुवन्थवान् । सर्वेष्वेव प्रमेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ —ध्वन्या० २।१४

<sup>(</sup>ख) ध्वन्यात्मभूतर्थंगारे यमकादिनिवन्धनम् । शक्ताविप प्रमादित्वं विप्रलम्मे विशेषतः ॥ —वही, ३।१५

चाहिए श्रौर यदि ऐसी रचना हो भी जाए, तो उसे श्रमुकुमार न बनाना चाहिए । भष्ट लोल्लट के मत में यमक श्रादि शब्दालंकार रस के श्रित विरोधी हैं। इनका प्रयोग कवि के श्रिममान का स्चक श्रथवा मेड्चाल के समान है ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि शब्दालंकारों के श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग को समकाते समकाते संस्कृत का श्राचार्य कहीं कहीं उनका निरोध श्रोर निषेध तक कर नैठा है। पर श्र्यांलंकारों के प्रयोग का निषेध नह किसी भी श्रवस्था में करने को उद्यत नहीं है। नह इन्हें स्वस्थ रूप में देखना चाहता है। श्रानंदनर्धन के कथनानुसार श्रलंकार का स्वस्थ रूप है—रस, भान श्रादि का श्रंग बन के रहना। उसे यह रूप देने के लिये एक प्रबुद्ध किन को निशेष प्रकार के सभी च्या की सदा श्रपेचा रखनी पड़ेगी । इसके श्रातिरिक्त श्रर्थांलंकारों का प्रयोग करते चले जाना किन की स्वेच्छा पर भी निर्भर नहीं है। ये ध्वनि के उपकारक तभी समक्ते जायँगे, जब ये रस में दत्तचित्त प्रतिमानान् किन के सामने हाथ बॉधे चले श्राप् , श्रौर किसी प्रयत के बिना श्रनायास ही रचना में (रसानुकृल रूप में) समानिष्ट होकर स्वयं किन को भी श्राक्चर्यचिकत कर दें। निष्कर्ष यह कि श्रर्थांलंकारों के श्रौचित्यपूर्ण प्रयोग की कसौटी है श्रप्थययत्न रूप से रसानुकृलता की प्राप्ति:

#### रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धदशक्यिकयो भवेत्। श्रपृथग्यत्ननिर्वर्थः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः॥

---ध्वन्या० २।१६

श्रीर यदि शब्दालंकारों का भी रसोपयोगी बनकर श्रप्टथग्यत रूप से रचना में स्वतः समावेश संभव होता तो संस्कृत के श्राचार्यों ने श्रर्यालंकारों के समान इन्हें भी निश्चय ही समान महत्व दिया होता।

श्रर्थालंकारो का श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग करने के लिये श्राननंदवर्धन ने निम्न-लिखित साधनों में से किसी एक का श्राश्रय लेने की संमित दी है:

> १—स्पक श्रादि श्रलंकारों की श्रंगीभूत रस के प्रति श्रंग रूप से विवद्धा करना,

- १ नातिनिर्वन्यविहिता नाप्यपेशलभूषिता । —व० जी० २।४
- २ यमकानुलोमतदितरचकाविभिदो तिरसविरोधिन्यः। श्रमिमानमात्रमेतद् गङ्डिरिकादिप्रवाहो वा॥ ---का० श्रनु० ( हेम० ) ए० २५७
- उ ध्वन्या० २।५ वृत्ति ।
- ४ अलंकरखान्तराणि 🗙 🗙 रस समाहित चेतसः प्रतिभावतै कवेरहम्पूर्विकथा परायतन्ति । —ध्व० २।१६ वृत्ति

- २-- श्रंगी रूप में श्रलंकार की कमी भी विवद्या न करना,
- ३--- अवसर पर अलंकार का अह्या करना,
- y—-ग्रथवा त्याग <del>फरना,</del>
- ५-- आरंभ करके उसे श्रंत तक निभाने का प्रयत करना, श्रौर
- ६—यदि स्ननायास स्नाद्यंत निर्वाह हो जाय तो उसे स्नंग रूप में रसपोषक बनाने का यह करना।

उक्त साधनों में से प्रथम दो तो एक ही हैं। पॉचवें का तीसरे श्रौर चौथे साधन में तथा छठे का पहले साधन में श्रंतमीव हो सकता है। इन सबका निष्कर्ष रूप में उद्देश्य यह है कि रचना में श्रलंकारों को रस के श्रंग रूप में ही स्थान दिया जाय, प्रधान रूप में कभी नहीं; श्रौर ऐसा करने के लिये कवि समीचाबुद्धि से काम ले, तभी श्रर्थालंकार श्रपनी यथार्थता को प्राप्त कर सकेंगे:

## ध्वन्यासम्भूतेश्वंगारे समीक्ष्य विनिवेशतः । रूपकादिरखंकारवर्गं एति यथार्थताम् ॥ ---ध्व० २।१७

( - ) अलंकार संप्रदाय और हिंदी रीतिकालीन आचार्य-अलंकार संप्रदाय के मूल ब्राधार है भामह, दंडी श्रीर उद्भट के श्रनुकरण पर श्रलंकार की काव्य के सर्वस्व एवं सर्वोपरि तथा श्रनिवार्य श्रंग के रूप में स्वीकृति, काव्य के श्चन्य श्रंगो का श्रलंकार में समावेश, यहाँ तक कि रस, ध्वनि जैसे महत्वपूर्ण काव्यांगों का भी श्रलंकार रूप में प्रहण। इस दृष्टि से कोई भी रीतिकालीन श्राचार्य एकांत रूप से अलंकारवादी सिद्ध नहीं होता। रीतिकाल में अलंकार का निरूपण दो प्रकार से हुआ है-चिंतामणि, जसवंतसिह, कुलपति, देव, सूरति मिश्र, श्रीपति, सोमनाथ, मिखारीदास, जनराज, रणधीर सिंह श्रादि श्राचार्यों ने मम्मट, विश्वनाथ श्रादि के समान श्रलंकारप्रकरण को श्रपने विविधांग निरूपक ग्रंथों का एक भाग बनाया है तथा मतिराम, भूषगा, श्रीधर कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ, गोविंद कवि, दुलह, पद्माकर, प्रतापसाहि श्रादि ने श्रप्यय्य दीचित के समान उस-पर स्वतंत्र प्रथ लिखे हैं। इन दोनो प्रकार के स्त्राचार्यों ने इस प्रकरण के लिये मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव तथा श्रप्पय्य दीच्चित में से किसी एक, दो, तीन श्रथवा चारो स्राचार्यों का ही स्राधार प्रहर्ण किया है, भामह, दंडी स्रौर उद्भट का स्राधार किसी ने भी नहीं लिया। हॉ, देव इसके श्रपवाद हैं। इन्होने भावविलास में प्रायः दंडिसंमत श्रलंकारों का निरूपण किया है श्रीर शब्दरसायन में प्रायः श्राप्यय दीचित संमत श्रलंकारो का । फिर भी भावविलास में निरूपित श्रलंकारो के श्राधार पर देव को श्रलंकारवादी नहीं मान सकते। कारण श्रनेक हैं। प्रथम यह कि देव ने दंडी के काव्यादर्श से सहायता न लेकर केशव की कविप्रिया से ही सहायता ली है जिसे वे यथावत एवं विधिवत प्रस्तुत नही कर पाए । दूसरा कारण

यह कि इनका श्रिपेचाकृत प्रौढ़ ग्रंथ शब्दरसायन सम्मटसंमत सिद्धांतों का प्रतिपादक है, न कि दंडिसंमत सिद्धांतों का । इस ग्रंथ में शब्दशक्ति के श्रंतर्गत व्यंजना शक्ति तथा रस जैसे काव्यांगों की स्वीकृति एवं इनका स्वतंत्र निरूपण इन्हें मम्मट का श्रृतयायी मानने को बाध्य करता है, न कि दंडी का ।

इसी प्रसंग में रीतिकाल से पूर्ववर्ती हिंदी आचार्यों पर भी विचार कर लेना समुचित है। रीतिकाल से पूर्ववर्ती अलंकारनिरूपक तीन आचार्यों का नाम लिया जाता है—गोपा, करनेस और केशव। इनमें से प्रथम दो आचार्यों के ग्रंथ अनु-पलब्ध हैं। केशव के 'कविप्रिया' नामक ग्रंथ के आधार पर इन्हें अलंकारवादी माना जाता है। इन्हे अलंकार संप्रदाय का आचार्य मानने के निम्नलिखित चार कारण हैं:

१--केशव ने काव्य की सभी वर्णनीय सामग्री-वर्ण, वर्ग्य, भूश्री, राजश्री श्रादि को श्रतंकार के स्थान पर सामान्य श्रतंकार नाम दिया है।

२—रसवत् श्रलंकार के श्रंतर्गत श्रंगार श्रादि नौ रसो का निरूपण कर प्रकारांतर से केशव ने श्रलंकार्य 'रस' को ही श्रलंकार मान लिया है।

३—इनके मत में उपमा श्रादि श्रलंकार काव्य के श्रनिवार्थ श्रंग हैं। इनके बिना सर्वगुगासंपन्न रचना भी उस सुंदरी नारी के समान शोभाहीन है, जो श्राभूषगारहित हो।

४—काव्य के सभी सौंदर्यविधायक तत्वो को इन्होने प्रकारांतर से 'श्रलंकार' नाम दिया है।

इनमें से श्रांतिम धारणाश्रो का स्रोत भामह, दंडी, उद्मट श्रोर वामन के श्रंथों में उपलब्ध हो जाता है, पर प्रथम धारणा—वर्ण श्रादि वर्ण्य सामग्री को श्रवांकार कहना—कदाचित केशव की निजी धारणा है। श्रमरचंद यति तथा केशव मिश्र ने, जिनके ग्रंथो—काव्यकल्पलतावृत्ति श्रोर श्रवंकारशेखर—से केशव ने एतद्विषयक लगभग संपूर्ण सामग्री ली है, उक्त वर्ण्य सामग्री को किसी मी रूप में 'श्रवंकार' नाम से श्रमिहित नहीं किया। श्रमरचंद यति ने इस प्रकरण को 'वर्ण्यस्थिति स्तंबक' नाम दिया है श्रीर केशव मिश्र ने 'वर्ण्यनीयमरीचि'। वस्तुतः केशव की यह धारणा न परंपरासंमत है श्रीर न यथार्थ ही। इनके श्रादर्शमूत श्राचार्य दंडी ने काव्य के जिन श्रंगो—नाटकीय संधियो, संध्यंगो, वृत्त्यंगों, लच्नणो तथा गुणो—को 'श्रवंकार' में श्रंतर्भूत माना है, वे सभी काव्य के चमत्कारो-त्यादक साधन हैं, न कि स्वयं वर्ण्यनीय विषयसामग्री। वामन के 'सौंदर्यमलंकार' स्त्र का संबंध भी काव्योपकारक साधनो से है, न कि वर्ण्य सामग्री से। वस्तुतः केशव की यह धारणा मनमानी, श्रसंगत तथा भ्रामक है। केशव निस्तंदेह श्रतंकारवादी श्राचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्भावना के कारण इन्हें श्रलंकारवादी श्राचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्भावना के कारण इन्हें श्रलंकारवादी श्राचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्भावना के कारण इन्हें श्रलंकारवादी

कहना समुचित नहीं है क्यों कि इस धारणा की स्वीकृति के बिना भी भामह, दंडी ब्रीर उद्भट ब्रलंकारवादी माने जाते है। केशव पर भी इन्हीं ब्राचार्यों का पुष्ट प्रमाव है। इस पृष्ठाघार पर थोड़ा विचार कर लेना त्रावश्यक है।

केशव के सामने मामह, दंडी, उद्भट श्रादि पूर्वध्वनिकालीन श्रीर श्रानंद-वर्धन, मम्मट, विश्वनाथ श्रादि उत्तरध्वनिकालीन श्राचार्यों के दोनो मार्ग उन्मुक्त थे। वे भली भॉति जानते होंगे कि अब अलंकार की व्यापक महत्ता रस और ध्वनि के आगे न केवल समाप्त हो चुकी है, अपित इनमें अलंकारालंकार्य संबंध स्यापित हो गया है, तथा श्रव भामह का यह कथन कि 'न कांतमपि निर्भूषं विभाति वनिता-मुखम निस्तार हो गया है। दंडी का यह मत कि काव्य के सौंदर्गीत्पादक सभी तत्व, क्या गुरा श्रीर क्या रस, 'श्रलंकार' नाम से पुकारे जाने चाहिए, श्रब श्रपना महत्व खो चुका है। उद्मट की यह धारणा कि रस, भाव स्त्रादि प्रधान रूप से वर्णित हो जाने पर भी रसवत् , प्रेय श्रादि श्रलंकार कहाते हैं, श्रानंदवर्धन द्वारा खंडित हो चुकी है। इन्हे ऋलंकार तमी माना जा सकता है जब ये किसी ऋन्य श्रंगीभूत रस के श्रंग रूप में विश्वित हो, श्रन्यथा नहीं। सम्मट ने इन्हें श्रनु-प्रासोपमा श्रादि 'चित्रकाव्य' की कोटि से उठाकर गुणीमृत व्यंग्य के 'श्रपरस्यांग' नामक मेद के श्रंतर्गत उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया है।

संभवतः केशव यह भी जानते होगे कि स्रब 'स्रलंकार' वामन के 'सौंदर्यम-लंकारः सूत्र के श्रनुसार वर्ण्य विषय के चमत्कार (सौंदर्य) के सभी उपकरणो का पर्याय नहीं है, श्रपित काव्यसौंदर्य का एक श्रस्थिर साधन मात्र रह गया है। इतना सब कुछ जानते हुए भी केशव ने यदि प्राचीन श्रलंकारवाद का समर्थन जान बूफकर किया है तो इसका कारण यही हो सकता है कि वे 'पुराग्रामित्येव न साधु सर्वम्' के माननेवाले नहीं थे। संभव है, उनके हाथ केवल दंडी का ही ग्रंथ लगा हो, त्रथवा उन्होने केवल इसी का श्रध्ययन श्रीर मनन किया हो, वा सभी गंयो के पठनानंतर भी उनके कविद्धदय की प्रवृत्ति श्रलंकारवाद की ही श्रोर रही हो। कारण जो भी हो, शताब्दियो पश्चात उन्होंने इतिहास का पुनरावर्तन किया। यह विचित्र संयोग है कि संस्कृत के काव्यशास्त्र में जहाँ मामह, दंडी, उद्मट आदि श्रलंकारवादियो के पश्चात् श्रानंदवर्धनादि रसध्वनिवादियो का श्रागमन हम्रा था. वहाँ हिदी के काव्यशास्त्र में भी अर्लकारवादी केशव के पश्चात् चिंतामिण आदि रस-ध्वनिवादियो का ही आगमन हुआ।

#### ४. रीति संप्रदाय

यद्यपि रीतिसिद्धांत की स्थापना नवीं शताब्दी के मध्य में या उसके श्रासपास श्राचार्य वामन द्वारा हुई तथापि रीति का श्रस्तित्व उनसे पहले भी निश्चित रूप से था, इसमें संदेह नहीं। भरत के नाट्यशास्त्र में रीति का प्रत्यस् विवेचन तो उपलब्ध नहीं होता परंतु उसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित चार प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है—भारत के पश्चिम भाग की प्रवृत्ति श्रावंती थी, दिख्ण भारत की दािच्णात्य थी, उड्ड श्रयीत् उड़ीसा तथा मगभ, दूसरे शब्दों में पूर्व भारत की प्रवृत्ति उड़्मागधी थी श्रीर पांचाल श्रयीत् मध्यदेश की प्रवृत्ति पांचाली थी:

चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य-प्रयोगतः श्रावंती दाक्षिणात्या च पांचाली चौद्य मागधी।

—ना० शा० १४।३६

श्रागे चलकर दिशाश्रों के श्राधार पर काव्यशैली की चर्चा वाग्भट्टप्रग्रीत विरेत में उपलब्ध होती है:

रतेषः प्रायसुद्धियेषु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकस्। उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरदृम्बरः॥

उदीच्य श्रर्थात् उत्तर भारत के किन श्लेष का प्रायः प्रयोग करते हैं, प्रतीच्य श्रर्थात् पश्चिम भारत के किन श्रर्थगौरन को महत्व देते हैं, दािच्यात्य उछोद्धा के प्रेमी हैं श्रीर गौड़ श्रर्थात् पूर्व भारत के किनजन श्रद्धारांबर पर मुग्ध हैं।

उपर्युक्त दो उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकालना श्रस्तामाविक नहीं है कि वाण्मह के समय ( ७वीं शताब्दी ) तक विभिन्न काव्यशैलियों विभिन्न प्रदेशों पर श्रापृत थीं श्रीर इन शैलियों के विमाजक तत्व थे गुण श्रीर श्रलंकार । यद्यपि वाण् ने कहीं यह उल्लेख नहीं किया कि वह स्वयं किस काव्यशैली के श्रनुकर्ता हैं, पर उनका निम्नलिखित श्लोक इस तथ्य की श्रोर संकेत करता है कि वह स्वयं किसी एक शैली के पन्तपाती न होकर सब शैलियों के समुचित समन्वय के पन्तपाती थे:

नवोऽर्थो जातिरप्राम्या इतेषोऽक्किष्टः स्फुटो रसः । विकटाक्षर बन्धइच कृत्स्नमेकन्न दुर्त्वमम् ॥

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस युग तक इन काव्यशैलियों का नामकरण प्रादेशिक श्राधार पर नहीं हो पाया था।

इस प्रकार का नामकरण सर्वप्रथम भामह के ग्रंथ 'काव्यालंकार' में उपलब्ध होता है। उन्होंने काव्य के दो मेद स्वीकृत किए हैं—वैदर्म श्रीर गौड़। इनके स्वरूप का निरूपण करते हुए भामह ने श्रपने समय में प्रचलित इस धारणा को समुचित नहीं माना कि वैदर्भ काव्य गौडीय काव्य की श्रपेचा उत्कृष्ट है। वे इस धारणा को गतानुगतिक न्याय से निर्जुद्धि जनो का कथन मात्र कहते हैं:

> वैद्रभंमन्यदस्तीति सन्यन्तें सुधियो परे । तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपि नापरम् ॥

## गौडीयमिद्मेतत् वैद्भैमिति कि पृथक् गतानुगतिकन्यायात्रानाख्येयममेघसाम् ॥

---काव्यालंकार १।३१,३२

उनके विवेचनानुसार वैदर्भ काव्य में पुष्टार्थता श्रौर वक्रोक्ति, ये मुख्य गुण होने चाहिए श्रौर प्रसन्नत्व, ऋजुता तथा कोमलता, ये श्रमुख्य गुण । गौडीय काव्य में श्रलंकारवत्ता, श्रर्थवत्ता श्रौर न्यायवत्ता ये गुण होने चाहिए श्रौर यह काव्य ग्राम्य दोष श्रौर श्राकुलता से रहित होना चाहिए।

भामह के उपरांत दंडी ने रीतिविवेचन किया है। उन्होने सर्वप्रथम काव्य-शैली के ऋर्य में 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किया है। उनके कयनानुसार वासी के श्रनेक मार्ग हैं जिनमें परस्पर श्रत्यंत सूदम मेद हैं। इनमें से वैदर्भ श्रौर गौडीय मार्गों का-जिनका परस्पर मेद श्रत्यंत स्पष्ट है-नर्गान किया जा सकता है। उन्होंने निम्नोक्त दस गुगो को वैदर्भ मार्ग के प्राग् मानते हुए सर्वप्रथम रीति (मार्ग) श्रीर गुगा का पारस्परिक संबंध स्थापित किया:

श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, श्रर्थव्यक्ति, उदारता, श्रोज, काति, तथा समाधि । गौड मार्ग में प्रायः इनका विपर्यय लिखत होता है । दंडी का गुण्विवेचन देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विपर्यय शब्द से कमी 'वैपरीत्य' श्रर्थ प्रहण किया है. कभी 'श्रन्यथात्व' श्रौर कभी 'श्रभाव' । उनकी विवेचना के श्रृतसार वैदर्भ श्रीर गौडीय मार्ग में गुणो श्रीर उनके विपर्यय की स्थित इस प्रकार है:

१--वैदर्भ मार्ग में श्लेष, प्रसाद, समता, सौकुमार्य श्रौर काति, ये पाँच गुरा पाए जाते हैं श्रौर गौड मार्ग में क्रमशः इनके विपर्यय-शैथिल्य, व्युत्पन्न, वैषम्य, दीत श्रौर श्रत्यक्ति।

२—वैदर्भ मार्ग के शब्दगत माधुर्य (श्रुत्यनुप्रास ) का विपर्यय गौड मार्ग में वर्णानुपास है।

- <sup>१</sup> श्रस्त्यनेको गिरां मार्गः स्क्ममेदः परस्परम् । तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्यते प्रस्फदान्तरौ ॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । एषां विपर्यंयः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि ॥ —काव्यादर्शं १।४०,४२
- २ गौडवर्सनि एषां गुणानां विपर्ययः स च क्षत्रचिदत्यन्तामाव-रूपः क्षत्रचिदंशतः संवषरूपश्च प्रायः दृश्यते । प्रायः इत्यनेन कचिद्दमयोः साम्यमप्यस्तीति सूच्यते । —का० द० ( प्रमा टीका ), पृ० ४३

रे—वैदर्भ मार्ग में श्लोज गुण केवल गद्य में होता है श्लौर गौडीय मार्ग में गद्य श्लौर पद्य दोनो में।

४—वैदर्भ श्रीर गौडीय दोनों मार्गों में निम्नलिखित चारो गुण समान रूप से पाए जाते हैं: श्रर्थंगत माधुर्य (श्रग्राम्यता ), श्रर्थव्यक्ति, श्रीदार्य श्रीर समाधि।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दंडी गौडीय मार्ग को वैदर्भ मार्ग की श्रपेक्षा निम्न कोटि का काव्य मानते हैं, उसे सर्वथा सदोष श्रीर त्याज्य नहीं मानते।

दंडी के उपरांत रीतिसिद्धांत के प्रवर्तक वामन का युग आता है।

(१) रीति की परिभाषा धौर स्वरूप—वामन के अनुसार रीति की परिभाषा और स्वरूप इस प्रकार है: रीति का अर्थ है विशिष्ट पदरचना—'विशिष्टः पदरचना'। विशिष्ट का अर्थ है गुगासंपन्न—'विशेषो गुगातमा'। गुगा से तात्पर्य है काव्य के शोभाकारक धर्म—'काव्यशोभायाः कर्तारः गुगाः।' इस प्रकार वामन के अनुसार रीति की परिभाषा हुई—काव्यशोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्मों से युक्त पदरचना को 'रीति' कहते हैं।

वामन के उपरांत श्रानंदवर्धन ने रीति का पर्याय 'संघटना' शब्द माना है। वामन का 'पदरचना' शब्द श्रीर श्रानंदवर्धन का 'संघटना' शब्द तो पर्याय ही हैं, श्रांतर केवल विशिष्ट श्रीर सम् (सम्यक्) विशेषणों में है, जो दोनो श्राचार्यों के विमेदक दृष्टिकोणों का परिचायक है। वामन के मतानुसार पदरचना में वैशिष्ट्य गुणों के कारण श्राता है श्रीर गुण पदरचना (रीति) पर श्राश्रित हैं, किंतु इधर श्रानंदवर्धन के मतानुसार 'घटना' का 'सम्यक्त्व' तभी है जब वह गुणों के श्राश्रय में रहकर रस की श्रमिन्यिक करे:

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, साधुर्यादीन्, ज्यनक्ति सा । रसादीन ःः ःः ःः ॥ —ध्वन्या० ३।६

निष्कर्ष यह कि म्रानंदवर्षन की संघटना गुगो पर म्राभित है म्रीर वह रसामिन्यक्ति का एक साधन है, वामन की रीति (पदरचना ) पर गुगा म्राभित हैं म्रीर वह स्वयं साध्या है। दूसरे शब्दों में, यदि पदरचना में शब्दगत म्रीर म्र्यंगत शोमाकारक धर्मी म्र्यांत् गुगो का समावेश हो गया तो उसकी सिद्धि हो गई।

श्रानंदवर्धन के उपरात राजशेखर ने श्रीर उनके श्रानुकरण पर भोंज ने 'श्रांगारप्रकाश' में रीति को 'वन्तन-विन्यास-क्रम' कहा है जो पदरचना श्रथवा घटना का ही पर्याय है। कुंतक ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है जिसे इन्होंने कवि-प्रस्थान-हेतु भी कहा है। भोज ने सरस्वतीकंठामरण में रीति शब्द की व्युत्पिच 'रीङ् गतौ' घातु से बताकर इस शंका का समाधान भी प्रकारांतर से कर दिया है कि रीति शब्द मार्ग, वर्स्म, पंथाः श्रादि का पर्याय क्यो माना जाता है:

वैदर्भादिकृताः पन्धाः काव्ये सार्गा इतिस्थिताः । रीङ्गताविति घातोस्सा न्युत्पस्या रीतिरुच्यते ॥

अर्थात् वैदर्भादि पंया ( पय ) काव्य में मार्ग कहलाते हैं और गत्यर्थक रीङ् धात से निष्पन होने के कारण वे ही 'रीति' कहलाते हैं।

इनके उपरांत ध्वनिवादी सम्मट श्रीर रसवादी विश्वनाथ ने रीति का स्वरूप प्रतिष्ठित करते हुए इसे रस के साथ संबद्ध कर दिया । मम्मट ने वैदर्भी, गौडी श्रौर पांचाली नामक रीतियो को उद्भट के अनुकरण पर क्रमशः उपनागरिका, परुषा तथा कोमला नामक वृत्तियो से श्रमिहित किया है। इनकी वर्णयोजना में भी इन्होने उद्भटसंमत वर्णों की स्वीकृति की है तथा उद्भट के ही समान उक्त दृत्तियों का श्रनप्रास श्रलंकार के श्रंतर्गत वर्णन किया है। श्रानंदवर्धन के समान इन्होंने वृत्तियो को रस की उपकारक सिद्ध करने के लिये वृत्ति को 'नियत वर्गागत रसविषयक व्यापार' कहा है तथा प्रथम दो वृत्तियो का संबंध क्रमशः माधुर्य श्रीर श्रोज गुणीं के श्रमिन्यंजक वर्गों के साथ स्यापित किया है। ऐसी ही स्थिति विश्वनाथ की है। इन्होने भी रीति को 'रसोपकर्ती' कहा है तथा आनंदवर्धन के समान समस्तपदता की ऋधिकता ऋयवा न्यूनता के साथ रीतिप्रकारो को संबद्ध किया है।

श्रानंदवर्धन श्रीर उनके श्रनुयायियो के मतानुसार रीतिस्वरूप कां सार इस प्रकार है:

- १-पडों की संघटना का नाम 'रीति' है।
- २--रीतियाँ रस की श्रिमिन्यक्ति में साधक हैं।
- ३-इनकी रचना गुराव्यंजक नियत वर्गों से होती है।
- ४-समस्तपदता की मात्रा इनका बाह्य रूप है।
- ५--काव्य में रीति का स्थान वही है जो मानवशरीर में श्रांगसंस्थान श्रर्थात श्रंगो भी बनावट का है, न कि श्रात्मा का।

रीति के उपर्युक्त स्वरूपविकास से एक तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सामने झाता है कि यद्यपि वामन से लेकर विश्वनाथ तक रीति के महत्व में श्राकाश पाताल का श्रंतर हो गया-वह श्रात्मपद से च्युत होकर श्रंगसंस्थान मात्र रह गई-तथापि उसके स्वरूप में कोई मौलिक श्रांतर नहीं हुआ। वामन की विशिष्ट पदरचना ही रीति की सर्वमान्य परिभाषा रही-यह विशिष्टता भी प्रायः शब्द श्रौर श्रर्थ के चमत्कार पर त्राश्रित मानी गई, श्रौर वामन के निर्देशानुसार गुणों के साथ भी रीति का नित्य संबंध रहा। श्रंतर केवल यह हुआ कि वामन ने जहाँ शब्द श्रीर श्रर्थ के शोमाकारक धर्मों के रूप में गुणो को श्रीर उनसे श्रमिन रीति को श्रपने श्राप में सिद्धि माना, वहाँ श्रानंदवर्धन तथा परवर्ती श्रान्वायों ने गुणो को रस का धर्म माना -- श्रीर उनके श्राश्रय से रीति को भी रसामिव्यक्ति के माध्यम रूप में

ही स्वीकार किया । उनके श्रनुसार रीति शब्द श्रीर श्रर्थ पर श्राश्रित रचनाचमत्कार का नाम है जो माधुर्य, श्रोज श्रथवा प्रसाद गुगा के द्वारा चित्त को द्रवित, दीप्त श्रीर परिव्याप्त करती हुई रसदशा तक पहुँचाने में साधन रूप से सहायक होती है।

- (२) रीति सिद्धांत का अन्य सिद्धांतों के साथ संबंध—रीति संप्रदाय, जैसा अन्यत्र स्पष्ट किया जा जुका है, भारतीय काव्यशास्त्र का देहवादी संप्रदाय है अत्राप्त वह अलंकारवाद तथा वक्रोक्तिवाद का सहयोगी और रस तथा ध्वनिवाद का प्रतियोगी है। रीति सिद्धांत के स्वरूप को सम्यक् रूप से व्यक्त करने के लिये इन सहयोगी तथा प्रतियोगी सिद्धांतों के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालना आवश्यक है।
- (अ) रीति तथा अलंकार—श्रलंकार संप्रदाय की स्थापनाएँ इस प्रकार हैं:
  - १--काव्य का सौंदर्य शब्दार्थ में निहित है।
- २—शब्दार्थं के सींदर्थं के कारण हैं श्रलंकार—'काव्यशोमाकरान् धर्मान-लंकारान् प्रचन्नते ।'—दंडी, काव्यादर्श २।१
- ३— श्रलंकार के श्रंतर्गत कान्यसौंदर्य के सभी प्रकार के तत्व श्रा जाते हैं। कान्य का विषयगत सौंदर्य सामान्य श्रलंकार के श्रंतर्गत श्राता है श्रीर शैलीगत सौंदर्य विशेष श्रलंकार के श्रंतर्गत। इस प्रकार गुगा, रीति श्रादि भी श्रलंकार हैं।

काहिच्यागीविमागार्थमुक्ताः प्रागप्यसंक्रियाः — दंडी, कान्याद्शं, २।३

श्रर्थात् वैदर्भं तथा गौडीय मार्गों का मेद करने के लिये (श्लेष, प्रसाद श्रादि ) कुछ श्रलंकारो का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। संधि, संध्यंग, वृत्ति, लक्त्या श्रादि भी श्रलंकार हैं:

> यच संध्यंग-वृत्यंग लक्षणाधागमान्तरे । ज्यावर्णितमिदं चेष्टं ध्रलंकारतयैव नः ॥ — दंबी

रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन की स्थापनाएँ इससे मूलतः मिन्न न होती हुई भी परिग्णामतः मिन्न हो जाती हैं:

- १--वामन भी काव्य का सौंदर्य शब्द ऋर्य में निहित मानते हैं।
- र-वामन भी श्रलंकार का प्रयोग कान्यसौंदर्य के पर्याय रूप में करते हैं-सौंदर्यमलंकारः । परंतु उनका श्राशय दंडी श्रादि से मिन्न है ।
- ३—वे श्रलंकार की दो कोटियाँ मान लेते हैं, गुगा श्रौर श्रलंकार।
  माधुर्यादि गुगा सौंदर्य के मूल कारण श्रर्थात् काव्य के नित्यधर्म हैं श्रौर उपमादि
  श्रलंकार उसके उत्कर्षवर्धक श्रर्थात् श्रनित्य धर्म। दूसरे शब्दो में, गुगा नित्य

श्रलंकार हैं श्रीर प्रसिद्ध 'श्रलंकार' श्रनित्य । इस प्रकार वामन श्रलंकार की परिधि संकुचित कर देते हैं श्रीर उसकी कोटि श्रपेचाकृत हीन हो जाती है। वामन स्पष्ट कहते हैं कि श्रकेला गुण काव्य को शोमासंपन कर सकता है किंतु श्रकेला श्रलंकार नहीं कर सकता। काव्य में यदि गुण का मूल सौंदर्य ही न हो तो 'श्रलंकार' उसे श्रीर भी कुरूप बना देता है।

वस, यहीं श्राकर श्रलंकार सिद्धांत श्रौर रीति सिद्धांत में श्रांतर पड़ जाता है। दोनों का दृष्टिकोण मूलरूप में समान है—दोनो ही काव्यसौंदर्य को शब्दार्थ में निहित मानते हैं, दोनों ही श्रलंकार को समष्टि रूप में काव्यसौंदर्य का पर्याय मानते हैं। परंतु श्रलंकार संप्रदाय जहाँ उपमा श्रादि श्रलंकारों को मुख्य रूप से श्रीर श्रन्य—गुण, वृत्ति, लच्चण श्रादि—को उपचार रूप से श्रलंकार मानता है, वहाँ रीति संप्रदाय रीति श्रीर गुण को मुख्य रूप से श्रीर उपमादि को गौण रूप से श्रलंकार मानता है। श्रर्थात् रीति संप्रदाय में गुण श्रथवा गुणात्मा रीति की प्रधानता है श्रीर उपमादि 'श्रलंकारों' की स्थिति श्रपेचाकृत हीन है। किंतु श्रलंकार संप्रदाय में उनकी स्थिति यदि गुण श्रादि से श्रेष्ठतर नहीं तो कम से कम उनके समकच्च श्रवश्य है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि पारिमाषिक शब्दों के श्रावरण को हटाकर देखा जाय तो गुगात्मा रीति श्रीर श्रलंकार में वस्तुगत मेद क्या है। श्रीर सप्ट शब्दो में, शब्दार्थ का कौन सा प्रयोग रीति है, कौन सा 'झलंकार' ? वामन ने रीति का लच्चण किया है 'विशिष्टा पदरचना'--श्रर्थात् ग्रुणमयी पदरचना । गुण के दो मेद हैं, शब्दगुरा भ्रौर श्रर्थंगुरा। शब्दगुरा में वर्षायोजना तथा समासप्रयोग पर श्राश्रित सौंदर्य श्रीर श्रर्थगुण में उपयुक्त सार्थक शब्दचयन एवं रागात्मक तथा प्रज्ञात्मक तथ्यो के सुचार क्रमबंध भ्रादि का श्रंतर्मीव है। इस प्रकार रीति से श्रमिप्राय ऐसी रचना से है जो श्रपनी वर्णयोजना, समस्त पदों के कुशल प्रयोग, उपयुक्त श्रर्थवान् शब्दों के चयन तथा भावों एवं विचारों के सुचार क्रमबंध के कार्या मन का प्रसादन करती है। अतएव रीति में रचना अर्थात् व्यवस्था एवं अनुक्रम का सौंदर्य है। ऋलंकार का सौंदर्य अनेक अंशो में इससे मिन्न है। अलंकारों को ं श्रलंकारवादियों ने शब्दार्थ (काव्य ) का शोभाकर धर्म कहा है। धर्म शब्द से सबसे पहले तो स्फुटता का द्योतन होता है, श्रर्थात् श्रलंकार रचना का व्यवस्थित सौंदर्य न होकर स्कुट सौंदर्यविधायक तत्व है। दूसरे, उसमें चमत्कार का भी श्रामास है। श्राधनिक शब्दावली में रीति वस्तगत शैली का पर्याय है श्रीर श्रलंकार उक्ति-चमत्कार का अथवा शब्दार्थ के प्रसाधन का । वामन उसकी अतिरिक्त प्रसाधन ही मानते हैं। इन दोनो में परस्पर क्या संबंध है, ब्रब प्रश्न यह है। इसका उत्तर यह है कि रीति का चेत्र श्रधिक व्यापक है—श्रलंकार रीति का श्रंग है—वामन ने श्रीर

पाश्चात्य श्राचार्यों ने भी उसे रीति या शैली का ही श्रंग माना है। इसके श्रतिरिक्त, यद्यपि रीति का विधान भी प्रायः वस्तुपरक ही है, फिर भी श्रर्थगुण काति या श्रर्थगुण माधुर्य में व्यक्तितत्व का सद्भाव रहता है। श्रलंकार में भी रसवत् तथा ऊर्जिस्व श्रादि श्रलंकारों का श्रंतर्भाव व्यक्तित्व के समावेश का ही प्रयास है, परंतु वहाँ रसवत् श्रादि श्रलंकारों का कोई विशेष महत्व नहीं है। रीति संप्रदाय में श्रन्य गुणों के साथ श्रर्थगुण कांति भी वैदर्भी रीति श्रयवा सत्काव्य का श्रनिवार्य तत्व है—इस प्रकार रस का भी सत्काव्य के साथ श्रनिवार्य संबंध श्रप्रत्यच्च रूप में हो जाता है। श्रतएव श्रलंकार सिद्धांत की श्रपेन्दा रीति सिद्धांत में व्यक्ति या श्रात्मतत्व श्रिषक है।

(आ) रीति श्रीर वक्रोक्ति—कुंतक के श्रनुसार वक्रोक्ति का श्रर्थ है— वैदग्ध्य-मंगी-भियाति । वैदग्ध्य का श्रर्थ है काव्य या कलानैपुग्य जो श्रर्जित विद्वत्ता या शास्त्रज्ञान से भिन्न प्रतिभाजन्य होता है। मंगीभिशाति का स्रर्थ है उक्तिचारत्व। श्रतएव वकोक्ति का श्रर्थ हुश्रा कवि-प्रतिमा-जन्य उक्तिचारत्व। यह वक्रता या चारत्व छः प्रकार का होता है- वर्णवकता, पद-पूर्वार्ध-वकता श्रर्थात पर्याय शब्दों तथा विशेषणा मादि का चार प्रयोग, पद-परार्ध-वकता म्रर्थात प्रत्यत्ववकता, वाक्य-वकता ऋर्यात् ऋर्यालंकारप्रयोग, प्रकरणवकता या कथा के किसी प्रकरण की चार कल्पना, प्रबंधवकता या प्रबंध-विधान-कौशल । इस प्रकार वकोक्ति का चेत्र रीति की श्रपेचा श्रत्यंत व्यापक है। वर्ण से लेकर प्रबंधविधान तक का चारुत्व उसके श्रंतर्गत समाविष्ट है। रीति का चेत्र तो वास्तव में वक्रता के पहले चार मेदों तक ही सीमित है। वर्णवकता रीति के शब्दगुणो की वर्णयोजना है, पदपूर्वार्ध तथा पद-परार्ध-वक्रता में श्रर्थगुरा श्रोज, उदारता, सौकुमार्य श्रादि का श्रंतर्माव हो जाता है, वाक्यवकता में श्रर्थालंकार हैं ही। बस, रीति का श्रिषकार चेत्र यहीं समाप्त हो जाता है, वह वर्गा, पद तथा वाक्य से आगे नहीं जाती। प्रकरगाकल्पना, प्रबंधकल्पना उसकी परिधि से बाहर हैं। अर्थात् वह काव्य की भाषाशैली तक ही सीमित है, काव्य की व्यापक वर्णानशैली तक उसकी पहुँच नहीं है। रीति में वर्णी का, पदो का तथा भावो श्रीर विचारों का क्रमबंध मात्र है, जीवन की घटनाश्रो का, जीवन के स्थिर दृष्टिकोणी का वह क्रमबंध या नियोजन नहीं स्राता जो वक्रोक्ति में स्राता है। स्रौर स्पष्ट शब्दो में, रीति केवल भाषा-काव्य-शैली तक ही सीमित है, कितु वक्रोक्ति समस्त काव्य-कौशल की पर्याय है। इस प्रकार, जैसा स्वयं कुंतक ने ही निर्देश किया है, रीति या मार्ग वकोक्ति का एक श्रंग मात्र है। वकोक्ति कविकर्म है, रीति कविमार्ग है।

दोनों संप्रदायों का दृष्टिकोण कुछ श्रंशों में समान है। दोनों में किवकर्म की बहुत कुछ वस्तुपरक व्याख्या है। वर्णवक्रता से लेकर प्रबंधवक्रता तक वक्रीक्ति के सभी रूपों में काव्य को किव का कौशल मात्र माना गया है—किवकर्म श्रंततः नियोजन की कुशलता मात्र ठहरता है। उसमें किव की प्रतिमा को तो श्राधार माना

गया है, परंतु कवि की सवासनता श्रथवा हार्दिक विभूतियों की श्रीर उधर पाठक तथा श्रोता की सहदयता की उपेचा है। इस प्रकार रस की उपेचा तो दोनो संप्रदायों में है, परंतु इसके श्रागे व्यक्तितत्व की उपेचा दोनों में समान नहीं मानी जा सकती क्योंकि वक्रोक्ति को कुंतक निसर्गतः कविप्रतिभाजन्य मानते हैं। उसका प्राचातत्व है विदग्धता जो विद्वत्ता से मिन्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि रीति संप्रदाय तथा वक्रोक्ति संप्रदाय के दृष्टिकोणों में यहाँ तक तो मूलभूत समानता है कि दोनों ही रस की उपेचा कर कविकर्म का वस्तुपरक विश्लेषण करते हैं। परंतु श्रागे चलकर वक्रोक्तिवाद व्यक्तितत्व को 'कविप्रतिमा' के रूप में श्राप्रहपूर्वक स्वीकार कर लेता है। इसमें संदेह नहीं कि वक्रोक्तिवाद की 'कविप्रतिमा' श्राधुनिक शब्दावली में सद्घदयता की ऋपेन्ना कल्पना की ही महत्वस्वीकृति है, परंतु फिर मी कुंतक का दृष्टिकोण व्यक्तितत्व की महत्ता को तो स्वीकार करता ही है। वक्रोक्ति को प्रतिमाजन्य मानना, विदग्धता को वकता का प्राग्ततत्व मानना, श्रौर मार्ग (रीति) में कविस्त्रमाव को मूर्घन्य स्थान देना, यह सब व्यक्तितत्व का ही आग्रह है। वास्तव में क़ुंतक के समय तक ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी श्रौर रस का उत्कर्ष फिर स्थापित हो चुका था, इसलिये वामन की श्रपेचा उनके सिद्धांत में व्यक्तितत्व का प्राधान्य होना स्वामाविक ही था।

रीति श्रीर वक्रोक्ति का साम्य श्रीर वैषम्य संक्षेप में इस प्रकार है:

- १—दोनो के मूल दृष्टिकोणों में पर्याप्त साम्य है—दोनो में काव्य का वस्तु-परक विवेचन है। दोनो सिद्धांत काव्य को रचनानैपुग्य मानते हैं, आत्म-सूजन नहीं।
- २—रीति की श्रपेद्धा वक्रोक्ति की परिधि व्यापक है: रीति केवल वर्षा, पद, तथा वाक्य की रचना तक ही सीमित है, वक्रोक्ति का क्षेत्र प्रकरण तथा प्रबंधरचना तक व्यास है।
- २--रीति की-श्रपेद्धा वक्रोक्ति में व्यक्तितत्व का कहीं श्रधिक समावेश है: वक्रोक्ति में कविश्रतिमा श्रीर कविस्वमाव को श्राधार माना गया है। इसी श्रनुपात से वक्रोक्ति रीति की श्रपेद्धा रस सिद्धांत के भी निकट है।
- (इ) रीति और व्यनि—रीति श्रीर व्यनि सिद्धातों के दृष्टिकीण परस्पर-विपरीत हैं। रीति संप्रदाय देहवादी है श्रीर व्यनि संप्रदाय श्रात्मवादी। व्यनि सिद्धांत की स्थापना रीति की स्थापना के लगमग श्रर्भशताब्दी उपरांत हुई है, श्रतएव प्रत्यच्च रूप में रीति सिद्धांत पर व्यनि का प्रमाव या रीति में उसका श्रंतमीव श्रादि तो संमव नहीं हो सकता कित्, जैसा श्रानंदवर्धन ने सिद्ध किया है, रीति सिद्धांत में व्यनि के प्रच्छन्न संकेत निस्तंदेह मिलते हैं। वामनकृत श्रर्थालंकार वक्रोक्ति के सच्चण् सादश्याल्यच्या वक्रोक्ति:—में व्यंजना की स्वीकृति है। स्वयं रीतिगुण के

विवेचन में ही श्रनेक स्थलो पर ध्वनि के संकेत हूँ विकालना कठिन नहीं है। उदाहरण के लिये श्रनेक शब्दगुणों में वर्णध्वनि का संकेत है, श्रर्थगुण श्रोज के श्रंतर्गत श्रर्थप्रीढ़ि के कई रूपो में भी ध्वनि की प्रच्छन स्वीकृति है। 'समास' मेद में केवल 'निमिषति' कह देने से ही दिवांगना का व्यक्तित्व ध्वनित हो जाता है; इसी प्रकार 'सामिप्राय विशेषण' प्रयोग में पर्यायध्वनि (पिनाकी श्रीर कपाली के ध्वनिमेद) का ही प्रकारांतर से वर्णन है। श्रर्थगुण कांति में तो श्रसंलद्यक्रम ध्वनि की प्रत्यच्व स्वीकृति है ही।

ध्वनिसंप्रदाय समन्वयवादी है। ध्वनिकार आरंम में ही प्रतिज्ञा करके चले हैं कि ध्वनि में सभी सिद्धांतों का समाहार हो जायगा, अतएव रीति का भी ध्वनि में समाहार हुआ है। रीति के बाह्य तत्वों—वर्णयोजना और समास—का श्रंतर्भाव वर्णध्वनि और रचनाध्वनि में किया गया है। उघर दस गुणों का श्रंतर्भाव तीन गुणों के मीतर करते हुए उनका असंलद्धकम ध्वनि रस से अचल संबंध स्थापित किया गया है। वामन ने रीति को गुणात्मक मानते हुए उसे प्रधानता दी थी; कम से कम उसे गुणा के समतुल्य अवस्थ माना था। ध्वनिवादियों ने उसे संघटना रूप मानते हुए गुणा की आश्रित माना। गुणा की स्थिति अचल है, संघटना की चल है। इस प्रकार ध्वनिसिद्धात में रीति का स्थान गौणा भी हो जाता है।

(ई) रीति और रस—रीतिसिद्धात की स्थापना करते समय वामन के समद्ध रसिद्धात निश्चय ही विद्यमान था। वास्तव में रस को हश्यकाव्योचित मानने के कारण ही अलंकार और रीति सिद्धांतों की उद्मावना हुई। वामन ने काव्य में रस को विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया और उसे रीति के गुणों में से केवल एक गुण अर्थगुण कांति का आधारतत्व माना। इस प्रकार उनके मत से रस रीति का एक आंग मात्र है। रस की दीति रीति की शोमा में योगदान करती है, यही रस की सार्थकता है। अर्थात् रस अंग है, रीति अंगी। परंतु इसके विपरीत रसवाद रस की आत्मा और रीति को केवल अंगसंस्थानवत् मानता है। वर्णगुंक और समास से निर्मित रीति गुण पर आश्रित है और गुण रस का धर्म है, अतएव गुण के संबंध से रीति रसाश्रिता है। उसके स्वरूप का निर्णय रस के द्वारा ही होता है। आनंदवर्धन ने रसीचित्य को रीति का प्रधान नियामक माना है।

मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार की किए। रस चित्त की आनंद-मयी स्थिति है। गुण भी चित्त की स्थितियों ही हैं। माधुर्य द्वृति है, आजे दीति और प्रसाद परिव्याति—ये रसदशा के पूर्व की स्थितियों हैं जो चित्त को उस आनंद-मयी परिण्यति के लिये तैयार करती हैं। वर्ण तथा शब्द मन की स्थितियों के प्रतीक हैं—वे स्वयं मन की स्थितियों तो नहीं हैं परंतु विशेष मनोदशाओं के संस्कार उनपर आकृद्ध हैं। अत्राप्त यह स्वामाविक ही है कि कुछ वर्ण अथवा शब्द चित्त की द्भृति के श्रानुक्ल पहें, कुछ दीप्ति के एवं कुछ परिन्याप्ति के। इस प्रकार ये वर्ग श्रीर शब्द द्रुतिरूप माधुर्य के, दीप्तिरूप श्रोज के, श्रीर परिन्याप्तिरूप प्रसाद के श्रानुक्ल या प्रतिकृल पहते हैं। यही इनकी सार्यकता है। श्रलंकार की तरह रीति भी रस का उपकार करती हुई कान्य में श्रपनी सार्यकता सिद्ध करती है। इसीलिये उसे श्रंग-संस्थान के समान माना गया है। सुंदर शरीररचना जिस प्रकार श्रात्मा का उत्कर्ष-वर्धन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है।

इस प्रकार रीति श्रीर रस संप्रदायों के दृष्टिकोण भी मूलतः परस्पर विपरीत हैं। रीति संप्रदाय देह को ही जीवनसर्वस्व मानता हुआ श्रात्मा को उसका एक पोषक तत्व मात्र मानता है श्रीर उधर रस संप्रदाय श्रात्मा को मूल सत्य मानता हुआ देह को उसका बाह्य माध्यम मात्र समकता है। दोनों की श्रोर से समक्षीते का प्रयत्न हुआ है, परंतु यह समक्षीता परस्पर संमानस्चक नहीं है। रीति रस को अपने उपकरण के रूप में प्रह्ण करती है श्रीर रस रीति को श्रपने श्रंग-संस्थान के रूप में स्वीकार करता है। वाणी श्रीर श्रथं का वह काम्य समन्वय जिसका श्रावाहन कालिदास ने किया है, दोनो की सांप्रदायिक मावना के कारण मान्य नहीं हो सका। रीति ने अपने स्वरूप को श्रावश्यकता से श्रिषक वस्तुगत बना लिया है श्रीर रस ने व्यंजना के द्वारा श्रपने स्वरूप को श्रत्यिक व्यक्तिपरक। पाश्चात्य साहित्य में मनोविज्ञान के प्रमाववश श्राज श्रनुभूति श्रीर श्रमिव्यक्ति श्रथवा माव श्रीर शैली का जो श्रनिवार्य सहमाव माना गया है वह संस्कृत काव्यशास्त्र में 'साहित्य' शव्द की व्युत्पत्ति में ही सीमित होकर रह गया, विधान रूप में मान्य नहीं हो सका।

(३) रीति सिद्धांत की परीक्षा—रीति सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में श्रंततः भान्य नही हुआ । अलंकार संप्रदाय तो फिर भी किसी न किसी रूप में वर्त-मान रहा, परंतु वामन के उपरांत रीति सिद्धांत प्रायः निःशेष हो गया । रीति को काव्य की आत्मा माननेवाला कोई विरला ही पैदा हुआ; समस्त संस्कृत काव्यशास्त्र में वामन के पश्चात् केवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए जा सकते हैं—एक वामन के टीकाकार तिप्पभूपाल का—असवो रीतयः—और दूसरा अमृतानंद योगिन् का—रीतिरात्मा (अलंकारसंग्रह)। इनमें से एक तो व्याख्याता मात्र हैं और दूसरे का कोई विशिष्ट स्थान नहीं।

यह स्वाभाविक भी था क्यों कि ग्रपने उग्र रूप में रीतिवाद की नींव इतनी कची है कि वह स्थायी नहीं हो सकता था। देह को महत्व देना श्रावश्यक है, परंतु उसे श्रात्मा या जीवन का मूल श्राधार मान लेना प्रवंचना है।

रीतिवाद में पदरचना (शैली) को ही काव्य का सर्वस्व माना गया है। रस को शैली का श्रंग माना गया है श्लीर वह भी महत्वपूर्ण श्लंग नहीं। एक तो

उसका समावेश बीस गुणो में से एक गुण कांति में ही है श्रौर दूसरे स्वयं काति श्रपने श्राप में कोई विशिष्ट गुगा नहीं है क्यों कि कांति श्रीर श्रोज गौडीया के गुगा माने गए हैं श्रीर गौडीया को वामन ने निश्चय ही श्रप्रधान रीति माना है। इनमें से पहली अर्थात् वैदर्भी ही प्राह्म है क्योंिक उसमें सभी गुगा वर्तमान रहते हैं। शेष दो, श्रर्थात् गौडीया श्रौर पांचाली नहीं क्योंकि उनमें थोड़े से ही गुण होते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इन दो का भी श्रम्यास करना चाहिए क्यों कि ये वैदर्भी तक पहुँचने के सोपान हैं। यह ठीक नहीं है क्योंकि श्रतत्व के श्रम्यास से तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है (काव्यालंकारसूत्र)। गौडीया के इस तिरस्कार से यह स्पष्ट है कि रीति सिद्धांत में काति श्रीर उसके श्राधारतत्व रस का कोई विशेष महत्व नहीं है। रस का यह तिरस्कार या श्रवमुख्यन ही श्रंत में रीतिवाद के पतन का कारण हुआ और यही संगत भी था। काव्य का मूल गुण है रमणीयता, उसकी चरम सिद्धि है सहृदय का मनःप्रसादन, श्रीर उद्दिष्ट परिग्राम है चेतना का परिष्कार । ये सब भावों के ही व्यापार हैं-भावतत्व के कारण ही काव्य में रमग्रीयता त्राती है, भावतत्व ही सहृदय के भावो को उद्बुद्ध कर उन्हे उत्कृष्ट श्रानंदमयी चेतना में परिशात करता है, श्रीर उसी के द्वारा भावों का परिकार संभव है। शैली में भी रमग्रीयता का समावेश मावतत्व के द्वारा ही होता है। भावों की उत्तेजना से ही वागी में उत्तेजना त्राती है—चित्त के चमत्कार से ही वागी में चमत्कार का समावेश होता है। यह स्वतःसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथ्य है। सामान्य एवं व्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरक तत्व राग ही है। श्रतएव राग या रस का तिरस्कार दर्शन भी नहीं कर सका, काव्य का तो समस्त व्यापार ही उसपर श्राश्रित है। रीति सिद्धांत ने रीति को श्रात्मा श्रीर रस को एक साधारण श्रंग मात्र मानकर प्रकृत क्रम का विपर्यय कर दिया और परिगामतः उसका पतन हुआ।

परंतु फिर भी रीतिवाद सर्वथा सारहीन श्रथवा निर्मूल्य सिद्धांत नहीं है। वामन श्रत्यंत मेधावी श्राचार्य थे—उनके श्रपने युग की परिसीमाएँ थीं, तथापि उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है श्रीर उनके सिद्धांत का श्रपना उन्वल पद्म भी है।

सबसे पहले तो वह इतना एकांगी नहीं है जितना प्रतीत होता है। उसके अनुसार कान्य का आदर्श रूप वैदर्भी में प्राप्त होता है जहाँ दस शन्दगुर्गों और दस अर्थगुर्गो की पूर्ण संपदा मिलती है। दस शन्दगुर्गो के विश्लेषण से, आधुनिक आलोचनाशास्त्र की शन्दावली में, निम्नलिखित कान्यतत्व उपलब्ध होते हैं:

१--- वर्गायोजना का चमत्कार--

- (क) भंकार (सौकुमार्यं तथा श्लेष गुगो में )
- (ख) श्रीज्वल्य (कांति)

```
२-शब्दगुंफ का चमत्कार ( श्रोज, प्रसाद, समाधि, समता, श्रयंव्यक्ति )
```

३--स्फुट शब्द का चमत्कार ( माधुर्य, काति )

४-- लय का चमत्कार ( उदारता )

उधर दस गुणो का विश्लेषण निम्नलिखित काव्यतत्वों की श्रोर निर्देश करता है:

१—स्त्रर्थप्रौढ़ि—स्त्रर्थात् समास तथा व्यास शैलियों का सफल प्रयोग, सामिप्राय विशेषगाप्रयोग, स्त्रादि ( श्लोज )।

२—ऋथवैमल्य—ऋन्यून, श्रनतिरिक्त शब्दो का प्रयोग, श्रानुगुण्ल (प्रसाद)।

३---उक्तिवैचित्रय ( माधुर्य )।

४---प्रक्रम ( समता )।

थू-स्वामाविकता तथा यथार्थता ( श्रर्थव्यक्ति )।

७-- अर्थगौरव ( समाधिश्लेष )।

द─रस ( काति )।

इनमें से अर्थगौरव, रस, अप्राम्यत्व तथा स्वामाविकता वर्ग्य विषय के गुण हैं और अर्थवैमल्य, उक्तिवैचिन्य, प्रक्रम, अर्थप्रौढ़ि अर्थात् समास और व्यास शैली तथा सामिप्राय विशेषग्रप्रयोग वर्णनशैली के गुण हैं।

इस प्रकार वामन के अनुसार आदर्श काव्य के मूल तत्व निम्नांकित हैं:

शैलीगत—श्रर्थवैमल्य ( श्रानुगुग्रात्य ), उक्तिवैचित्र्य, प्रक्रम, श्रर्थप्रीढ़ि श्रर्थात् समासशक्ति, व्यासशक्ति तथा सामिप्राय विशेषग्राप्रयोग ।

विषयगत-श्रर्थगौरव, रस, परिष्कृति ( श्रग्राम्यत्व ) तथा स्वामाविकता ।

श्राधिनिक श्रालोचना शास्त्र के श्रनुसार काव्य के चार तत्व हैं—रागतत्व, बुद्धितत्व, कल्पना श्रोर शैली। उपर्युक्त गुणो में ये चारो तत्व यथावत् समाविष्ट हैं। रस, परिकृति (अग्राम्यत्व) तथा स्वामाविकता रागतत्व हैं, श्रर्थगौरव बुद्धितत्व है, उक्तिवैचित्र्य तथा सामिंप्राय विशेषण कल्पनातत्व हैं श्रोर श्रर्थवैमर्ल्य, समासगुण तथा प्रक्रम शैली के तत्व हैं।

श्रतएव वामन का रीतिवाद वास्तव में सर्वथा एकांगी नहीं है, उसमें भी श्रपने ढंग से काव्य के सभी मूल तत्वो का समावेश है।

इसके श्रितिरिक्त रीति अथवा शैली की महत्वप्रतिष्ठा अपने आप में भी कोई नगण्य सिद्धांत नहीं है। वाणी के बिना अर्थ गूँगा है। शैली के अभाव में उस कोकिल के समान असहाय है जिसे विधाता ने हृदय का मिठास देकर भी रसना नहीं दी। कल्पना उस पच्ची के समान असमर्थ है जिसे पर बॉधकर पिंजड़े में डाल दिया गया हो। वास्तव में काव्य को शास्त्र से पृथक् करनेवाला तत्व अनिवार्यतः शैली ही है। शास्त्र में विचार की समृद्धि तो रहती ही है, कल्पना का भी प्रचुर उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार भाव का सौंदर्य भी लोकवार्ता में निस्संदेह रहता है, परंतु अभिव्यंजना-कला-शैली के अभाव में वे काव्यपद के अधिकारी नहीं हो सकते। इस दृष्टि से शैलीतत्व की अनिवार्यता असंदिग्ध है, और रीतिवाद ने उसपर बल देकर काव्यशास्त्र का निस्संदेह उपकार ही किया है।

(४) रीति के मूल तत्व—रीति का स्वरूपनिरूपण करने के लिये उसके मूल तत्वों का निर्धारण कर लेना आवश्यक है।

दंडी ने गुगो को ही रीति का मूल तत्व माना है। उनके गुगा शब्दसौंदर्य श्रीर श्रर्थसींदर्य दोनो के ही प्रतीक हैं। उनके श्लेप, समता, सौकुमार्य श्रीर श्रोज पदबंघ अथवा शब्दरांफ के आश्रित हैं तथा माधुर्य, उदारता, कांति, प्रसाद, अर्थव्यक्ति श्रीर समाधि श्रर्थसौंदर्थ के। वामन ने भी रीति को पदरचना मानते हुए गुर्णों को ही उसका मूल तत्व माना है। उन्होंने शब्द श्रीर श्रर्थ के श्राधारमेद से गुर्यों के दो वर्ग कर दिए हैं--शब्दगुरा श्रीर श्रर्थगुरा। उनके प्रायः समी शब्दगुरा वर्ण-योजना, पदवंध या शब्दगुंफ के ही चमत्कार हैं स्त्रौर स्त्रर्थगुणो का स्त्राधार स्त्रर्थसीदर्थ है। उदारता, सौकुमार्य, समाधि श्रीर श्रोज के श्रनेक रूपों में लच्चाव्यंजना का चमत्कार है, अर्थव्यक्ति में स्वामाविकता अथवा यथार्थता का सौंदर्य है, कांति में रस का, माधुर्य में वकता अथवा विदग्धता का, श्लेष में गोपन आदि के द्वारा क्रियाओ का चातुर्य के साथ वर्षान रहता है। वास्तव में यह चमत्कार प्रायः अर्थश्लेष के श्रंतर्गत श्रा जाता है। प्रसाद में श्रावश्यक के प्रहण श्रीर श्रनावश्यक के त्याग द्वारा श्रथवैमल्य या स्पष्टता की सिद्धि होती है। समता में वाह्य तथ्यों के क्रम का श्रमंग रहता है। परवर्ती श्रान्वार्यों ने प्रसाद, समता श्रादि को दोषामाव मात्र माना है। उनका भी तर्क असंगत नहीं है, तथापि अर्थवैमल्य ( ल्युसिडिटी ) आदि भी अपने श्राप में गुर्ग हैं, चाहे श्राप उन्हे श्रमानात्मक गुर्ग ही मान लीजिए। ( संस्कृत काव्य-शास्त्र में भी रुद्रट स्त्रादि ने दोषामाव को गुर्ण माना है )। इस प्रकार वामन के श्रर्थगुणों के मूल में रस, ध्वनि, श्रर्थालंकार तथा शब्दशक्ति का भावात्मक सौदर्य श्रौर दोषाभाव का स्रभावात्मक सौंदर्य विद्यमान रहता है- इनके श्रतिरिक्त परंपरामान्य तीनो गुणों-प्रसाद, श्रोज श्रौर माधुर्य-का श्रंतर्भाव तो वामनीय गुणों में है ही। निष्कर्ष यह निकला कि केवल शब्दगुंफ ही नहीं, परंपरामान्य तीन गुणो के अतिरिक्त रस, ध्वनि, अर्थालंकार, शब्दशक्ति श्रीर उघर दोषामाव मी वामनीय रीति के मूल तत्व हैं। श्रीर स्पष्ट शब्दों में, परवर्ती काव्यशास्त्र की शब्दावली में, वामन के मत में रीति के विहरंग तत्व हैं शब्दगुंफ श्रौर श्रंतरंग तत्व हैं गुगा, रस, ध्वनि (यद्यपि उस समय तक ध्वनि का श्राविभीव नहीं हुआ था), श्रर्थालंकार श्रौर दोषाभाव।

वामन के उपरांत रहट ने इस प्रश्न पर विचार किया और समास को रीति का मूल तत्व माना । उन्होंने लघु, मध्यम और दीर्घ समासों के अनुसार पांचाली, लाटीया और गौडीया रीतियों का स्वरूपनिरूपण किया । वैदर्भी असमासा होती है। आनंदवर्धन ने रहट की लाटीया रीति को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु समास को रीति के कलेवर का मुख्य तत्व अवश्य माना । उनकी परिमाषा है—'रीति माधुर्यादि गुणों के आश्रय में स्थित रहकर रस को अमिव्यक्त करती है।' इसका अर्थ यह हुआ कि माधुर्यादि गुणों को वे रीति का आश्रय अथवा मूल आंतरिक तत्व मानते हैं, और रीति को रस की अमिव्यक्ति का साधन मात्र समकते हैं। इस प्रकार आनंदवर्धन के अनुसार प्रसाद, माधुर्य और आज गुण रीति के मूल आंतरिक तत्व हैं और समास उनका बाह्य तत्व । अपने समग्र रूप में रीति रसामिव्यक्ति की माध्यम है।

ष्वन्यालोक के पश्चात् तीन प्रंथों में इस प्रश्न को उठाया गया—राजशेखर की काव्यमीमांसा में, भोज के सरस्वतीकंठामरण में श्रीर श्रिग्निपुराण में। राजशेखर ने इस प्रसंग में कुछ, नवीनता की उद्भावना की है। उन्होंने समास के साथ ही श्राप्तास को भी रीति का मूल तत्व माना है। वैदर्भी में समास का श्रभाव श्रीर स्थानानुप्रास होता है, पांचाली में समास श्रीर श्रानुप्रास का ईषद् सद्भाव रहता है श्रीर गौडीया में समास श्रीर श्रानुप्रास प्रचुर रूप में वर्तमान रहते हैं। इनके श्रितिरिक्त उन्होंने तीनो रीतियों के तीन श्रीर नए श्राधारतत्वों की कल्पना की—वैदर्भी योगवृत्ति, पांचाली उपचार, श्रीर गौडीया योगवृत्तिपरंपरा।

मोन ने भी प्रायः राजशेखर का ही अनुसरण किया। उन्होंने समास और
गुण दोनों को ही रीति का मूल तत्व मानते हुए राजशेखर के योगवृत्ति आदि आधारमेदों को और भी विस्तार दिया। अग्निपुराण में गुण और रीति का कोई संबंध
स्वीकार नहीं किया गया। उसमें रीति के मूल तत्व तीन माने गए हैं—समास,
उपचार (लाज्ञिक प्रयोग अथवा अलंकार) और मार्दव की मात्रा। पांचाली
रीति मृद्धी, उपचारयुता और हस्वविग्रहा अर्थात् लघुसमासा होती है, गौडीया दीर्घविग्रहा और अनवस्थितसंदर्भा होती है अर्थात् उसका संदर्भ एवं अर्थ सर्वया व्यक्त
नहीं होता। वैदर्भी को मुक्तविग्रहा माना गया है, अर्थात् उसमें समास का अभाव
रहता है; वह नातिकोमलसंदर्भा होती है अर्थात् उसकी पदरचना अतिकोमला नहीं
होती और उसमें औपचारिक अथवा आलंकारिक (लाज्ञिक) प्रयोगों की
बहुलता नहीं रहती।

उत्तर-ध्वनि-काल के आचार्यों में मम्मट और विश्वनाय ने विशेष रूप से १२ प्रस्तुत प्रसंग पर प्रकाश डाला है। मम्मट ने वृत्ति या रीति को वर्णव्यापार ही माना है, श्रीर फिर वर्णसंघटन या गुंफ का गुगा के साथ नियत संवंध स्थापित किया है। उन्होंने माधुर्य श्रीर श्रोज गुगा के लिये वर्णगुंफ नियत कर दिए हैं, श्रीर फिर इन गुगा को ही वृत्तियों का प्राग्तत्व माना है। इस प्रकार मम्मट के श्रनुसार गुगा-व्यंजक वर्णगुंफ ही रीति के मूल तत्व हैं। विश्वनाथ ने प्रायः मम्मट का ही श्रनुसरग किया है। परंतु उनकी रीतियों का श्राधार मम्मट की श्रपेक्षा श्रिधिक व्यापक है। उनका रीतिनिरूपण इस प्रकार है:

वैदर्भी { श्रहपवृत्तिरबृत्तिर्यां वैदर्भी रीतिरिज्यते ॥ — सा० द०, ९।२

अर्थात् वैदर्भी के तीन आधारतत्व हैं—माधुर्यव्यंजक वर्ण, ललित पदरचना, समास का अभाव अथवा अल्पसमास ।

गौडी { समासबहुला गौडी ... । —सा० द०, ९।३

श्रर्थात् गौड़ी के तत्व हैं श्रोजप्रकाशक वर्गा, श्राडंवरपूर्ण बंध श्रयवा पद-रचना, श्रौर समासवाहुल्य।

विश्वनाथ ने वर्णसंयोजना श्रीर शब्दगुंफ दोनों को ही रीति का तत्व माना है श्रीर उघर समास को भी ग्रहण किया है। उन्होंने भी गुण श्रीर वर्णयोजना का नियत संबंध माना है श्रीर गुण को रीति का श्राधारतत्व स्वीकार किया है। श्रीर श्रंत में श्रानंदवर्धन के समान विश्वनाथ ने भी रीति को रसामिव्यक्ति का साधन माना है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश यह है कि पूर्व-ध्वनि-काल के वामनादि श्राचार्य, जो श्रलंकार श्रीर श्रलंकार्य में मेद न कर समस्त शब्द तथा श्रयंगत सौंदर्य को श्रलंकार संज्ञा देते थे, शब्द श्रीर श्रयं के प्रायः सभी प्रकार के चमत्कारों को रीति के तत्व मानते थे। वामन के विवेचन से स्पष्ट है कि वे पदबंध को रीति का बहिरंग श्राधारतत्व श्रीर माधुर्य, श्रोज तथा प्रसाद गुण के श्रातिरिक्त रस, ध्विन ( यद्यपि यह नाम उस समय तक श्राविक्कृत नहीं हुआ था ), शब्दशक्ति, श्रलंकार तथा दोषामाव को श्रंतरंग तत्व मानते थे। उत्तर-ध्विन-श्राचार्यों ने श्रलंकार श्रीर श्रलंकार तथा दोषामाव को श्रंतरंग तत्व मानते थे। उत्तर-ध्विन-श्राचार्यों ने श्रलंकार श्रीर श्रवंकार्य, वस्तु श्रीर शैली, श्रयवा प्राण् श्रीर देह का श्रंतर स्पष्ट किया श्रीर रसध्विन को काव्य का प्राण्तत्व तथा रीति को बाह्यांग माना। जिस प्रकार श्रंग-संस्थान श्रात्मा का उपकार करता है उसी प्रकार रीति रस की उपकर्जी है। उन्होंने रीति को काव्य का माध्यम मानते हुए वर्ण्यंगोजन तथा पदरचना श्रयोत् शब्दगुंक तथा समास को उसका बहिरंग तत्व श्रीर गुण्य को श्रंतरंग तत्व स्वीकार किया जिसके श्राक्षय से वह रस की श्रमिव्यक्ति करती है।

(४) रीति के प्रकार—मामह ने कदाचित् 'काव्य' नाम से श्रौर दंडी ने 'मार्ग' नाम से रीति के दो प्रकार माने हैं—वैदर्भ श्रौर गौडीय। मामह ने इन दोनों के प्रार्थक्य को तो स्वीकार किया है—वैदर्भ मार्ग में पेशलता, ऋजता श्रादि गुण रहते हैं श्रौर गौडीय में श्रलंकार श्रादि—परंतु वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वैदर्भ सत्काव्य का श्रौर गौडीय श्रसत्काव्य का पर्याय है। काव्य के मूलभूत गुणों के संयोग से श्रौर श्रपने श्रपने गुणों के संयत प्रयोग से दोनों ही सत्काव्य हो सकते हैं। केवल नाम के श्राधार पर ही एक को उत्कृष्ट श्रौर श्रपर को निकृष्ट कह देना गतानुगतिकता है। दंडी ने इसके विपरीत यह माना है कि वैदर्भ दस गुणों से श्रलंकृत होता है श्रौर गौडीय में इनके विपर्यय मिलते हैं। कितु दंडी ने गुणविपर्यय को दोष नहीं माना है। क्योंकि उस स्थिति में तो गौडीय मार्ग काव्य संज्ञा का श्रिषकारी ही नहीं रहेगा। उन्होंने, जैसा श्रागे चलकर मोज ने श्रपने ढंग से स्पष्ट किया है, स्वामावोक्ति श्रौर रसोक्ति को वैदर्भ के मूल गुण श्रौर वक्रोक्ति को, श्रर्यात् वैचित्र्य तथा श्रलंकार श्रादि को, गौडीय की मूल विशेषता स्वीकार किया है। हॉ, यह मानने में कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि दंडी गौडी की श्रपेन्ना वैदर्भी को उत्कृष्ट काव्य मानते थे।

वामन ने रीति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करते हुए तीन रीतियाँ मानीं— (१) वैदर्भी, (२) गौडीयां श्रौर (३) पांचाली। (१) समस्त गुणो से मूिषत रीति वैदर्भी कहलाती है। दोष के लेशमात्र से भी श्रस्पृष्ट, समस्त-गुणा-गुंफित, वीणा के स्वर सी मधुर रीति वैदर्भी कहलाती है। (२) श्रोज श्रौर काति से विभूषित गौड़ीया रीति होती है। इसमें माधुर्य श्रौर सौकुमार्य का श्रमाव रहता है, समासो का बाहुल्य होता है श्रौर पदावली कठोर होती है। (३) माधुर्य श्रौर सौकुमार्य से उपपन्न रीति का नाम है पांचाली। श्रोज श्रौर काति के श्रमाव में इसकी पदावली श्रकठोर होती है श्रौर यह रीति कुछ निष्पाण (श्रीहीन) सी होती है। कवियो ने उस रीति को पांचाली संज्ञा दी है जो श्लथबंघ, पुराण्।शैली की श्रनुवर्तिनी, मधुर तथा सुकुमार होती है (काव्यालंकार सुत्रवृत्ति )।

वामन के उपरांत रहट ने रीतियों की संख्या चार कर दी। उन्होंने लाटीया नामक एक चौथी रीति की उद्मावना श्रौर की। रहट ने रीतियों के दो वर्ग कर दिए, एक वर्ग में वैदर्भी श्रौर पांचाली श्राती है तथा दूसरे में गौड़ी श्रौर लाटीया। उन्होंने समास को रीतिमेद का श्राधार माना। वैदर्भी में समास का श्रमाव रहता है। पांचाली में लघु समास श्रर्थात् दो तीन समास, लाटीया में मध्यम समास श्रर्थात् पॉच सात श्रौर गौड़ीया में दीर्घ समास का प्रयोग होता है। रहट ने रीति श्रौर रस का स्पष्ट संबंध स्वीकार किया है। वैदर्भी तथा पांचाली श्रंगार, कर्ण, भयानक तथा श्रद्भुत रसों के श्रौर गौड़ी तथा लाटीया रौद्र के श्रनुकूल

रहती है । शेष चार रसों के लिये रीति का नियम नहीं है । यह रीति-रस-संबंध भरत से श्रनुप्रेरित है । भरत ने रीतियों की समानधर्मी वृत्तियों का रस के साथ सहज संबंध माना है ।

शिंगभूपाल ने केवल तीन ही रीतियों का श्रस्तित्व माना। कोमला, कठिना तथा मिश्र को क्रमशः वैदर्भी, गौडी श्रीर पांचाली की पर्याय मात्र हैं। राजशेखर ने भी सामान्यतः वामन की इन्हीं तीन रीतियों को ग्रहण किया है। काव्यमीमांसा के काव्यपुरुषप्रसंग में इन्हीं तीन का उल्लेख है। उधर कर्पूरमंजरी के मंगलश्लोक में भी नाममेद से तीन ही रीतियों का स्मरण किया गया है—वच्छोमी, मागधी तथा पांचाली। इनमें वच्छोमी वत्सगुल्मी का प्राकृत रूप है जो विदर्भ की राजधानी वत्सगुल्म के नाम पर श्राधृत होने के कारण वैदर्भी की ही पर्याय है। इसी प्रकार पूर्व से संबद्ध गौड़ी श्रीर मागधी भी कदाचित् एक ही हैं। यह तो हुई तीन रीतियों की बात। परंतु राजशेखर ने बलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख किया है जिसके गुण इस प्रकार हैं—(१) श्रर्थातिशय (श्रर्थचमत्कार) होने पर भी जगन्मर्यादा का श्रनतिक्रमण श्रर्थात् कोरी श्रत्युक्तियों का परिहार जिसे दंडी ने कांतिगुण माना है, (२) समास का ईषत् प्रयोग, तथा (३) योगपरंपरा।

मैथिली का राजशेखर के पूर्व किसी ने वर्णन नहीं किया। उनके उपरात भी केवल श्रीपाद नामक एक विद्वान् ने इसका उल्लेख किया श्रीर उन्होंने भी इसे मागधी का पर्याय माना है। विस्तारिप्रय भोज ने रीतिक्षेत्र में भी श्रपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया। उन्होंने सब मिलाकर छुः रीतियाँ मानीं। वैदर्भी, पांचाली, लाटीया, गौड़ीया, श्रवंतिका श्रीर मागधी। इनमें से वैदर्भी तथा गौड़ीया मामह तथा दंडी की श्रयवा उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पांचाली वामन की तथा लाटीया बद्रट की उद्भावना है। मागधी का उल्लेख राजशेखर श्रीर श्रीपाद में मिलता है। श्रवंतिका श्रवंती के राजा भोज की नवीन कल्पना है जो कदाचित् स्वदेशप्रेम श्रादि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है। इस नवीन उद्भावना का कोई संगत श्राधार नहीं है। मोजराज ने इसे वैदर्भी श्रीर पांचाली की श्रंतराजवर्तिनी माना है जिसमें तीन चार समास होते हैं। लाटीया के विफल होने पर खंडरीति मागधी होती है। यह रीतिविस्तार मोज पर ही प्रायः समास हो जाता है। केवल सिहदेवगणि नामक एक श्रप्रसिद्ध लेखक ने मोज की श्रवंतिका का त्याग करते हुए वच्छोमी को स्वतंत्र रीति माना है श्रीर श्रपनी छह रीतियों का रस के साथ, कुछ मनमागे ढंग से, समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है, यथा—लाटी = हास्य, पांचाली = करण

वैदमी-पांचाल्यौ प्रेयसि कल्णे भयानकाद्मुतयोः।
 जाटीयागौदीये रौद्रे कुर्याद्यथौचित्यम्।। —काव्यालंकार, १५।२०

ग्रौर भयानक, मागधी = शांत, गौड़ी = वीर श्रौर रौद्र, वच्छोमी = वीमत्स श्रौरं श्रद्भुत एवं वैदर्भी = श्रृंगार<sup>१</sup>।

रस-ध्वनि-वादियों ने विस्तार को महत्व न देकर सदा व्यवस्था को ही महत्व दिया है अत्राप्त उन्होंने रीतिविस्तार का भी नियमन ही किया। आनंदवर्धन तथा सम्मट आदि ने प्रायः वामन की तीन रीतियों को ही स्वीकार्य माना है— उपनागरिका, पर्वा और कोमला वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। कविस्वमाव को आधार मानते हुए प्रायः इसी प्रकार के तीन मार्ग कुंतक ने माने हैं—सुकुमार, विचित्र और मध्यम।

उपर्युक्त वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रायः वामन की तीन रीतियाँ ही मान्य हुई। रस-ध्वनि-वादी तथा अन्य गंभीरचेता आचार्यों ने इन्हें ही मान्यता दी है और वास्तव में यही उचित भी है। यदि रीति के आंतरिक आधार गुणा को प्रमाणा माना जाय तब भी तीन गुणों के अनुसार उपर्युक्त तीन रीतियाँ ही मान्य हो सकती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार भी कोमल और पर्षण, स्वभाव के दो स्पष्ट मेद हैं। किंतु इनके अतिरिक्त एक तीसरा मेद इतना ही स्पष्ट है—प्रसन्न, जिसमें इन दोनो का संतुलित मिश्रण रहता है। इसे ही चित्त की निर्मलता अथवा प्रसाद कहा गया है। अत्र प्रव इन तीन प्रकार के स्वभावों की माध्यम तीन रीतियों का अस्तित्व ही मान्य है। वैसे, मानवस्वभाव अनंतरूप है—उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। परंतु उसकी मूल प्रवृत्तियाँ प्रायः ये ही हैं। इसी प्रकार, जैसा दंडी ने कहा है और कुंतक ने पुष्ट किया है, वाणी की रीतियाँ भी अनेक हैं। परंतु उनके मूल मेद दो तीन से अधिक नहीं हो सकते।

(६) बाह्य आधार—समास, वर्णांगुंफ श्रादि को प्रमाण मानकर भी स्थिति यही रहती है। समास की दृष्टि से रचना श्रसमासा या लघुसमासा, मध्यमसमासा तथा दीर्घसमासा, तीन प्रकार की हो सकती है। श्रव इनमें समासो की गणाना से श्रोर भी मेदप्रस्तार करना विशेष तर्कसंगत नहीं है। रुद्रट की लाटीया तथा मोज-राज की श्रवंतिका श्रादि का श्राधार इसीलिये पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार वर्ण भी मूलतः तीन प्रकार के ही हो सकते हैं—कोमल, परुष श्रोर इनके श्रितिरिक्त शेष श्रन्य वर्ण जो न एकांत कोमल होते हैं श्रीर न सर्वथा परुष। कहने का तात्पर्य यह है कि रुद्रट की लाटीया श्रीर मोज की श्रितिरिक्त रीतियाँ श्रनावश्यक हैं।

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है—मेरे मन में भी उठा है—वैदर्भी श्रीर गौड़ी ही श्रलं क्यो नहीं है; क्या पांचाली की कल्पना भी श्रनावश्यक नहीं है ? इसका

<sup>ै</sup> देखिए, डा॰ राघवन के 'रौति' शीर्षक निवंध की पादिरूपची।

उत्तर यह है कि वैदमों में पांचाली का यदि श्रंतर्माव मान लिया जाता है तो फिर गौड़ी भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पड़ती क्यों कि समग्र गुणसंपदा से श्रलंकृत वैदमीं में जिस प्रकार माधुर्य श्रौर सौकुमार्य का समावेश रहता है, उसी प्रकार श्रोज श्रौर कांति का भी। श्रतएव वैदमीं गौड़ी की विपरीत रीति नहीं। गौड़ी की विपरीत रीति पांचाली ही है। जिस प्रकार मानवस्वभाव के दो छोर हैं नारीत्व श्रौर पुरुषत्व, इसी प्रकार श्रमिव्यंजना के भी दो छोर हैं श्रेण पांचाली श्रौर परुषा गौड़ी। नारीत्व की श्रमिव्यंजक पांचाली श्रौर पुरुषत्व की श्रमिव्यंजक गौड़ी। इनके श्रितिरक्त इन दोनों के समन्वय से समृद्ध व्यक्तित्व की माध्यम वैदमीं। बस, इस प्रकार वामन ने पांचाली की उद्भावना द्वारा वास्तव में एक श्रमाव श्रथवा श्रसंगित का ही निराकरण किया है, श्रनावश्यक नवीनता का प्रदर्शन नहीं।

मम्मट के श्राधार पर मी यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाय तो मी रीतियों या वृत्तियों की संख्या तीन ही ठीक बैठती है— माधुर्यगुण्विशिष्ट उपनागरिका श्रोर श्रोजमयी परुषा कमशः द्रवण्शील, मधुरस्वमाव श्रोर दीतिमय श्रोजस्वी स्वमाव की प्रतीक हैं। मधुर श्रोर श्रोजस्वी के श्रितिरक्त एक तीसरे प्रकार का मी स्वमाव होता है जिसमें न माधुर्य का श्रातिरेक होता है श्रीर न श्रोज का, वरन् इन दोनों का संतुलन रहता है। इसको सामान्य (नार्मल) या स्वस्थप्रसन्न (विशद) स्वमाव कह सकते हैं। मानवस्वमाव का यह मेद भी उतना ही स्पष्ट है जितने कि मधुर श्रोर श्रोजस्वी। श्रतएव इसकी श्रमिन्यंजक कोमल रीति या वृत्ति का भी श्रितित्व मानना उचित है।

### ४. बक्रोक्ति संप्रदाय

हिंदी के रीतिकालीन श्राचार्यों ने यद्यपि वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में कुछ नहीं लिखा पर, जैसा हम श्रागे यथास्थान निर्दिष्ट करेगे, रीतिकालीन किवयो की रचनाश्रो में कुंतकसंमत वक्रता के श्रनेक निदर्शन उपलब्ध हो जाते हैं, तथा धनानंद के किवतों में वक्रोक्ति के सिद्धांत पच्च पर भी श्रनायास श्रीर श्रनजाने ही प्रकाश पड़ गया है। श्रातः रीतिकालीन रीतिग्रंथों के परिचय से पूर्व इस संप्रदाय की परिचिति कराना भी श्रावश्यक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विषय में हिंदी के रीतिश्राचार्यों के मौन का प्रधान कारण यही है कि संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक के उपरांत इस संप्रदाय का प्रचार नहीं हुश्रा क्योंकि ध्वनि जैसे भावपच्यप्रधान काव्यांग की तुलना में वक्रोक्ति जैसा कलापच्यप्रधान काव्यांग संस्कृत के भी श्राचार्यों को स्वीकार्य नहीं हुश्रा। परिणामतः मम्मट, विश्वनाथ श्रीर जगनाथ जैसे परवर्ती श्राचार्यों के ग्रयों की तुलना में कुंतकप्रणीत 'वक्रोक्तिजीवितं' ग्रंथ धीरे धीरे विस्मृत होते होते लुप्तप्राय हो गया। इतना सब होते हुए भी 'वक्रोक्ति संप्रदाय' श्रपने दृष्टि-

कोण में नितात मौलिक तथा श्रात्यंत सबल श्रौर मार्मिक तत्वो से परिपूर्ण है। इस हि से भी काव्यशास्त्रीय प्रस्तावना में इस संप्रदाय की परिचिति श्रावश्यक है।

वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन श्राचार्य कुंतक द्वारा दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में हुन्ना, पर इस काव्यांग के बीज उनसे पूर्ववर्ती श्रनेक काव्यो तथा काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में यत्रतत्र बिखरे हुए मिल जाते हैं, जिनके श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रन्य सिद्धातों की माँति वक्रोक्ति सिद्धांत का श्राविर्माव मी श्राकस्मिक घटना न होकर एक विचारपरंपरा का ही परिणाम था। इस पूर्वपरंपरा को गति देनेवाले कियों में वाण्यम्ह का नाम उल्लेखनीय है एवं श्राचार्यों में मामह श्रौर दंडी के श्रातिरिक्त वामन तथा श्रानंदवर्धन का। इन लेखकों के वक्रोक्ति संबंधी उल्लेखों के दिग्दर्शन से पूर्व यह बता देना श्रावश्यक है कि 'वक्रोक्ति' नामक काव्यांग एक श्रलंकार के रूप में श्रद्यावधि प्रचलित है, पर यह इसका संकुचित श्रर्थ है। इस श्र्य में इसका प्रयोग कद्रट (६वीं शती) के समय से उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाता है। कुंतक ने इस काव्यांग का व्यापक श्रर्थ में प्रयोग किया, जिसके बीज उपर्युक्त लेखकों की रचनाश्रों में संनिहित हैं।

बागा भट्ट ने कादंबरी में एक स्थान पर शूद्रक का विशेषगा दिया है:

## वक्रोक्तिनिपुणेन श्राख्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेगा ।

यहाँ वक्रोक्ति शब्द से वाग्यमट का अभिप्राय इसके सीमित अर्थ 'शब्दा-लंकार रूप' से न होकर व्यापक अर्थ से है, और शायद इसी अर्थ को लद्य में रखकर उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ 'हर्षचरित' में काव्य की इस प्रौढ़ शैली के विभिन्न अवयवों की गणाना की है:

> नवोऽर्थो जातिरग्राम्या, इत्तेषोऽक्किष्टः स्फुटो रसः । विकटाक्षरबन्घ३च कृत्स्नमेकत्र दुर्बंभम् ॥

वाग्यमह का उपर्युक्त 'वक्रोक्ति' शब्द अपने व्यापक अर्थ का ही द्योतक होगा, इसकी पुष्टि उनके दोनो ग्रंथो की शैली से हो जाती है। यही बात उनके पॉच छः सौ वर्ष उपरांत कविराज ने उनकी स्तुति में भी कही थी:

> सुबन्धुबाण्भट्टस्य कविराज इति त्रयः। वक्रोक्तिमार्गनिषुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ॥—राववपायडवीयम् ।

मामह ने स्रपने काव्यालंकार में 'वक्रोक्ति' शब्द का प्रयोग जहाँ भी किया है वहाँ उन्हें इसका व्यापक स्रर्थ ही स्रमीष्ट है। उदाहरणार्थ: १—वाणी का त्रालंकार श्रर्थात् काव्यगत चमत्कार वही श्रभीष्ट है, जिसमें वक श्रमिवेय (श्रर्थ) का श्रीर वक्र शब्द का कथन हो ।

२—्वाणी का वक श्रर्थ श्रौर वक शब्दकथन, ये दोनो 'श्रलंकार' के लिये, श्रर्थात् काव्यालंकार के उत्पादन में, [समर्थ हैं रें।

र-वकोक्ति श्रौर श्रितिशयोक्ति दोनो एक ही हैं। श्रितिशयोक्ति कहते हैं लोक के सामान्य कथन से श्रितिकात वचन को श्रियवा जिस ( उक्ति ) में साधारण गुर्गों के स्थान पर श्रितिशय गुर्गों का योग हो ।

४—इर प्रकार का काव्यचमत्कार वक्रोक्ति के ही कारण होता है। इसी के द्वारा काव्यार्थ का विभावन होता है। किव को इसी में प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुतः इसके बिना कोई ऋलंकार (काव्यचमत्कार) है ही नहीं ।

५—वक्रोक्तिविद्दीन तथाकथित श्रलंकारों को श्रलंकार नहीं मानना चाहिए।
यही कारण है कि हेतु, सद्धम श्रीर श्लेष श्रलंकार नहीं हैं, क्योंकि ये वक्रोक्ति का
कथन नहीं करते, समुदाय मात्र श्रर्थात् वार्तासमूह का श्रमिधान करते हैं। उदाहरणार्थ—'सूर्य श्रस्त हो गया, चंद्रमा चमक रहा है, पत्ती श्रपने नीड़ों को जा रहे हैं।'
क्या यह कोई काव्य है, यह तो वार्ता मात्र हैं ।

६—न केवल मुक्तक काव्यों में श्रपित प्रबंध काव्यों में भी वक्रोक्ति का ही चमत्कार है ।

- 🤊 वक्राभिषेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंक्रतिः ॥ —का० अ० १।६
- २ वाचां वकार्थं राज्दोक्तिरलंकारायकत्पते। --का० अ० ५।६
- (क) निमित्त तो वचो यत्तु लोकातिकान्त गोचरम्।
   मन्यतेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा॥
  - (ख) इत्येवमादिरुदिता गुणातिशय योगतः। सर्वेवातिशयोक्तिस्तु तर्कयेतः तां यथागमम्॥
  - (ग) सेषा सर्वेव वकोक्तिः
- सैषा सर्वेंव वक्रोक्तिरनयाऽथों विभान्यते ।
   यलोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ।
- भे हेतुः स्इमोऽथ लेशस्य नालंकार तथा मतः । समुदायामिधानस्य वक्रोक्त्यनिधानतः । गतोऽस्तमकः भातीन्दुर्यान्ति वासाय पिचयः इत्येवमादि किं काव्यम् वार्त्तामेनां प्रचचते ॥
- ६ युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वभवैतदिष्यते ।

उपर्युक्त उद्धरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भामह को वक्रोक्ति का व्यापक श्रर्थ श्रभीष्ट है। वे इसे श्रतिशयोक्ति का पर्याय भानते हैं। हर प्रकार की काव्य-चमत्कार-प्राप्ति के लिये इसका समावेश श्रनिवार्य है। इसके बिना रचना यथार्थ काव्य न होकर कथनसमुदाय मात्र श्रयवा वार्ता मात्र है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भामह ने वक्रोक्ति का किसी श्रलंकारविशेष के रूप में निरूपण नहीं किया।

मामह के उपरांत दंडी ने भी 'वक्रोक्ति' को अलंकारविशेष न मानकर इसका व्यापक श्रर्थ मे प्रयोग किया है। इस संबंध में ये भामह से भी एक पग और आगे बढ़ गए। वक्रोक्ति और इससे संबद्ध उनकी शास्त्रीय चर्चा का सार इस प्रकार है: समस्त वाङ्मय के दो भाग हैं—स्वमावोक्ति और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति से इनका अमिप्राय है काव्य के चमत्कारोत्पादक तत्व अर्थात् स्वभावोक्ति ( जाति ) को छोड़कर उपमा आदि सभी अलंकार। स्वभावोक्ति भी एक प्रकार का अलंकार है जिसके द्वारा पदार्थों का साचात् स्वरूपवर्णन किया जाता है पर यह वक्रोक्तिप्राणित अलंकारों की अपेक्षा कम चमत्कारोत्पादक है। वस्तुतः इसका प्रयोग शास्त्रो—पदार्थ-स्वरूप-निरूपण-प्रधान शास्त्रो—के लिये अत्यंत उपयोगी है; उनमें तो इसका सम्राज्य ही है। काव्य में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। वक्रोक्तियों अर्थात् उपमादि अलंकारों में ( न कि स्वभावोक्ति अलंकार में ) स्लेष का प्रयोग शोमावर्षक होता है।

इस संबंध में अतिशयोक्ति के महत्व की चर्चा करना मी अभीष्ट है। दंडी ने इसे सब अलंकारो का परायण अर्थात् परम आश्रय माना है? । दूसरे शब्दों में, सब क्रोक्तियो (अलंकारो) में अतिशयता अर्थात् लोकसीमातिकाति का तत्व विद्यमान रहता है, पर अपने अपने वैचित्र्य के कारण अन्य अलंकार अपने अपने अभिधान विशेष से अभिहित किए जाते हैं। जहाँ अन्य कोई वैचित्र्य नहीं होता वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है । निष्कर्ष यह कि दंडी के अनुसार पदार्थों का साद्यात् वर्णन करना स्वभावोक्ति कहाता है। यह वर्णनप्रकार शास्त्रीय निरूपण का माध्यम

१ (क) भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाड्मयम्।

<sup>(</sup> ख ) नानावस्थं पदार्थानां रूपं साचाद् विवृश्वती । स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंक्कतिर्यथा ।

<sup>(</sup>ग) शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं कान्येष्वप्येतदीप्सितम्।

<sup>(</sup> ध ) खोपः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषुश्रियम् ।

श्रतंकारान्तराखामप्येकमाडुः परायखम् । वागीशमहितासुक्तिमिमामतिशयाह्वसम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> काव्यादर्श, शरर०, प्रभा टीका, ए० रर४

है। कान्य में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पर कान्य में चमत्कारोत्पादक तत्व स्वभावोक्ति से भिन्न अन्य अलंकार हैं जो वक्रोक्ति कहाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पदार्थवर्णन साद्वात् न करके वक्रता से किया जाता है। इन वक्रोक्तियों में एक समानता यह है कि इनमें अतिशयता का तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है। अतिशयोक्ति वक्रोक्ति का एक प्रभाग है अवश्य, पर यह इसके अन्य प्रभागों की अपेद्धा सर्वोपरि है, क्योंकि इसका तत्व उन सबमें विद्यमान रहता है। इसके विपरीत अन्य प्रभागों का तत्व अतिशयोक्ति में विद्यमान नहीं रहता। इधर सभी अलंकार—अतिशयोक्ति भी तथा अन्य मी—वक्रोक्ति कहाते हैं क्योंकि इनके द्वारा पदार्थवर्धन असाद्धात् अर्थात् वक्रता से किया जाता है।

दंडी के उपरांत वामन ने सर्वप्रथम वक्रोक्ति का एक श्रर्थालंकार के रूप में निरूपण किया—साहश्याललक्षणा वक्रोक्तिः । श्रर्थात् साहश्यनिवंधना लक्षणा वक्रोक्ति कहाती है। पर श्रागे चलकर इस स्वरूप का किसी ने उल्लेख नहीं किया। निरसंदेह लक्षणा का स्वरूप वक्रोक्ति के साथ किसी न किसी रूप में संबद्ध श्रवश्य है, पर केवल साहश्यनिवद्धा लक्षणा को ही इससे संबंद्ध करने में वामन का तात्पर्य क्या था, यह कहना कठिन है। इनके उपरांत कद्रय ने वक्रोक्ति को शब्दा-लंकार के रूप में निरूपित किया श्रीर इसके प्रचलित दो रूपों का उल्लेख किया—काक्तु वक्रोक्ति श्रीर समंग वक्रोक्ति।

रद्रट के उपरांत आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक से वक्रोक्ति का उल्लेख दो स्थलो पर किया है। एक स्थल पर इन्होंने इसे अलंकार रूप से स्वीकृत किया है । दूसरे स्थल पर अतिशयोक्ति की सर्वालंकार रूपता के संबंध में इन्होंने मामह का पूर्वोक्त कथन उद्घृत किया है: 'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः'। इन प्रसंगो से यह निष्कर्ष निकालना कदाचित् अनुचित न होगा कि आनंदवर्धन को अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को एक दूसरे का पर्याय मानना अभीष्ट होगा, तथा इन्हे इनका व्यापक अर्थ भी स्वीकृत होगा।

यहाँ यह निर्देश कर देना आवश्यक है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक ने ध्वनि संप्रदाय को अपने संप्रदाय में अंतर्भूत करने के लिये ही इतना महान् एवं मौलिक प्रयास किया या और इसी कारण उन्होंने ध्वनि के विभिन्न अवयवों के अनुक्ष वक्रोक्ति के विभिन्न अवयवों — सुप्, तिङ्, वचन, संवंध, कृदंत, तिद्धत, समास आदि—का भी निर्माण किया तथा इनके उदाहरणों के लिये ध्वन्यालोक से

न चालिप्तोऽलंकारो यत्र पुनः शब्दान्तरेखाभिहितस्वरूपस्तत्र न शब्दशक्त्युद्भवानुरखन रूपव्यंग्यध्वनिव्यवहारः। तत्र वृक्तोक्त्यादिवाच्यालंकारव्यवहार एव ।

भी सहायता ली । इस दृष्टि से यदि दोनो ग्रंथो में परस्पर साम्य परिलक्षित होता है तो इसका दायित्व क्रंतक पर ही है, श्रानंदवर्धन पर किसी रूप में नहीं है।

श्रानंदवर्धन के पश्चात् भोजं ने वक्रोक्ति का उल्लेख श्रपने दोनो प्रंथों-सरस्वतीकंठाभरण श्रीर शृंगारप्रकाश—में विभिन्न स्थलो पर किया है। श्रन्य प्रसंगो के समान इस प्रसंग में भी उनकी सारप्राहिशी प्रवृत्ति लिच्ति होती है। उनके उल्लेखो का निष्कर्ष इस प्रकार है:

(क) शास्त्र श्रीर लोक में तो अवक वचन का प्रयोग होता है श्रीर काव्य में वक्र वचन का---

> यदवक्रं वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत्। वक्रं यदर्थवादौ तस्य काष्यमिति स्ट्रतिः ॥ --श्रंगारप्रकाश ।

भोज के इस कथन में दंडी का प्रभाव स्पष्ट भलकता है। वे जिसे स्वभावोक्ति कहते हैं, उसे इन्होने 'श्रवक वचन' श्रथवा 'वचन' कहा है; वे जिसे वक्रोक्ति कहते हैं, उसे इन्होने 'वक्र वचन' श्रयवा 'कान्य' कहा है।

( ख ) · · · सब श्रलंकार जातियाँ 'वक्रोक्ति' नाम से कथनीय हैं। मामह के कथनानुसार वकता ही काव्य की परम शोभा है-

> सर्वातंकारतातयो वक्रोक्तयभिधानवाच्या भवन्ति । तद्भक्तम्-वक्रत्वमेव काच्यानां पराभूषेति भामहः॥

(ग) मोज ने श्रपने समय तक की एतत्संबंधी मान्यताश्रो का वर्गीकरण करते हुए कहा कि समस्त वाह्मय तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

वक्रोक्तिइच रसोक्तिइच स्वभावोक्तिइचेति बाङ्मथम् ।

इनमें से रसोक्ति वर्ग को छोड़कर शेष दोनो दंडिप्रस्तुत ही हैं। रसोक्ति से उनका तात्पर्य है---

### विभावानुभावन्यभिचारि संयोगासुरसनिष्यतौ रसोक्तिरिति ।

भोज के समय तक श्रलंकारवाद श्रपनी महत्ता खो चुका या श्रीर उसका स्थान रसवाद ले चुका था, श्रतः इसे भी विशिष्ट स्थान देने के लिये मोज ने इन वर्गों में संमिलित कर दिया। 'वक्रोक्ति' से उनका तालर्य है उपमादि श्रालंकार--

### 'तन्त्रीपसाद्यलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः।'

यह घारणा दंडिसंमत ही है। गुगाप्रधान रचना को उन्होंने स्वमावोक्ति वर्ग में रखा है---

#### सोऽपि ग्रग्यप्राधान्ये स्वाभावोक्तिः।

'गुण्' से उनका श्रमिपाय यदि पदार्थों के साद्धात् गुण्निदेश से है तो भी यह परिभाषा दंडितसंमत ही है, श्रीर यदि 'गुण्' से वे वामनसंमत दस गुणो श्रयवा श्रानंदवर्धनसंमत तीन गुणो का तात्पर्य लेते हैं, तो निस्संदेह उनकी यह परिभाषा चित्य है।

कुंतक मोज के ही समकालीन माने जाते हैं। कुंतक के उपरांत मम्मट तथा उनके परवर्ती सभी श्राचार्यों ने वक्रोक्ति को एक विशिष्ट श्रलंकार के रूप में ही प्रहण किया, पर कुछ श्रंतर के साथ। मम्मट, विश्वनाथ श्रादि ने इसे शब्दालंकार माना है श्रीर रुय्यक, विद्यानाथ तथा श्रप्यय दीच्चित ने श्रर्यालंकार। दंडी का काव्यादर्श पाठ्यग्रंथ होने के कारण श्रव भी उनकी यह धारणा विस्मृत नहीं हुई थी कि 'वक्रोक्ति' शब्द सामान्य रूप से 'श्रलंकार' शब्द का वाचक है, पर श्रव यह धारणा बदल गई थी श्रीर इसका ग्रहण श्रलंकारविशेष के रूप में होने लग गया था। रुय्यक के ये शब्द देखिए:

वक्रोक्तिशब्दश्चालंकार सामान्यवचनोऽपि इह ग्रलंकारविशेषे संज्ञितः। —श्रलंकारसर्वस्व

(१) कुंतकप्रस्तुत वक्रोक्ति संप्रदाय—कुंतक के शब्दों में वक्रोक्ति का स्वरूप इस प्रकार है:

वक्रोक्तिरेव वैद्ग्ध्यभंगीभणितिरुग्यते । वक्तोक्ति, प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचिन्नैवाभिधा । कीदशी वैद्ग्ध्यभंगीभणितिः । वैद्ग्ध्यं विद्ग्धमावः कविक्रमेकौशलम्, तस्य भंगी विचिन्नक्तिः, तया भणितिः । विचिन्नैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते ।'

श्रयात् किवकर्म-कौशल-जन्य-शोभा से युक्त श्रयवा उसपर श्राश्रित वर्णन-शैली को वक्रोक्ति कहते हैं। इसे एक प्रकार की विचित्र श्रमिधा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रसिद्ध (मुख्य) श्रर्थ की श्रपेद्धा व्यतिरिक्त (श्रतिशय श्रयवा विशिष्ट) श्रर्थ से समन्वित होती है। कुंतक ने वक्रोक्ति को एक प्रकार का श्रलंकार भी माना है, जिसके श्रलंकार्य हैं शब्द श्रीर श्रर्थ:

> उभावेतावलंकायौँ तयोः पुनरलंकृतिः । वक्रोक्तिरेक :: ॥

निष्कर्ष यह कि कुंतक की वक्रोक्ति किन-कौशल-जन्य चारुता पर आधृत है। इसे इन्होने एक ओर 'विचित्रा श्रिमिधा' कहकर ध्वनि संप्रदाय से संबद्ध करने का प्रयास किया है श्रीर दूसरी श्रोर 'श्रलंकार' मानकर श्रलंकार संप्रदाय से। इन दोनो प्रचलित संप्रदायों के समान इसे भी व्यापक रूप देने अथवा एक संप्रदाय के रूप में प्रचलित करने के उद्देश्य से इन्होंने इसके अनेक मेदोपमेदों का निर्माण किया और इस प्रकार समस्त प्रकार के काव्यसौंदर्य का—विशेषतः सभी ध्वनिमेदों के काव्यसौंदर्य का—इसी में अंतर्भाव करने का अद्मुत एवं मौलिक प्रयास किया।

वकोक्ति के छः प्रमुख मेद हैं—वर्णविन्यासवकता, पदपूर्वार्धवक्रता, पद-परार्धवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता श्रौर प्रबंधवक्रता। इन प्रमुख मेदो का संज्ञित परिचय इस प्रकार है:

१—वर्णविन्यासवकता—इसके तीन उपमेद हैं—एकवर्णावृत्ति, द्विवर्णावृत्ति श्रीर श्रनेकवर्णावृत्ति । इसे पूर्वाचार्यों ने 'श्रनुप्रास' नाम से श्रमिहित किया है । स्वयं कुंतक ने इसे स्वीकार किया है : एतदेव वर्णविन्यासवकृत्वं चिदंतनेष्वनुप्रास इति प्रसिद्धम् । इसी मेद के श्रंतर्गत उपनागरिका, परुषा श्रीर कोमला नामक वृत्तियों के श्रांतरिक्त यमक की चर्चा भी हुई है ।

२—पदपूर्वार्धवकता—इसके ⊏ उपमेद हैं—रूढ़िवैचिन्यवकता, पर्याय-वकता, उपचारवकता, विशेषग्यवकता, संवृत्तिवकता, वृत्तिवकता, लिंगवैचिन्यवकता श्रौर कियावैचिन्यवकता। इनमें से प्रथम उपमेद श्रानंदवर्धन की श्रर्थोतरसंक्रमित वाच्यध्विन है, दूसरा उपमेद परिकर श्रलंकार है। उपचारवक्रता लच्च्या शब्दशक्ति का एक रूप है। संवृत्ति का श्रर्थ है गोपन। वैचिन्यकथन की इच्छा से वस्तुगोपन का नाम संवृत्तिवक्रता है। वृत्ति से कुंतक का तात्पर्य है—समास, तद्धित, सुब् धातु श्रादि। इनसे संबद्ध वृत्तिवक्रता कहाती है। श्रन्य उपमेदो का स्वरूप इन्ही के नामो से संवंधित है।

३—पदपरार्धवकता—इससे कुंतक का तात्पर्य प्रत्ययवक्रता से है। इसके छः मुख्य भेद हैं—काल-वैचित्र्य-वक्रता, कारकवक्रता, वचनवक्रता, पुरुषवक्रता, उपग्रह (धातु) वक्रता श्रीर प्रत्ययवक्रता।

४—वाक्यवकता श्रथवा वस्तुवकता—िकसी वस्तु का वैचित्र्यपूर्ण वर्णन वाक्यवकता (वाच्यवकता) श्रथवा वस्तुवकता कहाता है। इसके दो मेद हैं— सहजा श्रीर श्राहार्या। सहजा से कुंतक का तात्पर्य है स्वभावोक्ति, जिसे उन्होंने श्रलंकार न मानकर श्रलंकार्य माना है। इसके द्वारा वस्तुचित्रण यथावत् रूप में किया जाता है। श्राहार्यों से उनका तात्पर्य उपमा श्रादि श्रर्थालंकारों से है।

५—प्रकरण्वकता—प्रकरण् से कुंतक का तात्पर्य है प्रबंध का एक देश, श्रर्थात् प्रबंधगत कथा का एक प्रसंग । इस वक्रता के कितपय उपमेद हैं जिनका हिंदी रूपातर इस प्रकार है—भावपूर्ण् स्थिति की उद्मावना, उत्पाद्य लावण्य, प्रधान कार्य से संबद्ध प्रकरणों का उपकार्य-उपकारक-भाव, विशिष्ट प्रकरण की श्रतिरंजना, जलकीड़ा, उत्सव श्रादि रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार से वर्ण्न, प्रधान उद्देश्य

की सिद्धि के लिये सुंदर श्रप्रधान प्रसंग की उद्भावना, गर्भाक, प्रकरणो का पूर्वापर श्रन्वितिक्रम ।

६—प्रबंधवक्रता—इस मेद की परिधि में समग्र प्रबंधकाव्य—महाकाव्य, नाटक श्रादि—का वास्तुकौशल श्रंतिनंहित है। इसके छः मेद हैं जिनका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है—मूलरस परिवर्तन, नायक के चरित्र का उत्कर्ष करनेवाली चरम घटना पर कथा का उपसंहार, कथा के मध्य में ही किसी श्रन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि, नायक द्वारा श्रनेक फलो की प्राप्ति, प्रधान कथा का द्योतक नाम, एक ही कथा पर श्राश्रित प्रवंधों का वैचित्र्य।

उपर्युक्त मेदोपमेदो पर एक दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंधवकता श्रीर प्रकरणवकता के मेदोपमेदों के श्रंतर्गत यद्यपि कतिपय नवीन काव्यतत्वों का समावेश किया गया है, फिर भी श्रपने मूलरूप में ये दोनों काव्यांग, प्रबंध श्रीर प्रकरण, कोई नूतन काव्यांग नहीं हैं। भरत, भासह, दंडी, रुद्रट, श्रानंदवर्धन श्रादि सभी ने इनका शास्त्रीय निरूपण किया है। इन्हे विस्तृत श्रीर कुछ मात्रा तक नवीन रूप देने का श्रेय कुंतक को है। शेष रहीं चार वक्रताएँ— वर्णविन्यास, पदपूर्वार्घ, पदपरार्घ श्रौर वाक्य (वस्तु) की वकता। ये समी श्रलंकार, रस श्रथवा ध्वनि श्रादि पूर्ववर्ती काव्यांगों में से किसी न किसी के साथ किसी न किसी रूप में संबद्ध की जा सकती हैं। श्रालंकार से संबंधित उनके वक्रोक्ति-मेद तो बाह्यपरक हैं ही, जहाँ उन्होंने ध्वनिमेदों को वक्रोक्ति के श्रंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयास किया है, वहाँ भी ये भेद वाह्यपरक ही हैं। श्रपने दृष्टिकीया से कुंतक भले ही सफल रहे हो पर इन प्रसंगों में उनकी वक्रोक्ति ध्वनि के समान भाव-पच-प्रधान न रहकर कला-पन्त-प्रधान मात्र रह गई है। एक उदाहरण लीजिए। श्रानंदवर्धन ने 'कामं संतु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सद्दे। वैदेही तु कयं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ।' इस श्लोकार्ध में 'राम' शब्द से सकल-दुःख-सिंह ज्यु' रूप व्यंग्यार्थ लेते हुए इसे श्रर्थातरसंक्रमित वाच्यध्वनि नाम दिया है। इधर इस श्लोकार्घ में इसी श्रर्थ के कारण कुंतक को भी काव्यवक्रता (काव्यचमत्कार) श्रमीष्ट है, पर वे इसे 'पदपूर्वार्घवकता' के नाम से श्रमिहित करते हैं, क्योंकि यह वकता ( चमत्कार ) 'रामः' पद के पूर्वार्ध अर्थात् प्रातिपदिक पर आश्रित है। इस वक्रोक्तिमेद का उपमेद है रूढिवैचिन्यवक्रता। कुंतक ने इसी के उदाहरण स्वरूप राम का उक्त कथन उद्धृत किया है, क्योंकि 'राम' प्रातिपदिक का रूढार्थ है दशरथपुत्र, पर यहाँ उसका भिन्नार्थ वक्रतोत्पादक है। इमने देखा कि काव्यसौंदर्य एक है, पर उसके श्रमिधान में दोनो श्राचार्यों के दृष्टिकोण मिन्न मिन्न हैं। श्रानंदवर्धन उसे श्रर्थंपरक नाम दे रहे हैं श्रीर कुंतक शब्दपरक। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ध्वनि के सुप्, तिङ्, वचन, काल स्रादि से संबद्ध उपमेदों का

मलाधार भी व्यंग्यार्थ है, न कि कुंतक के समान व्याकरण संबंधी रूपरचना मात्र। व्यंग्यार्थ निस्तंदेह स्रांतरिक पच्च है स्रोर रूपरचना बाह्य पच्च।

वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना से पूर्व काव्यशास्त्र में त्रालंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत श्रीर ध्वनि सिद्धात प्रचलित रहे । क़ुंतफ ने श्रपने प्रंथ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अन्य सिद्धांतो के संबंध में भी कभी प्रत्यच् श्रीर कभी अप्रत्यच् रूप से प्रकाश डाला है। वक्रोक्ति सिद्धांत श्रीर श्रलंकार सिद्धात के विषय में कुंतक के मंतव्य का निष्कर्ष यह है:

(१) शब्द श्रीर अर्थ, ये दोनो श्रलंकार्य हैं श्रीर वक्रोक्ति इनका त्रलंकार है-

> उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंक्रतिः। वक्रोक्तिरेव

यह उल्लेखनीय है कि यहाँ वक्रोक्ति से तात्पर्य काव्य के उपमादि सभी प्रकार के शोभादायक तत्वों से है।

(२) यह एक तत्व (यथार्थ बात) है कि सालंकार (शब्दार्थ) की ही काव्यता होती है ( न कि अलंकारसहित शब्दार्थ की )-

#### तस्वं सालंकारस्य काव्यता।

दूसरे शब्दो में कह सकते हैं कि काव्य में अलंकार्य और अलंकार ये कोई श्रलग तत्व नहीं है।

- (३) फिर भी व्यवहार रूप में ऋलंकार्य श्रीर ऋलंकार का पृथक विवेचन किया जाता है।
- (२) वक्रोक्ति और रस—यद्यपि क्रंतक ने उच स्वर से 'सालंकारस्य काव्यता' की घोषणा की है, फिर भी उनकी सदृदयता रस का अनादर नहीं कर सकी । सिद्धांत रूप से वक्रोक्ति श्रीर रस में वैसा मौलिक साम्य तो नहीं है जैसा ध्वनि श्रीर वक्रोक्ति में है, कितु सब मिलाकर वक्रोक्तिचक्र में रस का स्थान भी कम महत्व-पूर्ण नहीं है। वास्तव मे यह कहना श्रसंगत न होगा कि रस के प्रति वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि दोनो संप्रदायो का दृष्टिकोगा बहुत कुछ समान है।

क्रंतक ने अपने काव्यप्रयोजन प्रसंग तथा प्रवंधवकता प्रसंग के अंतर्गत रस-युक्तता का स्पष्ट उल्लेख किया है।

> चतुर्वर्गफजस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदास् । काच्यासृतरसेनान्तरचमस्कारो वितन्यते ॥

श्रर्थात् कान्यामृत का रस उसको समक्तेवालो (सहृदयो ) के श्रंतःकरण में चतुर्वर्ग रूप फल के श्रास्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है।

## निरन्तरसोद्गारयर्भसंदर्भनिर्भराः । गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥

अर्थात् निरंतर रस को प्रवाहित करनेवाले संदर्भों से परिपूर्ण किवयो की वागी कथामात्र के आश्रय से जीवित नहीं रहती।

कुंतक ने ध्विन सिद्धांत के समान वक्रोक्ति सिद्धांत में भी रस को वाच्य नहीं माना, प्रत्युत् प्रकारांतर से इसे व्यंग्य माना है। उन्होंने उद्भट के कथन स्वश्रव्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम् का उपहास करते हुए लिखा है कि 'स्वश्रव्दास्पदत्वं रसानामपरिगतपूर्वमस्माकम्' श्रर्थात् रसो की स्वशब्दास्पदता श्रयवा रसों की स्वशब्दवाच्यता तो हमने श्राज तक सुनी नहीं है। कुंतक के इस वाक्य का यह तात्पर्य लगा लेना श्रनुचित न होगा कि उन्हें रस की वाच्यता श्रमीष्ट नहीं है, श्रपितु व्यंग्यता श्रमीष्ट है।

श्रागे चलकर रसवत् श्रलंकार का निषेध करते हुए उन्होंने लिखा है कि रसवत् को श्रलंकार मानना युक्तिसंगत नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि इसमें अपने स्वरूप श्रर्थात् रस के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य का श्रलंकार्य रूप में प्रतिमासन नहीं होता; दूसरा कारण यह है कि 'रसवत्' शब्द के श्रर्थ की संगति भी नहीं बैठती। जो रचना रसवत् श्रर्थात् रसयुक्त हो, श्रर्थात् जहाँ रस ही श्रलंकार्य रूप में हो वहाँ श्रलंकारवादियों के समान रस को श्रलंकार रूप में मानना संगत नहीं है:

## श्रलंकारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात्। स्वरूपाद्तिरिक्तस्य शब्दार्थासंगतेरपि॥

इस प्रकार परंपरागत रसवत् श्रलंकार का खंडन करते हुए एवं 'रसवत्' का स्वरूप स्पष्ट करते हुए प्रकारांतर से वे-रस नामक काव्यतत्व की पृथक् स्वीकृति कर जाते हैं:

## रसेन वर्तेते तुल्यं रसतःवविधानतः । योऽलंकारः स रसवत् तद्दिदाह्नद्रनिर्मितेः ॥

श्रर्थात् रसतत्व के विधान के कारण सहृदयों को श्राह्वादकारक होने से जो कोई श्रलंकार भी रस के समान हो जाता है, वह श्रलंकार रसवत् कहा जा सकता है। इसी श्रलंकार को कुंतक ने 'सर्वालंकारजीवित' के क्ष्प में स्वीकार करते हुए प्रकारांतर से रस का स्तवन किया है:

# यथा स रसवन्नाम सर्वीलंकारजीवितम्।

(३) रस और वक्रोक्ति का संबंध — अब प्रश्न यह रह जाता है कि एक ज्रोर जब अलंकार रूपा वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित रूप है और दूसरी ज्रोर रस भी काव्य का परमतत्व है, तो इन दोनों का समंजन कैसे किया जाय ? अर्थात् वक्रोक्ति और रस का वास्तविक संबंध क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है । कुंतक की मूल धारणा का सूत्र पकड़ लेने से इस शंका का समाधान हो जाता है । कुंतक के मत से काव्य का प्राण्य तो निश्चय ही वक्रोक्ति है और वक्रोक्ति का अर्थ, जैसा इम अत्यत्र सप्ष्ट कर चुके हैं, उक्तिचमत्कार मात्र न होकर किवक्रीशल अथवा काव्यकला ही है । कुंतक के अनुसार काव्य वक्रोक्ति अर्थात् कला है । इस कला की रचना के लिये किव शब्दार्थ की अनेक विभूतियों का उपयोग करता है । अर्थ की विभूतियों में सबसे अधिक मूल्यवान् है रस । अत्यव रस वक्रोक्तिरूपिणी काव्यकला का परमतत्व है । काव्य की प्राण्चेतना है वक्रता और वक्रता की समृद्धि का प्रमुख आधार है रससंपदा । इस प्रकार वक्रोक्ति के साथ रस का संबंध लगमग वही है जो ध्वनि के साथ है ।

रस श्रीर ध्वनि का संबंध दो प्रकार का है—एक तो रस श्रनिवार्यतः ध्वनि रूप ही हो सकता है ( कथन रूप नहीं ), दूसरे रस ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट रूप है। इन दोनो संबंधों के विश्लेषणा से एक तीसरा यह तथ्य भी सामने आता है कि व्विन श्रीर रस में, व्विन सिद्धांत के श्रनुसार, पलड़ा व्विन का ही भारी है। रस की स्थिति ध्वनि के बिना संमव नहीं है, परंत्र ध्वनि की स्थित रसविद्वीन हो सकती है-वस्तुष्विन, श्रलंकारध्विन भी काव्य के उत्कृष्ट रूप हैं। श्रतः काव्य में श्रनिवार्यता ध्वनि की ही है, रस की नहीं। रस के बिना कान्यत्व संभव है, ध्वनि के विना नहीं । इसीलिये श्रानंदवर्धन के मत से ध्वनि काव्य की श्रात्मा है: रस परम श्रेष्ठ तत्व श्रवश्य है, कितु श्रात्मा नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति वक्रोक्ति श्रीर रस के परस्पर संबंध की भी है। (१) रस वक्रोक्ति की परम विभूति है। (२) रस की काव्यगत श्रमिव्यंजना वक्रताविहीन नहीं हो सकती-रसोत्कर्ष की प्रेरणा से श्रम-न्यक्ति का उत्कर्ष अनिवार्य है और अभिन्यक्ति का यही उत्कर्ष वक्रता है। अर्थात काव्य में रस की स्थिति वक्रताविरहित संभव नहीं है-काव्य से बाहर हो सकती है। किंतु वह भावसंपदा काव्य-वस्तु-सात्र है, काव्य नहीं है। वकता रस के बिना भी श्रनेक रूपो में विद्यमान रह सकती है, भले ही वे रूप उतने उत्कृष्ट न हो जितना रसमय रूप। कम से कम कुंतक का यही मत है। रस के बिना काव्य जीवित रह सकता है, वक्रोक्ति के बिना नहीं। इसीलिये वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है, रस कान्य की अमूल्य संपत्ति होते हुए भी जीवित नहीं है। संदेश में, रस के साथ बकोक्ति का जो संबंध है वह ध्वनि-रस-संबंध से श्रिधिक मिल नहीं है। वास्तव में रस संप्रदाय द्वारा स्थापित रागतत्व के एकाधिपत्य के विरुद्ध ध्वनि श्रीर वक्रोक्ति दोनों

ने श्रापने श्रपने ढंग से कल्पना की महत्वप्रतिष्ठा की है। रागतत्व का सौंदर्य तो दोनों को स्वीकार्य है किंतु श्रपने सहज रूप में नहीं, कल्पनारंजित रूप में। इस कल्पना-रंजन की प्रक्रिया मिन्न है: ध्वनि सिद्धांत के श्रंतर्गत कल्पना श्रात्मनिष्ठ है श्रौर क्कोक्ति में वस्तुनिष्ठ। रस के साथ इन दोनों के संबंध में भी बस-दितना ही श्रंतर पड़ जाता है। रस श्रौर ध्वनि दोनों श्रात्मनिष्ठ हैं श्रतएव उनका संबंध श्रिधिक श्रंतरंग है: वक्रोक्ति मूलतः वस्तुनिष्ठ है, श्रतः रस के साथ उसका संबंध श्राधार श्रावेय का ही है।

- (४) अलंकार सिद्धांत श्रीर वक्रोक्ति सिद्धांत—श्रिषकांश विद्वानीं ने वक्षोक्ति संप्रदाय को श्रलंकार संप्रदाय का रूपांतर श्रयवा उसके पुनरुत्थान का प्रयत्न माना है। यह मत मूलतः मान्य होते हुए भी श्रितिव्याप्त श्रवश्य है क्योंकि वास्तव में इन दोनों संप्रदायों में साम्य की श्रपेद्धा वैषम्य भी कम नहीं है।
- ( श्र ) साम्य—( १ ) कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण् माना है श्रीर साथ ही श्रलंकार भी :

उभावेनाव लंकायौँ तयोः पुनर लंकृतिः । वक्रोक्तिरेव ··· ·· ॥

इसं दृष्टि से वक्रोक्ति सिद्धांत भी नामभेद से श्रलंकार सिद्धांत ही ठहरता है। कुंतक ने 'सालंकारस्य काव्यता' कहकर भी श्रलंकार की श्रनिवार्यता स्वीकार कर ली है।

- (२) इन सिद्धांतो में दूसरी मौलिक समानता यह है कि दोनो के दृष्टि-कोगा वस्तुपरक हैं, अर्थात् दोनों काव्यसौंदर्य को मूलतः वस्तुगत मानते हैं। दोनों सिद्धांतों में काव्य को कविकौशल पर ही आश्रित माना गया है। दोनों की वस्तु-परकता में मात्रा का अंतर अवश्य हो सकता है परंतु काव्य को अनुभूति न मानकर कौशल मानना निश्चित रूप से मावपरक दृष्टिकोगा का निषेध और वस्तुपरक दृष्टिकोगा की स्वीकृति है।
- (३) दोनों सिद्धांतों के श्रानुसार वर्णसौंदर्य से लेकर प्रबंधसौंदर्य तक समस्त काव्यरूप चमत्कारप्राण हैं। एक में उसे श्रालंकार कहा गया है, दूसरे में बकता; दोनों में शब्द का मेंद है, श्रार्थ का नहीं, क्योंकि दोनों में उक्तिवैदग्ध्य का ही प्राधान्य है।
  - (४) दोनों में रस को उक्ति का श्राश्रित माना गया है।

- (श्रा) वैषम्य—(१) श्रलंकार सिद्धांत की श्रपेत्ता वक्रोक्ति सिद्धात में व्यक्तितत्व का कही श्रिधिक समावेश है : श्रलंकार संप्रदाय में जहाँ शब्द श्रीर श्रर्थ के चमत्कार का निवैंयक्तिक विधान है, वहाँ वक्रोक्ति में कविस्वमाव को मूर्धन्य स्थान दिया गया है।
- (२) श्रलंकार सिद्धांत की श्रपेक्ता वक्रोक्ति सिद्धांत रस की श्रत्यधिक महत्व देता है: रसवत् को श्रलंकार से श्रलंकार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर कुंतक ने निश्चय ही रस के प्रति श्रधिक श्रादर व्यक्त किया है। वक्रोक्ति सिद्धांत में प्रबंधवकता को वक्रोक्ति का सबसे प्रौढ़ रूप माना गया है श्रीर प्रबंधवकता में रस का गौरव सर्वाधिक है।
- (३) श्रलंकार सिद्धांत में स्वभाववर्णन को प्रायः द्देय माना गया है। भामह ने तो वार्ता मात्र कहकर स्पष्ट ही उसे श्रकाव्य घोषित कर दिया है, दंडी ने भी श्राद्य श्रलंकार मानकर उसकी कोई विशेष श्रादर नहीं दिया क्यों के उन्होंने शास्त्र में ही उसका साम्राज्य माना है—काव्य के लिये वह केवल वांछनीय है। इसके विपरीत वक्रोक्ति सिद्धांत में स्वभावसौंदर्य का वर्णन श्राद्दार्य की श्रपेद्धा श्रिक काम्य है: श्रलंकार की सार्यकता स्वभावसौंदर्य को प्रकाशित करने में ही है, श्रपनी विचित्रता दिखाने में नहीं; स्वभावसौंदर्य को श्राच्छादित करनेवाला श्रलंकार त्याज्य है।
- (४) वकोक्ति चिद्धांत में काव्य के श्रंतरंग का विवेचन श्रिधिक है, श्रलंकार चिद्धांत वहिरंग से ही उलमकर रह जाता है श्रर्थात् वक्रता द्वारा श्रिमियेत चमत्कार श्रलंकार की श्रपेका श्रिधिक श्रंतरंग है।

इस प्रकार वकोक्ति सिद्धात श्रलंकार सिद्धांत से कहीं श्रिधिक उदार, सूद्धम तथा पूर्ण है।

संस्कृत काव्यशास्त्र में ये दोनो देहवादी सिद्धांत माने गए हैं क्यों कि इनमें से एक में श्रंगसंस्थावत् रीति को श्रौर दूसरे में श्रलंकृतिरूप वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवनसर्वस्व माना गया है। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनो सिद्धातों का श्राधारभूत दृष्टिकोण वस्तुपरक है कितु दोनो की वस्तुपरकता में मान्नामेद है। रीति सिद्धांत में जहाँ रचनानैपुण्य मान्न को ही काव्यसर्वस्व मानकर व्यक्तितत्व की लगमग उपेन्ना कर दी गई है, वहाँ वक्रोक्ति में स्वमाव को मूर्धन्य स्थान दिया गया है। व्यक्तितत्व के इसी मान्नामेद के श्रनुपात से रस तथा ध्विन के प्रति दोनो के दृष्टिकोण में मेद है। रीति की श्रपेन्ना वक्रोक्ति सिद्धांत की रस श्रौर ध्विन दोनो के प्रति श्रिष्ठक निष्ठा है। रीति सिद्धांत के श्रंतर्गत रस को बीस गुणों में से केवल एक गुण श्रर्थ-काति का श्रंग मानकर सर्वया श्रमुख्य स्थान दिया गया है, किंतु वक्रोक्ति सिद्धांत

में प्रबंधवकता, वस्तुवकता श्रादि प्रमुख भेदो का प्राग्तत्व मानकर रस को निश्चय ही श्रत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। वास्तव में यह स्वामाविक भी था क्योंकि वकोक्ति सिद्धांत की स्थापना तक ध्विन श्रयवा रसध्विन सिद्धांत का व्यापक प्रचार हो चुका या श्रोर कुंतक के लिये उसके प्रभाव से मुक्त रहना संभव नहीं था। इस प्रकार रस श्रीर ध्विन के साथ वक्रोक्ति का रीति की श्रपेद्धा निश्चय ही श्रिषक घनिष्ठ संबंध है। फिर भी, दोनों में मूल साम्य यह है कि दोनों काव्य को कौशल या नैपुग्य ही मानते हैं, स्वजन नहीं; दोनों के मत से काव्य रचना है, श्रात्मा-भिव्यक्ति नहीं।

रीति तथा वक्रोक्ति के श्राधारतत्व, श्रंगोपांग, मेदप्रमेद श्रादि का तुल-नात्मक विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वक्रोक्ति का कलेवर निश्चय ही रीति की श्रपेद्धा कहीं व्यापक है। रीति की परिधि जहाँ पदरचना तक ही सीमित है बहाँ वक्रोक्ति की परिधि में प्रकरण्यत्वना, प्रबंधकल्पना श्रादि का भी यथावत् समावेश है। रीति की परिधि में वास्तव में वक्रोक्ति के प्रथम चार मेद, श्रर्थात् वर्णा-विन्यास-वक्रता, पद-पूर्वार्ध-वक्रता, पद-परार्ध-वक्रता तथा वाक्यवक्रता, ही श्राते हैं। वामन प्रबंधकौशल के महत्व से श्रनभिज्ञ नहीं थे। उन्होने मुक्तक की श्रपेद्धा प्रबंधरचना को श्रिधिक मूल्यवान् माना है:

> क्रमसिद्धिस्तयोः स्नगुत्तंसवत् । — १।३।२८ नानिबद्धं चकारुयेक्तेजः परमायुवत् । — १।३।२९

श्रर्थात् माला श्रीर उत्तंस के समान उन दोनों (मुक्तक श्रीर प्रबंध) की सिद्धि क्रमशः होती है। (१।३।२८)

जैसे श्राग्नि का एक परमागु नहीं चमकता, उसी प्रकार श्रानिबद्ध श्रार्थात् मुक्तक काव्य प्रकाशित नहीं होता है। (१।३।२६)

उपर्युक्त सूत्रों से इसमें संदेह नहीं रह जाता कि वामन के मन में प्रबंध-रचना के प्रति कितना म्रादर है। फिर भी प्रबंध में भी वे रीति ऋथीत् पदरचना के नैपुराय को ही प्रमाण मानते हैं। निबद्ध काव्य का महत्व उनकी दृष्टि में कदाचित् इसीलिये ऋधिक है कि उसमें विशिष्ट पदरचना की निरंतर शृंखला रहती है। इस लिये नहीं कि उसमें जीवन के व्यापक और महत् तत्वों के विराट् कल्पनाविधान के लिये विस्तृत हो। इस दृष्टि से कुंतक की वक्रोक्ति का ऋषधर निश्चय ही ऋधिक व्यापक और उसकी परिधि ऋधिक विस्तृत है। ऋष्टुनिक ऋणोचनाशास्त्र की शब्दा-वली में यह कहना ऋसंगत न होगा कि वक्रोक्ति वास्तव में काव्यकला की समानार्थी है और रीति काव्यशिल्प की। इस प्रकार वामन की रीति वक्रोक्ति का एक ऋंग मात्र रह जाती है—श्रीर में सममता हूँ, इन दोनो सिद्धांतों के ऋंतर का सार यही है।

(४) वक्रोक्ति सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत—जैसा पहले निर्दिष्ट कर श्राए हैं. वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म वास्तव में ध्वनि संप्रदाय के प्रत्युत्तर रूप में हुआ था । काव्यात्मवाद के विरुद्ध देहवादियों का यह श्रंतिम विफल विद्रोह था । काव्य के जिन सौंदर्यमेदो की स्नानंदवर्धन ने ध्वनि के द्वारा श्रात्मपरक व्याख्या की थी, उन सभी की कुंतक ने श्रपनी श्रपूर्व मेघा के वल पर वक्रोक्ति के द्वारा वस्तुपरक विवेचना प्रस्तत करने की चेष्टा की। इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुगत परिकल्पना सी प्रतीत होती है।

उपर्युक्त तथ्य को हम उद्धरणो द्वारा पुष्ट करते हैं। श्रानंदवर्धन ने ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार की है:

जहाँ ऋर्य स्वयं को तथा शब्द ऋपने ऋभिषेय ऋर्य को गौरा करके उस श्रर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वानो ने ध्वनि कहा है।—( ध्व॰ १।१३ )। 'उस भ्रर्थ' से क्या तात्पर्य है १

प्रतीयमान कुछ श्रीर ही चीज है जो रमिया के प्रसिद्ध ( मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि ) अवयवो से भिन्न (उनके ) लावर्य के समान महाकवियो की सक्तियों में (वाच्य श्रर्थ से श्रलग ही) भासित होता है। ---ध्वं श४

उस स्वादु श्रर्थं को विखेरती हुई वड़े वड़े कवियों की सरस्वती श्रलौकिक तथा श्रतिभासमान प्रतिभाविशेष को प्रकट करती है। ---ध्व० श६

श्रतएव यह विशिष्ट श्रर्थं श्रलौिक प्रतिभाजन्य है, स्वाद है, वाच्य से भिन्न कुछ विचित्र वस्त है श्रौर प्रतीयमान है।

श्रव ऊंतफकृत वकोक्ति की परिभापा लीजिए : प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र श्रमिधा श्रर्थात् वर्णनशैली ही वक्रोक्ति है। यह कैसी है ? वैदग्ध्यपूर्ण शैली द्वारा उक्ति । वैदग्ध्य का श्रर्थ है कविकर्मकौशल ••••। — व० जी० १।१० की वृत्ति । प्रसिद्ध कथन से भिन्न का भ्रार्थ है-(१) 'शास्त्र भ्रादि मे उपनिवद्ध शब्दार्थ के सामान्य प्रयोग से भिन्न' तथा (२) 'प्रचलित (सामान्य) व्यवहारसरिए का श्रतिक्रमण करनेवाला ।

इन दोनो परिभाषाश्रो का तलनात्मक परीच्चण करने पर ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति का साम्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है:

१--दोनो में प्रसिद्ध वाच्य श्रर्थं श्रीर वाचक शब्द का श्रतिक्रमण है। श्रानंदवर्धन का सूत्र यत्रार्थः शब्दो वा--उपसर्जनी कृतस्वार्थौ ( जहाँ श्रर्थ श्रपने श्रापको श्रीर शब्द श्रपने श्रर्थ को गौगा करके ) ही कुंतक की शब्दावली में 'शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबंधव्यतिरेकि' (शास्त्रादि में उपनिबद्ध शब्दार्थं के प्रसिद्ध स्रयीत् सामान्य प्रयोग से मिन्न ) का रूप भारण कर लेता है। इस प्रकार ध्विन श्रीर वकोक्ति दोनों में साधारण का त्याग श्रीर श्रसाधारण की विवन्ना है।

२—ध्विन तथा वक्रोक्ति दोनो में वैचित्र्य की समान वांछा है। श्रानंद ने 'श्रन्यदेव वस्तु' के द्वारा श्रीर कुंतक ने 'विचित्रा श्रिमिधा' के द्वारा इसको स्पष्ट किया है।

र-दोनों श्राचार्य इस वैचित्र्यसिद्धि को श्रलौिक प्रतिमाजन्य मानते हैं।

किंतु यह सब होते हुए भी दोनों में मूल दृष्टि का मेद है। ध्वनि का वैचित्र्य श्र्यांक्प होने से श्रात्मपरक है, उधर वक्रोक्ति का वैचित्र्य श्रमिधारूप श्र्यांत् उक्तिरूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है। इसीलिये हमारी स्थापना है कि वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना ही है।

(श्र) भेद्रस्तारगत साम्य—स्वरूप की श्रपेता ध्वनि तथा वक्रोक्ति के मेद्रप्रस्तार में श्रीर भी श्रिषक साम्य है। जिस प्रकार श्रानंदवर्धन ने ध्वनि में काव्य के स्रक्ष्मातिस्र्य श्रवयव से लेकर व्यापक से व्यापक रूप का भी श्रंतर्भाव कर उसे सर्वागपूर्ण बनाने की चेष्टा की थी, वैसे ही छुंतक ने बहुत कुछ उन्हीं की पद्धित का श्रवलंबन कर वक्रोक्ति में काव्य के सभी श्रवयवों का समावेश कर उसे भी सर्वव्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति श्रीर ध्वनि में स्पष्ट सह-व्याप्ति है। ध्वनि का चमत्कार जैसे सुप्, तिङ्, वचन, कारक, कृत्, तिद्धत, समार, उपसर्ग, निपात, काल, लिंग, रचना, श्रलंकार, वस्तु तथा प्रवंध श्रादि में है, वैसे ही वक्रोक्ति का विस्तार भी पदपूर्वार्ध श्रीर पदपरार्ध से लेकर प्रकरण तथा प्रवंध तक है। वास्तव में ध्वनि के श्रात्मपरक सौंदर्यमेदों की कुंतक ने वस्तुपरक व्याख्या करने का ही प्रयत्न किया है। इसलिये उनके विवेचन की रूपरेखा श्रयवा योजना बहुत कुछ वही है जो ध्वनिकार ने श्रपनी स्थापनाश्रों के लिये बनाई थी।

ध्विन तथा नकोक्ति के मेदो का तुलनात्मक निवरण देखने से यह धारणा सर्वथा स्पष्ट हो जायगी।

(६) वक्रोक्ति और व्यंजना—ध्वनि सिद्धांत का श्राधार है व्यंजना शक्ति। कुंतक मूलतः श्रमिधावादी हैं। उन्होंने श्रपनी वक्रोक्ति को विचित्र श्रमिधा ही माना है। परंतु उन्होंने लच्चणा श्रीर व्यंजना की स्थिति का निषेध नहीं किया। वास्तव में इन दोनो को उन्होंने श्रमिधा का ही विस्तार माना है, श्रमिधा के गर्भ में ही इन दोनो की स्थिति उन्हें मान्य है क्योंकि वाचक शब्द में द्योतक श्रीर व्यंजक शब्द एवं वाच्य श्रर्थ में द्योत्य श्रीर व्यंग्य श्रर्थ स्वयं ही श्रंतर्भूत हो जाते हैं।

( प्रश्न )- द्योतक श्रौर व्यंजक भी शब्द हो सकते हैं। ( श्रापने केवल वाचक को शब्द कहा है )। उनका संग्रह न होने से श्रव्याप्ति होगी। ( उत्तर )-यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि ( वाचक शब्दों के समान व्यंजक तथा द्योतक शब्दों में भी ) अर्थप्रतीतिकारित्व की समानता होने से उपचार (गौग्री वृत्ति ) से वे ( द्योतक श्रीर व्यंजक ) दोनो भी वाचक ही हैं। इसी प्रकार द्योत्य श्रीर व्यंग्य दोनो श्रर्थों में भी बोध्यत्व की समानता होने से वाच्यत्व ही रहता है।—हिंदी वक्रोक्ति-जीवित, पृ० ३७।

(७) निष्कर्ष-उपर्यंक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि संप्रदाय के विरोध में एक प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय खड़ा कर देने पर भी कुंतक ने ध्यनि का तिरस्कार नहीं किया श्रथवा नहीं कर सके। वास्तव में ध्वनि का जादू उनके सिर पर चढकर बोलता रहा है, इसीलिये अपने सिद्धांतनिरूपण के आरंभ से अंत तक स्थान स्थान पर वे उसे सांकेतिक श्राथवा स्पष्ट रूप में स्वीकृति देते रहे हैं।

जैसा हमने आरंभ में ही स्पष्ट किया है, इन दोनों आचार्यों की सौंदर्यकल्पना में मौलिक मेद नहीं है। दोनो निश्चित रूप से कल्पनावादी हैं। श्रानंदवर्धन श्रीर कुंतक दोनों ने ही श्रपने सिद्धांतो में श्रनुभूति तथा बुद्धितत्व की श्रपेचा कल्पनातत्व के महत्व की प्रतिष्ठा की है। किंत दोनों की दृष्टि स्रथवा विवेचनपद्धति मिन्न है। श्रानंदवर्धन कल्पना को श्रात्मगत मानते हैं श्रर्थात् कल्पना से तांत्पर्थ प्रमाता की फल्पना से है। सत्काव्य प्रमाता की कल्पना को उद्बुद्ध कर सिद्धिलाम करता है। कुंतक कल्पना को वस्तुगत मानते हैं। उनकी दृष्टि से यह है तो मूलतः कवि की ही कल्पना, किंतु रचना के उपरांत किन के भूमिका से हट जाने के कार्या, वह श्रव काव्य में संनिविष्ट हो गई है, श्रतः उसकी स्थिति काव्य में वस्तुगत ही रह जाती है। इस प्रकार वकोक्ति श्रौर ध्वनि सिद्धांतो में बाह्य प्रतिद्वंद्व होते हुए भी मौलिक साम्य है। क़्तंतक इससे अवगत थे। एक प्रमाग के द्वारा अपनी स्थापना को पुष्ट कर हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। क़ुंतक के दो मार्गी—सकुमार श्रौर विचित्र— में मूल श्रंतर यह है कि एक में स्वाभाविकता का सहज सौंदर्य है श्रीर दूसरे में वकता का प्राचुर्य त्रर्थात् कल्पना का विलास । इसके लिये किसी प्रमाण की श्रपेचा नहीं है, विचित्र मार्ग के नाम श्रीर गुर्या दोनों ही इसके साची हैं। कुंतक ने ध्वनि ? श्रथवा प्रतीयमानता को इस कल्पनाविशिष्ट विचित्र मार्ग का प्रमुख गुगा घोषित कर

<sup>🦜</sup> प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निवध्यते । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित् । —व० जी० १।४० मर्थात जहाँ वाच्य-वाचक-वृत्ति से भिन्न वाक्यार्थ की किसी प्रतीयमानता की रचना की जाती है।

'शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबंधव्यतिरेकि' (शास्त्रादि में उपनिबद्ध शब्दार्थं के प्रसिद्ध स्त्रर्थात् सामान्य प्रयोग से मिन्न ) का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार ध्वनि स्त्रौर वक्रोक्ति दोनों में साधारण का त्याग स्त्रौर श्रसाधारण की विवन्ना है।

२—ध्विन तथा वक्रोक्ति दोनो में वैचित्र्य की समान वांछा है। श्रानंद ने 'श्रन्यदेव वस्तु' के द्वारा श्रीर कुंतक ने 'विचित्रा श्रिमिधा' के द्वारा इसको स्पष्ट किया है।

रे—दोनों श्राचार्य इस वैचित्र्यसिद्धि को श्रालौकिक प्रतिमाजन्य मानते हैं।

किंतु यह सब होते हुए भी दोनों में मूल दृष्टि का मेद है। घ्वनि का वैचित्र्य श्रर्थरूप होने से श्रात्मपरक है, उधर वक्रोक्ति का वैचित्र्य श्रिमधारूप श्रर्थात् उक्तिरूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है। इसीलिये हमारी स्थापना है कि वक्रोक्ति प्रायः घ्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना ही है।

(अ) मेद्प्रस्तारगत साम्य—स्वरूप की अपेचा ध्वनि तथा वक्रोक्ति के मेद्प्रस्तार में और भी अधिक साम्य है। जिस प्रकार आनंदवर्धन ने ध्वनि में काव्य के स्क्ष्मातिस्क्ष्म अवयव से लेकर व्यापक से व्यापक रूप का भी अंतर्भाव कर उसे सर्वागपूर्ण बनाने की चेष्टा की थी, वैसे ही कुंतक ने बहुत कुछ उन्हीं की पद्धित का अवलंबन कर वक्रोक्ति में काव्य के सभी अवयवों का समावेश कर उसे भी सर्वव्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति और ध्वनि में स्पष्ट सहव्याप्ति है। ध्वनि का चमत्कार जैसे सुप्, तिङ्, वचन, कारक, कृत्, तिद्धित, समास, उपसर्ग, निपात, काल, लिंग, रचना, अलंकार, वस्तु तथा प्रबंध आदि में है, वैसे ही वक्रोक्ति का विस्तार भी पदपूर्वार्ध श्रीर पदपरार्ध से लेकर प्रकरण तथा प्रबंध तक है। वास्तव में ध्वनि के आत्मपरक सौंदर्यभेदों की कुंतक ने वस्तुपरक व्याख्या करने का ही प्रयत्न किया है। इसलिये उनके विवेचन की रूपरेखा अथवा योजना बहुत कुछ वही है जो ध्वनिकार ने अपनी स्थापनाश्रों के लिये बनाई थी।

ध्विन तथा वक्रोक्ति के मेदो का तुलनात्मक विवरण देखने से यह धारणा सर्वथा स्पष्ट हो जायगी।

(६) वक्रोक्ति श्रीर व्यंजना—ध्वनि सिद्धांत का श्राघार है व्यंजना शक्ति । कुंतक मूलतः श्रमिघावादी हैं। उन्होंने श्रपनी वक्रोक्ति को विचित्र श्रमिघा ही माना है। परंतु उन्होंने लच्चणा श्रीर व्यंजना की स्थिति का निषेध नहीं किया। वास्तव में इन दोनों को उन्होंने श्रमिघा का ही विस्तार माना है, श्रमिघा के गर्भ में ही इन दोनों की स्थिति उन्हें मान्य है क्योंकि वाचक शब्द में द्योतक श्रीर व्यंजक शब्द एवं वाच्य श्रर्थ में द्योत्य श्रीर व्यंग्य श्रर्थ स्वयं ही श्रंतर्भूत हो जाते हैं।

( प्रश्न )—द्योतक श्रौर व्यंजक मी शब्द हो सकते हैं। ( श्रापने केवल वाचक को शब्द कहा है )। उनका संग्रह न होने से श्रव्याप्ति होगी। ( उत्तर )-यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि ( वाचक शब्दों के समान व्यंजक तथा द्योतक शब्दों में भी ) श्रर्थप्रतीतिकारित्व की समानता होने से उपचार (गौगी वृत्ति ) से वे ( द्योतक श्रीर व्यंजक ) दोनो भी वाचक ही हैं। इसी प्रकार द्योत्य श्रीर व्यंग्य दोनो ग्रथों में भी बोध्यत्व की समानता होने से वाज्यत्व ही रहता है।—हिंदी वक्रोक्ति-जीवित, प्र०३७।

(७) निष्कर्प-उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि संप्रदाय के विरोध में एक प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय खड़ा कर देने पर भी क्रंतक ने ध्वनि का तिरस्कार नहीं किया श्रथवा नहीं कर सके। वास्तव में ध्वनि का जाद उनके सिर पर चढकर बोलता रहा है, इसीलिये श्रपने सिद्धांतनिरूपण के श्रारंभ से श्रंत तक स्थान स्थान पर वे उसे सांकेतिक भ्रायवा स्पष्ट रूप में स्वीकृति देते रहे हैं।

जैसा हमने ब्रारंभ में ही स्पष्ट किया है, इन दोनों ब्रान्वार्यों की सौंदर्यकल्पना में मौलिक मेद नहीं है। दोनो निश्चित रूप से कल्पनावादी हैं। श्रानंदवर्धन श्रौर कुंतक दोनो ने ही श्रपने सिद्धांतो में श्रनुभूति तथा बुद्धितत्व की श्रपेचा करपनातत्व के महत्व की प्रतिष्ठा की है। किंद्र दोनों की दृष्टि श्रयवा विवेचनपद्धति मिन्न है। श्रानंदवर्धन कल्पना को श्रात्मगत मानते हैं श्रर्थात् कल्पना से तात्पर्य प्रमाता की कल्पना से है। सत्काव्य प्रमाता की कल्पना को उद्बुद्ध कर सिद्धिलाम करता है। कुंतक कल्पना को वस्तुगत मानते हैं। उनकी दृष्टि से यह है तो मूलतः कवि की ही कल्पना, किंतु रचना के उपरांत कवि के भूमिका से हट जाने के कारण, वह श्रव काव्य में संनिविष्ट हो गई है, श्रतः उसकी स्थित काव्य में वस्तुगत ही रह जाती है। इस प्रकार वकोक्ति श्रौर ध्वनि सिद्धांतो में बाह्य प्रतिद्वंद्व होते हुए भी मौलिक साम्य है। क़ुंतक इससे अवगत थे। एक प्रमाग के द्वारा अपनी स्थापना को पृष्ट कर इम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। क़ंतक के दो मार्गी—सकुमार श्रौर विचित्र-में मूल श्रंतर यह है कि एक में स्वामाविकता का सहज सौंदर्य है श्रीर दूसरे में वकता का प्राचुर्य ग्रर्थात् कल्पना का विलास । इसके लिये किसी प्रमाण की श्रपेद्धा नहीं है, विचित्र मार्ग के नाम श्रीर गुण दोनों ही इसके साची है। कुंतक ने ध्वनि । श्रयवा प्रतीयमानता को इस कल्पनाविशिष्ट विचित्र मार्ग का प्रमुख गुगा घोषित कर

<sup>🤊</sup> प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निवध्यते । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित् । --व० जी० १।४० अर्थात् जहाँ वाच्य-वाचक-इति से भिन्न वाक्यार्थं की किसी प्रतीयमानता की रचना की जाती है।

कल्पना पर त्राश्रित वक्रता श्रीर ध्वनि के इसी मौलिक साम्य की पृष्टि की है— बक्रता-कल्पना-ध्वनि ।

( म ) वक्रोक्ति सिद्धांत की परीक्षा—वक्रोक्ति सिद्धांत के अनेक पह्नों का विस्तृत विवेचन कर लेने के उपरांत अब उसकी परीद्धा एवं मूल्यांकन सरल हो गया है। वक्रोक्ति सिद्धांत अत्यंत व्यापक काव्यसिद्धांत है। इसके अंतर्गत कुंतक ने एक ओर वर्णचमत्कार, शब्दसौंदर्य, विषयवस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत विधान, प्रवंध-कल्पना आदि समस्त काव्यांगों का, और दूसरी ओर अलंकार, रीति, ध्विन तथा रस आदि सभी काव्यसिद्धांतों का समाहार करने का प्रयत्न किया है। कालक्रमानुसार अन्य सभी सिद्धांतों का पश्चाद्वर्ती होने के कारण वक्रोक्ति सिद्धांत को उन सभी से लाम उठाने का सुयोग प्राप्त या और उसके मेधावी प्रवर्तक ने निश्चय ही उसका पूरा उपयोग किया है। इस प्रकार कुंतक ने वक्रोक्ति को संपूर्ण काव्यसौंदर्य के पर्याय रूप में प्रतिष्ठित किया है। काव्यसौंदर्य के समस्त रूप—सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णचमत्कार से लेकर अधिक से अधिक व्यापक रूप प्रवंधकौशल तक, सभी—वक्रता के ही प्रकार हैं। इसी प्रकार अर्थकार, रीति (पदरचना), गुण, ध्विन, औ्रोच्तित्य तथा रस भी वक्रता के प्रकारमेद अथवा पोषक तत्व हैं। अत्राप्त वक्रोक्ति सिद्धांत का पहला गुण उसकी व्यापकता है।

वकोक्ति केवल वाक्चातुर्य अथवा उक्तिचमत्कार नहीं है, वह कविव्यापार अर्थात् कविकोशल या कला की प्रतिष्ठा है। आधुनिक आलोचनाशास्त्र की शब्दावली में वकोक्तिवाद का अर्थ कलावाद ही है। अर्थात् काव्य का सर्वप्रमुख तत्व कला या उपस्थापनकौशल ही है। इस प्रसंग में भी कुंतक आतिवादी नहीं हैं। उनीसवीं बीसवीं शती के पाश्चात्य कलावादियों की मॉति उन्होंने विषयवस्तु का निषेष नहीं किया, उन्होंने तो स्पष्ट रूप में यह माना है कि काव्यवस्तु स्वमाव से रमणीय होनी चाहिए अर्थात् काव्य में वस्तु के उन्हीं रूपों का वर्णन अमीष्ट है जो सद्धदय-आह्वादकारी हों। परंतु यहाँ भी महत्व वस्तु का नहीं है, वस्तु का महत्व होने से तो फिवि कहं कीन निहोर' किव का क्या महत्व हुआ ? यहाँ भी वास्तविक मूल्य वस्तु के सद्धदयरमणीय धर्मों के उद्घाटन का ही है। सामान्य धर्मों का अपिशान तो जनसाधारण भी कर लेते हैं कितु विशेष सद्धदयश्चाह्वादकारी धर्मों का उद्घाटन किव का प्रातिम नयन ही कर सकता है। अतएव महत्व यहाँ भी उद्घाटन या चयन रूप कविव्यापार का ही है, और यह भी कला ही है। चाहें तो इसे आप कला का आतिक रूप कह लीजिए, परंतु है यह भी कला ही।

मनोमय जीवन के तीन पच्च हैं—(१) बोधपच्च, (२) अनुभूतिपच्च और (३) कल्पनापच्च। इनमें से काव्य में वस्तुतः अनुभूति और कल्पना पच्च का ही महत्व है। बोधपच्च तो सामान्य आधार मात्र है। प्रतिद्वंदी संप्रदायों में इन्हीं दो

तत्वों के प्राधान्य को लेकर विरोध चलता रहा है। रस संप्रदाय में स्पष्टतः अनुसूति का प्राधान्य है। उसके अनुसार काव्य का प्रागतित्व है भाव, भाव के आधार पर ही काव्य सहदय को प्रमावित करता हुआ उसके चित्त में वासना रूप से स्थित भाव को श्रानंद रूप में परिश्त कर देता है। इस प्रकार काव्य मूलतः भाव का व्यापार है। इसके विपरीत अलंकार सिद्धांत में काव्य का आह्वाद भाव की परिणित नहीं है वरन एक प्रकार का कल्पनात्मक ( मानसिक बौद्धिक ) चमत्कार है। रस सिद्धांत के श्रनुसार फाव्य के श्रास्वाद में भूलतः हमारी चित्तवृत्ति उदीत होती है, परंतु श्रलंकार विद्धांत के श्रनुसार हमारी कल्पना की उदीति होती है। वक्रोक्ति सिद्धांत भी वास्तव में श्रलंकार चिद्धांत का ही विकास है। श्रलंकार में जहाँ कल्पना का सीमित रूप गृहीत है, वहाँ वकोक्ति में उसका व्यापक रूप ग्रह्ण किया गया है। श्रलंकार सिद्धात की कल्पना का आधार कालरिज की 'ललित कल्पना' है । श्रीर वक्रोक्ति सिद्धांत की कल्पना का आधार उसकी 'मौलिक कल्पना' है<sup>२</sup>। इस प्रकार वक्रोक्ति का श्राधार है कल्पना : वक्रोक्ति = कविव्यापार (कला ) = मौलिक कल्पना । परंतु यह कल्पना कविनिष्ठ है सहृदयनिष्ठ नहीं, श्रीर यही ध्वनि के साथ वक्रोक्ति के मूल मेद का कारण है। ध्वनि की 'कल्पना' सदृदयनिष्ठ होने के कारण व्यक्तिपरक है। कुंतक की कल्पना कविकौशल पर श्राश्रित होने के कारण काव्यनिष्ठ श्रीर श्रंततः वस्त्रनिष्ठ वन जाती है।

कुंतक की कल्पना श्रनुभूति के विरोध में खड़ी नहीं हुई। उनकी कला को रस का, श्रौर उनकी कल्पना को श्रनुभूति का परिपोष प्राप्त हैं। वकोक्ति श्रौर रस के प्रसंग में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कुंतक ने रस को वक्रोक्ति का प्राग्रारस माना है। अतः कुंतक के सिद्धांत में अनुभूति का गौरव अन्तृण्या है। कितु प्रश्न सापेचिक महत्व का है। यों तो रस सिद्धांत में भी कल्पना का महत्व श्रातक्यें है क्योंकि विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग उसके द्वारा ही संमव है। वस्तुतः कला श्रीर रस के सिद्धांतो में मूल श्रंतर कल्पना श्रीर श्रनुभूति की प्राथमिकता का ही है। कला सिद्धांत में प्राग्तिल है कल्पना, श्रनुभूति उसका पोषक तत्व है। उधर रस सिद्धांत में मूल तत्व है अनुभूति, कल्पना उसका अनिवार्य साधन है। यही स्थिति वक्रोक्ति ग्रौर रस की है। कुंतक ने रस को वक्रता का सबसे समृद्ध ग्रंग माना है, परंतु ऋंगी वकता ही है। इसका एक परिगाम यह भी निकलता है कि रस के श्रमाव में मी वक्रता की स्थिति संमव है। रस वक्रता का उत्कर्ष तो केरता है, परंतु उसके श्रस्तित्व के लिये सर्वथा श्रनिवार्य नहीं है। कुंतक ने ऐसी स्थिति को श्रिधिक

१ फैंसी।

२ प्राहमरी इमैजिनेशन।

प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने प्रायः रस विरहित वक्रता का तिरस्कार ही किया है। फिर भी वक्रोक्ति को काव्यजीवित मानने का केवल एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। रस के विना भी वक्रता की अपनी सक्ता है। और स्पष्ट राज्दों में, वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति तो हो सकती है कि काव्य रस के बिना भी वक्रता के सद्भाव में जीवित रहे, किन्तु ऐसी स्थिति संभव नहीं कि वह केवल रस के आधार पर वक्रता के अभाव में भी जीवित रहे।

कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के ये ही दो पच्च हैं। इनमें से दूसरी स्थिति अधिक संमाव्य नहीं है क्योंकि रस की दीप्ति से उक्ति में वक्रता का समावेश अनिवार्यतः हो जाता है। रस अथवा भाव के दीप्त होने से उक्ति अनायास ही दीप्त हो उठती है और उक्ति की यही दीप्ति कुंतक की वक्रता है। अतएव उक्ति में रस के सद्भाव में वक्रता का अभाव हो ही नहीं सक्ता। कम से कम कुंतक की वक्रता का अभाव तो संभव ही नहीं है। शुक्ल जी ने जहाँ इस तथ्य का निषेध किया है, वहाँ उन्होंने वक्रता को स्थूल चमत्कार, शब्दकीड़ा या अर्थकीड़ा अथवा परिगणित विशिष्ट अलंकार के अर्थ में ही प्रहण किया है। परंतु कुंतक की वक्रता इतनी सक्ष्म और व्यापक है कि वह शुक्ल जी के प्रायः सभी तथाकथित वक्रता हीन उद्धरणों में अनेक रूपों में उपस्थित है। इसलिये काव्य में वक्रता की अपनिवार्यता में तो संदेह नहीं किया जा सकता, किंतु होगी वह मावप्रेरित ही। ऐसी अवस्था में प्राथमिक महत्व माव का ही हुआ।

पहली स्थिति वास्तव में चित्य है। काव्य रस अर्थात् मावरमणीयता के अभाव में वक्रता मात्र के बल पर जीवित रह सकता है। भावसौदर्य से हीन शब्दकीड़ा या अर्थकीड़ा में निश्चय ही एक प्रकार का चमत्कार होता है, परंतु वह काव्य का चमत्कार नहीं है क्योंकि इस प्रकार के चमत्कार से हमारी कुत्हल दृत्ति का ही परितोष होता है, उससे अंतरचमत्कार या आनंद की उपलब्धि, जो काव्य का अभीष्ठ है, नहीं होती। कुंतक ने स्वयं स्थान स्थान पर इस घारणा का अनुमोदन किया है, परंतु यहाँ और इसी मात्रा में उनके वक्रोक्ति सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है। वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि वह उसका जीवित या प्राण्यतत्व भी है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है। व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, फिर भी व्यक्ति आत्मा

१ इसमें संदेह नहीं कि कुंतक ने वार वार इस स्थिति को वचाने का प्रयत्न किया है, परंतु वह वच नहीं सकती, 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' वाक्य ही निरर्थक हो जाता है।

श्रयवा जीवित तो नहीं है। यही वक्रोक्तिवाद की परिसीमा है श्रीर यही कलावाद की या कल्पनावाद की भी।

किंत वक्रोक्तिवाद की सिद्धि भी कम स्तुत्य नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि के श्रतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी श्रन्य काव्यसिद्धांत का नहीं है। फाव्यफला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धांत के श्रंतर्गत भी नहीं हुन्ना है। वास्तव में फान्य के वस्तुगत सौंदर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण केवल हमारे काव्यशास्त्र में ही नहीं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी सर्वथा दुर्लभ है। कुंतक से पूर्व वामन ने रीति एवं गुगा के श्रौर भामह, दंडी श्रादि ने श्रलंकार तथा गुण के विवेचन में भी इसी दिशा में सफल प्रयत्न किया था। किंतु उनकी परिधि सीमित थी, वे पदरचना तथा शब्द एवं ऋर्य के स्फुट सौंदर्यतत्वो का ही विश्लेषण कर सके थे। कुंतक ने काव्यरचना के सूदम से सूदम तत्व से लेकर श्रिधिक से श्रिधिक व्यापक तत्व का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत कर भारतीय सौंदर्यशास्त्र में एक नवीन पद्धति का उद्घाटन किया है। काव्य में कला का गौरव स्वतः सिद्ध है। वस्तुतः उसके मौलिक तत्व दो ही हैं—रस श्रौर कला। इस दृष्टि से फला का विवेचन काव्यशास्त्र में रस के विवेचन के समान ही महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति सिद्धांत ने इसी कला तत्व की मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर मारतीय काव्यशास्त्र में श्रपूर्व योगदान किया है।

### ६. ध्वनि संप्रदाय

(१) पूर्ववृत्त-श्रन्य संप्रदायो की भाँति ध्वनि संप्रदाय का जन्म भी उसके प्रतिष्ठापक के जन्म से बहुत पूर्व हुन्ना था। 'काव्यस्थात्मा प्वनिरिति बुधैर्यः समाम्रात-पूर्वः' (ध्वन्यालोक १।१)। अर्थात् काव्य की श्रात्मा ध्वनि है, ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है। वास्तव में इस सिद्धांत के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले वैयाकरणो के सूत्रों में स्फोट आदि के विवेचन में मिलते हैं। इसके श्रातिरिक्त मारतीय दर्शन में भी व्यंजना एवं श्रमिव्यक्ति (दीपक से घर ) की चर्चा बहुत प्राचीन है। ध्वनिकार से पूर्व रस, ऋलंकार श्रीर रीतिवादी श्राचार्य श्रपने श्रपने सिद्धाती का पुष्ट प्रतिपादन कर चुके थे, श्रौर यद्यपि वे ध्वनि सिद्धांत से पूर्णतः परिचित नहीं थे, फिर भी आनंनवर्धन का कहना है कि वे कम से कम उसके सीमांत तक श्रवश्य पहुँच गए थे। श्रमिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती श्राचार्यों मे उद्भट श्रौर वामन को साची माना है। उद्भट का प्रंथ भामहिववरण त्राज उपलब्ध नहीं है, ग्रतएव हमें सबसे प्रथम ध्वनिसंकेत वामन के वक्रोक्तिविवेचन में ही मिलता है। वहाँ 'साहश्याल्लच्या वक्रोक्तिः'—लच्च्या में जहाँ साहश्य गर्मित होता है, वहाँ वह वकोक्ति कहलाती है। सादृश्य की यह व्यंजना घ्वनि के श्रंतर्गत श्राती है, इसीलिये बामन को साची माना गया है।

ध्वन्यालोक युगप्रवर्तक ग्रंथ था। उसके रचियता ने श्रपनी श्रसाधारण मेथा के बल पर ऐसे सार्वमौम सिद्धांत की प्रतिष्ठा की को युग युग तक सर्वमान्य रहा। श्रव तक जो सिद्धांत प्रचलित थे वे प्रायः सभी एकांगी थे। श्रलंकार श्रौर रीति तो काव्य के बहिरंग को ही छुकर रह जाते थे, रस सिद्धांत भी ऐदिय श्रानंद को ही सर्वस्व मानता हुश्रा बुद्धि श्रौर कल्पना के श्रानंद के प्रति उदासीन था। इसके श्रातिरिक्त दूसरा दोष यह था कि प्रबंध काव्य के साथ तो उसका संबंध ठीक बैठ जाता था, परंतु स्फुट छुंदों के विषय में विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारी श्रादि का संगठन सर्वत्र न हो सकने के कारण कठिनाई पड़ती थी श्रौर प्रायः श्रत्यंत सुंदर पदो को भी उचित गौरव नहीं मिल पाता था। ध्वनिकार ने इन त्रुटियो को पहचाना श्रौर सभी का उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना पर श्राश्रित ध्वनि को काव्य की श्रात्मा घोषित किया।

ध्वनिकार ने श्रपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे हैं—(१) ध्वनि सिद्धात की निर्भात शब्दों में स्थापना करना, तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती किसी मी सिद्धांत में उसका श्रंतमांव नहीं हो सकता, तथा (२) रस, श्रलंकार, रीति, गुण श्रोर दोष विषयक सिद्धांतों का सम्यक् परीच्चण करते हुए ध्वनि के साथ उनका संबंध स्थापित करना श्रोर इस प्रकार काव्य के एक सर्वांगपूर्ण सिद्धांत की रूपरेखा बॉधना। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इन दोनो उद्देश्यों की पूर्ति में ध्वनिकार सर्वथा सफल हुए हैं। यह सब होते हुए भी ध्वनि संप्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि श्रमिनवगुत की प्रतिमा का वरदान उसे न मिलता। उनके लोचन का वही गौरव है जो महाभाष्य का। श्रमिनव ने श्रपनी तलस्पर्शिनी प्रज्ञा श्रीर प्रौढ़ विवेचन द्वारा ध्वनि विषयक समस्त भ्रांतियो एवं श्राच्चेगों को निर्मूल कर दिया श्रीर उधर रस की प्रतिष्ठा को श्रकाट्य शब्दों में स्थिर किया।

(२) ध्वित का अर्थ और परिभाषा—ध्वित की व्याख्या के लिये निसर्गतः सबसे उपयुक्त ध्विनकार के ही शब्द हो सकते हैं:

> यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । ब्यंक्तः कान्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः॥

जहाँ श्रर्थ स्वयं को तथा शब्द श्रपने श्रमिधेय श्रर्थ को गौग करके 'उस श्रर्थ' को प्रकाशित करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वानो ने ध्वनि कहा है।

उपर्युक्त कारिका की स्वयं ध्वनिकार ने ही श्रागे व्याख्या करते हुए लिखा है:

यमार्थी वाच्यविशेषो वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थे व्यंक्तः, स काव्यविशेषो ध्वनिरिति। श्रर्थात् जहाँ विशिष्ट वाच्य रूप श्रर्थं तथा विशिष्ट वाचक रूप शब्द 'उस श्रर्थं' को प्रकाशित करते हैं वह काव्यविशेष ध्वनि कहलाता है।

यहाँ 'तमर्थम्' ('उस अर्थ') का वर्णन पूर्वकथित दो क्लोको में किया गया है:

# प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनास्। यत्तस्त्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु॥

प्रतीयमान कुछ श्रौर ही चीज है जो रमिण्यों के प्रिस्ट (मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि) श्रवयवों से भिन्न (उनके) लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में (वाच्य श्र्य से श्रलग ही) मासित होता है।

श्रर्थात् 'उस श्रर्यं' से तात्पर्य है उस प्रतीयमान स्वादु (चर्वग्रीय, सरस) श्रर्य का जो प्रतिमाजन्य है श्रौर जो महाकवियों की वाग्री में, वाच्याश्रित श्रलंकार श्रादि से मिन्न, स्त्रियों में श्रवयवों से श्रितिरक्त लावग्य की मॉति, कुछ श्रौर ही वस्तु है। श्रतएव यह विशिष्ट श्रर्थं प्रतिमाजन्य है, स्वादु (सरस) है, वाच्य से भिन्न कुछ दूसरी ही वस्तु है श्रौर प्रतीयमान है।

### सरस्वती स्वादु तदर्थंवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम् । श्रज्ञोकसामान्यमभिन्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

उस स्वादु अर्थवस्तु को विखेरती हुई बड़े बड़े कवियों की सरस्वती अलौकिक तथा अतिमासमान प्रतिभाविशेष को प्रकट करती है।

#### इसपर लोचनकार की टिप्पगी है:

सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोरिप ध्वननव्यापारः। ''स (काव्यविशेषः) इति । श्रयों वा, शब्दो वा, व्यापारो वा । श्रयोंऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽप्येवं व्यंग्यो वा ध्वन्यत इति । व्यापारो वा शब्दार्थयोध्वननिमिति । कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव वाच्यरूपमुखतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।

श्रर्थात् सर्वत्र शब्द श्रीर श्रर्थ दोनो का ही ध्वननव्यापार होता है। 'वह काव्यविशेप' का श्रर्थ है—श्रर्थ या शब्द या व्यापार। वाच्य श्रर्थ भी ध्वनन करता है श्रीर शब्द भी, इसी प्रकार व्यंग्य (श्रर्थ) भी ध्वनित होता है। श्रथवा शब्द श्रर्थ का व्यापार भी ध्वनन है। इस प्रकार कारिका के द्वारा प्रधानत्या समुदाय शब्द, श्रर्थवाच्य (व्यंजक) श्रर्थ श्रीर व्यंग्य श्रर्थ तथा शब्द श्रीर श्रर्थ का व्यापार ही ध्वनि है।

श्रिमनवगुत के कहने का तात्पर्य यह है कि कारिका के श्रनुसार ध्विन संज्ञा केवल काव्य को ही नहीं दी गई वरन् शब्द, श्रर्थ श्रीर शब्द श्रर्थ के व्यापार, इन सबको ध्विन कहते हैं। ध्वनि शब्द के व्युत्पत्तिश्रर्थों से भी ये पाँचो मेद सिद्ध हो जाते हैं:

१--ध्वनति यः स व्यंजकः शब्दः ध्वनिः।

( जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक शब्द ध्वनि है )।

रे—ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यंजकोऽर्थः।

( जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक स्रर्थ ध्वनि है )।

३--ध्वन्यते इति ध्वनिः।

(जो ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है)। इसमें रस, श्रलंकार श्रीर वस्तु, व्यंग्य श्रर्थ के ये तीनो रूप श्रा जाते हैं।

४--ध्वन्यते श्रनेन इति ध्वनिः।

(जिसके द्वारा ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है)। इससे शब्द श्रर्थ के व्यापार, व्यंजना श्रादि शक्तियों का बोध होता है।

५--ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः।

( जिसमें वस्त, श्रलंकार रसादि ध्वनित हों उस काव्य को ध्वनि कहते हैं )।

इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पाँच भिन्न भिन्न परंतु परस्पर संबद्ध श्रयों में होता है:

१--व्यंजक शब्द

२---व्यंत्रक श्रर्थ

३--व्यंग्य श्रर्थ

४--व्यंजना ( व्यंजना व्यापार ) श्रीर

**५--व्यं**ग्यप्रधान काव्य ।

संक्षेप में ध्वनि का श्रर्थ है व्यंग्य, परंतु पारिभाषिक रूप में यह व्यंग्य वाच्यातिशायी होना चाहिए—वाच्यातिशायिनि व्यंग्ये ध्वनिः (साहित्यदर्पण) इस श्रातिशय्य श्रथवा प्राधान्य का श्राधार है चारुत्व श्रर्थात् रमणीयता का उत्कर्ष—

# चारुःवोत्कर्ष-निबन्धना हि शाष्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा —( ध्वन्यासीक )

श्रतएव वाच्यातिशायी का श्रर्य हुन्ना 'वाच्य से श्रिविक रमणीय' श्रीर ध्वनि का संदित लक्ष्य हुन्ना 'वाच्य से श्रिविक रमणीय व्यंग्य'।

(३) ध्वनि की प्रेरणा: स्फोट विद्धांत—ध्वनि विद्धात की प्रेरणा ध्वनि-कार को वैयाकरणों के स्कोट सिद्धात से मिली है। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'सुरिभि: फथित:' में सुरिभि: ( विद्वानी द्वारा ) से श्रिभिप्राय वैयाकरणों से है क्योंिफ वैयाफरण ही पहले तिद्वान् हैं श्रीर व्याकरण ही सब विद्याश्रो का मूल है। वे श्र्य-मार्ग ( मुने जाते हुए ) वर्गी मे ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

लोचनकार ने इस प्रसंग को श्रीर स्पष्ट किया है। उन्होने वैयाकरणो के स्फोट सिढांत के साथ ग्रालंकारिको के इस ध्वनि सिद्धात का पूर्णतः सामंजस्य स्यापित करते हुए तद्विपयक पृष्ठाधार की सांगोपाग व्याख्या की है। ध्वनि के पाँचो रूपो-व्यंत्रक शब्द, व्यंत्रक श्रर्थ, व्यंग्य श्रर्थ, व्यंत्रना व्यापार तथा व्यंग्य काव्य, सभी-के लिये व्याकरण में निश्चित एवं स्पष्ट संकेत हैं।

लोचनकार की टिप्पण्णी का व्याख्यान करने के लिये मैं श्रपने मित्र श्री विश्वंभरप्रसाद ढवराल की ध्वन्यालोक टीका से दो उद्धरण देता हूँ :

''जव मनुष्य किसी शब्द का उचारण करता है तो श्रोता उसी उचरित शब्द को नहीं सुनता। मान लीजिए, मै श्रापसे १० गज की दूरी पर खड़ा हूँ। श्रापने फिसी शब्द का उचारण किया। मैं उसी शब्द को नहीं सुन सकता जो श्रापने उचरित किया । श्रापका उचरित शन्द मुख के पास ही श्रपने दूसरे शन्द को उत्पन्न करता है। दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को श्रौर इस प्रकार कम चलता रहता है जब तक कि मेरे कान के पास शब्द उत्पन्न न हो जाय। इस प्रकार संतान रूप में श्राए हुए शब्दन शब्द को ही मै सुन सकता हूँ। यह शब्दन शब्द ध्वनि फहलाता है। भगवान भर्तहरि ने भी कहा है:

> यः संयोगवियोगाभ्यां करशेरुपजन्यते । स स्फोटः शब्दजः शब्दो भ्वनिरित्युस्यते व्रधैः ॥

"करणो ( वोकल श्रारगन्स ) के संयोग श्रीर वियोग ( क्योंकि उनके खुलने श्रीर वंद होने से ही श्रावाज पैदा होती है ) से जो स्फोट उपजनित होता है वह शब्दन शब्द विद्वानी द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उचरित शब्दो द्वारा उत्पन्न शब्द इमारे मस्तिष्क में नित्यवर्तमान स्कोट को जगा देते हैं। यही वैयाफरणों की ध्वनि है। इसी प्रकार श्रालंकारिकों के श्रनुसार भी घंटानाद के समान त्रनुरत्तनरूप, शब्द से उत्तन्न, व्यंग्य त्रर्थ ध्वनि है।

"वैयाफरणों के श्रनुसार 'गों:' शब्द का उचारण होने पर हम 'ग्', 'श्री' श्रीर ':' ( विसर्ग ), इनकी प्रयक् प्रयक् प्रतीति करते हैं। इनकी एक साथ स्थिति ती हो नहीं सफती। यदि ऐसा हो तो पौर्वापर्य का श्रवकाश ही नहीं रहेगा। तीन भिन्न शब्द एफ साथ हो ही नहीं नक्ते। 'गी:' शब्द के सुनने पर हमारे मस्तिष्क में नित्तवर्तमान रहोट रूप 'गी:' भी प्रतीति होती है। दिनु इसके पहले केवल

'ग्' शब्द को सुनते ही इस प्रतीति के साथ स्फोट रूप 'गौः' की अस्पष्ट प्रतीति भी होती है जो 'ग्', 'श्रौ' श्रौर 'ः' तक श्रा जाने पर पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।"

इसको श्राचार्य मम्मट की व्याख्या के श्राधार पर श्रौर स्पष्ट रूप से समक्त लीजिए—गौः शब्द में 'ग्', 'श्रौ' श्रौर 'ः' ये तीन वर्ण हैं। इन तीन वर्णों में से गौः का श्रर्थकोध किसके द्वारा होता है ? यदि यह कहे कि प्रत्येक के उच्चारण द्वारा, तो एक वर्ण पर्याप्त होगा, शेष दो व्यर्थ हैं। श्रौर यदि यह कहे कि तीनो वर्णों के समुदाय के उच्चारण द्वारा, तो वह श्रसंभाव्य है, क्योंकि कोई भी वर्णध्विन दो ज्ञण से श्रिधक नहीं ठहर सकती श्रर्थात् विसर्ग तक श्राते श्राते 'ग्' की ध्विन का लोप हो जायगा जिसके कारण तीनो वर्णों के समुदाय की ध्विन का एक साथ होना संभव न हो सकेगा। श्रतएव श्रत्यंत सूक्ष्म विवेचन के उपरांत वैयाकरणों ने स्थिर किया कि श्रर्थकोध शब्द के 'स्कोट' द्वारा होता है श्रर्थात् पूर्व पूर्व वर्णों के संस्कार श्रंतिम वर्णे के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का श्रर्थबोध कराते हैं।

"भर्तृहरि भी यही कहते हैं:

## प्रस्ययैरतुपारूयेथैप्रहणातुप्रहेस्तथा । ध्वनिप्रकाशिते शुब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥

"ग्रह्ण के लिये अनुगुण ( श्रनुकूल ), श्रनुपाख्येय ( जिन्हें स्पष्ट शब्दो में व्यक्त नहीं किया जा सकता ) प्रत्ययो ( काग्निशंज ) द्वारा ध्वनि रूप में प्रकाशित शब्द ( स्फोट ) में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यहाँ वैयाकरणो के अनुसार नाद कहलानेवाले, श्रंत्यबुद्धि से ग्राह्म, स्फोटव्यंजक वर्ण ध्वनि कहलाते हैं। इसके अनुसार व्यंजक शब्द और अर्थ भी ध्वनि कहलाते हैं—यह श्रालंकारिकों का मत है।

"हम एक श्लोक को कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। कभी धीरे धीरे, कभी बहुत शीव्र, कभी मध्यलय, कभी गाते हुए तथा कभी सीधे सीधे। किंद्र सभी समय यद्यपि हम मिल भिल ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अर्थ केवल एक ही प्रतीत होता है। यह क्यों ? वैयाकरणों का कहना है कि शब्द दो प्रकार का होता है। एक तो स्कोट रूप में वर्तमान प्राकृत शब्द, दूसरा विकृत। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उस स्कोट रूप प्राकृत की अनुकृति मात्र हैं। प्राकृत शब्द का नित्यस्वरूप एक होता है, उसकी अनुकृतियों (माडेल्स) में विभिन्नता हो सकती है। विकृत शब्दों का उच्चारणारूप यह विभिन्न व्यापार भी वैयाकरणों के अनुसार ध्वनि है। आलं-कारिकों के अनुसार भी प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से मिल व्यंजकत्व नाम का शब्दव्यवहार ध्वनि है। इस प्रकार व्यंग्य अर्थ, व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ और व्यंजकत्व व्यापार, ये चार तरह की ध्वनि हुई। इन चारों के एक साथ रहने पर समुदायरूप काव्य मी ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकार ने वैयाकरणों का अनुसरणा करके पाँचों में ध्वनित्व सिद्ध कर दिया।"

इस विवेचन का सारांश यह है:

१--जिसके द्वारा ऋर्य का प्रस्कटन हो उसे स्कोट कहते हैं।

२—शब्द के दो रूप होते हैं—एक व्यक्त श्रयीत् विकृत रूप, दूसरा श्रव्यक्त श्रयीत् प्राकृत (नित्य) रूप। व्यक्त का संबंध वेखरी श्रौर श्रव्यक्त का संबंध मध्यमा वाणी से हैं जो वेखरी की श्रपेद्धा सद्भातर है। पहला स्थूल ऐद्रिय रूप है, जो उचारण की विधि के श्रनुसार बदलता रहता है। दूसरा सद्धम मानस रूप है जो नित्य तथा श्रखंड है। यह हमारे मन में सदैव वर्तमान रहता है श्रौर शब्द श्रर्थात् वर्णों के संवातिविशेष को सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसको शब्द का स्कोट कहते हैं। स्कोट का दूसरा नाम 'ध्वनि' भी है।

३—जिस प्रकार पृथक् पृथक् वर्णों को सुनकर भी शब्द का वोध नहीं होता (वह केवल स्कोट या ध्वनि के द्वारा ही होता), उसी तरह शब्दो का वाच्यार्थ प्रहण कर भी काव्य के सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती, वह केवल व्यंग्यार्थ या ध्वनि के द्वारा ही होती है।

४--व्याकरण में व्यंजक शब्द, व्यंजक श्रर्थ, व्यंग्य श्रर्थ, व्यंजना व्यापार तथा व्यंग्य फाव्य, ध्वनि के इन पाँचो रूपों के लिये निश्चित संकेत मिलते हैं। यह स्फोट शब्द, वाक्य श्रीर प्रबंध तक का होता है।

इस प्रकार शब्दसाम्य श्रीर व्यापारसाम्य के श्राधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण के ध्वनि सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त कर श्रपने ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना की।

(४) ध्विन की स्थापना—श्रागे चलकर ध्विन का सिद्धात यद्यपि सर्व-मान्य सा हो गया परंतु श्रारंभ में इसे घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक तो ध्विनकार ने ही पहले से बहुत कुछ विरोध का निराकरण कर दिया था, उसके उपरांत मम्मट ने उसका श्रत्यंत योग्यतापूर्वक समर्थन किया निसके परिणामस्वरूप प्राय: समी विरोध शांत हो गया।

ध्वनिकार ने तीन प्रकार के विरोधियों की कल्पना की यी—एक अभाववादी, दूसरे लच्चा में ध्वनि (व्यंजना ) का अंतर्भाव करनेवाले, और तीसरे वे जो ध्वनि का श्रनुभव तो करते हैं, परंतु उसकी व्याख्या असंभव मानते हैं।

कान्यग्यातमा ध्वनिरिति वुर्धर्यः समाम्नातपूर्व-राग्यानार्व नगदुरपरे भाक्तमाहुत्नमन्ये ।
 दे चिद् पाचां रिधनमविष्ये तत्वमृत्युग्नद्रीयं,
 गेन गूम. मद्दरयमन प्रीतये तत्त्वस्पन् । —ध्वन्यालीक १६

ध्वनिविरोधियो का दूसरा वर्ग उसको लच्च्या के श्रंतर्गत मानता है। इन लोगो को भाक्तवादी कहा गया है।

तीसरा वर्ग ऐसे लोगो का है जो ध्वनि को सद्धदयसंवेद्य मानते हुए भी उसे वाग्री के लिये श्रगोचर मानते हैं, श्रर्थात् उसकी परिमाषा को श्रसंमव मानते हैं। इनको ध्वनिकार ने 'लच्च्या करने में श्रप्रगल्म' कहा है।

इन निरोधियों की कल्पना तो ध्वनिकार ने स्वयं कर ली थी, परंतु उनके बाद भी इस सिद्धांत का निरोध हुआ। परनर्ती निरोधियों में सबसे ऋधिक पराक्रमी थे मह नायक, महिम मह तथा कुंतक। मह नायक ने रसास्वादन के हेतुरूप शब्द की भावकत्व और भोजकत्व दो शक्तियों की उद्भावना की और व्यंजना का निषेध किया। महिम मह ने ध्वनि को अनुमिति मात्र मानते हुए व्यंजना का निषेध किया और ऋमिधा को ही पर्याप्त माना। कुंतक ने ध्वनि को नकोक्ति के अंतर्गत माना। मह नायक का उत्तर अभिनव गुप्त ने तथा अन्य का मम्मट ने दिया और व्यंजना की अतक्यंता सिद्ध करते हुए ध्वनि को अकाट्य माना।

वास्तव में ध्विन का विशाल मवन व्यंजना के श्राधार पर ही खड़ा हुआ है, श्रीर ध्विन की स्थापना का श्रर्य व्यंजना की ही स्थापना है।

सबसे पहले श्रमाववादियों के विकल्प लीजिए। उनका एक तर्क यह है कि ध्वनिप्रतिपादन के पूर्व भी तो कान्य में कान्यत्व था, श्रौर सहृदय निर्वाध उसका श्रास्वादन करते थे। यदि ध्वनि कान्य की श्रात्मा है तो पूर्ववर्ती कान्य में कान्यत्व की हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिकार ने ही दिया है, श्रौर वह यह है कि ध्वनि का नामकरण उस समय नहीं हुआ था, परंतु उसकी स्थित तो उस समय भी थी। उदाहरण के लिये पर्यायोक्त श्रादि श्रवंकारों में न्यंग्य श्रथं श्रत्यंत स्पष्ट रूप में वर्तमान रहता है, उसका महत्व गौण है। परंतु उसका श्रस्तित्व तो श्रसंदिग्ध है। इस न्यंग्यार्थ के लिये केवल न्यंजना ही उत्तरदायी है। इसके श्रतिरिक्त रस श्रादि की स्वीकृति में भी सप्टतः न्यंग्य की स्वीकृति है क्योंकि रस श्रादि श्रमिधेय तो होते नहीं। उधर लद्य ग्रंथों में भी कान्य के विधायक इस तत्व की प्रतीति निश्चित है, चाहे निरूपण न हो।

श्रमाववादियों की सबसे प्रवल युक्ति यह है कि व्यंजना का पृथक् श्रस्तित्व मानने की श्रावश्यकता नहीं है। वह श्रमिधा के या फिर लच्च्या के श्रंतर्गत श्रा जाती है।

इसका एक श्रमावात्मक उत्तर तो यह है कि ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद किए गए हैं उन दोनों का श्रंतर्भाव श्रमिधा या लच्च्या में नहीं किया जा सकता। श्रविविद्यित वाच्य ध्वनि श्रमिधा के श्राश्रित नहीं है। श्रमिधा के विफल हो जाने के उपरांत लच्च्या की सामर्थ्य पर ही उसका श्रस्तित्व श्रवलंवित है। उधर विविद्य- सबसे पहले श्रामाववादियों को लीजिए। श्रामाववादियों के विकल्प इस

(१) ध्वनि को श्राप काव्य की श्रातमा (सौंदर्य) मानते हैं, पर काव्य शब्द श्रौर श्रर्थ का संबद्ध शरीर ही तो है। स्वयं शब्द श्रौर श्रर्थ तो ध्वनि हो नहीं सकते। श्रब यदि उनके सौंदर्य श्रथवा चारुत्व को श्राप ध्वनि मानते हैं तो यह पुनरावृत्ति मात्र है क्योंकि शब्द श्रौर श्रर्थ के चारुत्व विषयक समी प्रकारों का विवेचन किया जा चुका है।

शब्द का चारुल तो शब्दालंकार तथा गुण के अंतर्गत आ जाता है और अर्थ का चारुल अर्थालंकार तथा अर्थगुण में । इनके अतिरिक्त वैदर्भी आदि रीतियाँ और इनसे अभिक उपनागरिका आदि वृत्तियाँ भी हैं जिनका संबंध शब्द अर्थ के साहित्य (मिश्र शरीर) से हैं। सभी प्रकार के शब्द और अर्थगत सौंदर्थ का अंतर्भाव इनमें हो जाता है। अतएव ध्वनि से आशय यदि शब्द और अर्थगत चारुल से है तो उसका तो सम्यक् विवेचन पहले ही किया जा चुका है, फिर ध्वनि की क्या आवश्यकता है। यह या तो पुनरावृत्ति है या अधिक से अधिक एक नवीन नामकरण मात्र है, जिसका कोई महत्व नहीं।

- (२) दूसरे विकल्प में परंपरा की दुहाई दी गई है। यदि प्रसिद्ध परंपरा से आए हुए मार्ग से मिन्न कान्यप्रकार माना जाय तो कान्यत्व की ही हानि होती है। इनकी युक्ति यह है कि आखिर ध्विन की चर्चा से पहले भी तो कान्य का आस्वादन होता रहा है, यदि कान्य की आत्मा का अन्वेषण आप अन कर रहे हैं तो अन तक क्या लोग मूर्खों की मॉित अमान में मान की कल्पना करते रहे हैं। यदि ध्विन प्रसिद्ध कान्यपरंपरा से मिन्न कोई मार्ग है तो अन तक के कान्य के कान्यत्व का क्या हुआ ? वह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि ध्विन से पूर्व भी तो कान्य था और सहदय उसके कान्यत्व का आस्वादन करते थे। यदि कान्य की आत्मा ध्विन आपने अन हूँ इ निकाली है तो पूर्वनर्ती कान्य का कान्यत्व तो असिद्ध हो जाता है।
- (३) कुछ लोग ध्विन के अभाव को एकं और रीति से प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्विन कमनीयता का ही कोई रूप है तब तो वह कथित चारुत्व कारणों में ही अंतर्भूत हो जाता है। हॉ, यह हो सकता है कि वाक् के मेद प्रमेद की अनंतता के कारण लच्चणकारों ने किसी प्रमेदिवशेष की समाख्या न की हो और उसी को आप खोज निकालकर ध्विन नाम दे रहे हो। परंतु यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। यह तो भूठी सहदयता मात्र है।

ध्विन के श्रास्तित्व का निषेध करनेवालों की युक्तियों का सारांश यही है। ये एक प्रकार से श्रमिधा या वाच्यार्थ में ही व्यंजना या ध्विन का श्रंतर्भाव करते हैं। तान्यपरवाच्य में लच्चणा बीच में श्राती ही नहीं । श्रतएव यह सिद्ध हुआ कि ध्वनि का एक प्रमुख मेद तथा उसके उपमेद श्रमिधा के श्रांतर्गत नहीं समा सकते, श्रीर दूसरा मेद तथा उसके श्रनेक प्रमेद लच्चणा से बहिर्गत हैं। श्रर्थात् ध्वनि श्रमिधा श्रीर लच्चणा में नहीं समा सकती। भावात्मक उत्तर यह है कि श्रमिधार्थ श्रीर लच्चणार्थ का ध्वन्यर्थ से पार्थक्य प्रकट करनेवाले श्रनेक श्रतक्य तथा स्वयंसिद्ध प्रमाण हैं।

(१) श्रिमिचार्थ श्रीर ध्वन्यर्थ का पार्थक्य—बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमिच, कार्य, काल, श्राश्रय श्रीर विषय श्रादि के श्रनुसार व्यंग्यार्थ प्राय: वाच्यार्थ से मित्र हो जाता है:

बोच्ट स्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यंप्रतीतिकालानाम् । श्राश्रयविषयादीनां भेदाङ्गिन्नोऽभिन्नेयतो न्यंग्यः॥

—सा॰ द०

बोद्धा के धनुसार पार्थक्य—वाच्यार्थ की प्रतीति कोश, व्याकरणादि के प्रत्येक ज्ञाता को हो सकती है, परंतु ध्वन्यर्थ की प्रतीति केवल सहृदय को ही हो सकती है।

स्वरूप—कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यंग्यार्थ निषेधरूप । कहीं वाच्यार्थ निषेधरूप है, पर व्यंग्यार्थ विधिरूप । कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है, या कहीं निषेध रूप है, पर व्यंग्यार्थ अनुभवरूप है। कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक है, पर व्यंग्यार्थ अनुभवरूप है। कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक है, पर व्यंग्यार्थ निश्चयात्मक ।

संख्या—संख्या के श्रंतर्गत प्रकरण, वक्ता श्रीर श्रोता का मेद भी श्रा नाता है। उदाहरण के लिये 'सूर्यास्त हो गया' इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिये एक है, पर व्यंग्यार्थ वक्ता, श्रोता तथा प्रकरण के मेद से श्रानेक होगे।

निमित्त—वाच्यार्थं का बोध साह्मरता मात्र से हो जाता है, परंतु व्यंग्यार्थं की प्रतीति प्रतिमा द्वारा ही संभव है। वास्तव में निमित्त श्रीर वोद्धा का पार्थंक्य बहुत कुछ एक ही है।

कार्य-वाच्यार्थं से वस्तुज्ञान मात्र होता है, परंतु व्यंग्यार्थं से चमत्कार ( श्रानंद ) का श्रास्वादन होता है।

काल-वाच्यार्थं की प्रतीति पहले श्रीर व्यंग्यार्थं की उसके उपरांत होती है। यह क्रम लचित हो या न हो, परंतु इसका श्रस्तित्व श्रसंदिग्ध है।

आश्रय—वाच्यार्थ केवल शब्द या पद के आश्रित रहता है, परंतु व्यंग्यार्थ शब्द में, शब्द के अर्थ में, शब्द के एक आंश में, वर्ण या वर्णरचना आदि में भी रहता है।

विषय-कहीं वाच्य श्रीर व्यंग्य का विषय ही भिन्न होता है । वाच्यार्थ एक ध्यक्ति के लिये अभिप्रेत होता है, श्रीर व्यंग्यार्थ दूसरे के लिये ।

पर्याय-इसके श्रतिरिक्त पर्याय शब्दों के भी व्यंग्यार्थ में श्रंतर होता है। स्पष्टतः सभी पर्यायो का वाच्यार्थ एक सा होता है, परंतु व्यंग्यार्थ मिन्न हो सकता है। उपयुक्त विशेषणा का चयन बहुत कुछ इसी पार्थक्य पर निर्भर रहता है।

श्राधिनक हिंदी काव्य में तथा विदेश के साहित्यशास्त्र में विशेषगाचयन काव्यशिल्प का विशेष गुरा माना गया है श्रीर उसका श्रत्यंत सूक्ष्म विवेचन भी किया गया है।

(६) अन्वित अर्थ की व्यंजना—ग्रमिधा केवल ग्रन्वित अर्थ का ही बोध करा सकती है, परंतु कहीं कहीं श्रन्वित श्रर्थ के श्रतिरिक्त किसी श्रनन्वित श्रर्थ की भी व्यंजना होती है। इस प्रकरण में मम्मट ने 'क़र रुचिं' श्रीर 'रुचिंकुर' का उदाहरण दिया है। अन्वित अर्थ की दृष्टि से 'रुचिकुर' सर्वया निर्दोष है, परंत इसमें 'चिक्क' के द्वारा, जो सर्वथा अनित्वत है, अश्लील अर्थ का बोध होता है। चिक काश्मीर की माषा में अश्लील अर्थ का बोधक है। पं० रामदिहन मिश्र ने पंत की निम्नलिखित पंक्ति में यही उदाहरण घटाया है:

'सरलपन ही था उसका मन' से 'सरल पनही ( जूता ) था उसका मन' इस श्रनन्वित श्रर्थं की व्यंजना भी हो जाती है।

यह म्रानन्वित म्रर्थ म्रामिधा का व्यापार तो हो नहीं सकता। वैसे भी यह वाच्य न होकर व्यंग्य ही है, श्रतएव व्यंजना का ही व्यापार सिद्ध हम्रा।

रसादि भी श्रमिधाश्रित ध्वनिमेद के श्रंतर्गत श्राते हैं। ये विवित्ततान्य-परवाच्य के श्रसंलक्ष्यक्रम मेद के श्रंतर्गत हैं। ये रसादि भी व्यंजना के श्रस्तित्व के प्रवल प्रमाण हैं क्यों कि ये कहीं भी वाच्य नहीं होते, सदा वाच्य द्वारा श्रास्तिम व्यंग्य होते हैं। शृंगार शब्द के श्रमिधेयार्थ के द्वारा शृंगार रस की प्रतीति श्रसंमव है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कम से कम रसादि की प्रतीति अभिधा की सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रसंग को लेकर संस्कृत के श्राचार्यों में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है। सबसे पहले तो भट्ट नायक ने व्यंजना का निषेध करते हुए शब्द की भावकत्व श्रीर भोजकत्व दो शक्तियाँ मानीं श्रीर चार श्रर्य का भावन तथा रस का श्रास्वाद उन्हीं के द्वारा माना । परंतु श्रमिनव गुप्त ने भावकत्व श्रौर भोजकत्व की कल्पना को निराधार श्रीर श्रनावश्यक माना, तथा व्याकरण श्रादि के श्राधार पर व्यंजना की ही स्थापना की।

वास्तव में भट्ट नायक श्रपने सिद्धांत को श्रधिक वैज्ञानिक रूप नहीं दे सके। शब्द की भावकत्व श्रीर भोजकत्व नैसी शक्तियों के लिये न तो ब्याकरण में श्रीर न

मीमांसा स्रादि में ही कहीं कोई स्राधार मिलता है, स्रौर इधर मनोविज्ञान तथा भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। भावकत्व का कार्य भावन कराने में सहायक होना है, श्रौर भावन बहुत कुछ, कल्पना की किया है। श्रतएव भावकत्व का कार्य हुन्ना कल्पना की उद्बुद्ध करना। उघर भोजकत्व का कार्य है साधारणीकृत श्रर्थ के भावन द्वारा रस की चर्वणा कराना। मह नायक के कहने का तात्पर्य श्राधुनिक शब्दावली में यह है कि काव्यगत शब्द पहले तो पाठक को श्रर्थबोध कराता है, फिर उसकी कल्पना को जागृत करता है श्रीर तदनंतर उसके मन में वासना रूप से स्थित स्थायी मनोविकारों को उद्बुद्ध करता हुन्ना उसको स्त्रानंदमझ कर देता है। उनका यह संपूर्ण प्रयत इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये है कि शब्द श्रीर श्रर्थ के द्वारा कान्यगत उस विचित्र श्रानंद की प्राप्ति कैसे होती है। जहाँ तक काव्यानंद के स्वरूप का प्रश्न है, मह नायक को उसके विषय में कोई भ्रांति नहीं है। वे जानते हैं कि यह श्रानंद वासनामूलक तो श्रवश्य है, परंतु केवल वासनामूलक नहीं है। वासनामूलक श्रानंद के श्रन्य रूपों से इसका वैचित्र्य स्पष्ट है। वास्तव में, जैसा मैंने श्रन्यत्र स्पष्ट किया है, काव्या-नंद एक मिश्र स्रानंद है, इसमें वासनाजन्य स्रानंद स्रौर बौद्धिक स्रानंद दोनों का समन्वय रहता है। उसके इसी मिश्र स्वरूप को एडीसन ने कल्पना का श्रानंद कहा है जो मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक भी है क्योंकि कल्पना चित्त ख्रौर बुद्धि की मिश्रित क्रिया ही तो है। इसी मिश्र रूप की व्याख्या में ( यद्यपि भट्ट नायक ने स्वयं इसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया है जिसका कारण परंपरा से चला श्राया हुश्रा 'म्रानिर्वचनीय' शब्द था ) मट्ट नायक ने भावकत्व श्रौर भोजकत्व की कल्पना की हैं। भावकत्व उसके बौद्धिक स्त्रंश का हेत है स्त्रौर भोजकत्व उसके वासनाजन्य रूप का व्याख्यान करता है। श्रमिनव ने ये दोनों विशेषताएँ श्रकेली व्यंजना में मानी है। व्यंजना ही हमारी फल्पना को जगाकर हमारे वासनारूप स्थित मनोविकारों की चरम परिशाति के श्रानंद का श्रास्वादन कराती है। इस प्रकार मूलतः भावकत्व श्रीर भोजकत्व दोनों का उद्देश्य भी वही ठहरता है जो श्रकेली व्यंजना का। व्याकरण श्रीर मीमांसा श्रादि के सहारे व्यंजना का श्राधार चूँकि श्रधिक पुष्ट है, इसलिये श्रृंततोगत्वा वही सर्वमान्य हुई। भट्ट नायक की दोनों शक्तियाँ निराधार घोषित कर दी गई।

इस प्रकार श्रमिधावादियों का यह तर्क खंडित हो जाता है कि श्रमिधा का श्रर्थ ही तीर की तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है।

बाद में मिहमभट ने व्यंजना का प्रतिषेध किया श्रीर कहा कि श्रिमिधा ही शब्द की एकमात्र शक्ति है; जिसे व्यंग्य कहा जाता है वह श्रनुमेय मात्र है, तथा व्यंजना पूर्वसिद्ध श्रिनुमान के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ नहीं । वे वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ

मे व्यंजक-व्यंग्य-संबंध न मानकर लिंग-लिगी-संबंध ही मानते हैं। परंत उनके तकीं का मम्मट ने श्रात्यंत युक्तिपूर्वक खंडन किया है। उनकी युक्ति है कि सर्वत्र ही वाच्यार्थ ग्रीर व्यंग्यार्थ में लिंग-लिंगी-संबंध होना श्रनिवार्थ है । लिग-लिंगी-संबंध निश्चयात्मक है ऋर्यात जहाँ लिंग ( साधन या हेतु ) निश्चय रूप से वर्तमान होगा. वहीं लिगी ( श्रनुमेय वस्तु ) का श्रनुमान किया जा सकता है। परंतु ध्वनिप्रसंग में वाच्यार्थ सदा ही निश्चयात्मक हेत् नहीं हो सकता । वह प्रायः श्रनैकातिक होता है। ऐसी स्थिति में उसे व्यंग्यार्थ रूप चमत्कार के अनुमान का हेत कैसे माना जा सकता है ? मनोविज्ञान की दृष्टि से भी महिम भट्ट का तर्क श्रिषिक संगत नहीं है, क्योंकि श्रनमान में साधन से साध्य की सिद्धि तर्क या बुद्धि के द्वारा होती है, पर ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति तर्क के सहारे न होकर सहृदयता ( मानुकता, कल्पना आदि ) के द्वारा होती है।

अब भाक्त (लक्त्या) वादियो को लीबिए। उनका कहना है कि वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अर्थ होता है वह लक्ष्यार्थ के ही अंतर्गत आ जाता है। व्यंग्यार्थ लच्यार्थ का ही एक रूप है, अतएव लच्चणा से मिन्न व्यंजना जैसी कोई शक्ति नहीं है। इस मत का खंडन अधिक सरल है।

इसके विरुद्ध पहली प्रबल युक्ति तो स्वयं ध्वनिकार ने प्रस्तुत की है। वह यह कि वाच्यार्थ की तरह लदयार्थ भी नियत ही होता है श्रीर उसे वाच्यार्थ के बूच में ही होना चाहिए। ऋर्यात् लद्यार्थ वाच्यार्थ से निश्चय ही संबद्ध होगा। 'गंगा पर घर' वाक्य में गंगा का जो प्रवाहरूप ऋर्थ है वह तट को ही लिखत कर सकता है, सड़क को नहीं, क्योंकि प्रवाह का तट के साथ ही नियत संबंध है (काव्या-लोक )। इसके विपरीत व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ के साथ नियत संबंध श्रानिवार्य नहीं है—इन दोनो का नियत संबंध, श्रनियत संबंध श्रीर संबंध संबंध भी होता है। ध्वनिकार ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य यह है कि लदयार्थ एक ही हो सकता है श्रीर वह भी सर्वथा संबद्ध होगा, परंत व्यंग्यार्थ श्रनेक हो सकते हैं श्रीर उनका संबंध श्रमियत भी हो सकता है।

दूसरी प्रवल युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लच्चणा का प्रयोग सर्वदा किसी प्रयोजन से किया जाता है। उदाहरण के लिये 'गंगा के किनारे घर' के स्थान पर 'गंगा पर घर' कहने का एक निश्चित प्रयोजन है श्रीर वह यह है कि 'पर' के द्वारा श्रितिनैकट्य श्रीर तजन्य शैत्य श्रीर पावनत्व श्रादि की सूचना श्रिभिप्रेत है। लच्चगा का यह प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह केवल वितंडा मात्र रह जायगा। यह प्रयोजन सर्वत्र व्यंग्य रहता है श्रौर इसकी सिद्धि व्यंजना के द्वारा ही हो सकती है।

तीसरा तर्फ पहले ही उपस्थित िकया जा चुका है श्रीर वह यह है िक

रसादि सीघे वाच्यार्य से व्यंग्य होते हैं, लक्ष्यार्थ के माध्यम से उनकी प्रतीति नहीं होती । श्रतएव उनका लक्ष्यार्थ से कोई संबंध नहीं । इस प्रकार लक्ष्या में व्यंजना का श्रंतर्भाव संभव नहीं है ।

इनके अतिरिक्त कुछ और मी प्रमाण हैं जिनसे प्वनि की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिये, दोष दो प्रकार के होते हैं—नित्य दोप, जो सर्वत्र काव्य की हानि करते हैं, और अनित्य दोष, जो प्रसंगमेद से काव्य के साधक भी हो जाते हैं—जैसे श्रुतिकटुत्वादि, जो शृंगार में बाधक होते हैं वे ही वीर तथा रौद्र के साधक हो जाते हैं। दोषों की यह नित्यानित्यता व्यंग्यार्थ की स्वीकृति पर ही अवलंवित है। श्रुतिकटु वर्ण वीर अथवा रौद्र के साधन इसीलिये हैं कि वे कर्कशता की व्यंजना कर उत्साह और क्रोध की कठोरता में योग देते हैं। इनके द्वारा कर्कशता व्यंग्य रहती है, वाच्य नहीं।

- (४) ध्वनि के भेद—ध्वनि के मुख्य दो मेद हैं—(१) लच्च्यामूला ध्वनि श्रौर (२) श्रमिधामूला ध्वनि ।
- (अ) तक्ष्मणामृता ध्विनि—लच्चणामृता ध्विन स्पष्टतः लच्चणा के आश्रित होती है, इसे अविविच्चतवाच्य ध्विन भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ की विवच्चा नहीं रहती, अर्थात् वाच्यार्थ वाधित रहता है, उसके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं होती। लच्चणामृत्व ध्विन के दो भेद हैं—(अ) अर्थोतरसंक्रमितवाच्य और (आ) अर्यंतितस्कृत वाच्य। अर्थोतरसंक्रमित वाच्य से अभिप्राय है जहाँ वाच्यार्थ हमारे अर्थ में संक्रमित हो जाय अर्थात् जहाँ वाच्यार्थ वाधित होकर दूसरे अर्थ में परिण्यत हो जाय। ध्विनकार ने इसके उदाहरण स्वरूप पर अपना एक श्लोक दिया है जिसका स्थूल हिंदी रूपांतर इस प्रकार है:

# तवही गुन सोमा लहें, सहदय जबहिं सराहिं। कमज कमज हैं तबहिं, जब रविकर सी विकसाहिं॥

यहाँ कमल का श्रर्य हो जायगा 'मकरंदश्री एवं विकचता श्रादि से युक्त'— श्रन्यथा वह निरर्थक ही नहीं वरन् पुनरक्त दोप का भागी भी होगा। इस प्रकार कमल का साधारण श्रर्य उपर्युक्त व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाता है।

श्रत्यंतितरस्कृतवाच्य—श्रत्यंतितरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ श्रत्यंत तिरस्कृत रहता है। उसको लगभग छोड़ ही दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत श्रौर वाक्यगत दोनो प्रकार की होती है। ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि का उदाहरण दिया है:

ताला लाश्रन्ति गुणा जाला दे सिहत्रपृहि घेप्पन्ति ।
 र्ह किरणानुग्गहित्राई होन्ति कमलाई कमलाई ॥

रविसंकान्त सौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादर्शस्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

( सॉस सों श्रॉधर दर्पन है जस बादर श्रोट लखात है चंदा )

यहाँ 'श्रंघ' या 'श्रॉघर' शब्द का श्रर्थ 'नेत्रहीन' न होकर लच्चा की सहा-यता से 'पदार्थों को स्फुट करने में श्रशक्त' होता है। इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वया तिरस्कार हो जाता है। इसका व्यंग्यार्थ है—"श्रसाधारण विच्छायत्व, श्रनुपयोगित्व तथा इसी प्रकार के श्रन्य धर्म।" वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण ध्वन्यालोक में यह दिया गया है:

सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः।
शूरक्च, कृतविद्यक्च यक्च जानाति सेवितुम्॥
+ + +
सुवरनपुष्पा भूमि कों, चुनत चतुर नर तीन।
सूर श्रीर विद्यानिपुन, सेवा मांहि प्रचीन॥

---कान्यकरपद्धम की सहायता से

यहाँ संपूर्ण वाक्य का ही मुख्यार्थ सर्वथा श्रसमर्थ है क्योंकि न तो पृथ्वी सुवर्णपुष्पा होती है श्रीर न उसका चयन संभव है। श्रतएव लच्च्या की सहायता से इसका श्रर्थ यह होगा कि तीन प्रकार के नरश्रेष्ठ पृथ्वी की समृद्धि का श्रर्जन करते हैं। इस ध्विन में लच्च्यालच्च्या रहती है।

लच्चणामूला ध्वनि स्रनिवार्यतः प्रयोजनवती लच्चणा के ही स्राश्रित रहती है क्योंकि रूढ़िलच्चणा में तो व्यंग्य होता ही नहीं।

(श्रा) श्रमिधामूला ध्वनि—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ध्वनि श्रमिधा पर श्राश्रित है। इसे विविद्यतान्यपरवाच्य भी कहते हैं। विविद्यतान्यपरवाच्य का श्रम है—जिसमें वाच्यार्थ विविद्यत होने पर भी श्रन्यपरक श्रमीत् व्यंग्यनिष्ट हो। श्रमीत् यहाँ वाच्यार्थ का श्रपना श्रस्तित्व श्रवश्य होता है, परंतु वह श्रंततः व्यंग्यार्थ का माध्यम ही होता है। श्रमिधामूला ध्वनि के दो मेद हैं—श्रसंलद्यक्रम श्रीर संलद्यकम। श्रसंलद्यकम में पूर्वापर का क्रम सम्यक् रूप से लिख्त नहीं होता, यह कम होता श्रवश्य है श्रीर उसका श्रामास भी निश्चय ही होता है, परंतु पूर्वापर श्रमीत् वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ की प्रतीति का श्रंतर श्रत्यंतात्यंत स्वल्प होने के कारण 'शतपत्रमेदन्याय' से स्पष्टतया लिख्त नहीं होता। समस्त रसप्रपंच इसके श्रंतर्गत श्राता है। संलद्यकम में यह पौर्वापर्य कम सम्यक् रूप से लिख्त होता है। कहीं यह शब्द के श्राश्रित होता है, कहीं श्रर्य के श्राश्रित श्रीर कहीं शब्द श्रीर श्रर्य दोनो के श्राश्रित। इस प्रकार इसके तीन मेद हैं—शब्द-शक्ति-उद्मव, श्रर्य-

शक्ति-उद्भव श्रौर शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्भव। वस्तुध्विन श्रौर श्रलंकारध्विन संलद्द्यक्रम के श्रंतर्गत ही श्राती है क्योंकि इनमें वाच्यार्थ श्रौर व्यंग्यार्थ का पौर्वापर्य क्रम स्पष्ट लिख्त रहता है।

ध्विन के मुख्य मेद ये ही हैं। इनके श्रवांतर मेदों की संख्या का ठीक नहीं। मम्मट के श्रनुसार कुल संख्या १०४४५ तक पहुँचती है। ४१ शुद्ध श्रीर १०४०४ मिश्र। इधर पं० रामदिहन मिश्र ने ४५१६२० का हिसाव लगा दिया है।

- (६) ध्वित की व्यापकता—उपर्युक्त प्रस्तार से ही ध्वित की व्यापकता सिद्ध हो जाती है। वैसे भी, काव्य का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो ध्वित के बाहर पड़ता हो। ध्वित की व्यापकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उसकी सत्ता उपसर्ग श्रोर प्रत्यय से लेकर संपूर्ण महाकाव्य तक है। पदिवमिक्त, क्रियाविमिक्त, वचन, संबंध, कारक, कृत्, प्रत्यय, समास, उपसर्ग, निपात, काल श्रादि से लेकर वर्ण, पद, वाक्य, मुक्तक पद्य श्रोर महाकाव्य तक उसके श्रिषकारचेत्र का विस्तार है। जिस प्रकार एक उपसर्ग या प्रत्यय या पदिवमिक्त मात्र से एक विशिष्ट सम्णीय श्रर्थ का ध्वनन होता है, उसी प्रकार संपूर्ण महाकाव्य से भी एक विशिष्ट श्रर्थ का ध्वनन या स्कोट होता है। प्र, परि, कु, वा, डा श्रादि जहाँ एक रमणीय श्रर्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ रामायण श्रोर महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथ का भी एक ध्वन्यर्थ होता है जिसे श्राद्यनिक शब्दावली में संदेश, मूलार्थ श्रादि श्रनेक नाम दिए गए हैं।
- (७) ध्विन झौर रस—भरत ने रस की परिभाषा की है—विभाव, श्रनु-भाव, संचारी श्रादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि काव्य में केवल विभाव, श्रनुभाव श्रादि का ही कथन होता है—उनके संयोग के परिपाक रूप रस का नहीं। श्रर्थात् रस वाच्य नहीं होता। इतना ही नहीं, वाचक शब्दों द्वारा रस का कथन रसदोप भी माना जाता है—रस केवल प्रतीत होता है। दूसरे, जैसा श्रमी व्यंजना के विषय में कहा गया है, किसी उक्ति का वाच्यार्थ रसप्रतीति नहीं कराता, वह केवल श्रर्थबोध कराता है। रस सहृदय की हृदयस्थित वासना की श्रानंदमय परिण्ति है जो श्रर्थबोध से मिन्न है। श्रतएव उक्ति द्वारा रस का प्रत्यन्त वाचन नहीं होता, श्रप्रत्यन्त प्रतीति होती है—पारिमाषिक शब्दों में, व्यंजना या व्यनन होता है। इसी तर्क से ध्वनिकार ने उसे केवल रस न मानकर रसध्विन माना है।
- ( द ) ध्वित के अनुसार काठ्य के भेद—ध्विनवादियों ने काव्य के तीन मेद किए हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम। इस वर्गक्रम का श्राधार स्पष्टतः ध्विन श्रयवा व्यंग्य की सापेचिक प्रधानता है। उत्तम काव्य में व्यंग्य की प्रधानता रहती है, श्रयात् उसमें वाच्यार्थ की श्रपेचा व्यंग्यार्थ प्रधान रहता है, उसी को ध्विन कहा गया है। ध्विन के भी, श्रर्थात् उत्तम काव्य के भी, तीन भेद हैं—रसध्विन, श्रवं-

कारध्विन श्रीर वस्तुध्विन । इनमें रसध्विन सर्वश्रेष्ठ है । मध्यम काव्य को गुणीभूतव्यंग्य भी कहते हैं । इसमें व्यंग्यार्थ का श्रास्तित्व तो श्रावश्य होता है, परंतु वह
वाच्यार्थ की श्रपेचा श्रिषक रमणीय नहीं होता—या तो समान रमणीय होता है, या
कम, श्रार्थात् उसकी प्रधानता नहीं रहती । श्रधम काव्य के श्रंतर्गत चित्र श्राता है जो
वास्तव में काव्य है भी नहीं । उसमें न तो व्यंग्यार्थ होता है श्रीर न श्रार्थगत चाक्त्व ।
ध्विनकार ने उसकी श्रधमता स्वीकार करते हुए भी काव्य की कोटि में उसे स्थान दे'
दिया है—परंतु रस का सर्वथा श्रमाव होने के कारण श्रिमनव ने श्रीर उनके बाद
विश्वनाथ ने उसकी काव्य की श्रेणी से पूर्णतः बहिर्गत कर दिया है । इस प्रकार
ध्विन के श्रनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्विन श्रीर ध्विन में भी सर्वोत्तम है
रसध्विन । पंडितराज जगनाथ ने इसे उत्तमोत्तम मेद कहा है, श्रर्थात् रस या रसध्विन काव्य का सर्वोत्तम रूप है । दूसरे शब्दो में रस ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व है ।
शास्त्रीय दृष्टि से रस श्रीर ध्विन का यही संबंध एवं तारतस्य है ।

(१) ध्वति में अन्य सिद्धांतों का अंतर्भाव-ध्वनिकार अपने संमुख दो उद्देश्य रखकर चले थे-एक ध्वनि सिद्धात की निर्भात स्थापना, दूसरे अन्य सभी प्रचिलत सिद्धातो का ध्वनि में समाहार । वास्तव में ध्वनि सिद्धांत की सर्वमान्यता का मुख्य कारण भी यही हम्रा। ध्वनि को उन्होने इतना व्यापक बना दिया कि उसमें न केवल पूर्ववर्ती रस, गुण, रीति, अलंकार आदि का ही समाहार हो जाता था वरन उनके परवर्ती वक्रोक्ति, श्रौचित्य श्रादि भी उससे बाहर नहीं जा सकते थे। इसकी सिद्धि दो प्रकार से हुई-एक तो यह कि रस की भॉति गुग, रीति, श्रलंकार, वक्रता श्रादि भी व्यंग्य ही रहते हैं। वाचक शब्द द्वारा न तो माधुर्य स्त्रादि गुणो का कथन होता है, न वैदर्भी स्त्रादि रीतियो का, न उपमा स्त्रादि श्रलंकारो का, श्रौर न वकता का ही । ये सब ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहते हैं। दूसरे गुण, रीति, त्रालंकार, श्रादि तत्व प्रत्यक्तः श्रर्थात् सीधे वाच्यार्थं द्वारा मन को श्राह्वाद नही देते । श्रतएव ये सब ध्वन्यर्थ के संबंध से, उसी का उपकार करते हुए, श्रपना श्रस्तित्व सार्थक करते हैं। इनके श्रतिरिक्त इन सबका महत्व भी श्रपने पत्यत्त रूप के कारण नहीं वरन् ध्वन्यर्थ के कारण है। क्योंकि जहाँ ध्वन्यर्थ नहीं होगा वहाँ ये श्रात्माविहीन पंचतत्वो श्रयवा श्राभूष्यो श्रादि के समान निरर्थक होगे। इसीलिये ध्वनिकार ने उन्हे ध्वन्यर्थ रूप श्रंगी का श्रंग माना है। इनमें गुणों का संबंध चित्त की दूति, दीति स्रादि से है, स्रतएव वे ध्वन्यर्थ के साथ, नो मुख्यतया रस ही होता है, श्रंतरंग रूप से उसी प्रकार संबद्ध हैं, जैसे शौर्यादि श्रात्मा के साथ । रीति श्रर्थात् पदसंघटना का संबंध शब्दार्थ से है इसलिये वह कान्य के शरीर से संबद्ध है। परंतु फिर भी, जिस प्रकार सुंदर शरीरसंस्थान मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाता हुआ वास्तव मे उसकी आत्मा का ही

उपकार करता है, उसी प्रकार रीति भी श्रंततः काव्य की श्रात्मा का ही उपकार करती है। श्रलंकारों का संबंध भी शब्दार्थ से ही है। परंतु रीति का संबंध स्थिर है, श्रलंकारों का श्रस्थर—श्रर्थात् यह श्रावश्यक नहीं है कि सभी काव्यशब्दों में श्रनुप्रास या किसी श्रन्य शब्दालंकार का, श्रीर सभी प्रकार के काव्यार्थों में उपमा या किसी श्रन्य शर्थालंकार का चमत्कार नित्यरूप से वर्तमान ही हो। श्रलंकारों की स्थिति श्राम्पूषणों की सी है जो श्रनित्यरूप से शरीर की शोमा बढ़ाते हुए श्रंततः श्रात्मा के सौंदर्थ में ही वृद्धि करते हैं। शरीरसौंदर्थ की स्थिति श्रात्मा के बिना संमव नहीं है, श्रतएव शव के लिये सभी श्राभूषण व्यर्थ होते हैं। (यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ध्वनिकार ने श्रलंकार को श्रत्यंत संकुचित श्रर्थ में प्रहण्य करने पर, श्रर्थात् उसके श्रंतर्गत सभी प्रकार के उक्तिचमत्कार को व्यापक रूप में ग्रह्ण करने पर, श्रर्थात् उसके श्रंतर्गत सभी प्रकार के उक्तिचमत्कार को श्रह्ण करने पर—चाहे उसका नामकरण हुआ हो या नहीं, चाहे वह लच्चणा का चमत्कार हो श्रथवा व्यंकना का—जैसा कुंतक ने वक्रोक्ति के विषय में किया है, उसे न तो शब्दार्थ का श्रस्थिर धर्म सिद्ध करना ही सरल है, श्रीर न श्रलंकार श्रलंकार में इतना स्पष्ट मेद किया ही जा सकता है।

(१०) उपसंहार-श्रंत में, उपसंहार रूप में, ध्वनि सिद्धांत का एक सामान्य परीच्या श्रीर श्रावश्यक है। क्या ध्वनि सिद्धांत सर्वथा निर्श्नीत श्रीर काव्य का एकमात्र स्वीकार्य सिद्धांत है ? क्या वह रस सिद्धांत से भी श्रिधिक मान्य है। इस प्रश्त का दसरा रूप यह है-काव्य की आतमा ध्विन है अथवा रस ? जैसा प्रसंग में कहा गया है, श्रांततोगत्वा रस श्रीर प्वनि में कोई श्रांतर नहीं रह गया था। यों तो स्नानंदवर्धन ने ही रस को ध्वनि का स्निनवार्य तत्व माना या, पर अभिनव ने इसको और भी स्पष्ट करते हुए रस और ध्वनि सिद्धांतों को एकरूप कर दिया। फिर भी, इन दोनों में सूक्ष्म श्रांतर न हो, ऐसी बात नहीं है। इस श्रंतर की चेतना श्रमिनव के उपरांत भी निस्संदेह बनी रही। विश्वनाथ का रसप्रतिपादन श्रौर उसके उपरांत पंडितराज जगनाय द्वारा उनकी श्रालोचना तथा ध्वनि का पुनःस्थापन इस सूद्भ श्रंतर के श्रस्तित्व का सान्ती है। जहाँ तक दोनों के महत्व का प्रश्न है, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता। ध्वनि रस के बिना काव्य नहीं बन सकती, श्रौर रस ध्वनित हुए बिना, केवल कथित होकर, काव्य नहीं हो सकता। काव्य में प्विन को सरस, रमग्रीय होना पड़ेगा श्रीर रस को व्यंग्य । 'सूर्य श्रस्त हो गया' से एक ध्वनि यह निकलती है कि श्रव काम बंद करो-परंतु ध्वनि की स्थिति श्रसंदिग्ध होने पर भी रस के श्रमाव में यह काव्य नहीं है। इसी प्रकार 'दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करता है।' यह वाक्य रस का कथन करने पर भी व्यंजना के श्रमाव में काव्य नहीं है। श्रतएव दोनों की श्रनिवार्यता श्रसंदिग्ध है। परंतु प्रश्न सापेचिक महत्व का है। विधि श्रीर तत्व दोनो

का ही महत्व है, परंतु फिर भी तत्व तत्व ही है। रस श्रीर ध्वनि में तत्व पद का श्रिधिकारी कौन है ? इसका उत्तर निश्चित है—रस । रस श्रीर ध्वनि दोनों में रस ही श्रिधिक महत्वपूर्ण है- उसी के कारण ध्विन में रमणीयता श्राती है। पर इसको व्यापक अर्थ में प्रहरा करना चाहिए। रस को मूलतः परंपरागत संकीर्श विभावानुमाव व्यभिचारी के संयोग से निष्पन्न रस के श्रर्थ में ग्रहण करना संगत नहीं । रस के ग्रंतर्गत समस्त भावविभृति श्रथवा श्रनुभूतिवैभव श्रा जाता है। श्चनुभति की वाहक ( व्यंजक ) बनकर ही ध्वनि रमग्रीय होती है, श्चन्यया वह काव्य नहीं वन सकती। अनुभूति ही सहृदय के मन में अनुभूति जगाती है। हाँ, कवि की अनुभृति को सहृदय के मानस तक प्रेषित करने के लिये कल्पना का प्रयोग श्रनिवार्य है—उसी के द्वारा श्रनुभृति का प्रेषण संभव है। कल्पना द्वारा श्रनुभृति का प्रेपरा ही तो शास्त्रीय शब्दावली में उसकी व्यंजना या ध्वनन है। इस प्रकार रस श्रीर ध्वनि का प्रतिद्वंद्व श्रनुसति श्रीर कल्पना का ही प्रतिद्वंद्व ठहरता है। श्रीर श्रंत में जाकर यह निश्चय करना रह जाता है कि इन दोनों में से काव्य के लिये कौन श्रिधिक महत्वपूर्ण है ? यह निर्णय भी श्रिधिक कठिन नहीं है-श्रिनुभूति श्रीर कल्पना में अनुभूति ही अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि काव्य का संवेद्य वही है। कल्पना इस संवेदन का स्रनिवार्य साधन स्रवश्य है, परंतु संवेद्य नहीं है। इसीलिये प्रसिद्ध मनो-वैज्ञानिक आलोचक रिचर्ड स ने प्रत्येक कविता को मूलतः एक प्रकार की अनुमूति ही माना है। श्रीर वैसे भी 'रसो वै सः'--रस तो जीवनचेतना का प्रागा है। काव्य के चेत्र मे या ग्रन्यत्र उसको श्रपने पद से कौन च्युत कर सकता है ? ध्वनि सिद्धांत का सवसे महत्वपूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्यन्त रस श्रौर काव्य के मावित रस के वीच का श्रंतर स्पष्ट कर दिया।

#### ७. नायक-नायिका-भेद्

(१) प्रदाधार—लदय ग्रंथो की ही मित्ति पर लच्च्या ग्रंथ का निर्माण होता है—यह कथन काव्य के श्रन्थ श्रंगों—श्रलंकार, गुण, दोष, रीति, ध्वनि, रस, शव्दशक्ति—पर तो घटित होता है, पर 'नायक-नायिका-मेद' पर पूर्ण रूप से घटित नहीं होता। यदि लद्य ग्रंथो को ही श्राधार माना जाय तो नायिका के प्रमुख मेदों में से केवल स्वकीया नायिका ही 'नायिका' कहलाने की श्रिधकारिणी ठहरती है, शेष दो—परकीया (प्रौढ़ा तथा कन्या) श्रोर सामान्या—नायिकाएँ नहीं, क्योंकि संस्कृत साहित्य के काव्य श्रोर नाटक परकीया श्रोर सामान्या नायिकाश्रो को प्रमुख रूप में उपस्थित नहीं करते। यहाँ वसंतसेना, वासवदत्ता, शक्कंतला श्रोर तारा के विषय में श्रापत्ति उठाई जा सकती है, पर न 'मृञ्क्रकटिकम्' की वसंतसेना सामान्या नायिका की शास्त्रीय परिमापा पर खरी उतरती है श्रीर न 'स्वप्नवासवदत्तम्' की वासवदत्ता तथा 'श्रमिज्ञानशाकुन्तलम्' की शक्कंतला 'कन्या-परकीया' की। वसंतसेना को द्रव्य से

मोह नहीं श्रौर न वासवदत्ता श्रौर शकुंतला का प्रेम संसार से गुप्त है। प्रौढ़ा नारी तारा के प्रति वाली का तथावर्णित रितसंबंध भी सामाजिक के हृदय में काव्यानंद की उत्पत्ति नहीं करता।

काव्य श्रीर नाटक के श्रतिरिक्त हरिवंश, पद्म, विष्णु, भागवत श्रीर ब्रह्मवैवर्त पुरागो में वर्णित कृष्णगोपी संबंधी श्राख्यानो को भी इमारे विचार में नायक-नायिका-मेद के पृष्ठाधार के रूप में स्वीकार करना समुचित नहीं है। संस्कृत काव्यशास्त्रीय उपलब्ध ग्रंथो के स्त्राधार पर सर्वप्रथम भरत ( ३य शती ई॰ पू॰----३य शती ई॰ ) ने भ्रपने प्रंथ नाट्यशास्त्र में कुलजा, कन्या, श्राम्यंतरा ( वेश्या ), बाह्या ( कुलीना ) श्रादि नायिकाश्रो की श्रोर संकेत किया है। पहले तो यह निश्चित नहीं है कि उक्त सभी श्रथवा इनमें से कुछेक पुरागों के कृष्णागोपी संबंधी श्राख्यानों की रचना भरत से पूर्व हो चुकी थी, श्रीर दूसरे, भरत का नायक-नायिका-भेद-निरूपण किसी भी रूप में कृष्णा-गोपी-संबंध को सिद्धांतबद्ध नहीं करता। वैष्णव परंपरा द्वारा श्रनुमोदित उज्वलनीलमिण ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी श्रपने ग्रंथ में परकीया नायिका को तो स्थान देते हैं, पर सामान्या को नहीं। उधर भरत के नाट्यशास्त्र में वेश्या ( म्राभ्यंतरा ) म्रीर स्वकीया ( बाह्या तथा कुलजा ) को तो स्थान मिला है, पर परकीया को नहीं। वैष्ण्व विचारधारा भरत के समय में भिन्न रही हो श्रीर रूप-गोस्वामी के समय में भिन्न-यह घारगा ऋसंभव जान पड़ती है। इसके ऋतिरिक्त कृष्णाख्यानो की परकीयाएँ एकत्र रहकर ईर्ष्याभाव कर सकती है, पर परपंरागत नायिका-भेद-प्रकरणो में परकीया का ऐसा स्वरूप चित्रित नहीं किया गया।

वस्तुतः 'लोकानुकृतिः नाट्यम्' का विवेचन करनेवाले भरत को लोक में प्रचलित साधारण स्त्रीपुरुषो की विभिन्न प्रकृतियों श्लौर उनके व्यवहारों से प्रेरणा मिली है श्लौर इसी श्लाधार पर उन्होंने नायक-नायिका-मेदों का निरूपण किया है। इसी प्रसंग में कामशास्त्रो से प्राप्त प्रेरणा की भी उन्होंने चर्चा की है, पर किसी पुराण का यहाँ उल्लेख नहीं है। कामशास्त्र का पृष्ठाधार भी निस्संदेह साधारण जगत् का साधारण स्त्री-पुरुष-व्यवहार ही है, न कि नाटक, काव्य श्रथवा श्लाख्यायिका

- (क) तत्र राजोपभोगं तु व्याख्यास्यामनुपूर्वकाः ।
   उपचारविधि सम्यक् कामस्त्रसमुत्थितम् ॥
  - (ख) श्रास्ववस्थासु विज्ञेया नायिका नाटकाश्रयाः । एतासां यच वद्यामि कामतन्त्रमनेकथा ॥ —नाट्यशास्त्र, २४।१४१-४२,२१३,२२४
  - (ग) कुलांगनानामेवायं प्रोक्तः कामाश्रयो विधिः।
  - (घ) भावाभावी विदित्वा च ततस्तैस्तैरुपक्रमैः । पुमानुपरेन्नारी कामतंत्रं समीच्य तु॥ —नाट्यशास्त्र २५।६५

संबंधी ग्रंथसमुद्धय । श्रतः हमारे विचार में नायक-नायिका-भेद प्रकरणो का पृष्ठाधार साहित्यिक लद्ध्यग्रंथ न होकर मूलतः साधारण स्त्रीपुरुषो का पारस्परिक रितव्यवहार ही है। यह श्रलग प्रश्न है कि श्रागे चलकर प्रचलित नायक-नायिका-भेद के श्राधार पर जयदेव जैसे संस्कृत कवियो ने गोपी कृष्ण संबंधी मुक्तक काव्यो का निर्माण किया, रूप गोस्त्रामी जैसे श्राचार्य ने नायक-नायिका-भेद प्रकरण को कृष्ण-गोपी-संबंध की भित्ति पर प्रतिष्ठित कर उसमें यथासाध्य परिवर्तन कर दिया श्रीर इधर हिंदी रीति-कालीन कि नायक-नायिका-भेद संबंधी पूर्वस्थित धारणाश्रो को लद्ध में रखकर मुक्तक रचनाश्रो का निर्माण करता चला गया।

- (२) नायक-नायिका-भेद-निरूपक आचार्य और प्रंथ—संस्कृत वाङ्म्य में नायक-नायिका-भेद को नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र स्रोर कामशास्त्र संबंधी प्रंथों में स्थान मिला है। कामशास्त्र संबंधी प्रंथों में कामस्त्र, अनंगरंग, रितरहस्य आदि के नाम विशेषतः उल्लेख्य हैं। नाट्यशास्त्र संबंधी चार प्रंथ सुलम हैं—भरत का नाट्यशास्त्र, धनंजय का दशरूपक, सागरनंदी का नाटक-लच्च्य-रत्नकोष और रामचंद्र गुग्चदंद्र का नाट्यदर्पण। इन सबमें नायक-नायिका-भेद का यथास्थान निरूपण हुआ है, पर मरत के प्रंथ के अतिरिक्त शेष प्रंथों में पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रकारों का ही अनुकरण मात्र है। नायक-नायिका-भेद की दृष्टि से काव्यशास्त्र संबंधी प्रंथों के दो वर्ग हैं:
- (क) शृंगार रस के श्रंतर्गत नायक-नायिका-मेद-निरूपक ग्रंथ: इनमें से चद्रट का काव्यालंकार, भोज का सरस्वतीकंठाभरण श्रौर शृंगारप्रकाश तथा विश्वनाथ का साहित्यदर्पण विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके श्रतिरिक्त चद्रमप्ट, श्रग्निपुराणकार, श्रीकृष्ण किन, वाग्मद्र प्रथम, हेमचंद्र, शारदातनय, विद्यानाथ, शिगभूपाल, वाग्मद्र द्वितीय श्रौर केशव मिश्र के काव्यशास्त्रों में भी इस प्रकरण को स्थान मिला है, पर इनमें इस संबंध में कोई उल्लेखनीय नवीनता उपलब्ध नहीं होती।
- (ख) केवल नायक-नायिका-मेद-निरूपक ग्रंथ: इस वर्ग में दो ग्रंथ श्रिति प्रसिद्ध हैं—मानु मिश्र की रसमंबरी श्रीर रूप गोस्वामी का उज्वलनीलमिशा। तीसरा ग्रंथ संत श्रक्षवर शाह प्रशीत श्रुंगारमंबरी प्रसिद्धि की दृष्टि से न सही, विषय-व्यवस्था श्रीर मौलिक मान्यताश्रो के लिये उल्लेखनीय एवं उपादेय है।

उपर्युक्त श्रान्वार्यों के ग्रंथो की श्रपनी श्रपनी विशिष्टताएँ हैं। भरत के नाट्य-शास्त्र का मूल विषय नाटक होने के कारण यद्यपि नायक-नायिका-भेद की चर्चा केवल तीन श्रध्यायों में—२४वें, २५वें श्रोर ३४वें श्रध्यायों में श्रीर वह भी गीण रूप से—की गई है, फिर भी परवर्ती श्रान्वार्यों द्वारा प्रस्तुत लगभग सभी नायक-नायिका-भेदों श्रीर उनके उदाहरणों के मूल स्रोत भरत के इन्हीं प्रसंगों में यत्रतत्र निहित हैं। भरत के पश्चात् सर्वप्रथम रुद्रटग्रणीत काव्यालंकार में यह प्रकरण श्रत्यंत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया श्रीर शताब्दियों तक इसी ग्रंथ की मेदयोजना का श्रनुकरण होता रहा है। मोजराज के सरस्वतीकंठामरण श्रीर श्रंगार-प्रकाश के प्रतिपादन की एक प्रमुख विशेषता है—श्रपने समय तक प्रचलित श्रयवा श्रप्रचलित काव्य के लगभग सभी श्रंगों एवं उपांगों का यथासंमव वर्गबद्ध संकलन श्रीर संपादन। यह श्रलग बात है कि परवर्ती श्राचार्यों ने संमवतः इनके विस्तृत निरूपण से भयभीत होकर इनका श्रनुकरण नहीं किया। यही स्थिति इनके नायक-नायिका-मेद-प्रकरण की भी है। इस दृष्टि से विश्वनाथ श्रिषक सफल हुए। उन्होंने श्रपने समय तक प्रचलित नायक-नायिका-मेद संबंधी विस्तृत सामग्री में से सारग्रहण कर उसे संदित रूप में प्रस्तुत किया जो विद्वहर्ग तथा छात्रवर्ग दोनों के लिये उपयोगी हुश्रा।

नायक-नायिका-मेद की स्वतंत्र विवेचना एवसे पहले भानु मिश्र ने की। उनसे पूर्व इस प्रकरण को शृंगार रस के श्रालंबन विभाव के श्रंतर्गत निरूपित किया जाता था, परिणामतः इतना विस्तृत प्रसंग रसनिरूपण में एक श्रवाछित सी वाधा श्रीर विषय के श्रनुपात में एक श्रनुचित सी विषमता उपस्थित करता रहा। पर भानु मिश्र के इस स्वतंत्र निरूपण से इनके ग्रंथ रसमंजरी में ये दोष नहीं रहे। इसके श्रतिरिक्त विषय के विस्तार श्रीर स्वच्छ व्यवस्था की दृष्टि से भी यह ग्रंथ उपादेथ एवं श्रनुकरणीय रहा है। रूप गोस्वामी के उज्वलनीलमणि ग्रंथ में नायक-नायिका-मेद जैसे शुद्ध श्रंगार रस के प्रसंग को इन्होंने 'मधुर' रस के रूप में दालकर नवीन पथप्रदर्शन के साथ साथ नायक-नायिका-मेद से प्रभावित मक्त कवियो को श्रंगारी कवि कहाने के लांछन से मुक्त करने का सुंदर प्रयास किया है। हिंदी के रीतिकालीन श्राचार्य नायक-नायिका-मेद के लच्चणपच्च में भानु मिश्र से प्राय: प्रभावित हैं, श्रीर लच्चयपच्च में रूप गोस्वामी से। इन्होंने उदाहरणिनर्माण के लिये प्राय: रूप गोस्वामी के समान गोपी कृष्ण को नायिका एवं नायक के मेदो का माध्यम बनाया है।

इस वर्ग के तीसरे लेखक श्रकवरशाह की प्रसिद्धि श्रपेद्धाकृत कम है। किंतु उनके ग्रंथ में नायक-नायिका-मेद का श्रत्यंत प्रौढ़ एवं खंडनमंडनात्मक विवेचन उपलब्ध होता है। लेखक ने स्थान स्थान पर भानु मिश्र की रसमंजरी श्रौर उसपर 'श्रामोद' नामक किसी श्रप्राप्य टीका का दुराग्रहरहित होकर खंडन प्रस्तुत करते हुए श्रपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यह ग्रंथ निम्नोक्त दो कारणों से हिंदी रीतिग्रंथों में श्रधिक प्रचार नहीं पा सका। प्रथम यह कि ग्रंथ की रचना दिद्या भारत में होने के कारणा इसकी 'संस्कृत छाया' उत्तर मारतीय हिदी श्राचारों को प्राय: दुष्प्राप्य रही होगी। यद्यपि चिंतामणि ने इसकी 'हिंदी छाया' की मी रचना की थी, पर वह श्रपने मूलाधार के बिना जटिल एवं दुर्बोध बनी रही। दूसरा

कारण प्रथम की श्रपेचा कहीं श्रिषिक सबल है श्रीर वह है श्रंगारमंजरी की खंडन-मंडनात्मक गद्यबद्ध गंभीर शैली। रीतिकालीन हिदी श्रान्वार्थों ने कमी इस खंडनमंडन के प्रपंच में पड़ना उचित नहीं समका।

### (३) नायक तथा नायिका के भेदोपभेद-

(श्र) नायकभेद्—भरत से लेकर श्रकबर शाह तक सभी श्राचार्थों ने विभिन्न श्राधारो पर नायक के भेदो का उल्लेख किया है। भरत ने नायक को प्रकृति के श्राधार पर तीन प्रकार का माना है—उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम; शील के श्राधार पर चार प्रकार का—धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदाच श्रीर धीरप्रशांत; नारी के प्रति रित संबंधी तथा श्रन्य व्यवहार के श्राधार पर भरत ने पुरुष के पाँच भेद माने हैं—चतुर, उत्तम, मध्यम, श्रधम श्रीर संप्रवृद्ध।

भरत के उपरांत रुद्रट ने नायिका के प्रित प्रेमन्यवहार के आधार पर नायक के चार मेद गिनाए हैं—अनुकूल, दिच्या, शठ और घृष्ट। इनके पश्चात् भोजराज ने विभिन्न आधारों पर नायक के नवीन मेदों का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार कथावस्तु के आधार पर नायक के छह मेद हैं—नायक, प्रतिनायक उपनायक, नायकाभास, उभयाभास और तिर्यगाभास, प्रकृति के आधार पर तीन मेद हैं—सात्वक, राजस और तामस; परिग्रह के आधार पर दो मेद—साधारण (अनेकानुरक्त) और अनन्यजाति (अनन्यानुरक्त)। इनके अतिरिक्त भरतसमत उत्तम आदि तीन तथा धीरोद्धत (उद्धत) आदि चार मेदों का इन्होंने भी उल्लेख किया है।

मोज के उपरांत फिर विश्वनाय ने नायकमेदो का निरूपण किया है, पर उनमें कोई नवीनता नहीं है; हाँ, विषय की सुव्यवस्था के लिये वे अवश्य उल्लेखनीय हैं। इनके उपरांत मानु मिश्र ने नायक के तीन नूतन मेद उपस्थित किए हैं—पति, उपपित और वैशिक। यद्यपि इन मेदो का स्वरूप पूर्वाचार्यों ने किसी न किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया था, पर इनका नामकरण सर्वप्रथम मानु मिश्र के ग्रंथ में उपलब्ध होता है। इनमें से प्रथम दो नायक नायिका के प्रति व्यवहार के आधार पर चार चार प्रकार के हैं—अनुकूल, दिच्या, धृष्ट और शठ। अन्य अज्ञात आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानी और चतुर इन दो नायकमेदो को मानु मिश्र ने शठ के अंतर्भूत किया है। इनमें चतुर नायक दो प्रकार का है—वाक्चतुर और चेष्टाचतुर। प्रोपण के आधार पर नायक के तीन मेद हैं—प्रोषितपित, प्रोपितोपपित और प्रोपितवेशिक। जाति के आधार पर स्वीकृत नायक के तीन मेदो —दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य—को भानु मिश्र ने स्वीकार नहीं किया।

भानु मिश्र के पश्चात् रूप गोस्वामी ने घीरोदाच श्रादि चार तथा श्रनुकूल श्रादि चार मेदो के श्रतिरिक्त पति श्रीर उपपति नामक दो मेदो तथा पूर्ण्तम, पूर्णंतर श्रीर पूर्ण नामक मेदों की गणाना की है। 'वैशिक' को इन्होंने नहीं लिया। इस विषय के श्रांतिम श्राचार्य संत श्रकवर शाह ने कुछेक नए नायकमेद माने हैं— प्रच्छन श्रीर प्रकाश। ये दो मेद शठ नायक के हैं। इनके श्रांतिरक्त इन्होंने दो वर्ग श्रीर बनाए हैं। प्रोषित, श्रामिलित श्रीर विरही, ये तीन मेद एक वर्ग में हैं श्रीर मंद्र, दत्त, कुचमार श्रीर पांचाल ये चार मेद दूसरे वर्ग में। पहले वर्ग का श्राधार नायिकावियोग है, श्रीर दूसरे वर्ग का श्राधार कामशास्त्रीय मान्यता।

(शा) नायिकाभेद—भरत ने विभिन्न श्राधारों पर नायिका (नारी) के मेदों का उल्लेख किया है। सामाजिक व्यवहार के श्राधार पर उन्होंने नारी के पहले तीन मेद माने हैं—बाह्या (कुलीना), श्राभ्यंतरा (वेश्या) श्रीर वाह्याभ्यंतरा श्रथवा कृतशोचा (श्रयात वेश्यावृत्ति त्यागकर शुद्ध रूप से प्रेमी के साथ रहनेवाली) श्रीर फिर इसी श्राधार पर दो श्रन्य मेद—कुलजा श्रीर कन्यका। नायक के साथ संयोग श्रथवा वियोग के श्रवस्थानुसार भरत ने नायिका के श्राठ मेद गिनाए हैं—वासक-सजा, विरहोत्कंठिता, स्वाधीनपतिका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोषित-भर्तृका श्रीर श्रमसारिका। नायक के प्रति प्रेम के श्राधार पर नारी के तीन मेद हैं—मदनातुरा, श्रनुरक्ता श्रीर विरक्ता। प्रकृति के श्राधार पर नारी के तीन मेद हैं—उत्तमा, मध्यमा श्रीर श्रधमा। यौवनलीला के श्राधार पर नारी के चार मेद हैं—प्रथम यौवना, द्वितीय यौवना, तृतीय यौवना श्रीर चतुर्थ यौवना। गुण के श्राधार पर भी चार मेद हैं—दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री श्रीर गणिका।

भरत के उपरांत रहट ने नायिकामेदो का उल्लेख किया है, जो प्रथम बार सुन्यवस्थित रूप में प्रस्तुत होने के कारण प्रायः सभी परवर्ती आचार्यो द्वारा अनु-करणीय रहा है। इनके अनुसार नायिका के प्रमुख तीन मेद हैं—आत्मीया, परकीया और वेश्या। आत्मीया के रितिविलास के आधार पर तीन मेद हैं—मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा। इनमें से आंतिम दो के (पित द्वारा प्राप्त प्रेमव्यवहार के आधार पर) पहले दो दो मेद हैं—ज्येष्ठा और किनिष्ठा, फिर इन दोनो के (मान, व्यवहार के आधार पर) तीन तीन मेद—धीरा, अधीरा और मध्या। परकीया के दो मेद हैं—कन्या और अन्योदा। आत्मीया के अन्य दो मेद हैं—स्वाधीनपितका और प्रोवित-पितका, तथा आत्मीया, परकीया और वेश्या इन तीनो के अन्य दो दो मेद हैं—स्वाधीसारिका और खंडिता।

रुट के उपरांत भोजराज ने अपने दोनों ग्रंथों—सरस्वतीकंठाभरण श्रौर शृंगारप्रकाश—में कितपय नवीन मेदोपमेद प्रस्तुत किए हैं। सरस्वतीकंठामरण में उन्होंने कथावस्तु के आधार पर नायिका के पाँच मेद गिनाए हैं—नायिका, प्रतिनायिका, उपनायिका, श्रनुनायिका श्रौर नायिकामास; उपयमन के आधार पर दो मेद—ज्येष्ठा श्रौर कनीयसी; सानवृद्धि के आधार पर चार मेद—उद्धता, उदात्ता,

शांता श्रौर लिलता; वृत्ति के श्राधार पर तीन मेद—सामान्या, पुनर्भू श्रौर स्वैरिगी; तथा श्राजीविका के श्राधार पर गियका, रूपजीवा श्रौर विलासिनी। श्रंगारप्रकाश में पुनर्भू नायिका के निम्नोक्त चार उपमेदों का उल्लेख है—श्रख्ता, च्ता, याता-याता श्रौर यायावरा; तथा सामान्या नायिका के इन पॉच उपमेदों का—ऊढ़ा, श्रनूढ़ा, स्वयंवरा, स्वैरिगी श्रौर वेश्या।

भोजराज के उपरांत भान मिश्र ने श्रपने समय तक प्रचलित नायिकामेदो में से महत्वपूर्ण मेदो का व्यवस्थापूर्ण संकलन प्रस्तुत कर हिंदी रीतिकालीन आचार्यों का इस विषय में दिशाप्रदर्शन किया। उनके श्रनुसार नायिका के प्रमुख तीन मेद हें स्वीया, परकीया श्रौर सामान्या । स्वीया के प्रमुख तीन मेद हैं मुग्धा, मध्या श्रीर प्रगल्मा । मुग्धा के दो मेद हैं-श्रह्मातयीवना श्रीर ज्ञातयीवना श्रीर फिर पति के प्रति विश्रव्यता के त्राधार पर दो श्रन्य मेद---नवोढा श्रीर विश्रव्यनवोढा । प्रगल्मा के दो मेद हैं-रितप्रीतिमती श्रौर श्रानंदसंमोहवती। मध्या श्रौर प्रगल्मा नायिकात्रों के मानावस्थाजन्य तीन तीन भेद हैं—धीरा, श्रधीरा श्रीर धीराधीरा। फिर इन छहो नायिकास्रो के पतिस्नेह के स्त्राधार पर दो दो मेद-ज्येष्ठा स्त्रीर कनिष्ठा। इस प्रकार स्वीया के कुल प्रमुख १३ मेद हुए। परकीया के दो मेद हैं— परोढ़ा, कन्यका । गुप्ता, विदग्धा, लिखता, कुलटा, श्रनुशयना, मुदिता श्रादि नायिकामेदों श्रीर उनके उपमेदो का श्रांतर्भाव भान मिश्र ने परकीया के श्रांतर्भत माना है। सामान्या के मेदोपमेदो की चर्चा मानु मिश्र ने नहीं की। इस प्रकार नायिका के कुल प्रमुख भेद १३+२+१=१६ हए । ये ही सोलह भेद भरतसंगत उक्त स्वाधीनपतिका श्रादि श्राठ मेदो तथा उत्तम श्रादि तीन मेदो के साथ गुगान द्वारा भानु मिश्र के मत में ३८४ तक पहुँच जाते हैं। उक्त संख्या में भानु मिश्र द्वारा निरूपित नायिका के श्रन्य तीन मेद-श्रन्यसंमोगदुः खिता, वक्रोक्तिगर्विता, (प्रेम-गर्विता, सौंदर्यगर्विता ) तथा मानवती संमिलित नहीं है। श्रवस्था के श्रनुसार प्रवत्स्यत्पतिका नामक नवीं नायिका भी इन्हीं ने गिनाई है। श्रीक्रष्ण कवि द्वारा परि-गिर्मित दिन्या, श्रदिन्या श्रीर दिन्यादिन्या भेद इन्हें स्वीकृत नहीं हैं।

मानु मिश्र के उपरांत उज्वलनीलमिशा के कर्ता रूप गोस्वामी ने परंपरागत नायिकामेदों के श्रतिरिक्त हरिप्रिया, वृंदावनेश्वरी तथा यूथेश्वरी नामक मेदो तथा इनके मेदोपमेदों का उल्लेख किया है, पर इन मेदों को किसी भी परवर्ती संस्कृत श्रयवा हिंदी के काव्यशास्त्री ने नहीं श्रपनाया।

इस निपय के श्रंतिम कान्याचार्य हैं संत श्रकवर शाह । इनके ग्रंथ शृंगार-मंजरी में निरूपित नायिका के नवीन मेदो की सूची इस प्रकार है—मध्या नायिका के प्रच्छन श्रौर प्रकाश मेद; प्रगल्मा नायिका के परकीया श्रौर सामान्या मेद; परोढ़ा नायिका के उद्बुद्धा श्रौर उद्बोधिता मेद; उद्बुद्धा नायिका के सात उपमेदो में से निपुणा (स्वयंदूती), लिचता श्रीर साहिसका उपमेद; उद्बोधिता नायिका के धीरा श्रादि तीन उपमेद; सामान्या के पॉच उपमेद—स्वतंत्रा श्रनन्याधीना, नियमिता, क्लृप्तानुरागा श्रीर किल्पतानुरागा। श्रवस्थानुसार भरतसंमत श्राठ मेदों में श्रकबर शाह ने एक श्रीर नवीं नायिका 'वक्रोक्तिगर्विता' जोड़कर इनके श्रनेक उपमेदों की गणाना की है। इनके श्रतिरिक्त इस ग्रंथ में कामशास्त्रीय हस्तिनी, चित्रिणी, शंखिनी श्रीर पद्मिनी नायिकाश्रो का भी उल्लेख हुआ है।

संत श्रकबर शाह के उपरांत संस्कृत के किसी श्राचार्य ने नायक-नायिका-मेदो का उल्लेख नहीं किया। इधर हिंदी श्राचार्यों ने भी इनके ग्रंथ का श्राधार ग्रहण नहीं किया। कुछ मेदोपमेद इधर उधर हिंदी श्राचार्यों के ग्रंथों में श्रवश्य उपलब्ध हो जाते हैं, उदाहरणार्थ—तोष, गुलाम नबी, रसलीन श्रीर मिखारीदास के ग्रंथों में उद्बुद्धा श्रीर उद्बोधिता नामक नायिकामेदो का उल्लेख है। कुमारमणि ने रिक्षकरसाल में सामान्या के श्रकबरसंमत स्वतंत्रा श्रादि उक्त पॉच मेदो की चर्चा की है।

- (४) नायक-नायिका-भेद-परीक्षण-यहाँ तक तो रही विवेचन श्रौर विस्तार की बात । श्रव प्रश्न है कि यह सब सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यशास्त्र, रस-शास्त्र श्रादि की दृष्टि से कहाँ तक ग्राह्म श्रथवा श्रग्राह्म है।
- (१) सामाजिक व्यवहार के आधार पर नायिका के प्रमुख तीन मेद हैं— स्वकीया, परकीया श्रोर वेश्या, श्रोर इन्हीं मेदों के श्रनुरूप नायक के भी तीन मेद हैं—पति, उपपित श्रोर वेशिक। परकीया का परपुरूष से स्नेहसंबंध भी है श्रोर यौन संबंध भी, पर वेश्या का पुरूष के साथ केवल यौन संबंध है। मम्मट श्रोर विश्वनाथ ने परदारा के साथ अनुचित व्यवहार को रसामास का विषय माना है। जब विषय के प्रकांड श्रालोचकों द्वारा परकीया के प्रति इतनी श्रवहेलना प्रकट की गई है तो वेश्या के प्रति इससे भी कहीं श्रिषक श्रवहेलना स्वतःसिख है। निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था के परिपालन के लिये समुचित भी यही है। स्वकीया के ही समान परकीया श्रोर वेश्या का भी नायिका के रूप में चित्रण काव्य को निम्न स्तर पर ले जायगा—इसी श्राशंका से संस्कृत साहित्य के लर्चय प्रंथों में परकीया श्रीर वेश्या को शास्त्रीय स्वरूपानुसार काव्य का विषय नहीं बनाया गया। पर फिर भी नायक-नायिका-मेद के श्रंतर्गत इन दोनों नायिकाश्रों श्रीर उपपित तथा वैशिक नायकों को बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो नायक-नायिका-मेद लोकव्यवहार तथा कामशास्त्र के ग्रंथों पर श्राधृत है, न कि लच्य

n काo प्रo प्रा११६ ( वृत्ति माग ); साo दo ३।२६२, २६३

ग्रंथों पर श्रौर दूसरें, 'रसामास' रस की श्रपेत्ता हीन कोटि का काव्य होते हुए मी ध्वनिकाव्य का एक सबल श्रंग श्रौर गुणीभूत व्यंग्य तथा चित्रकाव्य की श्रपेत्ता उत्कृष्ट कोटि का काव्य है। श्रतः नायिकामेदों में परकीया श्रौर वेश्या भी श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

उक्त तीन नायिकान्त्रों के श्रातिरिक्त सामाजिक व्यवहार पर श्राष्ट्रत इस वर्ग के श्रंतर्गत संस्कृत के श्राचार्यों में भरत ने कृतशोचा, श्रीर श्रमिपुरागुकार तथा मोज ने पुनर्भू नायिकान्त्रों को भी संमिलित किया है। पर इन दोनों का श्रंतर्भाव स्वकीया नायिका में बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। इन्हें श्रलग मानने की श्रावश्यकता नहीं।

- (२)—स्वकीया नायिका के तीन उपमेद हैं—मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा। वय तथा तत्प्रभूत लाज—इन दो श्राधारो पर मुग्धा के कुल चार मेद हैं—श्रज्ञात-योवना श्रौर ज्ञातयोवना तथा (श्रविश्रव्ध) नवोढ़ा श्रौर विश्रव्धनवोढ़ा। श्रौतिम दो मेद स्वामाविक श्रौर संमव हैं पर प्रथम दो मेदो पर हमें श्रापित्त है। श्रज्ञातयोवना मुग्धा श्रौर उसके पति के बीच स्नेह-व्यवहार-वर्णन उमयपंच्चीय न होकर लगमग. एकपच्चीय होने के कारण काव्य का वहिष्करणीय विषय है, तथा दोनो में रतिजन्य योन संबंध का वर्णन क्रूरता, प्रकृतिविरुद्धता तथा श्रनाचार का सूचक भी। श्रतः श्रज्ञातयोवना मेद प्रशस्त श्रौर शरीर-विज्ञान-संमत नहीं है श्रौर इस दृष्टि से उसके विलोम रूप में परिगणित ज्ञातयोवना मेद की स्वीकृति भी समुचित नहीं है।
- (३)—परकीया के दो उपमेद हैं—परोढ़ा श्रौर कन्या। ये दोनो नायक के प्रति प्रच्छन्न रूप से स्नेह निभाती र्चलती हैं। इनमें से परोढ़ा निस्संदेह परकीया है। पर कन्या को इस कारण परकीया कहना कि वह पिता श्रादि के श्रघीन रहती है।—हमारे विचार में युक्तिसंगत नहीं है। नायक-नायिका-मेद मूलतः रितसंबंध पर श्राश्रित है। परोढ़ा श्रौर उसके पित का पारस्परिक रितसंबंध, सामाजिक दृष्टि से ही सही, प्रत्यच्च है, पर कन्या श्रौर उसके पिता के बीच पोषक-पोष्य-संबंध के वल पर कन्या को परकीया कहना श्रवश्य खटकता है। श्रतः कन्या को परकीया का उपमेद न मानकर स्वतंत्र मेद मानना समुचित है। संस्कृत श्राचार्यों में वाग्मट ने यही किया है । हाँ, यह श्रलग प्रश्न है कि बाद में उसी पुरुष से विवाह संबंध स्थापित हो जाने पर वह स्वकीया, श्रयवा किसी श्रन्य पुरुप से विवाह संबंध स्थापित हो जाने पर भी उसी श्रयवा किसी श्रन्य के साथ गुप्त मिलन निभाते चले

<sup>🦜</sup> क्तन्यायाः पित्राधीनतया परकीयता । —र० मं०, ५० ५१

२ अन्दा च खकीया च परकीया पर्यागना । --वा० अ० ४।१०

जाने की श्रवस्था में वह परकीया कहाए, पर वर्तमान परिस्थित में तो उसे परकीया नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार के श्राधार पर नायिका के चार प्रमुख मेद होने चाहिए—स्वकीया, परोढ़ा (परकीया), कन्या श्रौर सामान्या तथा इनके श्रनुरूप नायक के तीन मेद—पति, जार श्रौर वैशिक। परोढ़ा श्रौर कन्या से प्रच्छन्न रितसंबंध रखनेवाले पुरुष को 'उपपित' नाम से श्रमिहित करना 'पित' शब्द का तिरस्कार है। श्रतः उसे 'जार' की संज्ञा मिलनी चाहिए। नायक के प्रमुख चार मेदों में से श्रनुकूल का संबंध केवल पित के साथ मानना चाहिए, श्रौर दिच्चिण, धृष्ट श्रौर शठ का जार श्रौर वेशिक के साथ। मानु मिश्र ने ये चार मेद पित के श्रौर उपपित के स्वीकार किए हैं, पर हमारे विचार में ये नायक के सामान्य मेद हैं।

- (४)—भोजराज ने मुग्धादि तीन उपमेदों का संबंध परकीया (परोढ़ा श्रौर केत्या) के साथ भी स्थापित किया है। इस इनके साथ श्रांशिक रूप से सहमत हैं। मुग्धा नायिका का यथानिरूपित शास्त्रीय स्वरूप उसे परकीयात्व में ढकेलने से बचाए रखने में सदा समर्थ है। केवल मध्या श्रौर प्रगलमा श्रवस्थाश्रों में पहुँची हुई नारियाँ ही परकीयात्व की श्रोर फिसल सकती हैं। श्रतः मानव मन के ऐक्य के श्राधार पर परकीया के भी मध्या श्रौर प्रगलमा मेद संभव हैं, पर मुग्धा के श्रवस्था में एक श्रोर तो मध्या श्रौर प्रगलमा नायिकाएँ केवल स्वकीया के साथ संबद्ध की हैं श्रौर दूसरी श्रोर इन दोनों नायिका श्रो के मान के श्राधार पर धीरादि तीन उपमेद स्वकीया के श्रातिरक्त परकीया के साथ भी जोड़े हैं। उनके ये कथन परस्पर विरोधी श्रवश्य हैं, पर पिछले वर्गीकरण द्वारा प्रकारांतर से हमारी उपर्युक्त धारणा की पृष्टि हो रही है कि मध्या श्रौर प्रगलमा मेद परकीया के भी संभव हैं।
- (५) नायक के व्यवहार से उद्भूत भ्रवस्था के श्राधार पर नायिका के स्वाधीनपतिका श्रादि श्राठ मेद हैं। इनके शास्त्रनिरूपित स्वरूप से स्पष्ट है कि:
- (क) आठो प्रकार की ये नायिकाएँ अपने अपने प्रियतमों के प्रति सचा स्नेह रखती हैं। 'कुलटा' परकीया का इनमें कोई स्थान नहीं है।
- (ख) विप्रलब्धा श्रीर खंडिता नायिकाऍ श्रपने श्रपने नायको की प्रवंचना की शिकार हैं, श्रीर शेष छहो को पूर्ण स्तेह संप्राप्त है।
- (ग) स्वाधीनपतिका श्रीर खंडिता को छोड़कर शेष सभी नायिकाश्रों के नायक इनसे दूर हैं श्रीर ये उनसे संमिलन के लिये समुत्सुक हैं।
- (घ) स्वाधीनपतिका सर्वाधिक सौभाग्यवती है—उसका नायक सदा उसके पास है। मिलनवेला समीप होने के कारण वासकसजा श्रीर श्रमिसारिका का सौभाग्य दूसरे दरजे पर है श्रीर मिलन की श्राशा पर जीवित विरहोत्कंठिता श्रीर प्रोषितमर्तृका का सौभाग्य तीसरे दरजे पर।

विप्रलब्धा श्रौर खंडिता दुर्भाग्यशालिनी हैं—पहली का नायक परनारी-संभोग के लिये चला गया है श्रौर दूसरी का नायक संभोगोपरात ढीठ बनकर उसके सामने श्रा खड़ा हुश्रा है। सबसे दयनीय दशा बेचारी कलहांतरिता की है—(चाटु-कारिता करनेवाले) नायक को पहले तो इसने घर से निकाल दिया श्रौर श्रव बैठी पछता रही है।

(६)—पुरुष श्रीर नारी की मनः स्थिति के ऐक्य के कारण स्वाधीनपत्नीक श्रादि श्राठ मेद नायक के भी संभव हैं—इसी स्वाभाविक शंका को भानु मिश्र ने उठाकर उसका खंडन भी स्वयं कर दिया है। उनके मतानुसार नायक के उक्त खंडित, विप्रलब्ध श्रादि मेद संभव नहीं हैं। काव्यपरंपरा नायक के शरीर पर श्रत्य-संभोगजन्य चिह्नो श्रीर उन चिह्नो के श्राधार पर उसकी धूर्तता से श्राशंकित नायिका द्वारा ही मानप्रदर्शन का वर्णन करती श्राई है। श्रन्यथा काव्य का यह विषय (श्रंगार) रस की कोटि में श्रा जायगा। श्रीर सत्य इससे भी कहीं श्रिष्ठिक कर्र है। स्त्री भले ही पुरुष की धूर्तता को सहन कर ले, फिर मानप्रदर्शन द्वारा उसे कुछ काल के लिये तड़पा ले श्रीर इस प्रकार उसे श्रीर भी श्रिष्ठिक रत्यानंद प्रदान करने का कारण वन जाए, पर पुरुष का पौरुष नारी के शरीर पर रितिचिह्नों को देखकर प्रतिकार के लिये उद्यत हो रक्त की नदी बहाने के लिये हुंकार कर उठेगा श्रीर तब यह काव्यवर्णन श्रंगार रसामास के स्थान पर रौद्र रसामास में परिश्रत हो जायगा।

उक्त श्राठ श्रवस्थाश्रों में से प्रोषितावस्था नायक पर श्रवश्य घटित हो सकती है। परदेश में गए पति, उपपित श्रीर वैशिक का श्रपनी श्रपनी प्रेयसियों की विर-हान्नि में जलना उतना ही स्वामाविक हैं जितना प्रोषितपितका स्वकीया श्रयवा परकीया का। भानु मिश्र ने इसी कारण नायक के तीन श्रन्य मेद भी गिनाए हैं— प्रोपितपित, प्रोषितोपपित, श्रीर प्रोषितवैशिक। मेघदूत का यन्न प्रोषितपित का स्पष्ट उदाहरण है।

(७)—भानु मिश्र संमत तीन श्रन्य मेदों—श्रन्यसंमोगदुःखिता, मानवती श्रौर गिनता मेदो के श्राधार के विषय में उनके ग्रंथ से कुछ भी ज्ञात नहीं होता। हमारे विचार में यह श्राधार नायककृतापराधजन्य प्रतिक्रिया है। प्रथम दो मेदों पर तो यह श्राधार निस्संदेह घटित हो जाता है। गिनता पर भी, जिसके मानु मिश्र ने दो उपमेद—रूपगिनता श्रौर प्रेमगिनता—गिनाए हैं, कुछ सीमा तक घटित हो सकता है। ऐसी नायिकाश्रो की संख्या में भी कभी कभी नहीं रह सकती जो दुःखिता श्रौर मानवती होकर पराजित होने की श्रपेचा श्रपने रूप श्रौर प्रेम के वल पर श्रपराधी नायक को सुमार्ग पर लाने का सुप्रयास करती हैं। फिर भी गिनता नायिका का यह श्राधार इतना सुपुष्ट नहीं है। मानु मिश्र ने इस श्रोर भी कोई संकेत नहीं किया कि उक्त तीन मेद नायिका के धर्मानुसार स्वकीयादि मेदो एवं श्रवस्थानुसार स्वाधीन-

पितकादि मेदों में से किस किसके साथ संबद्ध हैं। श्रव प्रश्न रहा इन मेदों को स्वकीया श्रादि मेदों के साथ संबद्ध करने का। हमारे विचार में वेश्या के साथ प्रथम दो मेद संबद्ध नहीं किए जा सकते। रूपगर्विता मेद मले ही वेश्या के साथ संबद्ध हो जाय, पर बाह्यरूप से राग दिखानेवाली वेश्या के साथ प्रेमगर्विता मेद को भी संबद्ध करना बेचारे वैशिक को श्रात्मप्रवंचना का शिकार बनाना है।

शेष रहीं स्वकीया श्रीर परकीया नायिकाएँ। मुग्धा स्वकीया के लिये उसका मीग्ध्य वरदान के समान है, श्रतः पितृहत श्रपराध से उत्पन्न प्रतिक्रिया के पिरणामस्वरूप दुःख, मान, क्लेश श्रीर गर्व करने की पीड़ा से वह नितांत बची रहती है। शेष रहीं मध्या श्रीर प्रगल्मा स्वकीयाएँ। निस्संदेह ये तीनों मेद इन दोनों से ही संबद्ध हैं, मुग्धा स्वकीया से नहीं। इनकी सचेतावस्था इन्हें उक्त वेदनाएँ मेलने के लिये वाध्य कर देती है। परकीया पर भी ये तीनों मेद घटित हो सकते हैं। माना कि वह श्रपनी श्रीर श्रपने प्रिय की लंपटता से मली मॉति परिचित है, परंतु नारीमुलम सौतिया ढाह वश उसे भी श्रपने प्रिय का श्रपराध उतना ही उद्दिम श्रीर विह्वल करता है जितना स्वकीया को।

( ८ )—संस्कृत के स्त्राचार्यों में रहट के समय से ही विभिन्न स्त्राधारों पर श्राधत नायक-नायिका-भेदो को परस्पर गुरानक्रिया द्वारा श्रिधिकाधिक संख्या तक पहुँचाने की प्रवृत्ति रही है। निम्नाकित श्रंको से हमारे इस कथन की पृष्टि हो जायगी। रुटट ने नायक ४ माने हैं और नायिकाएँ ३८४; मोजराज ने १०४ और १४३; विश्वनाथ ने ४८ श्रीर ३८४: भान मिश्र ने १२ श्रीर ३५४ तथा रूप गोस्वामी ने ६६ श्रीर ३६०। इन संख्याश्रो में से विश्वनाथ की नायक-मेद-संख्या तथा मानु मिश्र की नायिका-मेद-संख्या अधिकतर अनुकरणीय रही है। पर इमारे विचार में गुणन-क्रिया पर स्त्राश्रित यह मेदोपमेद संख्या तर्क श्रौर बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । पहले नायकमेदों को लें । विश्वनाथ ने घीरोदाचादि ४ गुगा स्रनुकूलादि ४ गुगा उत्तमादि २=४८ नायकमेद माने हैं। पर यह संवंधस्थापन युक्तिसंगत नहीं है। प्रथम तो धीरोदात्त स्रादि मेद केवल श्रृंगार रस की कथावस्तु से संबद्ध न होकर समी रसों की कथावस्तु से संबद्ध हैं। श्रतः इनका परस्पर संयोजन विरोधी रसों में संपर्कस्थापन होने के कारण काव्यशास्त्र की दृष्टि से सदोव है। दूसरे ( राम जैसे ) धीरोदात्त नायक को दिख्ण, धृष्ट श्रीर शठ नामों से श्रीर ( वत्सराज जैसे ) धीरललित नायक को केवल श्रनुकूल नाम से भी श्रमिहित करना परंपरापुष्ट भ्राख्यानी श्रीर मनोविज्ञान दोनों को भुठलाना है। यही कारण है कि संस्कृत भ्राचार्यों में वाग्मट द्वितीय ने केवल धीरललित नायक के श्रनुकूलादि चार मेद माने हैं, शेष के नहीं। पर घीरललित भी इन चारो मेदों के साथ सदा संबद्ध हो सके-यह निश्चित नहीं है। इसी प्रकार विश्वनाय के मतानुसार धीरोदाच श्रीर

श्रनुकूल को मध्यम श्रौर श्रधम भी मानना तथा धृष्ट श्रौर शठ को उत्तम भी कहना न्याय्य नहीं है।

श्रव मानु मिश्र संमत नायिकामेदो को ले। उन्होने नायिका के ३८४ मेद माने हैं—स्वकीया, परकीया श्रीर सामान्या के (१३+२+१=) १६ मेद गुणा स्वाधीनपतिका श्रादि ८ मेद गुणा उत्तमादि ३ मेद=३८४ मेद। पर गुणानप्रक्रिया द्वारा उक्त पारस्परिक गठवंघन मनोविज्ञान की कसौटी पर खरा नही उतरता। स्वाधीनपतिका श्रादि समी नायिकाएँ श्रपने श्रपने प्रियतमो के प्रति सच्चा स्तेह रखती हैं, श्रतः सामान्या नायिका श्रपने शास्त्रीय स्वरूप के श्राधार पर किसी भी श्रवस्था में इन श्राठ मेदो में से किसी के साथ संबद्ध नहीं की जा सकती। स्वकीया श्रीर परकीया के साथ भी ये सभी नायिकाएँ संबद्ध नहीं हो सकतीं। स्वाधीनपतिका नायिका केवल स्वकीया ही हो सकती है श्रीर श्रमिसारिका केवल परकीया ही। शेष छहो नायिकाश्रो का संबंध स्वकीया श्रीर परकीया दोनो के साथ है । इसी प्रकार उत्तमा, मन्यमा श्रीर श्रधमा मेद स्वकीया तथा परकीया पर तो घटित हो सकते हैं, पर सामान्या पर किसी भी रूप में नहीं। उससे स्तेहपूर्ण हित की श्राशा रखना श्रयवा श्रहित की श्राशंका करना व्यर्थ है। केवल संख्यावृद्धि के विचार से गुणान-प्रक्रिया का श्राश्रय खिलवाड़ मात्र है, बुद्धसंगत श्रीर तर्कपरिपुष्ट नही।

(४) नायक-नायिका-भेद और पुरुष—नायक-नायिका-भेद-निरूपण में पुरुष का स्वार्थ पद पद पर श्रंकित है। नारी उसके विलासमय उपमोग की सामग्री के रूप में चित्रित की गई है। एकाधिक नारियों के साथ रितप्रसंग तो मानो पुरुष का जन्मसिद्ध श्रधिकार है। 'परकीया' नायिका पर भी यह लांछन लगाया जा सकता है कि वह परपुरुप से प्रेमसंबंध रखती है पर शास्त्रीय श्राधार के श्रनुसार उसका परकीयात्व इसी मे है कि वह श्रपने पित को स्नेह से वंचित रखकर केवल एक ही परपुरुप की वासनातृप्ति का साधन बने, भले ही वह पुरुप श्रनेक स्त्रियों का उपभोक्ता भी क्यों न हो। एकाधिक पुरुषों के साथ रितप्रसंग करने पर शास्त्र नारी को तो 'कुलटा' नाम से कुख्यात कर देता है, किंद्ध परनारीरत दिच्चण, धृष्ट श्रीर शठ नायकों के प्रति शास्त्र ने कोई तिरस्कारसूचक भाव नहीं प्रकट किया।

<sup>े</sup> सरकृत के काव्यशास्त्रों में हेमचंद्र के काव्यानुशासन (ए० ३७०) में परकीया की केवल तीन अवस्थाएँ मानी गई है—विरहोत्कंठिता, विप्रलब्धा तथा श्रिमसारिका और शारदातनय के भावप्रकाश में अन्या (वेश्या) की केवल तीन अवस्थाएँ —विरहोत्कठिता, अमिसारिका और विप्रलब्धा। पर इन आचार्यों की ये धारणाएँ भी तक की कसीटी पर खरी नहीं उत्तरतीं। परकीया की अन्य अवस्थाएँ भी संभव है, और वेश्या की उपरिगणित अवस्थाओं में से हमारे विचार में एक भी अवस्था संभव नहीं है।

निरपराध सौत भी स्वाकीया नायिका पुरुष के स्वार्थ से विमुक्त नहीं हो सकी। वह श्रपने समादर के लिये पित के प्रेम की भिखारिग्री है। 'ज्येष्ठा' कहलाने का श्रिषकार उसे तभी मिलेगा जब दूसरी सौतों की श्रपे ह्या उसे श्रिषक स्नेह प्राप्त हो, श्रिन्यया वह 'किनष्ठा' ही बनी रहेगी, चाहे वह श्रायु में ज्येष्ठा ही क्यों न हो श्रीर उसका विवाह पहले ही क्यों न संपन्न हो चुका हो।

पुरुष के स्वार्थ का एक श्रौर नमूना है 'मुग्धा स्वकीया' का 'श्रज्ञातयौवना' नामक उपमेद । 'श्रज्ञातयौवना मुग्धा' तो नायक के विलास का साधन बनकर सरस काव्य का विषय बन सकती है, पर इधर सांकेतिक चेष्टा-ज्ञान-शून्य 'श्रनिमज्ञ' नायक का वर्णन काव्य में रसामास का विषय माना गया है । श्राखिर श्रज्ञात-यौवना के यौवन के साथ यह खिलवाड़ क्यों ?

नारी की दुर्दशा का एक दृश्य श्रीर । पुरुष को यह साहस हो सकता है कि रात भर परनारी के साथ संमोग के उपरांत प्रातःकाल होते ही रात्रिजागरण के कारण श्रॉखों में लालिमा श्रौर नारी-नेत्र-चुंबन के कारण श्रोष्ठों में काजल की कालिमा तथा श्रन्यान्य रतिचिह्न लिए स्वकीया के संमुख ढीठ बनकर श्रा खड़ा हो श्रौर 'उत्तमा' नायिका को इतना भी श्रिधकार न रहे कि उसके श्रनिष्ठ की जरा भी कल्पना कर सके श्रन्थया वह मध्यमा श्रथवा श्रधमा के निम्न स्तर पर जा गिरेगी!

श्राचार्यों ने ऐसी नारियों को 'मान' करने का श्रिषकार श्रवश्य दिया है। पर इसमें भी पुरुष का स्वार्थ छिपा हुश्रा है। नायिका को मनाने के लिये पादस्पर्श-पूर्वक प्रशंसा श्रादि कार्य नायक को श्रीर श्रिषक श्रानंद देते हैं। धीरा, श्रधीरा श्रीर धीराधीरा नायिकाश्रो के मानमिश्रित विभिन्न कोपप्रदर्शनों में भी नायक विभिन्न प्रकार के सुखों का श्रनुभव करता है। वक्रोक्तिगविंता श्रीर सौंदर्यगविंता नायिकाश्रों का गर्व इन नायिकाश्रों को मानसिक शांति दे श्रथवा न दे, पर नायक की वासना को प्रदीप्त करने का साधन श्रवश्य बन जाता है। इन मानप्रदर्शनों श्रीर गर्वोक्तियों से नायक की वासनापूर्ति की इच्छा श्रीर भी श्रिषक वेगवती हो उठती है।

मानवती नायिका चाहे जितना भी तड़पा ले, पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रंत में उसे मान की शांति श्रवश्य कर लेनी चाहिए, श्रन्यथा काव्य का यह प्रसंग रसा-भास श्रीर श्रमीचित्य का विषय बन जाता है । श्रावेशाधिक्य के वशीभूत हो यदि वह कोध में श्राकर नायक को कभी बाहर निकाल देती है, तो उसके चले जाने के

९ अनभिश्वो नायको नायकाभास एव । —र० मं०, ५० १८७

२ श्रसाध्यस्तु रसामासः। —र० मं०, ५० ५३

बाद 'फलहांतरिता' के रूप में पश्चाचाप करना श्रौर क्रुंकलाना ही उसके भाग्य में लिखा रहता है। भला वेचारे नायक का यह 'सौभाग्य' कहाँ कि वह पश्चाचाप की श्रन्ति में भुलसता फिरे। खंडिता श्रौर श्रन्य-संमोग-दुःखिता बनना भी नायिका के ललाट में लिखा है श्रीर कर नायक की वासना का शिकार वनकर नखन्त, दंतन्त श्रादि सहन करना भी।

काव्यशास्त्र ने पुरुष को तो चेतावनी दे दी है कि स्रमुक नारियाँ संभोग के लिये 'वर्ज्या' हैं पर पुरुपो की ऐसी सूची प्रस्तुत न करके काव्याचार्यों ने नारी की कोमल भावनात्रों को ठेस पहुँचाने का अधिकार वर्ज्य और अवर्ज्य दोनो प्रकार के पुरुपो को प्रकारातर से दे दिया है। पुरुष के हाथ में लेखनी हो श्रीर वह नायक-नायिका-मेद जैसे निरूपण में श्रपनी स्वार्थसिद्धि की पूर्ति के लिये सिद्धांतनिर्माण न फरे, ऐसे श्रवसर से हाथ धो बैठे, यह भी तो कम दुर्भाग्य का विषय न होगा।

# तृतीय अध्याय

### रीतिकाच्य का साहित्यिक आधार

जिस साहित्यिक दृष्टिकोण की रूपरेखा हिंदी में चिंतामणि के उपरांत बँधकर निश्चित हुई वह कोई स्त्राकस्मिक घटना नहीं थी। उसका एक विशेष साहित्यिक प्रष्टाधार था। वह एक प्राचीन परंपरा का नियमित विकास थी जिसके ऋंतर्तत्व प्राकृत, संस्कृत, श्रपभ्रंश श्रौर हिंदी के भक्तिकाव्य में धीरे धीरे ज्ञात श्रथवा श्रज्ञात रूप में विकसित होते रहे। यह प्राचीन परंपरा थी मुक्तक कविता की जो काव्य की श्रमिजात परिपाटी श्रौर उसमें निर्गीत उदाच 'काव्यवस्तुश्रो' को छोड़कर नित्यप्रति के सरल ऐहिक जीवन के छोटे छोटे चित्रो को ग्रॉक रही थी। स्वदेश श्रौर विदेश के पंडितो का अनुमान है कि जब आभीर जाति भारत में आकर वस गई और श्रायों की शिचा संस्कृति का श्रामीरो के उन्मुक्त जीवन से संयोग हुश्रा तो भारतीयो के मन में परलोक की चिंता से मुक्त नित्यप्रति के ग्रहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। जीवन से बढ़कर इस प्रवृत्ति का प्रभाव काव्य पर पड़ा श्रौर किव की कल्पना स्त्राकाश स्त्रथवा स्त्राकाशचुंबी राजमहलो से उतरकर साधारण जीवन के सुख-दुःखों में रमने लगी। इस दृष्टिपरिवर्तन की सबसे पहली श्रमिन्यक्ति हमें हाल की - 'सतसई' में मिलती है जिसकी रचना चितामिशा से कम से कम १३ शताब्दी पूर्व **ऋौर ऋधिक से ऋधिक १६ शताब्दी पूर्व हुई थी।** हाल की 'सतसई' रीतिकाव्य का सबसे प्रथम प्रेरक ग्रंथ है। प्राकृत में रची हुई ये गाथाएँ प्राकृत जीवन के सरल सङ्ज घातप्रतिघातो को चित्रबद्ध करती हैं। इनका वातावरण सर्वथा गाईस्थिक है श्रीर यौन संबंधों के वर्णन में बेहद स्पष्टता पाई जाती है। श्रमिव्यक्ति में सहज गुण श्रीर स्वभावोक्ति ही इनकी विशेषता है, श्रितिशयोक्ति को कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है। इसी से इन गाथा स्नों में मितराम स्नादि के समान एक मोली सुकुमारता मिलती है:

> जस्स जहं विश्व पठमं तिस्सा, श्रंगिमिणिविडिशा दिष्टी। तस्स तिहं चेश्र ठिश्रा सन्वंड केण विण दिट्टस्। (यस्य यश्रैव प्रथमं तस्या श्रंगे निपतिता दृष्टिः। तस्य तश्रैव स्थिता सर्वांगं केनापि न दृष्टम्॥)

सतसई के उपरांत इस प्रकार के शृंगारमुक्तकों के दो प्रसिद्ध प्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। एक श्रमरुक कवि का 'श्रमरुशतक', दूसरी गोवर्धन की 'श्रार्था-

सप्तशती'। इनकी रचना निश्चित ही 'प्राकृत सतसई' के श्राधार पर हुई है, परंतु वातावरण में ग्रंतर है। संस्कृत के इन छंदो में गाथात्रो में ग्रंकित प्राकृत जीवन का वह सहज सौंदर्य नहीं है, इनमे नागरिक जीवन की कृत्रिमता त्रा गई है। हाल की गाथात्रो त्रौर गोवर्घन की श्रायित्रो को साथ रखकर पढ़ने से यह श्रंतर सप्ष हो जायगा। गायात्रो का सहज गुरा श्रीर उसपर त्राश्रित वन्य सुकुमारता इन श्रायांश्रो मे नहीं है-श्रिभव्यक्ति में श्रलंकरण श्रीर श्रतिशयोक्ति की श्रीर सप्टतः इनका त्राग्रह वढ़ चला है। यह परंपरा संस्कृत श्रीर प्राकृत से श्रपभ्रंश में भी श्रवश्य चली होगी, परंतु इसके प्रमागा में कोई विशेष स्वतंत्र ग्रंथ नही मिलता— केवल जयवल्लभ श्रौर हेमचंद्र के 'काव्यानुशासन' में स्फुट गीतलुंद मिलते हैं। हेमचंद्र के ग्रंथ में उद्धृत मुंज के दोहे ऋपभ्रंश ऋौर हिंदी के बीच की कड़ी हैं। इनके श्रतिरिक्त संस्कृत साहित्य में ऐहिक मुक्तक काव्य के कतिपय श्रीर भी ग्रंथो की रचना हुई, जिनमे कालिदास के प्रचलित 'शृंगारतिलक', 'घटकर्पर', भर्तृहरिरचित 'श्रंगारशतक' विल्ह्या की 'चौरपंचाशिका' स्त्रादि स्त्रपने श्रंगारमाधुर्य के लिये प्रसिद्ध हैं। परंत ग्रंथ उपर्युक्त परंपरा से थोड़े भिन्न हैं, यद्यपि इसमें संदेह नही कि उस परंपरा पर इनका यथेष्ट प्रमाव श्रवश्य पड़ा है। इनकी श्रात्मा में जो श्रामिजात्य की गंध है वह इन्हे 'सतसई', 'श्रार्यासप्तश्ती' श्रीर 'श्रमरुशतक' के साधारण धरातल से पृथक कर देती है। संस्कृत साहित्य में श्रंगार के इन मुक्तको के समानांतर भक्तिपरक मुक्तकों की भी एक परिपाटी चल पड़ी थी जिसके श्रंतर्गत 'दुर्गासप्तशती' 'चंडीशतक', 'वक्रोक्तिपंचाशिका' (शिव-पार्वती-वंदना ) श्रौर कृष्णुजीवन से संत्रद 'कृष्णालीलामृत' श्रादि श्रनेक स्तोत्रग्रंथ त्राते हैं। इन स्तोत्रो की श्रात्मा में भक्ति की प्रेरणा होते हुए भी वाह्य रूप में प्रायः शृंगार की प्रधानता मिलती है। इनमे शिवपार्वती श्रौर राधाकष्ण की शृंगारलीलाश्रो का जो वरान मिलता है वह किसी भी शृंगारकाव्य को लजित कर सकता है। बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी तक वंगाल श्रौर विहार में राधाकृष्ण की मक्ति के जो छुंद रचे गए वे काम के सूक्ष्म रहस्यों से श्रोतप्रोत हैं: विद्यापित के गीत इन्हीं के तो हिंदी संस्करण हैं। इन ग्रंथो के विषय में भी ठीक वही कहा जा सकता है जो 'श्रंगार-तिलक' स्रादि के विपय में कहा गया है, स्रर्थात इनका प्रभाव उपर्युक्त परिपाटी पर श्रमंदिग्ध रूप मे स्वीकार करते हुए भी इनकी श्रात्मा को उसकी श्रात्मा से मिन्न मानना पड़ेगा । परंतु हिंदी रीतिकाव्य में जो 'राधा कन्हाई समिरन' के वहाने का एक निरंतर मोह तथा नायक के लिये कृप्णा श्रीर नायिका के लिये राधा शब्द का सप्रयास प्रयोग मिलता है उसके लिये इन स्तोत्रो का प्रमाव बहुत कुछ उत्तरदायी है। वास्तव में रीतिकाव्य की आत्मा का संबंध यदि ऐहिक मुक्तको की उपर्युक्त परंपरा से मानें तो उसके वाह्य रूप ( जिसमें राधाकृष्ण के प्रतीको का प्रयोग हुआ है ) के विधान में इन स्तोत्रों का कुछ स्पर्श श्रनिवार्यतः मानना पड़ेगा।

इस सत्य को स्वीकार करने के लिये इसिलये श्रीर भी बाध्य होना पड़ता है कि स्वयं रीतियुग में 'चंडीशतक', 'चरणचंद्रिका' श्रादि स्तोत्रवत् ग्रंथों की रचना यदाकदा होती रहती थी।

इन दोनों श्रेणियों के कार्व्यों को प्रभावित करनेवाली एक तीसरी चिंताघारा यी कामशास्त्र की, जो वैसे तो बहुत पहले से ही प्रभावशाली थी, परंतु संस्कृत कार्व्य की श्रंतिम शताब्दियों में श्रत्यिषक लोकप्रिय हो गई थी। इस चिंताघारा की सबसे महत्वपूर्ण श्रमिव्यक्ति हुई वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में जिसके उपरांत 'रितरहस्य', 'श्रमंगरंग' श्रादि श्रनेक ग्रंथों का प्रण्ययन हुश्रा। यौनविज्ञान श्रोर श्रायुवेंद पर इनका प्रभाव जो कुछ भी पड़ा हो, परंतु काव्य के वर्णन श्रौर मनोविज्ञान को इन्होंने निश्चित रूप से प्रभावित किया। ऐहिक श्रंगारमुक्तकों, शिव श्रौर कृष्ण्यक्ति के स्तोत्रों श्रौर नायिकामेद के ग्रंथों पर इनकी स्पष्ट छाप थी। उनमें श्रंकित श्रंगार-भावनाश्रों तथा केलिक्रीड़ाश्रों के चित्रों एवं नायिकाश्रों के मेदप्रमेदों में स्थान स्थान पर उपर्युक्त ग्रंथों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है।

संस्कृत की ये ही तीन मुख्य साहित्यिक परंपराएँ थीं जिनसे प्रत्यच्च अयवा अप्रत्यच्च रूप में हिंदी रीतिकाव्य ने अपने श्रंतर्तत्वों को ग्रह्ण किया। इसके उपरांत तो हिंदी साहित्य का ही उदय हो गया।

हिंदी का श्रादिम युग वीरगीतों श्रीर वीरगाथाश्रो से मुखरित था। वीरगीतों का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता, परंतु वीरगाथा के कवियो में कुछ कि, विशेषकर चंद बरदायी, काव्यरीति के प्रति निश्चय ही सावधान थे। 'पृथ्वीराजरासो' के श्रंगार-चित्रों में श्रनेक चित्र ऐसे मिल जाते हैं जिनमें रूप के उपमानों को बहुत कुछ उसी प्रकार रीति में जकड़कर उपस्थित किया गया है जैसा रीतियुग में। उदाहरण के लिये एक परिचित नखशिख लिया जा सकता है:

(१) मनहु करूर सिंस भाग कला सोलह सो बिन्नय, बाल बेस सिंस ता समीप अमृत रस पिन्निय। विगसि कमल मृग अमर नैन खंजन मृग छिट्टिय, हीर कीर अरु बिम्ब मोति नलसिख म्रहि बुट्टिय। ग्रम्नपति गयन्द हरि हंस गति विह बनाय संचे सिचय। पदमिनिय रूप पद्मावतिय मनहु काम कामिनि रिचय।

९ चंद : पृ० रा० ( पद्मावती समव )

(२) देखि बरन रित रहस । बुंद कन स्वेद संभुवर । चंद किरन मनमध्य । हथ्य कुट्ठ जहु हुक्कर । सुकवि चंद बरदाय । कहिय उप्पय श्रुति चालह । मनो मयंक मनमध्य । चंद पूज्यो सुशाहय । कर किरनि रहसि रित रंग दुति । प्रफुति कली किल सुंद्रिय ॥ सुक कहे सुकिय इंछनि सुनवि । पै पंगानिय सुंद्रिय ॥

परंतु इस प्रकार के रीतिप्रथित वर्णन कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसीलिये इनमें या इस प्रकार के श्रन्य वर्णनों में रीतितत्व खोजना विशेष श्रर्थ नहीं रखता। हिंदी में वास्तव में सबसे पहले कि विद्यापित हैं जिनमें रीतिसंकेत श्रसंदिग्ध रूप में मिलते हैं। रीतिकाव्य की ऐद्रिय शृंगारिकता का तो विद्यापित में श्रपार वैभव है। उसकी रीतियों का भी उनको श्रत्यंत मोह था। विद्यापित के शृंगारिकत सभी श्रलंकृत हैं श्रीर प्रायः उन सभी के पीछे नायिकामेद का स्पष्ट पृष्ठाधार है। उत्पर गिनाई हुई काव्यपरंपराश्रों में ऐतिहासिक मुक्तकों की परंपरा स्तोत्रों के मिलता है। इसीलिये विद्यापित के सब सित्र ऐद्रिय उद्धास से दीत होते हुए भी श्रिषक स्थूल नहीं हो पाए है। उनमें एक सद्दम तरलता है। दूसरे रूप के प्रति भी उनका दृष्टिकीय सर्वया मावगत ही है, वस्तुगत नहीं। उनका धरातल नित्यपित के गाईस्थ जीवन तक नहीं उतरा। इसिलिये उनमें वह मूर्खता नहीं है जो रीतिकाल के शृंगारिचत्रों में श्रिनवार्यतः मिलती है। इन्हीं दो कारणों से विद्यापित रीतिकाव्य की परंपरा से योड़ा वच जाते हैं। श्रन्यथा उनमें रीतिसंकेतो का प्राचुर्य श्रसंदिग्ध है। उनके छंद रीतिकाव्य के किसी भी संग्रह में उठाकर रखे जा सकते हैं:

किछु किछु उत्तपति श्रंकुर भेल ।
चरन चपल गति लोचन लेल ।
श्रद सद खन रह श्रांचर हात ।
लाजे सिखगन न पुछए बात ॥
कि कहव माधव दयस क संधि ।
हेरतई मनसिज मन रहु बंधि ॥
तह्श्रश्रो काम हृद्य श्रजुपाम ।
रोपल घट श्रचल कए ठाम ।

सुनइत रस-कथा थापय चीत। जइसे कुरंगिनि सुनये संगीत। सैसव जीवन उपजल बाद। कैग्री न मानय जय-ग्रवसाद।

उपर्युक्त पद की प्रतिष्विनि श्राप न जाने कितने रीतिछुंदों में सुन सकते हैं।

चंद, विद्यापित श्रादि के काव्य से यह सर्वथा स्पष्ट है कि इनको रीतिशास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान था श्रीर उस समय रीतिग्रंथो का बहुत कुछ प्रचार हिंदी में भी निश्चित रूप से था। कृपाराम कृत 'हिततरंगिणी' इस श्रनुमान को सार्थक करती है। एक तो स्वयं उसकी ही रचना हिंदी काव्य के श्रारंत श्रारंभिक काल, संवत् १५६८ में, हुई:

सिधि निधि शिवसुस चंद्र त्रिस माघ शुद्ध तृतियासु । हिततरंगिणी हों रची कविहित परम प्रकास ॥

इसके अतिरिक्त कृपाराम ने असंदिग्ध शब्दों में अपने पूर्व रचे हुए रीति-ग्रंथों की ओर संकेत किया है:

> ब्रनत कवि सिंगार रस छंद बड़े बिस्तारि। मैं बरन्यों दोहान बिच यातें सुघरि बिचारि<sup>२</sup>॥

श्रतएव इसमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि हिंदी में रीतिकाव्य की परंपरा लगमग उसके जन्म से ही श्रारंभ हो जाती है—पुज्य या पुंड का श्रास्तित्व चाहे रहा हो या नहीं। 'हिततरंगिणी' शुद्ध रीतिग्रंथ है। वह रीति का लद्यग्रंथ भी नहीं, व्यक्त रूप से लच्चण्रंथ है, जिसमें संपूर्ण नायिकामेद श्रत्यंत विस्तार के साथ विणित है। कृपाराम ने, जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, इस ग्रंथ का प्रण्यन श्रनेक ग्रंथ पढ़ने के उपरांत, फिर श्राप विचारकर, कवियो श्रीर नागरिकों के लिये किया है। उनका मूल श्राघार यद्यपि भरत का ग्रंथ है, तथापि उन्होंने सभी परवर्ती ग्रंथों का श्रनुशीलन किया है श्रीर श्रत्यंत स्वच्छ लच्चण उदाहरणों के द्वारा बड़ी सुथरी भाषा में नायिकामेद के सहसातिसूद्धम मेदों का निरूपण किया है। विस्तार की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी के श्रनेक परवर्ती ग्रंथों से श्रिषक समृद्ध है। बाद में मितराम, बेनी प्रवीन, पद्माकर, श्रादि ने भी इतने सूक्ष्म मेद नहीं किए। इनके श्रितिरक्त दूसरा गुणा इस ग्रंथ में यह है कि इसकी शैली सर्वत्र वर्णनात्मक ही नहीं

१ विद्यापति पदावली

२ हिततरं गियी

है, स्थान स्थान पर विवेचनात्मक भी है। किव ने भिन्न भिन्न भेदो का समन्वय श्रौर संगठन करने का प्रयत्न किया है।

सूर कृपाराम के समसामयिक ही थे। 'सूरसागर' में भी रीतिबद्ध शृंगार-चित्रों की कमी नहीं है। विद्यापित की भॉति संयोग और वियोग के सभी पहलुओं का सूदम वर्णन तो सूर में है ही, उनके चित्रों में श्रतंकरण का प्राचुर्य है और नायिकामेद का पृष्ठाधार भी। यहाँ तक कि सूर ने विपरीत रित को भी नहीं छोड़ा। भक्त कि सूर की खंडिता का एक चित्र देखिए:

> तहेँ इ जाहु जहेँ रैनिं बसे। श्ररगज श्रंग मरगजी माला वसन सुगंध भरे से हैं। काजर श्रधर कपोजनि चन्द्रन लोचन श्रदन दरे से हैं।

श्रौर रीतिकवि विहारी के प्रसिद्ध दोहे से मिलाइए:

पत्तक पीक, अंजन श्रधर, जसत महावर माल। श्राजु मिले सु भली करी, भले बने हो लाल<sup>२</sup>॥

इस प्रकार रीतिकवियो ने रस, भाव, हाव, नायिका श्रीर श्रलंकार के उदाहरगों में सूर के श्रनेक चित्रों का विना किसी कठिनाई के रूपांतर करके रख दिया है।

सूर का दूसरा ग्रंथ 'साहित्यलहरी' दृष्टिक्ट श्रीर चित्रालंकारो का चक्रव्यूह है, इसिलेये एक तरह से वह रीत्यंतर्गत श्रलंकारपरंपरा में श्राता है। सूर के उपरांत तुलसीकृत 'बरवै रामायरा' पर रीति का प्रमाव स्पष्ट है—उसके श्रनेक बरवै प्रायः श्रलंकारो के उदाहर स्त्री से लगते हैं। उधर रहीम श्रीर नंददास ने तो नायिकामेद' निस्में नायिकाश्रो के लच्चा न देकर श्रत्यंत सरस श्रीर स्वच्छ उदाहर रा ही दिए हुए हैं। यह ग्रंथ निश्चय ही एक मधुर रीतिग्रंथ है। इसमें नायिकाश्रो के देशमेद भी दिए गए हैं। श्रागे चलकर देव ने 'रसिवलास' श्रादि में इसी का श्रनुकर सा किया। इसके श्रतिरक्त रहीम के श्रनेक फुटकर श्रंगार दोहों को भी बड़ी सरलता से रीतिकाच्य के श्रंतर्गत माना जा सकता है।

नंददास ने श्रपना ग्रंथ 'रसमंजरी' भानुदत्त की 'रसमंजरी' के श्राधार पर लिखा है:

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> स्रसागर।

र दिशारीसतसई।

#### 'रसमंबार' श्रनुसारि के, नंद सुमति श्रनुसार। बरनत बनिता भेद बहुँ, प्रेम सार विस्तार॥

रहीम ने जहाँ केवल उदाहरण ही दिए हैं वहाँ नंददास ने उदाहरण न देकर लच्चण मात्र ही दिए हैं। नंददास का नायिकानिरूपण अत्यंत स्पष्ट और विशद है। उन्होंने अपने लच्चणों का सूत्र बनाकर ही नहीं छोड़ दिया वरन् मिल्न मिल नायिकाओं के स्वरूप का स्वच्छता और विस्तार के साथ वर्णन किया है। वास्तव में, जैसा हिंदी के एक लेखक ने कहा है, 'रसमंजरी नायिकामेद पर एक सुंदर पद्यबद्ध निवंध है।'

इस प्रकार रीतिपरिपाटी गिरती पड़ती किसी न किसी रूप में श्रारंभ से ही चल रही थी परंतु श्रमी हिदी में कोई ऐसा श्राचार्य नहीं हुश्रा या जिसके व्यक्तित्व से उसको बल प्राप्त होता। कृपाराम की 'हिततरंगिणी' यद्यपि शुद्ध रीतिग्रंथ थी तथापि एक तो उसका चेत्र केवल नायिकामेद तक ही सीमित था, दूसरे कृपाराम के व्यक्तित्व में इतनी शक्ति नहीं थी कि रीतिपरंपरा को काव्य की श्रन्य प्रचलित परंपराश्रों के समकच्च प्रतिष्ठित कर सकते। यह कार्य केशबदास ने किया। केशबदास हिदी के पहले श्राचार्य हैं जिन्होंने काव्यरीति के प्रति सचेत होकर उसके विमिन्न श्रंगो का गंमीर श्रौर पाडित्यपूर्ण विवेचन किया है। यह तो ठीक है कि उनका सिद्धांतवाक्य यह दोहा:

#### जदापि जाति सुजिन्छनी, सुवरन सरस सुवृत्त । भूषन बितु न बिराजई, कविता बनिता मित्त ॥

श्रीर व्यावहारिक रूप में श्रलंकार के प्रति उनका श्रनुचित मोह, दोनों उन्हें दंडी श्रादि श्रलंकारवादियों की कोटि में रखते हैं, परंतु उनकी 'रिक्षिप्रया' रस श्रीर नायिकामेद का प्रौढ़ ग्रंथ है। यदि हम केशव की 'रिक्षिप्रया' को ही ले, 'किविप्रिया' को न देखें, तो उन्हें रसवादी कहने में कोई श्रीपित्त नहीं की जा सकती। उन्होंने भी उसी श्राग्रह से श्रृंगार को रसराज माना है श्रीर उसी तन्मयता के साथ नायिका के स्द्रमातिस्थम मेदों का वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि केशव ने वास्तव में पूर्वध्विन तथा उत्तरध्विन दोनों कालों की विचारधाराश्रों को हिंदी में श्रवतित किया। 'किविप्रिया' में श्रलंकार्य श्रीर श्रलंकार में श्रमेद करनेवाली पूर्वध्विनकाल की विचारधारा की श्रमिव्यक्ति है श्रीर श्रंगार को एकमात्र रस स्वीकृत करनेवाली 'रिक्षिप्रया' पर उत्तरध्विनकाल की सिद्धांत-परंपरा का गहरा प्रमाव है। श्रतएव केशवदास हिदी-रीति-परंपरा के सबसे पहले मार्गस्तंम हैं। केशव के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण नाम प्रसिद्ध कि सेनापित का है, जिन्होंने 'कल्पहुम' में काव्य के श्रंग उपांगों का विवेचन किया है। 'काव्यकल्पहुम' श्राज श्रप्रात है परंतु उसके नाम श्रीर एकाध स्थान पर उसके प्रति किए गए संकेतीं श्राज श्रप्रात है परंतु उसके नाम श्रीर एकाध स्थान पर उसके प्रति किए गए संकेतीं

से श्रनुमान ित्या जाता है कि वह कान्यप्रकाश की शैली का कान्य की संपूर्ण रीतियो पर प्रकाश डालनेवाला ग्रंथ होगा। फिर तो चितामिश श्रीर उनके बंधुद्दय का ही युग श्रा जाता है श्रीर रीतिग्रंथों की ज्ञीरा रेखाधारा, जो हिंदी के जन्मकाल से ही दवती छिपती चली श्रा रही थी, शतशतमुखी होकर प्रवाहित होने लगती है।

उपर्युक्त विवेचन के उपरांत साधारणतः यही परिणाम निकाला जा सकता है कि हिंदी में रीतिपरंपरा का आरंभ तो उसके जन्मकाल से ही मानना पढेगा---प्रध्य या पुंड कविविशेष का अस्तित्व चाहे माने या नहीं। जनसमाज में जहाँ समय-प्रमाव के अनुकूल वीरमाव अथवा निर्गुण सगुण भक्ति की भावनाएँ काव्यरूप में श्रिभिव्यक्त हो रही थी, वहाँ साहित्यविद् पंडितों की गोष्ठियो में श्रारंभ से ही रीति-परंपरा का किसी न किसी रूप में पोषणा हो रहा था। (वीरगाथा और मिक्तकाल के शास्त्रनिष्ठ कवियो की कविता सक्तात्मा होकर भी रीति के रेशमी बंधनो का मोह नहीं छोड़ पाती थी-चंद, नरपित नाल्ह, सूर, तुलसी, नंददास, सभी की रीति के प्रति नागरूकता इसका ऋसंदिग्ध प्रमागा है।) कुछ इतिहासकारों का यह तर्क कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ में ही रीतिग्रंथो का किस प्रकार निर्माण हो सकता है, लच्चग्रंय तो लच्यग्रंयो की समृद्धि के उपरांत ही संभव हैं, श्रत्यंत स्थूल है क्यों कि हिंदी साहित्य स्वतंत्र रूप से फूटा हुन्ना कोई सर्वथा नवीन स्रोत नहीं है। वह संस्कृत श्रीर प्राकृत श्रपभ्रंश की प्रवहमान काव्यधारा का एक रूपांतर मात्र है। संस्कृत काव्य का पर्यवसान रीतिप्रंथो में ही हुआ था, अतएव हिंदी के आरंभ में रीतिग्रंथो की रचना सर्वथा स्वामाविक श्रीर सहज थी। हिंदी की इस रीतिपरंपरा का पहला निश्चित स्फरण है 'हिततरंगिणी', परंतु उसकी वास्तविक गौरव-प्रतिष्ठा हुई 'कविप्रिया' श्रौर 'रिसकप्रिया' की रचना के साथ। केशव के पूर्व श्रीर केशव के समय में भी चूंकि जनरुचि अनुकूल नहीं थी (केशव का युग भी श्राखिर तुलसी श्रीर सूर के सर्वव्यापी प्रमाव से श्राकांत था ), इसलिये रीति-परंपरा में वल नहीं श्रा पाया । चिंतामिं के समय तक उसे जनहिंच का भी वल प्राप्त हो गया श्रीर तभी से यह धारा शतसहस्रमुखी होकर वहने लगी। श्रतएव चितामिण का महत्व केवल श्राकस्मिक श्रीर संयोगजन्य है—यह एक संयोग मात्र ही तो या कि उनके समय से जनरुचि भी उनके साथ हो गई श्रीर रीतिग्रंथों का ताता वॅंघ गया । युगप्रवर्तन का गौरव उनको नहीं दिया जा सकता—परवर्ती रीतिकवियों में से किसी ने भी उनका इस रूप में स्मरण नहीं किया। यह गौरव केशव को ही दिया गया है श्रीर वास्तव में केशव ही इसके श्रिधिकारी भी हैं, क्योंकि उन्होंने विचारपूर्वक संस्कृत रीतिकाव्य की परंपरा को हिंदी में श्रवतरित किया श्रीर साथ ही श्रपने व्यवहार में भी उसको वास्त्रित महत्व दिया।

# द्वितीय खंड सामान्य विवेचन

#### प्रथम अध्याय

#### सामान्य विवेचन

#### १. साहित्य का कालविभाग

त्राचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का कालविभाजन दोहरे नामों से हुआ है:

(१) श्रादिकाल अर्थात् वीरगायाकाल—सं० १०५० से १३७५ वि०। (२) पूर्व मध्यकाल अर्थात् भक्तिकाल—सं० १३७५ से १७०० वि० तक। (३) उत्तर मध्यकाल अर्थात् रीतिकाल—सं० १७०० से १६०० वि० तक। (४) आधु-निक काल अर्थात् गद्यकाल—सं० १६०० से आज तक।

डा० श्यामसुंदरदास, डा० रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन श्रीर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी थोड़े बहुत श्रंतर से शुक्ल जी के ही संवतों में हिंदी साहित्य के हतिहास का कालविमाग माना है।

#### २. नामकरण का दुहरा प्रयोजन और नामकरण का आधार

श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पहले मिश्रवंधुश्रों द्वारा 'मिश्रवंधु विनोद' लिखा जा चुका था। उसमें कालविभाजन के प्रसंग के श्रंतर्गत श्रादि, माध्य-मिक श्रीर श्राधुनिक नाम श्रा चुके थे। यद्यपि शुक्ल जी ने 'मिश्रवंधु विनोद' की तत्र यत्र श्रालोचना की है, तथापि वह पुस्तक शुक्ल जी के लिये मार्गदर्शक के रूप में थी। मानव का मनोविशान किसी कालाविध को सामान्यतः तीन ही मागो में विभक्त करता है—(१) श्रादि, (२) मध्य, (३) श्रन्त या श्राधुनिक; श्रतएव श्राचार्य शुक्ल ने भी परंपराप्राप्त ये उक्त नाम तो दिए ही, साथ ही प्रवृत्तियों की प्रमुखता की दृष्टि से भी एक विशिष्ट नाम जोड़ दिया श्रीर इस तरह चारों कालों के दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की विशिष्ट प्रवृत्ति को भी स्पष्ट कर दिया। श्रादिकाल में शुक्ल जी को वीरगायाश्रों की प्रवृत्ति का प्राधान्य दिखाई दिया। श्रतः श्रादिकाल को वीरगाथाश्रों की प्रवृत्ति का प्राधान्य दिखाई दिया। श्रतः श्रादिकाल को वीरगाथाकाल नाम दिया गया।

मध्यकाल में दो भिन्न प्रवृत्तियाँ परिलक्तित हुई। इसीलिये शुक्ल जी ने मध्यकाल को दो मागो में विभक्त कर दिया—पहले माग को पूर्व मध्यकाल नाम देकर साथ में भक्तिकाल नाम भी लिखा जिससे तत्कालीन साहित्य की भक्तिपरक प्रवृत्ति की प्रमुखता का पता पाठक को सहज में ही लग सके। दूसरे माग का

उत्तर मध्यकाल नाम देकर साथ में रीतिकाल नाम भी लिखा ताकि उस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति से पाठक अवगत हो सकें। आधुनिक काल में गद्यलेखन की प्रमुखता देखकर ही उसे शुक्ल जी ने 'गद्यकाल' के नाम से व्यक्त किया है। अत्र निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पूर्वपरंपरा और कालगत प्रवृत्ति-प्राधान्य के कारण ही कालविभाग में दोहरा नामकरण हुआ है। शुक्ल जी के नामकरण का आधार साहित्य की तत्कालीन प्रवृत्तियों की प्रमुखता ही है।

साहित्य के इतिहास का कालविभाजन प्रायः कृति, कर्ता, पद्धति, व्यक्ति श्रयवा विषय को दृष्टि में रखकर किया जाता है। जब कालविभाजन के लिये कोई स्पष्ट श्राधार दृष्टिगत नहीं होता तब विवेच्य काल का नामकरण किसी प्रभावशाली प्रतिनिधि किव या लेखक के नाम पर किया जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग श्रादि नामकरणों का श्राधार यही है। मिश्रबंधुश्रों ने भी सेनापित काल, विहारी काल, श्रादि कुछ नामकरण इसी श्राधार पर किया है। कभी कभी साहित्य-सर्जना की शैलियाँ, राजनीतिक श्रांदोलन श्रयवा सामाजिक क्रांतियाँ भी नामकरण का श्राधार वन जाती हैं। छायावादी काल, प्रगतिवादी काल, प्रयोगवादी काल, श्रादि नाम प्रायः साहित्यसर्जना की शैलियों के श्राधार पर ही रखे गए हैं।

श्राचार्य शुक्ल ने श्रपने इतिहास में कृतियों को प्रधानता दी श्रीर श्रादिकाल का नाम वीररायाकाल रखा। डा॰ रामकुमार वर्मा ने कर्ता को प्रधानता देकर उसका नाम चारण्काल रखा। शुक्ल जी ने जो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से श्रीर श्राधुनिक काल को गद्यकाल नाम से व्यक्त किया है उसका श्राधार पद्धति-विशेष ही है। श्रागे चलकर गद्यकाल को शुक्ल जी ने जो प्रथम, द्वितीय श्रीर तृतीय उत्थानों में बाँटा, उसका श्राधार साहित्यविकास ही माना जा सकता है। उपर्युक्त सभी श्राधारों को दृष्टिपय में रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि साहित्य के इतिहास के कालविभाजन में नामकरण के लिये तत्कालीन प्रवृत्तियों को ही श्राधार मानना उपयुक्त श्रीर न्यायसंगत है।

## ३, शैतिकवियों की व्यापक प्रवृत्ति

रीतिकालीन रीतिकवियों को प्रमुखतः दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) रीतिग्रंथकार कवि जिन्होंने प्रत्यच्च रूप में काव्यशास्त्र संबंधी लच्च्यग्रंथों पर काव्य रचे, जैसे केशव, मतिराम, भूषण स्त्रादि; (२) रीतिबद्ध कवि जिन्होंने स्त्रप्रत्यच्च रूप में लच्च्याग्रंथों को दृष्टिपय में रखकर स्त्रपने स्वतंत्र काव्य रचे, जैसे बिहारी।

इन कत्रियों की व्यापक प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्नांकित रूप में किया जा सकता है:

- (१) पृष्ठभूमि—(क) राजनीतिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक।
  (ख) संस्कृत के श्रान्वार्यों की कृतियों का श्रनुकरण,
  विशेषतः मानुदत्तकृत 'रसमंजरी' का श्रौर जयदेवकृत 'चंद्रालोक' का।
- (२) वर्ग्य विषय—राज्यविलास, राजप्रशंसा, दरवारी-कला-विनोद, मुगल-कालीन वैभव, नखशिख, ऋतुवर्णन, श्रष्टयाम, नायिका-मेद, श्रालंबन श्रीर श्राश्रय के रूप में राघा श्रीर कृष्ण श्रथवा कृष्ण श्रीर राघा; रस, श्रलंकार श्रीर छंद।
- (३) भाषा—संस्कृत, श्रापभंश तथा कहीं कहीं फारसी के शब्दों से प्रभा-वित ब्रजभाषा।
- (४) शैली—मुक्तक शैली।
- (५) छुंद-दोहा, कवित्त श्रीर सवैया।
- (६) रस-श्रंगार श्रौर वीर, किंतु श्रंगार रस की प्रमुखता।
- (७) श्रलंकार—शब्दालंकारों में श्रनुपास, यमक श्रीर श्लेष का बाहुल्य, श्रर्थालंकारों में उपमा, रूपक श्रीर उत्प्रेचा की प्रबलता।
- (१) प्रधान रस शृंगार रीतिप्रंथकार किवयों तथा रीतिबद्ध किवयों के काव्यों पर दृष्टि डालने के उपरांत इस यह कह सकते हैं कि उनमें शृंगार रस का ही प्राधान्य है। रीतिप्रंथकार किवयों में केवल भूषण ने प्रधानतः वीररस की किवताएँ लिखी हैं, प्रीतम ने कुछ किवताएँ हास्य रस की भी रची हैं, शेष सभी ने शृंगार रस के ग्रंथ ही प्रमुख रूप से लिखे हैं। जिन रीतिकालीन किवयों ने वीररस लिखा, उन्होंने शृंगार रस की किवताएँ भी रचीं। भूषण किव की भी कुछ शृंगार रस की रचनाएँ मिलती हैं। अतः इम कह सकते हैं कि रीतिकिवयों का प्रधान रस शृंगार ही है। उपर्युक्त सप्तस्त्री प्रवृत्ति का विश्लेषण शृंगार रस में हुवाकर ही किया गया है।
- (२) शृंगारसंवितत भक्ति—रीतिकाल के श्रंतर्गत हमें तीन प्रकार के किवयों के दर्शन होते हैं—(१) रीतिग्रंथकार किव, (२) रीतिबद्ध किव, (३) रीतिग्रंक किव। विहारी जैसे रीतिबद्ध किव की भक्तिभावना भी शृंगारसंवित्तत रूप में ही दृष्टिगोचर होती है। राधा श्रौर कृष्ण शृंगार के नायिका श्रौर नायक के रूप में ही चित्रित हुए हैं। राधा के संबंध में किव का भक्तिभाव शृंगार में लिपटकर ही व्यक्त हुआ है:

तोपर वारों उरबसी, सुनि राधिके सुनान । तू मोहन के उर बसी, है उरबसी समान ॥

- बिहारी रक्ताकर से

शुद्ध भक्तिभावना में भक्त भगवान् के चरणों का सांनिध्य चाहता है। भक्त की दृष्टि भगवान् के चरणों पर ही रहती है। किंतु प्रेमी प्रियतम के मुखारविंद का मकरंद पान करके ही जीवित रहता है। मितराम की निम्नाकित भक्तिभावना में शृंगारभाव का ही पुट है, क्योंकि किव की दृष्टि मोहन के चरणों पर नहीं, श्रपितु उनके दृदय श्रीर श्रघरों पर है। इस शृंगारभाव की पूर्ति के लिये ही वह वनमाला श्रीर मुखी बनने की श्रमिलाषा कर रहा है:

क्यों इन आँ खिन सीं निहसंक हूं मोहन को तन पानिप पीजे ? नेकु निहारे कलंक लगे यहि गाँव बसे कहु कैसे के जीजे ? होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे। हो बनमाल हिये लगिये श्ररु हो मुरली श्रधरा रस पीजे॥

रीतिमुक्त कवियों में कुछ वीर रस के रचियता हुए श्रीर कुछ श्रंगार रस के। लाल, जोधराज, सूदन श्रादि की रचनाएँ वीर-रस-प्रधान हैं, कितु बनवारी, श्रालम, शेख, घनानंद, बोधा, ठाकुर, चंद्रशेखर बाजपेयी, द्विजदेव श्रादि ने श्रिषकांशतः श्रंगार रस में ही काव्यरचना की है। भिक्तकालीन किन रसखान श्रीर सेनापित में तो श्रंगारसंविलत भिक्त के दर्शन होते ही हैं, श्रालम, घनानंद श्रीर नागरी-दास की भिक्तभावना पर भी श्रंगार की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रेमोन्मच किन श्रालम की निम्नांकित भिक्तभावना में श्रंगारसंविलत प्रेम की पीर साफ सुनाई पड़ती है:

जा यल कीने बिहार अनेकन ता यल काँकरी बैठि खुन्यो करें, जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चिरत्र गुन्यो करें। 'आलम' जीनके छंजन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करें, नैनन में जो सदा रहते तिनकी श्रव कान कहानी सुन्यो करें॥

रसखान, श्रालम, घनानंद श्रीर बोधा, इन किवयों की मिक्त का प्रवाह शृंगारमावना को लेकर ही चला है। इसका प्रमुख कारण यही है कि ये किव मान-वीय प्रेम की सीढ़ी पर पॉव रखकर ईश्वरीय प्रेम की क्षांकी देखने के लिये अपर चढ़ें थे। इनमें इश्कमजाजी श्रीर हकीकी दोनों ही थे श्रातः इनकी मिक्त में मानवीय प्रेम को प्रकट करनेवाला शृंगार भी पर्याप्तरूपेण मिलता है। ये कोरे विरागी मक्त नहीं थे, श्रिपतु प्रेम की पीर को पहचाननेवाले शृंगारी मक्त थे। मक्तवर नागरीदास में भी हमें उसी मावना की कांकी मिलती है:

भादों की कारी श्रॅंष्यारी निसा कुकि बादर मंद फुद्दी बरसावे । स्यामा ब्रू श्रापनी जँची श्रटा पै छकी रसरीति मलारिह गावे ॥ ता समै मोहन के दग दूरि तें श्रातुर रूप की भीख यों पावे । पौन मया करि घूँघट टारे, दया करि दामिनी दीप दिखावे ॥

#### ४. रीतिमुक्त प्रवाह

रीतिकाल में कुछ ऐसे किन भी हुए जिन्होंने केशव, मितराम, भूषण श्रादि की मॉित न तो कोई रीतिग्रंथ ही लिखा श्रीर न बिहारी की मॉित रीतिबद्ध रचना ही की। ऐसे किनयों की संख्या पचास के लगभग है। इन्हें इम मुख्यतः छः नगीं में बाँट सकते हैं:

प्रथम वर्ग उन कवियो का है जिन्होंने लच्च्याबद्ध रचना नहीं की, श्रौर जो स्वतंत्र रचना करके जनता को प्रेम की पीर ही सुनाते रहे। इनमें रसखान, घनानंद, श्रालम, ठाकुर श्रौर बोधा के नाम प्रसिद्ध हैं। श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने इतिहास में रसखान को दो रूपो में श्रंकित किया है—एक तो कृष्णभक्ति शाखा के मक्त कवियो में श्रौर दूसरे रीतिकाल के श्रन्य कवियो में। घनानंद, श्रालम, ठाकुर श्रादि प्रेमोन्मच कवियो के साथ रसखान की कविताश्रो का श्रवलोकन करने पर वे रीतिमुक्त प्रवाह के ही कवि ठहरते हैं। उनमें श्रंगारसंवितत मिक्त का ही स्वर गूँज रहा है।

द्वितीय वर्ग उन किवयों का है जिन्होंने विशेष रूप से कथाप्रबंध काव्य लिखे; जैसे छुत्रप्रकाश के रचियता लालकि, सुजानचरित के लेखक सूदन, इम्मीररासोकार जोधराज और इम्मीरहठ के लेखक चंद्रशेखर।

तृतीय वर्ग दानलीला, मानलीला श्रादि वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने-वाले कवियों का है।

चतुर्थ वर्ग में नीति संबंधी पद्य रचनेवाले कवि श्राते हैं, जिनमें वृंद, गिरिघर, घाघ श्रीर वैताल जैसे सुक्तिकार श्रिधक प्रसिद्ध हैं।

पंचम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने ब्रह्मज्ञान श्रीर वैराग्य संबंधी उपदेशात्मक पद्य लिखे हैं।

षष्ठ वर्ग उन कवियो का है जिन्होंने या तो मक्तिमाव में डूबकर विनय के पद गाए हैं या वीर रस की स्वतंत्र फुटकल रचनाएँ की हैं।

उपर्युक्त वर्गों के कवि वास्तव में रीतिमुक्त प्रवाह के कवि थे, क्योंकि इन्होने न तो कोई लच्च्याप्रंथ लिखा श्रीर न लच्च्याप्रंथों से प्रभावित होकर श्रयवा व्यक्त काव्यरचना ही की।

#### ४. नामकरण की डपयुक्तता

मिश्रवंघुश्रों ने श्रपने 'मिश्रवंधु विनोद' में रीतिकाल के लिये 'श्रलंकृत काल' नाम दिया है। यहाँ इसपर विचार करना श्रावश्यक है। कविता का मावपच्च श्रीर कलापच तो मिक्तकाल में मी सुंदर, चमत्कारिक श्रीर श्रलंकृत था, फिर रीतिकाल को

ही 'श्रलंकृत काल' क्यों कहना चाहिए ? वीरगाथाकाल से लेकर गद्यकाल तक की रचनाएँ बहुत कुछ श्रलंकारों से सुसिन्जित रही हैं। इस श्राधार पर प्रत्येक काल 'श्रलंकृत काल' कहलाने का श्रिषंकारी हो सकता है। इसके श्रितिरिक्त रीतिकाल के किवयों की किवताश्रों में केवल श्रलंकारों का ही प्राधान्य नहीं है। श्रलंकार तो उनकी काव्यकला का एक श्रंग माना जा सकता है। केशव को छोड़कर श्रन्य बहुत से किव ऐसे हैं जो रस श्रौर ध्विन को काव्य की श्रात्मा मानकर बड़ी सुंदर काव्य-रचना कर गए हैं। रस की दृष्टि से मितराम श्रौर ध्विन की दृष्टि से बिहारी का नाम प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रतः 'श्रलंकृत काल' नाम हमारे विवेच्य काल का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता।

कुछ वर्तमान श्रालोचक रीतिकाल को 'श्रुंगार काल' भी लिखने लगे हैं। यह कहाँ तक समीचीन है ? प्रश्न यह है कि क्या रीतिकाल के कवियों ने श्रंगार रस के श्रंगों का ही विशद विवेचन किया है ? क्या रित नामक स्थायी माव को श्राधार मानकर उसके श्रालंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, श्रानुभाव, श्रीर संचारियों के वर्णन श्रीर विवेचन में ही कवियों ने कविताएँ लिखी हैं ? संपूर्ण काल पर एक विहंगम दृष्टि डालने से पता लगता है कि उन कवियो की ऐसी परिपाटी नहीं रही। फिर श्रंगारकाल नाम देने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रंगार की प्रमुखता श्रमंदिग्घ है एवं वह स्वतंत्र नहीं है, सर्वत्र रीतिबद्ध ही है। इस काल के समस्त कवियो को इम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं-(१) रीतिग्रंथकार कवि, (२) रीतिबद्ध कवि, (३) रीतिमुक्त कवि । इस देखते हैं कि रीति का प्रभाव प्रत्येक वर्ग के कवियों पर है। रीति शब्द के दो ही श्रर्थ हैं। एक विशिष्ट पदरचना श्रीर दूसरा लच्चगाग्रंथ। रीतिग्रंथकार कवियो श्रीर रीतिबद्ध कवियों की कविताएँ तो किसी न किसी प्रकार लच्चबद्ध थीं ही। रही रीतिमुक्त कवियो की बात, उनमें भी एक प्रकार की कवित्वपूर्ण पदरचना का वैशिष्ट्य पाया जाता है। श्रदः हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित करना ही अधिक उपयुक्त है, अलंकृत काल और शंगार काल नाम उसकी स्रातरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते।

## द्वितीय अध्याय

### सीमानिर्घारण

साहित्य के इतिहास में किसी विशिष्ट प्रवृत्तिमूलक काल का सीमानिर्घारण देश या जाति के इतिहास के समान सुनिश्चित सन् संवतो के आधार पर नहीं किया जा सकता। साहित्यिक प्रवृत्तियो या वादो का प्रवर्तन भौतिक घटनाम्रों के समान किसी एक तिथि पर नहीं होता, श्रतः उसके उद्भव की सीमा एक निर्गीत तिथि या संवत् न होकर व्यापक कालपरिधि में संनिविष्ट रहती है। एक ही काल में, साहित्य जगत् में, श्रनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ या विचारधाराएँ प्रचलित रहती हैं। उनमें से जो प्रवृत्ति या विचारधारा प्रवल होकर सबसे श्रिधिक व्याप्त हो जाती है, उसी के श्राघार पर उस काल का नामकरण श्रीर सीमानिर्धारण किया जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी साहित्य के इतिहास को ही लिया जा सकता है। श्रादि काल से श्राधनिक काल तक विविध प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समय समय पर उदित श्रीर श्रस्त होती रहीं। एक ही समय में दो या दो से श्रिधिक प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान रहीं, किंतु इतिहासलेखको ने कालविशेष का नामकरण तथा सीमानिर्धारण करते समय प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही ध्यान में रखा है। वीरगायाकाल के बाद भक्तिकाव्य का प्रणयन प्रारंभ हुन्ना, किंतु वीर रस की रचनात्रों का सर्वया श्रमाव नहीं हुन्ना। त्रातः काल की सीमा निश्चित करते समय प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही हिए में रखा गया। गौरा विचारधाराश्रो को छोडकर प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर ही संज्ञा तथा सीमानिर्धारण किया गया । इसी प्रकार भक्तिकाल में शृंगार एवं प्रेम का वर्शन करनेवाले अनेक मक्त (श्रीर श्रमक्त) कवि उत्पन्न हुए, विशेष रूप से कृष्णमक्त कवियों ने तो श्रंगार की ऐसी रसधारा प्रवाहित की जिसमें भक्तिभाव सर्वथा निमजित हो गया, किंतु प्रवृत्ति की दृष्टि से इन कृष्णभक्त कवियों के काव्य की श्रात्मा श्रंगारनिष्ट न होकर भक्तिनिष्ठ थी, फलतः इस काल को 'भक्तिकाल' नाम ही दिया गया। इसी प्रकार उत्तर मध्यकाल में भी मिक्तमावना का सर्वथा लोप नहीं हुम्रा था, म्रनेक मक्त कवि श्रठारहवीं श्रीर उन्नीसवीं शती में उत्पन्न हुए, फिंतु रीतिकाव्य के प्रांचुर्य ने भक्ति की विरल धारा को ढक लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमानिर्धारण करते समय उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति या प्रधान चिंताधारा को ही हिए में रखना समीचीन होता है, श्रन्य भावधाराएँ गौग बनकर प्रवाहित होती रहती हैं।

रीतिकाल का सीमानिर्घारण करते समय इमें यह ध्यान में रखना होगा कि हिंदी साहित्य में रीतिकान्यो का प्रधान रूप से प्रण्यन कन आरंभ हुआ और

कब तक वह अखंड एवं अविरल रूप में प्रवाहित होता रहा। सामान्यतः हिदी रीतिकाव्य का प्रारंभ यदि रीति के रचनाविधान को ध्यान में रखकर माना जाय तो उसे भक्तिकाल से ही देखा जा सकता है। भक्तिकाल में दो प्रकार के कवियों ने रीति-काव्य-रचना में अभिक्चि प्रदर्शित की थी। प्रथम कोटि के किव तो मक्त थे जिन्होंने कृष्णाभक्ति के परिवेश में अलंकार या नायिकामेद को स्वीकार करके रीतिकाव्य का अप्रत्यच्च रूप से प्रण्यन किया था। सूरदास का दृष्टिकूट साहित्यलहरी ग्रंथ नायिका-मेद के साथ अलंकारों का भी वर्णन करनेवाला है। नंददास की रसमंजरी नायिका-मेद का ग्रंथ है, इसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है:

### रसमंत्रिर श्रनुसारि के नंद्सुमति श्रनुसार। बरनत वनिताभेद जहाँ, प्रेमसार निस्तार॥

नंददास की रसमंजरी पर भानुदत्त की रसमंजरी की गहरी छाप है। कुछ स्थल तो रूपांतर मात्र ही हैं। भानुदत्त कृत गद्य व्याख्या को नंददास ने प्रहण् नहीं किया है, इस कारण् शास्त्रीय विवेचन उसमें नहीं श्रा सका है। प्रेम-रस-निरूपण् ही नंददास का ध्येय था श्रतः शास्त्रीय तर्कवितर्क में उलभने की श्रावश्यकता उन्होंने नहीं समभी।

दूसरी कोटि के रीति-काव्य-प्रणेता वे कित हैं जो रस, श्रलंकार श्रादि काव्यांगनिरूपण में ही प्रवृत्त हुए थे। उनमें कृपाराम का नाम कालक्रम में सर्व-प्रथम श्राता है। कृपाराम ने हिततरंगिणी (१६६८) नामक ग्रंथ कितिशत्ता के निमित्त दोहा छंद में लिखा था। उन्होंने श्रपने पूर्ववर्ती रीति-काव्य-प्रणेताश्रों का भी संकेत किया है कितु श्रमी तक किसी ऐसे रीतिग्रंथ का शोध नहीं हुआ है। श्रतः कृपाराम को ही सर्वप्रथम रीतिकाव्यकार मानना उचित है। कृपाराम के ग्रंथ का श्राधार भरत का नाट्यशास्त्र है, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है: 'कृपाराम यों कहत हैं, भरत ग्रंथ श्रनुमानि।' कृपाराम के पश्चात् विक्रम की सत्रहवीं शती में श्रनेक किन उत्पन्न हुए जिनका ध्यान रीतिबद्ध काव्यरचना की श्रोर गया। उन किनयों में मोहनलाल मिश्र रचित श्रंगारसागर नायिकामेद का सुंदर ग्रंथ है। श्रक्तरी दरबार के किनयों ने भी रीतिकाव्य की श्रोर रचि प्रदर्शित की थी जिनमें करनेस, रहीम, बलमद्र मिश्र श्रीर गंग के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

करनेस किन रचित 'करणामरण श्रुतिमूषण' श्रीर 'मूपमूषण' श्रलंकार शास्त्र से संबंध रखनेवाले रीतिग्रंथ हैं जो रीतिपरंपरा का निर्वाह करते हुए भी रीतिशास्त्र की किसी प्रभावशाली शैली का प्रवर्तन नहीं करते। इनकी शैली संस्कृत ग्रंथों की छायानुवादमयी एवं श्रपूर्ण ही बनी रही। इन किनयों का वर्ण्य निषय तो श्रंगार था किंतु शैली रीतिशास्त्र की थी। श्रक्षवर के दरबार के ऐसे श्रनेक किनयों का वर्णन पाय प्रसिद्ध पुरंदर ब्रह्म सुधारस श्रमृत श्रमृत बानी। गोक्कल गोप गोपाल करनेस गुनी, गुन सागर गंग सुजानी॥ जोध जगन्न जगे जगदीस जगामग जैन जगत्त है जानी। कोरे श्रकृब्बर सों न कथी, इतने मिलि के कविता जु बस्तानी॥

इन दरबारी किवयों ने शृंगारवर्णन के लिये रीतिपरंपरा को स्वीकार करते समय श्रपने समझ संस्कृत के 'चंद्रालोक' श्रौर 'कुवलयानंद' को श्रादर्श रूप में रखा था। श्रलंकारों का वर्णन करनेवाले करनेस किव ने श्रपने 'करणामरण श्रुतिमूष्ण' श्रौर 'भूपभूषण' की रचना इन्हीं ग्रंथों के श्राधार पर की थी। रसनिरूपण तथा नायिका-मेद-वर्णन के लिये मानुदत्त की रसतरंगिणी श्रौर रसमंजरी का श्राधार प्रइण किया गया। रीतिग्रंथों के प्रणयन की ऐसी परंपरा होने पर भी सत्रहवीं शती श्रयवा उसके उत्तरार्ध को भी रीतिकाव्य की कालसीमा में नहीं रखा जा सकता। कारण यह है कि इस काल में मक्त किवयों की श्रवस्य परंपरा श्रौर प्रभूत ग्रंथराशि ने रीति-काव्य को श्राच्छन कर मित्त की श्रविरल धारा प्रवाहित कर रखी थी। यथार्थ में इस काल की काव्यात्मा रीतिग्रंथों में न होकर मित्तग्रंथों में पैठी हुई थी। यह तो ठीक ही है कि रीतिकाव्य का श्रखंड रूप से प्रण्यन मित्तकाल में श्र्यांत् सत्रहवीं विक्रमी शती में प्रारंभ हो गया था श्रौर उसमें श्रनेक रीतिकवि उत्पन्न हुए जिनकी सिह्म तालिका इस प्रकार है:

| विक्रमी संवत् | कविनाम       | प्रंथनाम                 |
|---------------|--------------|--------------------------|
| (रचनाकाल)     |              |                          |
| १५६⊏          | कुपाराम      | हिततरंगिणी               |
| १६०७          | सूरदास       | साहित्यलहरी              |
| १६६८          | नंददास       | रसमंजरी                  |
| १६१६          | मोहनलाल      | श्टंगारसागर              |
| १६३७          | करनेस        | करणाभरण श्रुतिभूषण,      |
| -             |              | भूपभूषगा "               |
| १६४०          | बलमद्र मिश्र | नखशिख                    |
| १६४०          | रहीम         | बरवै नायिकामेद           |
| १६५०          | केशवदास      | कविप्रिया, रसिकप्रिया    |
| १६५०          | मोहनदास      | बारह्मासा                |
| १६५१          | इरिराम       | छंदरतावली                |
| १६७५          | वालकृष्ण     | रामचंद्रप्रिया ( पिंगल ) |
| १६६०          | मुबारक       | श्रलकशतक,                |
|               |              | तिलकशतक                  |

| १६७० | गोप -        | श्रलंकारचंद्रिका |
|------|--------------|------------------|
| १६७६ | लीलाधर       | नखशिख            |
| १६८० | ब्रजपति भट्ट | रंगमावमाधुरी     |
| १६८५ | छेमराज       | फतेहप्रकाश       |
| १६८८ | सुंदर        | सुंदरशृंगार      |
| १७०० | सेनापति      | षट्ऋतुवर्गान-    |

उपर्युक्त किवयों की लंबी शृंखला को देखकर यह कहना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता कि संवत् १७०० वि० से पूर्व हिंदी रीतिकाव्य की रचना में अखंडता नहीं थी, या रीतिकाव्य की धारा विरल और वेगहीन थी। इन किवयों ने रीतिकाव्य की रचना की है। किसी ने काव्य के एक ही अंग का विस्तृत वर्णन उठाया है तो किसी ने एक लघु अंग पर लक्ष्य मात्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार लच्चा और लक्ष्य दोनों कोटि के रीतिप्रंथों की रचना सत्रहवीं शताब्दी में उपलब्ध होती है। अतः इस शैली को रीति-काव्य-रिहत नहीं ठहराया का सकता। किंतु रीतिकाल के सीमानिर्धारण के प्रश्न को ध्यान में रखकर यह निर्णय करना आवश्यक है कि क्या विक्रम की सत्रहवीं शती अथवा उसके अंतिम चरण में रीतिकाव्य का स्वर सर्वप्रधान हो गया था। क्या इस शताब्दी का रीतिकाव्य परिमाण और गुणवत्ता में मित्तकाव्य से वरिष्ठ और श्रेष्ठ था? इन दोनो प्रक्षों का उत्तर स्पष्ट है कि सत्रहवीं शती में रीतिकाव्य का उदय तो हुआ—ि किंतु परिमाण और गुणा में उस समय का रीतिकाव्य मित्तकाव्य से श्रेष्ठतर और प्रचुरतर नहीं था। अतः सत्रहवीं शती को मित्तकाव्य की उत्तर सीमा में ही रखना समीचीन है।

सत्रहवीं शती के काव्य की आतमा मिक्तिनिष्ठ होने पर भी एक प्रभ पूरी गंमीरता के साथ हिंदी रीतिकाव्य के अध्येता के सामने आता है। क्या आचार्य केशवदास रीतिकाव्य के प्रवर्तक प्रथम आचार्य नहीं हैं ? क्या उनके रिकाप्रिया और कविप्रिया ग्रंथ रीतिपरंपरा से सर्वथा असंबद्ध और रीतिबाह्य ग्रंथ है ? क्या केशवदास ने रीतिशास्त्र का सर्वीग निरूपण करके हिंदी रीतिकाव्य-परंपरा को सत्रहवीं शती में ही पूर्णरूपेण स्थापित नहीं कर दिया था ? यदि इन प्रभो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केशव को प्रथम आचार्य कहकर सत्रहवीं शती से ही रीतिकाल का प्रारंभ क्यों न माना जाय ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रान्तार्थ केशव ने रिसकिपिया श्रीर किविपिया का प्रग्रायन करके श्रलंकार, रस, गुण, दोष, रीति, वृत्ति श्रादि शास्त्रीय विषयों की चर्चा द्वारा प्रामाणिक रूप से हिंदी साहित्य में काव्यशास्त्र की स्थापना कर दी थी। केशव से पहले के जिन रीतिप्रवर्तक किवयों का इतिहासग्रंथों में उल्लेख है, उनके केशव से पहले के जिन रीतिप्रवर्तक किवयों का इतिहासग्रंथों में उल्लेख है, उनके ग्रंथों का श्रद्धाविष्ठ संधान नहीं हो सका है। शिवसिंह सेंगर द्वारा संकेतित पुष्य

नामक किन का अलंकारग्रंथ उपलब्ध नहीं है, विज्ञासी स्त्रेम किन श्रीर मुनिलाल का भी उल्लेख मात्र खोज रिपोटों में हुआ है। किंद्र इनके ग्रंथ न तो किसी ने देखे हैं श्रीर न कभी उनका परवर्ती किनयों ने उपयोग किया है। ये स्चनाएँ शोध की दृष्टि से भले ही महत्व रखती हों किंद्र रीति-काव्य-परंपरा की कड़ी बनने में सहायक नहीं होती। गोप श्रीर मोहनलाल रचित ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हैं। श्रतः कृपाराम की हिततरंगिग्यी ही रीतिग्रंथों की शृंखला बनाने में सहायक है। कृपाराम की हिततरंगिग्यी रसग्रंथ है, किंद्र सर्वोगनिरूपक श्राचार्य की स्त्रात उसमें दृष्टिगत नहीं होती। फलतः श्राचार्य केशव ही सर्वप्रयम रीतिकाव्य के सर्वोगनिरूपक पौढ़ किंद्र होते हैं। केशव में मौलिक सिद्धांतस्जन की स्त्राता नहीं थी इसलिये उन्होंने श्रपना कोई स्वतंत्र काव्यपंथ प्रवर्तित नहीं किया। केशवदास प्रवर्तित काव्यसिद्धातों के सफल व्याख्याता श्राचार्य भी नहीं थे। काव्य के मूलभूत सिद्धातों के सफल तात्विक ज्ञान श्रीर उनका निर्भात एवं स्वच्छ विवेचनव्याख्यान उनकी स्त्राता से बाहर था। हाँ, काव्यरसिको श्रीर काव्यश्रख्येताश्रों के निमित्त काव्य-शिद्धा-विषयक सामग्री एकत्र करने की योग्यता उनमें थी। वे कविशिद्धक कोटि के रीति-काव्य-लेखक ये। उन्होंने श्रपने कविशिया ग्रंथ में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है:

#### समुक्ते बाला बालकन, वर्णन पंथ श्रगाथ। कवित्रिया केशव करी, छमियहु कवि श्रपराध॥

केशव का उद्देश्य किवयों को काव्यशिक्षा देने के साथ संस्कृत के रीतिग्रंथों से भी परिचित कराना था। केशव की काव्य-निरूपण-शैली के संबंध में विद्वानों की धारणा है कि उसमें संस्कृत की छाया मात्र है, मौलिकता नहीं है। संस्कृत के मामह, दंडी, केशव मिश्र श्रादि श्राचार्यों की शैली का श्रनुकरण मात्र केशव ने किया है। फिर भी केशव का श्राचार्यत्व श्रमंदिग्ध है। यह पद न तो हिंदी के किसी पूर्ववर्ती रीतिकिव को दिया जा सकता है श्रीर न परवर्ती किव को। कृपाराम का चेत्र श्रत्यंत संकुचित है, सर्वागनिरूपण की दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं है। चितामणि भी केशव की तुलना में हलके उहरते हैं। चितामणि के बाद रीतिकाव्य ग्रंथों की श्रविच्छित्र परंपरा चल पड़ने से उन्हें रीति-मार्ग-प्रवर्तन का श्रेय मिलना एक संयोग मात्र है। चितामणि यदि रीति-काव्य-परंपरा के प्रमुख श्राचार्य होते तो परवर्ती रीतिबद्ध श्राचार्य किव श्रवश्य उनका नामोल्लेख श्रपने ग्रंथों में करते, कित्र किसी ने चितामणि का श्राचार्य किव के रूप में स्मरण नहीं किया। हॉ, केशवदास के प्रति देव श्रीर दास जैसे महाकवियों ने भी श्रपनी श्रद्धांजलि श्रपित की है।

श्राचार्य केशवदास का रीति-काव्य-परंपरा में इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी उनके काल को रीतिकाल का प्रारंभ काल स्वीकार न करने में विशेष कारण है। केशव श्रलंकारवादी चमत्कारिय कवि थे। श्रलंकार सिद्धांत को जिस प्रकार

परवर्ती काल में संस्कृत के श्रान्वार्यों ने श्रस्वीकार कर दिया था वैसे ही केशव के परवर्ती हिंदी के रीतिबद्ध कियों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरे शब्दों में, परवर्ती रीतिकार कियों ने केशव को श्रादर्श रूप में श्रहण नहीं किया। श्रान्वार्थ रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की रीतिपद्धित के विषय में लिखा है: इसमें संदेह नहीं कि काव्यरीति का सम्यक् समावेश पहले पहल श्रान्वार्थ केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीतिग्रंथों की श्रविरल श्रीर श्रखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की 'किविप्रिया' के प्रायः पनास वर्ष पीछे, चला श्रीर वह भी एक भिन्न श्रादर्श को लेकर, केशव के श्रादर्श को लेकर नहीं। श्रतः केशव के प्रादुर्भावकाल से रीतिकाल का प्रवर्तन स्वीकार न करके चितामिश के समय से ही रीतिकाल का प्रवर्तन मानना श्रिषक युक्तिसंगत है। कृपाराम, करनेस श्रीर केशव की रचनाश्रों को रीतिकाल्य की प्रस्तावना के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। उक्त प्रस्तावना के साथ श्रागे के रीतिकाल्य का श्रध्ययन करने पर रीतिकाल का प्रारंम श्रठारहवीं शती से मानना होगा।

सत्रहवीं शताब्दी में भक्तिकाल के युगपत जो शृंगारकाव्य रचा गया, उसमें भी रीतिकाल के तत्वो का प्रचुर मात्रा में समावेश हुन्ना। किंतु विचन्नण पाठक को श्रंगारकाव्य तथा भक्तिकाव्य के विभाजक तत्वो को दृष्टि में रखते हुए ही दोनो का श्रध्ययन करना चाहिए। भक्तिकाल की सीमा में निर्मित रीति-श्रंगार-काव्य परिमारा स्त्रौर प्रकर्प में भक्तिकाव्य से हीन है। उस काल के रीति-काव्य-कवियों श्रौर भक्ति-काव्य-कवियो का तुलनात्मक श्रध्ययन किया जाय तो रीति-शृंगार-काव्य प्रायः नगर्य सा ही प्रतीत होगा। भक्त कवियो में तुलसी, सूर, मीरा, नंददास, परमानंददास, हितहरिवंश, व्यास, ध्रुवदास, नागरीदास स्रादि उदाच कोटि के मक्ती के नाम ब्राते हैं, जिनका विपुल साहित्य हिंदी की श्रीवृद्धि में सहायक हुन्ना है। उस काल की सामान्य प्रवृत्ति भक्ति है। भाव श्रीर रस की भूमि पर पहुँचकर भक्ति श्रनेक रूपो में वर्ण्य बनी श्रौर उसके द्वारा एक श्रोर भक्तिसंप्रदायो, मतो, श्रीर पंथो का प्रवर्तन हुन्रा तो दूसरी श्रोर श्रात जनता को दीनवंधु, दीन-वत्सल परमात्मा की शर्या में जाने का मार्ग मिला । सोलहवीं श्रौर सत्रहवीं शती में भक्तिभाव आवेश के रूप में काव्य में समा गया था, अतः रीति और शंगार की धारा के श्रस्तित्व का उसपर कोई उल्लेख्य प्रभाव नहीं पड़ा । फलतः सत्रहवीं शती के श्रंतिम चरण तक मक्तिकाल मानना ही उचित है।

रीतिकाल का वास्तविक स्रारंग विक्रम संवत् १७०० से मानना चाहिए। शृंगारप्रधान रीतिकाल्य का व्यापक प्रभाव, जिसने मिक्तकाल्य के प्रवल वेग को मंद किया, इसी समय से बढ़ना शुरू हुन्ना स्रोर १६वीं शताब्दी (विक्रमी) तक वह हिंदी काव्य पर बना रहा। स्रतः दो सौ वर्षों का यह काल रीतिकाल के नाम से स्रामिटित होना चाहिए।

रीतिकाल की उत्तर सीमा का प्रश्न भी विचारणीय है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के श्रागमन से पूर्व तक रीतिकाल की उत्तर सीमा निर्धारण करने में एक श्रापित यह उठाई जा सकती है कि भारतेद्रुयुग में भी रीति-काव्य-रचना करनेवाले किवयों की विशाल परंपरा मिलती है। संवत् १६५० तक ऐसे श्रनेक रसिद्ध किव हुए जिन्होंने रीतिबद्ध काव्यशैली को स्वीकार कर वैसी ही उत्कृष्ट रचना की जैसी रीतिकालीन किव करते थे। श्रतः उत्तर सीमा से उनका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है ? इस शंका के समाधान के लिये भारतेद्रुयुग की नूतन चेतना एवं श्रमिनव काव्यप्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करना श्रावश्यक है।

भारतेद्वयुग के श्रनेक कवि शृंगारप्रधान रीतिशैली की कविता में लीन होकर भी शृंगार को उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति बनाने में समर्थ नहीं हो सके। उस् युग की काव्यात्मा शृंगार से हटकर सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना में प्रविष्ट हो गई थी। नई घारा के कवि उदय होने लगे थे श्रीर कविता का प्रधान प्रतिपाद्य समाजकल्यागा ही बन गया था। शृंगारप्रधान कविता के अपेचाकृत न्यून प्रचार का एक कारगा यह भी था कि भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन श्राने से कवियो द्वारा राजाश्रय की प्राप्ति में कमी होती जा रही थी। पाश्चात्य शिका के प्रभाव से कवियो का ध्यान शनैः शनैः केलिकंनों से हटकर देश की पिततावस्था की स्रोर जाने लगा था। सन् १८५७ की क्रांति के बाद एक विशेष प्रकार की राजनीतिक चेतना देश में व्याप्त हो गई थी। फलतः श्रंगारप्रधान रीति-कविता का स्थान गौरा होने लगा था। काशी, रीवां, श्रयोध्या, मथुरा, प्रयाग श्रादि साहित्यिक केंद्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानो पर श्रंगारपरंपरा समाप्त होने लगी थी। प्राचीन रीतिसाहित्य का जो प्रभाव शेष रह गया था उसी के श्रांतर्गत कुछ परंपरा-वादी कवि उसका पिष्टपेषणा मात्र करने में लीन थे। यथार्थ में इस काल को हम रीतिश्रंगार का उपसंहतिकाल कह सकते हैं। परिमाशा की दृष्टि से संवत १६०० तक विपुल रीतिसाहित्य प्रगीत हुआ किंत उसका प्रमाव सीमित हो गया था। साहित्य की नूतन प्रवृत्तियाँ युगपरिवर्तन कर शृंगार श्रौर विलास को तिलांचलि देने की प्रेरणा कर रही थीं — स्रतः कुछेक कवियो को छोड़कर इस पचास वर्ष के समय में अधिकांश कवियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को ही श्रपने काव्य का मेरदंड बनाया है। इसीलिये रीतिकाल की उत्तर सीमा संवृत् १६०० तक ही स्थिर की जाती है। संवत् १९५० तक रीतिकाव्य लिखा अवश्य गया और कतिपय कवियो ने सुंदर रचना करके रीतिकाव्य को समृद्ध भी बनाया किंतु इन पचास वर्षों में रीति-श्रंगार का प्राधान्य न होकर नूतन काव्यचेतना का ही प्राधान्य था। गद्य के स्त्रावि-र्भाव ने कविता को वैसे भी श्रापेचाकत प्रभावहीन बना दिया था. श्रतः परंपराभक्त कान्यधारा के समर्थंक दिनो दिन कम होने लगे थे। उनके स्थान पर नई कान्य-

धारा प्रवल वेग से प्रवाहित होने लगी थी। इस धारा को पूर्ण वेग के साथ प्रवाहित करने का सबसे अधिक श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाना चाहिए। काव्य को प्रभावित करनेवाले सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन एवं उनके प्रवर्तक नेता भी इसी युग में क्रियाशील होकर मैदान में उतरे। इन आंदोलनो के सर्वव्यापी प्रभाव ने भी रीतिश्रृंगार की परंपरामुक्त कविता को अपदस्थ करने में बड़ा योग दिया और संवत् १६०० के बाद हिंदी कविता का अंतरंग प्रायः परिवर्तित हो गया। हाँ, कविता का बहिरंग ( अर्थात् भाषा और शैली ) तब तक विशेष रूप से नहीं बदला था किंतु परिवर्तन का आभास उसमें हिंशात होने लगा था। खड़ी बोली की कविता के यत्रतत्र दर्शन होने लगे थे।

संत्रेप में, रीतिकाल का सीमानिर्धारण संवत् १७०० से १६०० तक ही होना चाहिए। सत्रहवीं श्रीर बीसवीं शती के रीतिकाव्य का क्रमशः प्रस्तावना श्रीर उप-संहार के रूप में श्राकलन किया जा सकता है। यथार्थ रीतिकाल का विस्तार तो संवत् १७०० से संवत् १६०० तक ही है।

## तृतीय अध्याय

## उपलब्ध सामग्री के मूल स्रोत

रीतिकालीन शतसहस्र रीतिग्रंथो में से कुछेक इने गिने ग्रंथों को छोड़कर शेष सभी लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। चिंतामिश को कविकुलकल्पतर, जसवंतिसह का माषाभूषरा, कुलपति का रसरहस्य, मतिराम का ललितललाम श्रौर रसराज, देव का शब्दरसायन, भूषण का शिवराजभूषणा, भिखारीदास का काव्यनिर्णय, पद्माकर का पद्मामररा श्रीर जगद्विनोद, प्रतापसाहि की व्यंग्यार्थकौमुदी केवल ये ही गिनेचुने ग्रंथ श्राज शेष रह गए हैं। यद्यपि थे सभी ग्रंथ प्रकाशित हैं, तथापि भारत के इने गिने पुस्तकालयो में ही ये प्राप्य हैं। यह श्रवस्था तो उक्त प्रख्यात एवं प्रतिनिधि ग्रंथो की है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो प्रकाशित हो जाने पर भी न केवल स्मृति से इट चके हैं, श्रपित प्रसिद्ध पुस्तकालयों में भी श्रप्राप्य हैं श्रीर गिनेचने पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों मे प्राचीन ऐतिहासिक पदार्थी के समान प्रदर्शनी की वस्त बन चुके हैं। इनके श्रितिरिक्त श्रनेक हस्तलिखित ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, जो श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों से कुछ रीतिग्रंथ पुनः प्रकाशित हो रहे हैं श्रीर इस्तलिखित ग्रंथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस दिशा में काशी नागरीप्रचारिशी सभा की 'म्राकर ग्रंथमाला' का सत्प्रयास सराहनीय है। नीचे प्रकाशित तथा इस्तलिखित उपलब्ध रीतिग्रंथों की सूची दी जा रही है। अप्रकाशित ग्रंथो का प्राप्तिस्थान भी उल्लिखित है:

#### प्रकाशित प्रंथ

| प्रंथनाम             | प्रकाशक अथवा संपादक का नाम<br>अथवा प्राप्तिस्थान |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| कविप्रिया            | नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ                             |
|                      | सं० लाला भगवानदीन                                |
|                      | सं॰ लद्मीनिधि त्रिपाठी                           |
|                      | सं० इरिचरगादास                                   |
| रसिकप्रिया           | वेकटेश्वर प्रेस, बंबई                            |
|                      | सं० लक्ष्मीनिधि त्रिपाठी                         |
| केशव ग्रंथावली       | हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद                     |
| <b>कविकुलकल्पत</b> च | नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ                             |
|                      | कविप्रिया रिसकप्रिया केशव ग्रंथावली              |

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहांस

| तोष<br>जसवंतसिंह       | श्टंगारमंजरी<br>सुधानिधि<br>भाषाभूषग् | सं० डा० भगीरथ मिश्र<br>भारतजीवन प्रेस, काशी<br>मज्ञालाल, बनारस<br>सं० ब्रजरलदास<br>सं० गुलाबराय<br>वेकटेश्वर प्रेस, बंबई<br>रामचंद्र पाठक, बनारस<br>हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस श्लादि |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मतिराम                 | रसराज<br>ललितललाम                     | भारतजीवन प्रेस, काशी                                                                                                                                                                  |
|                        | मतिराम ग्रंथावली                      | गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ                                                                                                                                                                 |
| रघुनाथ                 | रिकमोइन                               | नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ                                                                                                                                                                  |
| भूषग                   | शिवराजभूषग्                           | नागरीप्रचारिगी सभा, बनारस                                                                                                                                                             |
| •                      | भूषण ग्रंथावली                        | "                                                                                                                                                                                     |
| <b>कु</b> लपति         | रसरहस्य                               | इंडियन प्रेस, इलाहाबाद                                                                                                                                                                |
| देव                    | शब्दरसायन                             | हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग                                                                                                                                                          |
|                        | भवानीविलास                            | भारतजीवन प्रेस, काशी                                                                                                                                                                  |
|                        | सुखसागर तरंग                          | वंबई बुक्सेलर, श्रयोध्या                                                                                                                                                              |
|                        | रसविलास                               | मारतजीवन प्रेस, फाशी                                                                                                                                                                  |
|                        | भावविलास                              | तरुण भारत ग्रंथावली, प्रयाग<br>भारतजीवन प्रेस, काशी                                                                                                                                   |
| कुमारमणि               | रसिकरसाल                              | विद्याविभाग, कॉकरौली                                                                                                                                                                  |
| गोविंद                 | कर्याभरया                             | भारतजीवन प्रेस, काशी                                                                                                                                                                  |
| रसलीन                  | रसप्रबोध                              | गोपीनाथ पाठक, काशी                                                                                                                                                                    |
|                        | <b>~</b> \$                           | नवलिक्शोर प्रेस, लखनक<br>भारतजीवन प्रेस, काशी,                                                                                                                                        |
| मिस्त्रा <b>रीदा</b> स | <b>काव्यनि</b> र्योय                  | वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग,<br>भारतजीवन प्रेस, काशी<br>सं० जवाहरलाल चतुर्वेदी                                                                                                            |
|                        | रससारांश शृंगारनिर्ण्य                | गुलशने श्रहमदी प्रेस, प्रतापगढ़                                                                                                                                                       |
|                        | मिखारीदास ग्रंथावली                   | नागरीप्रचारिग्री समा, काशी                                                                                                                                                            |
| समनेस                  | रसिकविलास                             | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया                                                                                                                                                            |
| रतन कवि                | <b>श्चलंकारदर्पण्</b>                 | <b>)</b> ;                                                                                                                                                                            |
| ऋषिनाथ                 | श्रलंकारम <b>ि</b> यमं <b>ज</b> री    | श्रार्यं यंत्रालय, वाराण्यसी                                                                                                                                                          |

| उपलब्ध सामग्री के मूल स्रोत [ खंड २ : अध्याय ३] | के मृत स्रोत [ संड २ : अध्याय ३ ] |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|

| रामसिंह                                                          | श्रलंकारदर्पण                                                                                                     | भारतजीवन प्रेस, काशी                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दूलह                                                             | कविकुलकंठाभरण                                                                                                     | दुलारेलाल भागेव, लखनऊ                                                                                                                                                    |
| पद्माकर                                                          | पद्माभरण                                                                                                          | भारतजीवन प्रेस, काशी                                                                                                                                                     |
| काशीराज<br>गिरिधरदास<br>वेनी प्रवीन<br>रसिक गोविंद<br>प्रतापसाहि | जगिंदनोद<br>पद्माकर पंचामृत<br>चित्रचंद्रिका<br>भारतीभूषण<br>नवरस तरंग<br>रसिक गोविंदानंद्धन<br>व्यंग्यार्थकौमुदी | " रामरत पुस्तकमवन, काशी नागरीप्रचारिणी समा, काशी नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ सं कृष्णविहारी मिश्र नागरीप्रचारिणी समा, काशी भारतजीवन प्रेस, काशी वाराण्सी संस्कृत यंत्रालय, काशी |

194

# हस्ततिखित प्राप्य प्रंथ

| श्रावार्यनाम      | प्रंथनाम                     | प्राप्तिस्थान                    |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|
| (कालक्रमानुसार)   |                              |                                  |
| चितामिष           | शृंगारमंजरी                  | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया       |
| मतिराम            | <del>श्रलं</del> कारपंचाशिका | श्रार्काइव्स लाइब्रेरी, पटियाला  |
|                   | छुंदसारसंग्रह ( वृत्त-       | नागरीप्रचारिग्री समा, काशी       |
|                   | कौमुदी )                     | कैप्टेन शूरवीर सिंह, श्रतिरिक्त  |
|                   |                              | जिला ऋधिकारी, बुलंदशहर           |
| देव               | रसविलास                      | नागरीप्रचारिग्री समा, काशी       |
|                   |                              | याज्ञिक संग्रहालय                |
|                   | <b>सु</b> खसागरतरंग          | नागरीप्रचारिगी सभा, काशी         |
|                   |                              | याज्ञिक संग्रहालय '              |
|                   | काव्यरसायन                   | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा  |
|                   |                              | (टीकमगढ़)                        |
| कालिदास           | वधूविनोद                     | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया       |
|                   | •                            | कैप्टेन शूरवीर सिंह, श्रतिरिक्त  |
|                   |                              | जिलाघिकारी, बुलंदशहर             |
| सूरति मिश्र       | <b>काव्यसिद्धां</b> त        | सवाई महेंद्र पुस्तकालय           |
|                   |                              | ( श्रोरछा, टीकमगढ़ )             |
| कृष्ण भद्ट देवऋषि | शृंगाररस माधुरी              | नागरीप्रचारिग्री समा, काशी       |
|                   |                              | याज्ञिक संग्रहालय                |
| गोप कवि           | रामचंद्र भूषग्               | सवाई म्हेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा |

|                     |                              | तथा दतिया राज पुस्तकालय,               |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                     |                              | दतिया                                  |
|                     | रामचंद्राभरण                 | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरखा        |
|                     |                              | ( टीकमगढ़ )                            |
| याकूब खाँ           | रसभूषग्                      | दितया राज पुस्तकालय, दितया             |
| कुमारमि             | रसिकरसाल                     | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा        |
| 3                   | 40 14044                     | (टीकमगढ़)                              |
| श्रीपति             | काव्यसरोज                    | पं० कृष्ण्विहारी मिश्र                 |
| 211 11W             | 11.10/1-1                    | गंधीली का पुस्तकालय, लखनऊ              |
| रसिक सुमति          | <b>श्चलंकारचंद्रोदय</b>      | काशी नागरीप्रचारिखी सभा                |
| Gan Rain            | 201711(4X144                 | याज्ञिक संग्रहालय                      |
| सोमनाथ              | रसपीयूपनिधि                  | •                                      |
| त्रासनाथ            | रवनायूयानाय<br>श्रृंगारविलास | <b>?</b> > <b>?</b> >                  |
|                     | न्द्रगारावलाच<br>रसप्रबोध    | " "<br>सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा |
| रसलीन               | रतप्रवाव                     | ( टीकमगढ़ )                            |
| 0 0                 |                              | •                                      |
| भिखारीदास           | रससारांश                     | प्रतापगढ़ नरेश पुस्तकालय, प्रतापगढ़    |
|                     | श्टंगारनिर् <u>ज</u> ाय      | ))<br>))                               |
| रसरूप               | <u>त</u> ुलसीभूषण            | नागरीप्रचारिसी समा, काशी               |
| उदयनाथ कवींद्र      | रसचंद्रोदय                   | सवाई महेद्र पुस्तकालय, श्रीरछा         |
|                     |                              | ( टीकमगढ़ )                            |
| रूपसाहि             | रूपविलास                     | काशी नागरीप्रचारिगी समा                |
|                     |                              | याज्ञिक संग्रह                         |
| शोमा कवि            | नवलरस चंद्रोदय               | काशी नागरीप्रचारिग्री सभा              |
|                     |                              | ( याज्ञिक संग्रह )                     |
| वैरीसाल             | भाषाभरग                      | पं० कृष्ण्विहारी मिश्र                 |
| रंगखॉ               | नायिकामेद                    | काशी नागरीप्रचारिगी सभा                |
| •••                 |                              | ( याज्ञिक संग्रहालय )                  |
| जनराज               | कविता रसविनोद                | <b>&gt;&gt;</b>                        |
| उजियारे कवि         | रसर्चंद्रिका                 | <b>,,</b> ,,                           |
| यशवंतसिं <b>ह</b>   | शृंगारशिरोमि                 | पं० कृष्ण्विहारी मिश्र                 |
| वरापतायर<br>जगतसिंह | साहित्य सुधानिधि             | » »                                    |
| जगताय ६<br>रामसिंह  | रसनिवास                      | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया             |
| रामावह              | न्न्रतंकारदर्प <b>ण</b>      | <b>77</b>                              |
|                     |                              | " "                                    |
| रतनेश               | <b>)</b> 77                  | ••                                     |

| सेवादास       | रघुनाथत्र्रालंकार          | नागरीप्रचारिखी सभा, काशी                    |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| चंदन          | काव्यामरग्                 | पं० कृष्णविहारी मिश्र                       |
| रग्राधीरसिष्ट | काव्यरताकर                 | सवाई महेद्र पुस्तकालय, श्रोरछा<br>(टीकमगढ़) |
| प्रतापसाहि    | व्यंग्यार्थकौमुदी          | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया                  |
|               | <b>काव्यविलास</b>          | नागरीप्रचारिग्री समा, काशी                  |
|               |                            | ( याज्ञिक संग्रह )                          |
| रामदास        | कविकल्पद्रुम ~             | सवाई महेद्र पुस्तकालय, श्रोरछा              |
|               | •                          | (टीकमगढ़)                                   |
| ग्वाल         | रसरंग                      | सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, निजी                |
|               |                            | पुस्तकालय                                   |
|               | श्रलंकार भ्रमभंजन          | चतुर्थं त्रैवार्षिक खोज के स्रनुसार         |
|               | <b>क</b> विदर्पे <b>ग्</b> | <b>प्राप्त</b>                              |

उक्त पुस्तको के त्रातिरिक्त निम्नलिखित रीतिग्रंथो का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी विभिन्न ग्रंथो में मिलता है:

| •               | <u> </u>             |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| त्तेखक          | प्रंथ                | - रचनाकाल            |
| मोहनलाल         | श्टंगारसागर          | सं० १६१६ वि०         |
| वलमद्र मिश्र    | रसविलास              | सं० १६४० वि० के लगमग |
| ब्रजपति मह      | र्गमावमाधुरी         | सं० १६⊏० वि०         |
| सुंदर कवि       | <u>सुं</u> दरश्टंगार | सं० १६८८ वि०         |
| शंमुनाय सोलंकी  | नायिकामेद            | सं० १७०७ वि०         |
| <b>तुलसीदास</b> | रसकल्लोल             | सं० १७११ वि०         |
| <b>मं</b> डन    | रसरतावली             | सं० १७२०             |
| गोपालराम        | रससागर               | सं० १७२६ वि०         |
| शुकदेव मिश्र    | रसरताकर एवं रसार्गव  | सं० १७३० के लगमग     |
|                 | शृंगारलता            | सं० १७३३ वि०         |
| श्रीनिवास       | रससागर               | सं० १७५० वि०         |
| केशवराम         | नाथिकामेद            | सं० १७५४ वि०         |
| वलवीर           | दंपतिविलास           | सं० १७५६ वि०         |
| देव             | <b>जातिविलास</b>     | सं० १७६० वि०         |
| लोकनाथ चौवे     | रसतरंग               | 33                   |
| खड्गराम         | नायिकामेद            | सं० १७६५ वि०         |
| वेनीप्रसाद      | रसर्थगारसमुद्र       | <b>"</b>             |
|                 |                      |                      |

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

| <u> </u>                 |                        |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| श्रीपति                  | रससागर                 | सं० १७७० वि०        |
| श्राजम                   | श्रंगाररसदर्पग्        | सं० १७⊏६ वि०        |
| कुंदन                    | नायिकामेद              | सं० १७६२ वि०        |
| गुरुदत्त्रसिंह ( भूपति ) | रसरताकर, रसदीप         | १८वीं शती का श्रंत  |
| रघुनाथ                   | काव्यकलाधर             | सं० १८०२ वि०        |
| उदयनाथ कवींद्र           | रसचंद्रोदय             | सं० १८०४ वि०        |
| शंभुनाथ                  | रसकल्लोल, रसतरंगिणी    | सं० १८०६ वि०        |
| चंददास                   | श्टंगारसागर            | सं० १८११ वि०        |
| शिवनाथ                   | रसवृष्टि               | सं० १८२८ वि०        |
| दौलतराम उनियारे          | रसचंद्रिका, जुगलप्रकाश | सं० १⊏३७ वि०        |
|                          | श्टंगारचरित            | सं० १८४१ वि०        |
| वेनी बंदीजन              | रसविलास                | सं० १८४६ वि०        |
| लाल कवि                  | विष्णुविलास            | सं० १८५० वि०        |
| भोगीलाल दुवे             | बखतविलास               | सं० १८५६ वि०        |
| यशवंतसिंह                | र्श्वगारशिरोमणि        | >>                  |
| यशोदानंदन                | वरवै नायिकामेद         | सं० १८७२ वि०        |
| करन कवि                  | रसकल्लोल               | सं० १८६० वि०        |
| कृष्ण कवि                | गोविदविलास             | सं० १८६३ वि०        |
| नवीन                     | रसतरंग                 | सं० १८६६ वि०        |
| <b>जगदीशलाल</b>          | ब्रजविनोद नायिकामेद    | १६ वीं शती का श्रंत |
| गिरिधरदास                | रसरताकर                | <b>77</b>           |
| नारायण भट्ट              | नाट्यदीपिका            | "                   |
| चंद्रशेखर                | रसिकविनोद              | सं० १६०३ वि०        |
| वंशमिा                   | रसचंद्रिका             | श्रशत               |

# चतुर्थ अध्याय

## रीति की व्याख्या

## १. 'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति, तक्ष्य और इतिहास

संस्कृत काव्यशास्त्र में 'रीति' शब्द एक काव्यागिवशेष के अर्थ में व्यवहृत होता रहा है। सर्वप्रयम वासन (६वीं शती) ने इसका स्वरूप 'विशिष्टा पदरचना' निर्दिष्ट करते हुए इसे 'काव्य की आत्मा' घोषित किया। पर आगे चलकर आनंद-वर्धन के समय में ध्वनि, विशेषतः रसध्वनि, को काव्य की आत्मा घोषित करने पर अत्य काव्यांगों के समान रीति की उक्त महत्ता नष्ट हो गई और अब वह रस की उपकारक मात्र रह गई। इस काव्यांग के अनेक मेदों में से प्रचलित तीन मेद हैं—वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। रीति के इस शास्त्रीय अर्थ का प्रहण और विवेचन संस्कृत के आचार्यों के समान हिंदी के आचार्यों ने मी किया है।

किंतु हिंदी में 'रीति' शब्द का प्रयोग एक श्रन्य श्रर्थ में भी चिंतामिश के समय से ही होता श्राया है श्रीर वह श्रर्थ है—काव्य-रचना-पद्धित (तथा उसका निर्देशक शास्त्र)। केशव तथा कुछेक रीतिकालीन श्राचार्यों ने इसी श्रर्थ में 'पंय' शब्द का भी प्रयोग किया है। उदाहरशार्थ:

केशव—समुभौने वाला बालक हूँ वर्णन पंथ श्रगाध ।
चिंतामिण—रीति सु भाषा किवत की बरनत बुध श्रनुसार ।
मितराम—सो विश्रव्धनवोढ़ यो बरनत किन रसरीति ।
भूषण—सुकविन हूँ की किन्नु कृपा, समुिक किवन को पंथ ।
देव—श्रपनी श्रपनी रीति के काव्य श्रीर किवरीति ।
सुरित मिश्र—बरनन मनरंजन जहाँ रीति श्रलोकिक होइ ।
निपुन कर्म किन कौ जु तिहि काव्य कहत सब कोइ ॥
सोमनाथ—छंद रीति समुभौ नहीं बिन पिंगल के ज्ञान ।
दास—(क) काव्य की रीति सिखी सुकवीन्ह सो ।
(ख) श्रद किन्नु मुक्तक रीति लिख, कहत एक उल्लास ।
(ग) बंदौं सुकविन के चरण श्रद सुकविन के ग्रंथ ।
जाते किन्नु हों हुँ लह्मी, किवताई को पंथ ॥

दूलह—थोरे क्रम क्रम ते कही श्रलंकार की रीति।
पद्माकर—ताही को रित कहत हैं, रसग्रंथन की रीति।
बेनीप्रवीन—या रस श्रक नव तरँग में, नव रस रीतिहं देखि।
श्रित प्रसन्न है ललन जी, कीन्हीं प्रीति बिसेखि॥
प्रतापसाहि—किवत रीति कछ कहत हीं व्यंग्य श्रर्थ चित लाय।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रीति श्रथना पंथ शब्द प्रायः श्रकेले प्रयुक्त नहीं हुए, श्रपित इनके साथ कोई न कोई विशेषण प्रायः संलग्न रहा-किवचरीति. कविरीति, काव्यरीति, छंदरीति, श्रलंकाररीति, मुक्तकरीति, वर्णनपंथ, कविपंथ, श्रीर कवितापंथ । श्रतः रीति शब्द काव्यशास्त्र श्रयवा काव्यशास्त्रीय विधान का वाचक न होकर व्यापक ऋर्य में विधान ऋथवा शास्त्रीय विधान का ही वाचक है। पर स्त्राज 'रीतिकवि' स्रथवा 'रीतिग्रंथ में प्रयुक्त 'रीति' शब्द का संबंध काव्यशास्त्र के साथ ही स्थापित हो गया है श्रीर यही कारण है कि मिश्रबंधुस्रो ने इस युग का नाम 'त्रालंकत काल' रखते हुए भी इन कवियों के प्रंथों को रीतिप्रंथ श्रीर उनके विवेचन को रीतिकथन कहा है। 'मिश्रबंधु विनोद' में एक स्थान पर रीति के तत्का-लीन प्रयोग की बड़ी स्वच्छ व्याख्या की गई है: 'इस प्रणाली के साथ रीतिप्रंथो का भी प्रचार बढ़ा श्रीर श्राचार्यता की चृद्धि हुई। श्राचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि श्रमुकामुक विषयो के वर्गानों में श्रमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं श्रीर श्रमुक प्रकार के श्रनुपयोगी। ऐसे ग्रंथो से प्रत्यन्त प्रकट है कि वह विविध वर्णनीवाले ग्रंथो के सहायक मात्र हैं न कि उनके स्थानापन ।' कहने का तात्पर्य यह कि रीति शब्द, जैसा कुछ लोगो का विचार है, शुक्ल जी का त्र्राविष्कार नहीं है। यह बहुत पहले से हिदी में प्रयुक्त हो रहा था, इसीलिये तो शुक्ल जी ने कहीं भी उसकी व्याख्या करने की चेष्टा नहीं की । शब्द स्वयं इतना सर्वेपरिचित या कि व्याख्या की स्रावश्यकता ही नहीं हुई। फिर भी, शुक्ल जी की शास्त्रनिष्ठ प्रतिमा ने ही उसे शास्त्रीय व्यवस्था एवं वैज्ञानिक विधान दिया, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । उनसे पूर्व रीति शब्द का स्वरूप निश्चित श्रीर व्यवस्थित नहीं था। ऐसे लच्चण्यंथों के लिये भी, जिनमें रीतिकथन तो नहीं है, परंतु रीतिबंधन निश्चित रूप से है, रीति संज्ञा शुक्ल जी से पहले श्रकल्पनीय थी। शुक्ल जी ने कुछ श्रंशो में वामन के रीति शब्द का मी श्रर्थसंकेत ग्रह्ण करते हुए रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकीण माना। यह उनकी विशेषता थी। उनके विधान में, जिसने रीतिग्रंथ रचा हो, केवल वही रीतिकवि नहीं है वरन् जिसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो वह भी रीतिकवि है। शुक्ल जी के उपरांत कुछ ब्रालोचको ने इस काल को रीतिकाल की श्रपेत्ता श्रलंकारकाल या श्रंगारकाल कहना श्रिवक उपयुक्त माना, परंतु हिंदी में

उनका स्ननुसरण नहीं हुन्ना। फलतः स्नाज हिंदी के लगमग सभी विद्वान्, स्नालोचक एवं इतिहासकार केशव, बिहारी, देव, पद्माकर स्नादि के काव्यविशेष को, जिसमें रचना संबंधी नियमो का विवेचन श्रयवा उन नियमो का बंधन है, रीतिकाव्य के ही नाम से पुकारते हैं।

यदि 'रीति' शब्द का हिंदी में प्रचलित इस विशिष्ट श्रर्थं का स्रोत संस्कृत के काव्यशास्त्रों से दूँढ़ने का प्रथास करें तो इघर उघर से शायद कुछ सामग्री मिल जाय। उदाहरणार्थ—मोज ने 'पंथ' शब्द का प्रयोग किया है, श्रीर 'रीक् गतो' घातु से 'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति स्वीकार कर इस शब्द को 'पंथ' श्रथवा 'काव्यमार्ग' का पर्याय माना है। कुंतक ने भी 'पंथ' को 'रीति' का पर्याय स्वीकार किया है। निस्संदेह इन दोनो श्राचार्यों के निम्नोक्त उद्धरणों में ये दोनो शब्द श्रपने पारिमाषिक श्रर्थं में—काव्यांगविशेष के श्रर्थं में—प्रयुक्त हुए हैं, न कि शास्त्रीय श्रथवा काव्यशास्त्रीय विधान के श्रर्थं में, फिर भी 'रीति' का स्रोत दूँढ़ निकालने में उनका यह प्रयोग श्रप्रत्यन्त संकेत श्रवश्य कर देता है:

भोज-वैदर्भादिकृतः पन्धाः कान्ये मार्गं इति स्मृतः । रीक् गताविति घातोः सा न्युरपस्या रीतिक्च्यते ॥

— सं० क० स० २।२७

- कुन्तक—तत्र तस्मिन् काव्ये मार्गाः पन्थानस्रयः सम्भवन्ति । —व० जी०, १।२४ ( वृत्ति )

इन उद्धरणों में 'रीति' शब्द 'काव्यमार्ग' श्रथवा 'पंथ' का पर्याय होने से इस श्रथं का भी प्रकारातर से द्योतक श्रवश्य है कि श्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट जिस मार्ग पर गमन कर कविजन काव्यनिर्माण करते थे उसे भी 'रीति' कहते हैं। इस प्रकार हिंदी में उपर्युक्त प्रचलित श्रथं—काव्य-रचना-पद्धति—का श्राधार भी संस्कृत काव्यशास्त्र में द्वंदा जा सकता है।

#### २. रीतिकाव्य की प्रेरणा श्रीर स्वरूप

रीतिकविता राजास्रो स्रौर रईसो के स्नाश्रय में पली है—यह एक स्वतः-प्रमाणित सत्य है, स्रतएव उसकी स्रंतःप्रेरणा श्रौर स्वरूप को कवियो स्रौर उनके स्राश्रयदाता दोनो के संबंध से ही समभा जा सकता है।

इस युग के इतिहास से स्पष्ट है कि रीतिकाल के आरंभ से ही दिल्ली दरबार का आकर्षण कम होने लग गया था—श्रीरंगजेब के समय में कलावंती को दिल्ली में कोई श्राकर्षण नहीं रह गया था। श्रीरंगजेब की मृत्यु के उपरांत साम्राज्य की शक्ति का श्रीर उसके साथ राजदरबार का विकेद्रीकरण बढ़े वेग से आरंभ हो गया

था श्रीर किन, चित्रकार, गायक तथा शिल्पी, सभी राजाश्रों श्रीर रईसों के यहाँ श्राश्रय की लोज में भटकने लग गए थे। ये राजा श्रीर रईस श्रिषकांशतः हिंदू या हिंदू रीतिरिवाजों से छुले मिले हिंदीरिक मुसलमान थे। कुछ स्वनामधन्य महाराजाश्रों को छोड़कर शेष सभी का जीवन सामयिक राजनीति से पृथक् श्रवकाश श्रीर विलास का जीवन था। दिल्ली का राजवंश भी जब इतने कोलाइल के बीच ऐश श्रीर श्राराम में मस्त था तो इन राजाश्रो श्रीर रईसों को तो चिंता तथा संघर्ष कम श्रीर श्रवकाश एवं विकास का श्रवसर कहीं श्रिषक था। श्रतएव ये लोग, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, राजदरबार की प्रतिच्छाया थे। शताब्दियों के दासत्व श्रीर उत्पीड़न के कारण इनमें श्रातमगौरव की चेतना निःशेष हो चुकी थी, इसीलिये तो श्रव्यवस्था श्रीर उत्काति के युग में भी ये लोग चैन की वंशी बजा सकते थे। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण सर्वथा ऐहिक श्रीर सामंतीय रह गया था। परंतु ऐहिकता श्रीर सामंतवाद की शक्ति श्रव उनमें नहीं रह गई थी, केवल मोगवाद ही शेष था।

श्रतएव ये लोग भोग के सभी उपकरणों को—विनोद के सभी साघनों को एकत्र करने में प्रयत्नशील रहते थे जिनमें सुनाला, सुराही श्रीर प्याला के साथ साथ तानतुक ताला श्रीर गुणी जनों का सरस काव्य भी संमिलित था। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इन सभी में किवता सबसे श्रिषक परिष्कृत उपकरण थी—वह केवल विनोद का ही साधन नहीं थी, एक परिष्कृत नौद्धिक श्रानंद का खोत तथा व्यक्तित्व का शृंगार भी थी। ये राजा श्रीर रईस श्रपनी संस्कृति श्रीर श्रिमिचि को समृद्ध करने के लिये रससिद्ध व्युत्पन्न किवयो का सत्संग श्रीर काव्य का श्रास्वादन श्रीनवार्य समस्तते थे—इससे इनका व्यक्तित्व कलात्मक एवं संस्कृत बनता था।

्रीतिकाल के किन ने व्यक्ति थे जिनको प्रायः साहित्यक श्रमिरुचि पैतृक परंपरा के रूप में प्राप्त थी—काव्य का परिशीलन श्रीर स्टूजन इनका शगल नहीं था, स्थायी कर्तव्य कमें था। ये लोग यद्यपि निम्न नगं के ही सामाजिक होते थे, तथापि श्रपनी काव्यकला के द्वारा ऐसे राजाश्रों श्रयवा रईसो का श्राश्रय खोज लेते थे जिनकी सहायता से इनकी काव्यसाधना निर्निष्ठ चलती रहे। श्रताप्त इनका संपूर्ण गौरव इनकी काव्यकला पर ही निर्मर रहता था—इसी कारण किनता इनके लिये मूलतः एक लित कला थी जिसके बल पर ये श्रपनी प्रतिमा का प्रदर्शन करते हुए गोष्ठी के श्रंगार बन पाते थे। श्रपनी प्रतिमा श्रीर कला के प्रदर्शन के प्रति ये जागरूक थे। इनका निपेध तो नहीं किया जा सकता—परंतु इसके श्रागे बढ़कर इनको काव्यव्यवस्था या फर्मायशी किन कहना श्रन्याय होगा। सारांश यह है कि रीतिकाव्य में श्रात्मा की कॉपती हुई श्रावाज श्रापको नहीं मिलेगी। वह श्रपने प्रतिनिध रूप में वैयक्तिक गीत किनता नहीं है। वह कलात्मक किनता है—स्वभानतः उसमें वस्तुतत्व श्रसंदिग्ध है। इसलिये उसकी मूल प्रेरणा सीचे श्रात्मामिन्यंजना उसमें वस्तुतत्व श्रसंदिग्ध है। इसलिये उसकी मूल प्रेरणा सीचे श्रात्मामिन्यंजना उसमें वस्तुतत्व श्रसंदिग्ध है। इसलिये उसकी मूल प्रेरणा सीचे श्रात्मामिन्यंजना उसमें वस्तुतत्व श्रसंदिग्ध है। इसलिये उसकी मूल प्रेरणा सीचे श्रात्मामिन्यंजना

की प्रवृत्ति में न लोजकर श्रात्मप्रदर्शन की प्रवृत्ति में लोजनी चाहिए। हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास में यही युग ऐसा था जब कला को शुद्ध कला के रूप में प्रहण किया गया था। श्रपने शुद्ध रूप में रीतिकविता न तो राजाश्रो श्रौर सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार श्रथवा मिक्त का माध्यम श्रौर न सामाजिक श्रथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका ही। काव्यकला का श्रपना स्वतंत्र महत्व था—उसकी साधना उसी के निमित्त की जाती थी—वह श्रपना साध्य श्राप थी।

निदान, रीतिकान्य में दो प्रवृत्तियाँ स्रमित्र रूप से गुँथी हुई मिलती हैं— (१) रीतिनिरूपण स्रथवा स्राचार्यत्व स्रौर (२) श्रंगारिकता। ६

# पंचम अध्याय

# रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ

#### १. वातावरणः मनोवैज्ञानिक परिवर्तन

जिस विशेष सामंतीय वातावरण में रीतिकवियो का लालन पालन हुआ उससे उनकी मनःस्थितियाँ बहुत कुछ, वदल गई। इस काल के कवियो में वह ऊर्जस्विता न यी कि वे 'संतन को कहा सीकरी सो काम ?' की घोषणा कर सके अथवा 'प्राकृत-जन-गुण्-गाना' से असंपृक्त रह सकें। अपने पूर्ववर्ती मक्त कवियों के ठीक विपरीत वे सीकरी जैसे राजस्थानो में निवास करने में गर्व का अनुमव करते थे। प्राकृत-जन-गुण्गान तो उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य बन गया। उनके मनोगत-परिवर्तनो को तत्कालीन सामाजिक वातावरण तथा परंपरा से प्राप्त साहित्यिक प्रमावो के प्रकाश में अच्छी तरह विश्लेपित किया जा सकता है।

भक्तिकाल में राजनीतिक दासता के शिकार होते हुए भी यहाँ के निवासियों की आध्यात्मिक ज्योति मिलन नहीं पड़ी थी। जीवन के प्रति उनकी आस्या का दीप वुक्त नहीं पाया था। पर रीतिकाल के आते आते न तो आध्यात्मिकता की ज्योति का पता या और न आस्था के दीप की लो का। विदेशी प्रभुसत्ता के आगे देशी रजवाड़े नतमस्तक होकर निष्प्रभ हो चुके थे। वे अपने मन की गाँठे खोलने में भी असमर्थ थे। इस प्रकार के घुटनशील वातावरण में वे अपने में वुरी तरह सीमित हो गए। सत्तागत तेज के हत हो जाने के कारण वे उस कमी की पूर्ति कृतिम वैभव और ऐश्वर्यगत उपकरणों के भोग द्वारा करने लगे। जब मन की गाँठ वाहर नहीं खुल पाई तो वे नारीशरीर के चतुर्दिक केंद्रित हो गई। उन राजाओं की छाया में रहनेवाले किवयों ने सिद्ध कर दिया कि 'यथा राजा तथा प्रजा'। मिक्त-काव्य-परंपरा में उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई जिससे श्रंगारिक—कभी कभी घोर श्रंगारिक—कभी लिखने के लिये उनका मार्ग प्रशस्त हो गया।

ऐसा करने के लिये उन्होंने मुख्यतः दो प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए—वैभव-विलास के उन्मादक वातावरण के तथा श्रमेक हाव-भाव-समन्वित, रूप-गुण-संपन्न नारियो (नायिकाश्रों) के। यह कहा जा चुका है कि प्रमुसत्ता के हत हो जाने से राजे महाराजे विलासपरक सामग्री के चयन द्वारा उसकी चृतिपूर्ति करने लगे थे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रीतिकाव्य में वर्णित वैभवविलास के श्रातिरंजनापूर्ण चित्र उसी चृतिपूर्ति के उपकरण हैं।

उन सामंतो, सरदारो के निवासस्थान अद्वितीय और अतिशय मनोरम थे। उनके अभ्रमेदी विशाल भवन वैभवविलास से दीत थे। अनेकानेक खंडी और तल्लों से सशोभित प्रासाद इंद्रलोक के परम रम्य भवनो से होड़ लेते थे। राजमार्गी की नयनाभिराम भॉकी लेने के लिये प्रासादी श्रीर महलो में उस श्रोर श्रनेक भरोखे वने थे, जिनसे 'पावक भर सी भांक' कर नायिकाएँ रसिको का हृदय मरोड़ जाती थीं। किसी किसी महल का ऊर्व भाग चंद्रमा की भाँति शुभ्र तथा वृत्ताकार होता था। इन भवनो के निर्माण में साधारण पत्थर नहीं लगे ये। स्फटिकशिलास्रो से निर्मित उन भवनो के ऐश्वर्य का क्या पूछना ! शुक्ल पच की दुग्धफेनिल चॉदनी रात में उनका वैभव उद्वेलित हो उठता था। शीशमहलो में जड़े हुए अगिशत मूल्यवान् दर्पण उन भवनों की शोभा को कई गुना बढा देते थे। इन दर्पणों में प्रतिविवित श्रंगच्छिव ऐसी प्रतीत होती थी मानो संपूर्ण संसार को जीतने के लिये कामदेव ने कायव्यूह बनाया हो। उन महलो से गुप्त रूप से ( मिलन के निमित्त ) बाहर जाने के लिये पृष्ठद्वार होते थे। मुगल शैली की साजसजा तथा भाइफानूस से सशोभित महल दीपन्योति मे जगमग जगमग हो उठते थे। ऐसे ऐश्वर्यशाली भवनो के ऊपरी तल्ले पर कमी चढती श्रौर कमी उतरती उत्कंठिता नायिका श्रपने पायल की भंकारों से संपूर्ण महल को भंकृत कर जाती थी। कल्पना श्रीर यथार्थ तथा वास्तविकता श्रौर संमावनाश्रो का कैसा चमत्कारपूर्ण तथा ऐद्रिय चित्रण है ! 'देव' के ब्रादर्श महल का एक चित्र देखिए-

रजल श्रखंद खंद सात्र महल महामंदल सँवारी चंद्रमंदल की चीट ही।
भीतर हू लालिन के जालिन विलास उयोति,
बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की जोट ही।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस प्रकार का वैभवविलासपूर्यों, मियामाियाक्य के जालों की विशाल ज्योति से जगमगाता हुन्ना, चंद्रमंडल का प्रतिद्वंद्वी कोई महल रहा ही होगा, पर इससे इतना तो प्रकट है कि वह ऐश्वर्य न्नीर विलास की संमाव-नान्नों का ऐसा दृश्य उपस्थित करना चाहता है जो तत्कालीन सामंतीय न्नाकां का मानसिक विरामस्थल है।

श्रव योड़ा नगर के बाहर स्थित सामंतीय उपवनों को भी देखिए। ये उपवन वे विश्रामभूमियाँ नहीं हैं जहाँ की प्राण्यदायिनी वायु का सेवन करने के बाद व्यक्ति पुनः चलने की शक्ति प्रह्मा करता है, प्रत्युत् ये वे भूमियाँ हैं जहाँ व्यक्ति श्रपने श्रवसाद को विस्मृत कर श्रपनी चेतना पर गहरा लेप चढ़ा लेता है। ये उपवन उन प्रमदवनों के सहश हैं जहाँ पर सामंत सरदार सुरा श्रौर सुंदरी की सेवा किया करते थे। ये उपवन, वापी, तहाग श्रादि काल्य में ही उद्दीपन नहीं होते

थे बल्कि जीवन में भी उससे श्रिविक इनका महत्व नहीं रह गया था। श्रिनेक प्रकार के फीवारों से सुशोमित उपवनों में भारतीय तथा पारस्यदेशीय रंगिवरंगे पुष्पों की बहार थी। इन उपवनों में पुष्पचयन के व्याज से नायकनायिका मिलनसुख लूटा करते थे। नायकनायिकाश्रों के घर में फूलों की काफी खपत थी। शयनकच्च की शय्या पर फूलों की कोमल पंखिड़याँ विछाई जाती थीं, विरहताप में उनसे विरही-पचार का काम लिया जाता था। पुष्पनिर्मित रंगीन श्रामूषणों से नायिकाश्रों का शृंगार किया जाता था। काव्य में विणित इन उपवनों में तत्कालीन सहृदयों का मन खूब रमता था। रीतिकवियों की मनोवृत्ति उनसे मिन्न न थी। वे उन रिक्कों को उनकी मनोनुक्ल दिशा ही नहीं देते थे विलक्ष उन्हें ऐसे लोक में पहुँचा देते थे जहाँ श्रपनी रही सही चिताश्रों से भी वे मुक्त हो जाते थे।

श्रंगरागो तथा वेशभूपा के प्रति श्रत्यधिक सतर्कता भी च्रतिपूर्ति की ही द्योतक है। तत्कालीन रईस श्रपने शरीर तथा वस्त्राभूषणी को चोवा, चंदन, घनसार, इत्र श्रादि से सुवासित करते थे। वासकसङ्गा नायिकाश्रो का तो यह प्रधान व्यापार ही था:

पाँमरी के पाँमरे परे हैं पुर पौरि लागि, धाम धाम धूपनि के धूस-धुनियत हैं। कस्तूरी, श्रतरसार, चोवा, रस, घनसार, दीपक हजारन श्रँध्यार लुनियत हैं॥ -

किंतु किन नायकनायिकाओं के शयनकची तक ही अपने को सीमित नहीं रख पाता था, वह इससे भी आगे बढ़कर देखता था रंगिवरंगी साड़ियों और पारदर्शी बहुमूल्य दुकूलों से भॉकती हुई नायिकाओं की उन्मादक शोमा और मिश्मािशक्य तथा कीमती जवािहरातों से अमिमंडित उनका जगमग करता हुआ उद्दीपक सौंदर्य। नारी की उद्दीपक शोमा और रंगीन अंचल को अपनी शरणभूमि मान लेने का तात्पर्य यह है कि उन्हें जीवन की अन्य समस्याओं में कोई विशेष रुचि नहीं रह गई थी। दूसरे शब्दों में इसे यो भी कहा जा सकता है कि अन्य दिशाओं को अवरद्ध देखकर मन रमाने की कोई और विआमस्थली भी तो नहीं है। रीतिकाव्यों में 'चोर मिहीचनी' खेल का प्रचुर वर्णन भी यही सिद्ध करता है कि लुकाछिपी करने तथा एकांत मान से रमनेवाले लोगों की सीमाएँ कितनी संकुचित तथा कियाकलाप कितने संकीर्ण थे।

सामंत सरदारों के संपूर्ण व्यवहार भोगिवलास में इस तरह केंद्रित हो गए थे कि इसके परे जैसे उन्हें कुछ सो चने को ही नहीं रह गया था। बौद्धिक हास श्रौर चिंतनहीनता के इस युग में चिंतन का विषय भोगमावना तक ही सीमित हो गया। श्रष्टायामो का प्रण्यन उनकी दैनंदिनी की प्रेरणा का ही फल तो है। फिर तो रीतिकिवयों ने भी ऋतु के अनुकूल बरफ, शीतलपाटी श्रौर 'श्रासव व श्रंगूर की ही टाटी' का नुस्ला पेश करना प्रारंभ कर दिया। पद्माकर रीतिकाल के श्रंतिम किवयों में थे श्रौर इस तरह के नुस्लों का उल्लेख उन्होंने श्रिषक किया है। इस समय तक थकान श्रौर चितनहीनता श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी फलतः कविसामंत संपूर्णभावेन घोर श्रंगार में श्राकंठ मंश्र हो. गए।

रीतिकाल के ठीक पूर्व भक्तिकालीन रचनान्नों में पहले से ही रीतितत्व मौजूद थे। रीतिकवियों के मन में श्रातिशय शृंगारिक कविताएँ लिखने पर िक्तमक न उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भक्तिपरक कवितान्नों के राधाकृष्ण रीतिकाव्यों में भी दिखाई पड़ते हैं। पर जहाँ भक्त कवि राधाकृष्ण की श्राराधना में तन मन से तन्मयीभूत थे वहाँ रीतिकवि राधाकृष्ण के स्मरण के बहाने शृंगारिक मावों की श्रामिव्यक्ति करते थे। फिर भी उनकी पूरी िक्तमक नहीं मिट पाई। प्रायः सभी रीतिकवियों ने समय समय पर भक्तिपरक उद्गार प्रकट किए हैं। किंतु भक्त कवियों की राधाकृष्ण विषयक घोर शृंगारिक कवितान्नों ने रीतिकवियों के नैतिक श्रवरोध को दूर कर दिया। फिर तो भगवद्भिक्त संबंधी शृंगारिक भावनान्नों को निर्वाध माव से लौकिक शृंगार में परिणत किया जाने लगा।

संचेप में कहा जा सकता है कि जब मौलिक चितन का द्वार बंद हो गया, राजा रईसो का व्यक्तित्व चारो श्रोर से श्रवरुद्ध हो गया तो श्रंगार के श्रितिरिक्त कोई ऐसी भूमि नहीं थी जहाँ पर तत्कालीन रिसको को शरण मिलती। मिक्ति-काव्य-परंपरा ने किवयो के प्रकृत मार्ग में जहाँ एक श्रोर श्रवरोध खड़ा किया वहाँ श्रंगार-मार्ग का श्रनुधावन करने का हढ़ संकेत भी दिया। इस तरह उस सामंतीय वातावरण में ऐसे उपादान एकत्र हो गए जो श्रकुंठित श्रंगार की श्रिमिन्यंजना में पूर्ण सहायक सिद्ध हुए।

#### २. प्रमुख प्रतिपाद्य

यद्यपि रीतिकालीन किवयों का मुख्य वर्ण्य विषय नायिकामेद, नखिशिख, अलंकार आदि का लच्च्या उदाहरण प्रस्तुत करना रहा है, फिर भी उन्होंने उनके माध्यम से श्रृंगार का ही प्रतिपादन किया है। वास्तव में यही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य भी है। श्रृंगारिकता के अतिरिक्त उन्होंने मिक्त और नीतिपरक उक्तियाँ भी की हैं पर वे संख्या में इतनी कम हैं कि उनका महत्व अत्यधिक गौगा हो गया है।

सोंचा चाहे नायिकामेद का रहा हो चाहे नखशिख आदि का, उसमें ढली है श्रंगारिकता ही; इसकी अभिन्यक्ति में उन्होने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। इसलिये उनकी 'श्रंगारिकता में अप्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियाँ नहीं हैं, न वासना के उन्नयन श्रथवा प्रेम को श्रतींद्रीय रूप देने का उचित श्रनुचित प्रयत । जीवन की वृत्तियाँ उच्चतर सामाजिक श्रिमिव्यक्ति से चाहे वंचित रही हो, परंतु श्रृंगारिक कुंठाश्रो से ये मुक्त थीं । इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घुमड़न श्रथवा मानसिक छलना नहीं है । ।

शृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः मोगपरक था, इसिलये प्रेम के उच्चतर सोपानो की श्रोर वे नहीं जा सके। प्रेम की श्रनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या श्रादि उदात्त पच् भी उनकी दृष्टि में बहुत कम श्रा पाए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन श्रोर दर्शन सामान्यतः प्रेम या शृंगार के बाह्य पच्—शारीरिक श्राकर्षण—तक ही केद्रित रहकर रूप को मादक बनानेवाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिकामेद, नख-शिख-वर्णन, ऋतुवर्णन, श्रलंकारनिरूपण—सभी जगह देखी जा सकती है।

## ३. नायिकाभेद

नायिकामेद का आलोड़न हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि प्राय: सर्वत्र रूप के प्रति किवयों की तीव आसक्ति व्यक्त हुई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर प्रेम का मूलाधार है भी रूपासक्ति ही। नायिका होने के लिये किसी स्त्री का सुंदर होना पहली शर्त है—'मानो रची छिन मूरति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका'। दास ने नायिका का लच्च्या लिखते हुए उसके कितपय गुयों का उल्लेख किया है:

### सुंदरता बरनतु तरुनि सुमति नायिका सोइ। सोभा कांति सुदीसि जुत बरनत हैं सब कोइ॥

श्रर्थात् नायिका का सौंदर्य यौवन, शोमा, कांति श्रौर दीप्ति से संयुक्त होना ही चाहिए। ये नायिका के सहज गुण हैं, इन्हें सहज सौदर्य भी कहा जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त नायिका के रूपवर्णन के दो श्रन्य ढंग भी श्रपनाए गए हैं—श्रालं-कारिक रूपवर्णन तथा इंद्रियोचेजक रूपवर्णन।

सहज सौंदर्य में एक श्रनिर्वचनीय मोहनशक्ति होती है—श्रनलंकृत, श्रकृ-त्रिम शोभा, कार्ति, दीप्ति श्रादि को श्रलग श्रलग खोज पाना न तो संभव है श्रीर न मनोवैज्ञानिक। यह ठीक है कि ये तीनो स्मरविलास के क्रमिक सोपान हैं। पर ये परस्पर ऐसे संबद्ध हैं कि इनका श्रलग श्रलग विश्लेषण सौंदर्यानुभूति की समन्वित

<sup>े</sup> डा॰ नगेंद्र : रीतिकाव्य की भूमिका तथा देन श्रीर उनकी कविता, प्रथम संस्करण, पूर्वार्थ, ए॰ १७४

चेतना को त्रिखरा देता है। स्वयं रीतिकाव्यों में, जहाँ नायिका के उपर्युक्त लच्चणों का श्रलग श्रलग वर्णन किया गया है, वहाँ सौंदर्यचेतना प्रायः निष्प्रम हो गई है। दास का शोमा का एक उदाहरण देखिए:

कमला सी चेरी हैं बनेरी बैठीं श्रासपास,
विमला सी श्रागे दरपन दरसावती।
चिन्नरेखा मेनका सी चमर डोलावें,
लिए श्रंक डरबसी ऐसी बीरन खवावती॥
रित ऐसी रंभा सी सची सी मिलि ताल भर,
मंजु सुर मंजुवोषा ऐसी दिग गावती।
मध्य छिन न्यारी प्यारी विलसै प्रकंक पर,
भारती निहारि हारी उपमा न पावती॥

इस उदाहरण में शोभा का कहीं पता नहीं है। कमला, चित्ररेखा, मेनका श्रादि की नामावली शोभा के किसी पच्च को नहीं उभार पाती, हॉ, साहिबी (दास ने शोभा-काति-सुदीप्ति के लच्चणों के श्रंतर्गत साहिबी की भी गणना की है) श्रादि से श्रंत तक व्याप्त है। जहाँ शोभा, कांति, दीप्ति श्रादि सौदर्यचेतना का श्रभिन्न श्रंग हो गई हैं वहाँ नायिका का सहज सौदर्यवर्णन श्रपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँच गया है:

- (१) त्रंग ग्रंग छित्र की लपट सपटित जाति ग्रछेह । सरी पातरीस तस लगे भरी सी देह ॥
  - —विद्वारी
- (२) इंदन को राँगु फीको लगै, कलकै श्रवि श्रंगन चारु गोराई। श्रां खिन में श्रवसानि चितौन में मंजु बिवासन की सरसाई॥ को बिन मोज बिकात नहीं, मितराम जहै मुसुकानि मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह्वे नैननि, त्यों त्यों खरी निकरें सी निकाई॥ —मितराम
- (३) ब्राई हुती ब्रन्हवावन नायन, सौंधे लिए कोइ सीधे सुमायनि । कंजुकी छोरि घरी उषटैबो कौं, इंगुर से खँग की सुखदायनि ॥ 'देव' सुरूप की रासि निहारति, पाँच तें सीस लौं सीस तें पायनि । है रहीं ठौरई ठाढ़ी ठगी सी, हैंसे कर ठोड़ी दिए उकुरायनि ॥

उपर्युक्त तीनो उदाहरण नायिका के सौंदर्य का जो नयनामिराम श्रीर मार्मिक चित्र उपस्थित करते हैं वे शास्त्रीय शोभा, कांति, दीप्ति के बंधनो से मुक्त हैं। पर इनमें उन सभी लच्चणो को देखा जा सकता है। लेकिन इन चित्रो में वे कौन सी विशेषताएँ हैं जो इन्हें सौंदर्यीचत्रण के श्रेष्ठ उदाहरण सिद्ध करती हैं ? ऊपर कहा जा चुका है कि केवल शोभा, कांति आदि के रूढ़ लच्चणों के समावेश से कोई सौंदर्यचित्र उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । तब इनका माप कैसे किया जाय ? वस्तुत: यह श्रत्यंत गंभीर प्रश्न है। इसके उत्तर के लिये प्रश्न की गहराई में पैठना होगा। केवल चात्त्वष बिबों के श्राधार पर किसी रचना को उत्कृप्ट श्रथवा श्रनुत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। संभवतः सहृदय की संपूर्ण ऐहिय चेतना को जो चित्र जितनी गहराई में स्पर्श करेगा, वह उतना ही श्रेष्ठ होगा। पहले उदाहरण की न्यंनकता श्रपेचाकृत श्रिविक सूदम श्रीर श्रनुभूतिपूर्ण है। इसमें संवेगात्मकता कम श्रीर संवेदनात्मकता श्रिधिक है। इसलिये मन प्राग्रो का स्पर्श यह गहराई से कर पाता है। दूसरे चित्र में कई रेखाएँ लगी हैं पर जोरदार हैं श्रॉखो की श्रलसता श्रौर चितवन---विलास की रेखाएँ ही। इनमें मन्मथ से श्राप्यायित द्युति देखी जा सकती है। स्मरविलास से श्रमितृद्ध शोभा को निरखा जा सकता है। 'निकाई' के खरेपन का चित्रगा इसका अभिग्रेत है और इस अर्थ में यह निस्संदेह श्रेष्ठ चित्र है। जहाँ तक सरलता श्रीर सप्टता का प्रश्न है, यह वेजोड़ है। पर पहले की श्रानुभूत्यात्मकता श्रिधिक गहरी है। एतद्र्य उसकी प्रभावान्विति का तीव्रतर होना भी स्वामाविक है। बिना किसी शोमन उपकरण की चर्चा किए हुए देव ने तीसरे उदाहरण में नायिका के राशि राशि सौंदर्य का बहुत ही भावपूर्ण चित्र खींचा है। इसमें जिस श्रद्भुत तल ( वंडर एलीमेंट ) तथा नाटकीय व्यापार की नियोजना की गई है वह मतिराम की श्रपेन्ता पाठको की ऐदिय चेतना का गहरा स्पर्श करती है। संपूर्ण ऐदिय चेतना के स्पर्श की दृष्टि से इन उदाहरगों में विहारी का सौंदर्यचित्र निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट है। पर श्रपने श्रपने स्थान पर सबके सब नायिकान्त्रों की सहज शोभा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

सौंदर्यचित्रण का दूसरा प्रकार है इंद्रियोचेजक रूपवर्णन जिसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में संवेगात्मक रूपचित्रण भी कह सकते हैं। संवेगात्मक रूपचित्रण काव्योत्कर्ष में घट कर नहीं होता। इसमें किव की वैयक्तिक मावना भी लिपटी हुई दिखाई पड़ती है जो सहृदयों के संवेगों पर चोट करती है। इस तरह के सर्वाधिक चित्र देव में मिलते हैं। रूप के प्रति जितनी श्रासक्ति इनमें दिखाई पड़ती है उतनी किसी श्रन्य रीतिकिव में नहीं। बिहारी मुख्यतः चामत्कारिक किव होने के कारण बहुत कम संवेगात्मक चित्र उपस्थित कर सके हैं। मितराम में संयम श्रीर नियंत्रण के कारण भाव की वह श्राकुलता नहीं श्रा पाई है। इस काल के प्रतिनिधि किवयों में पद्माकर का नाम उल्लेखनीय है। पर उनका भावावेग प्रेमकीड़ाश्रो में ही श्रिधक व्यक्त हुश्रा है। देव के दो उदाहरण लीजिए:

(१) जगमगे जीवन जराऊ तरिवन कान, श्रोठन भनूठो रस हाँसी उमदो परत। कंचुकी में इसे घावें रकसे टरोज बिंदु, बंदन लिलार बड़े बार घुमड़े परत। गोरे ग्रुख स्वेत सारी कंचन किनारीदार, देव मिण सूमका समिक सुमड़े परत। बड़े बड़े नैन कजरारे बड़े मोती नथ, बडी बक्तीन होडाहोडी घाडे परत।

(२) ग्रंग श्रंग डमग्यो परत रूप रंग, नव-जोबन श्रन्पम उज्यासन श्रजारी सी। दगर दगर बगरावित श्रगर श्रंग, जगरमगर श्राप्त श्रावित दिवारी सी॥

इन दोनो चित्रो में रूप के प्रति किन की वैयक्तिक प्रतिक्रिया श्रिमिन्यक्त हुई है। लेकिन प्रमानात्मक रूपचित्र खड़ा करने के लिये केनल वैयक्तिक प्रतिक्रिया ही श्रलम् नहीं होती। समर्थ किन श्रपनी प्रतिक्रियाश्रो को पाठक तक इस रूप में प्रेषित करता है कि उसकी सौंदर्यचेतना भंकृत हो उठती है श्रीर वह किन का माननात्मक श्रनुकूलत्न (इमोशनल रेसपांस) प्राप्त कर लेता है। पहले उदाहरण्य की तीसरी श्रीर सातनीं पंक्तियाँ पाठकों के संनेगो पर गहरी चोट करती हैं श्रीर वह मी किन की ही माँति बड़े बड़े कबरारे नैनो को देखने लगता है। नायिका की सहज शोमा के प्रसंग में देन का जो उदाहरण्य प्रस्तुत किया गया था उसमें द्रष्टा का व्यक्तित्न प्राथः श्रसंपृक्त था पर इसमें वह श्राद्यंत लिपटा हुन्ना है। रूप-रस-गंध-समन्नित ऐसे नयनामिराम चित्र कम दिखाई पड़ते हैं। दूसरे उदाहरण्य में भी ऐंद्रिय चेतना के ने सभी पच्च स्पष्ट हो उठते हैं जो प्रथम उदाहरण्य में होते हैं। श्रांतिम दो पंक्तियों में तो श्रपनी श्रपार शोमा में नायिका जैसे साकार हो उठती है।

श्रब इसी प्रसंग में दास का एक चित्र उद्धृत किया जाता है:

घाँघरे सीन सों, सारी महीन सों, पीन नितंबन भार उठै सिन । बास सुवास सिंगार सिंगारिन, बोमानि ऊपर बोमा उठै मिन । स्वेद चले मुखचंद तें च्वै, डग द्वैक घरै मिह फूलन सों पिन । जाति है पंकज-वारि-बयारि सों, वा सुकुमारि की लंक जला लिन ॥

प्रथम दो पंक्तियों में ऐद्रियता श्रवश्य दिखाई पड़ती है पर श्रंतिम दो पंक्तियाँ सुकुमारता का उदाहरण प्रस्तुत करने के कारण श्रपेक्तित प्रभाव उत्पन्न करने में श्रशक्त हो गई हैं।

श्रालंकारिक रूपवर्णन कुछ उसी प्रकार की रूपचेतना जाग्रत करता है जिस प्रकार श्राभूपणों की वहुलता नारी के सहज रूप को प्रकाशित करती है। श्राभूषणों का श्राधिक्य नारी की सहज शोमा को वहुत कुछ श्रावृत्त भी कर लेता है। काव्य में भी श्रलंकारों एवं श्रप्रस्तुतों के भार से नायिका का रूप दब जाता है। रीतिकाव्यों में उपमा, उत्पेद्धा श्रादि के सहारे जो रूपचित्र खड़े किए गए हैं उनमें से श्रिधकांश चमत्कारप्रदर्शन के नमूने हैं। विहारी के श्रप्रस्तुत ज्योतिप-शास्त्र-गृहीत जो रूपचित्र प्रस्तुत करते हैं उनमें भावोद्रेकद्धमता का संनिवेश नहीं हो सका है। इस तरह के रूपचित्र मतिराम, देव, पद्माकर श्रादि सभी कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। बहुज्ञता-प्रदर्शन के नाम पर उनको दाद दी जा सकती है पर काव्यात्मक रूपचित्रणा के नाम पर उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। श्रपनी रसप्राही द्धमता के कारण इस तरह के कुछ चित्रों को देव ने प्रभविष्णु बनाने का प्रयास किया है।

इंद्रियोचेजक सौंदर्यचित्रण में किन की ऐदिय बुभुक्ता सप्टतः दृष्टिगोचर होती है। इसमें रूप श्रीर यौवन के प्रति एक तीखी ललक, एक श्रीमट प्यास मिलती है। इस काल के भावाकुल किनयों में यह प्रवृत्ति निशेष रूप से दिखाई देती है। सचेत कलाकार होने के कारण निहारी में भावोन्मेष उतना नहीं मिलेगा पर जहाँ तहाँ उनकी प्यास भी न्यक्त हो उठी है। ग्रामवालिकाश्रों की उपेक्ता करते हुए भी ने लिख ही डालते हैं:

गद्राने तन गोरटी ऐपन म्राड़ खिलार ।

+ + +
गोरी गदकारी परे हँसत कपीखन गाड ।

'गदराने' श्रौर 'गदकारी' शन्दो द्वारा नायिका का जो मादक रूपचित्र खड़ा होता है वह किव की श्रपनी वासनाश्रो से रिक्त नहीं है। देव में तो इस प्रकार के चित्र मरे पड़े हैं:

> चौकी पै चंदमुखी बिन कंचुकी श्रंचर में उचके कुच कोरै। बारन गौनी वधू बड़ी बार की बैठी बड़े बड़े बारन छोरै॥

रीतिमुक्त कवियो में रूप की जितनी श्रमिट प्यास घनश्रानंद में देखों जाती है उतनी श्रौर किसी कि में नहीं। वह उसकी एक भलक पर श्रपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निछावर करने के लिये तैयार बैठे हैं। प्रेयसी की एक एक श्रदा पर वह कुर्बान है:

श्रानंद की निधि जगमगति छवीली बाल, श्रंगनि श्रनंगरंग हुरि सुरि जानि मैं।

श्रनंग का यह रंग कवि की श्रपनी ही श्रंतरात्मा की प्रतिध्वनि है।

#### ४. संयोग

रूपासिक श्रीर शरीरी श्राकर्षण का परिणाम है संयोगसुख । इसमें परंपरा-नुसार हावादिजन्य चेष्टाएँ, सुरत, विहार, मद्यपान श्रादि का वर्णन होता है । रीति-काव्यो में इनका खूव चटकीला चित्रण हुश्रा है । रीतिकवियों का यह प्रकृत मार्ग था श्रीर यहाँ पर उनकी रसिकता खुलकर खेलती दिखाई पढ़ती है ।

संयोग में बहिरिद्रियों का संनिकर्ष श्रानिवार्यहुँहै। रसचेष्टा, सुरत श्रादि का मुख्य श्राधार बहिरिद्रियसंनिकर्ष ही तो है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शारीरिक सुख की प्रमुखता में मानसिक सुख एवं श्रानंद उपेद्धित हो गया है। शरीर श्रीर मन का कुछ ऐसा संबंध है कि एक का सुख दूसरे का सुख हो जाता है। श्रालिंगन, परिरंभण जैसे मांसल वर्णानों में भी मानसिक उल्लास को प्रायः विस्मृत नहीं किया गया है।

सच पूछिए तो संयोग श्रंगार की मित्ति दर्शन, अवर्ण, स्पर्श, संलाप श्रादि की नींव पर ही खड़ी की गई है। दर्शन, स्पर्श श्रादि की प्रतिक्रियाएँ मुख्यतः दो रूपो में व्यक्त हुई हैं—हाव के रूप में श्रौर श्रनुभाव के रूप में। हाव सचेष्ट व्यापार है तो श्रनुभाव सहजानुभूति का बहिविकार। पहला क्रीड़ापरक है तो दूसरा त्रीड़ापरक। 'हाव' का संचालनसूत्र भी मन के ही हायो में रहता है जिससे वह प्रेमी को श्रपेद्धित व्यापार में नियोजित करता है। फिर भी, सचेष्ट व्यापार होने के कारण यह संपूर्णतया मन से संबद्ध नहीं कहा जा सकता। प्रतिक्रिया का दूसरा रूप संवेगात्मक उत्तेजना का स्वाभाविक परिणाम है। उसे शास्त्रीय शब्दावली में सात्विक श्रनुभाव कहा जाता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर 'हाव' क्रीड़ाप्रवृत्ति (प्ले इंस्टिक्ट) के अंतर्गत आएगा। यो तो यह रीतिकाव्य की सामान्य प्रवृत्ति है पर बिहारी ने इसके प्रदर्शन में सर्वाधिक रस लिया है। धृकुटि तथा नेत्रादि के विलच्च्या व्यापारों से संमोगेच्छा प्रकाशक मान ही हान कहलाता है। हान आअयगत भी होता है और आलंबनगत भी। आअयगत हान का दोहरा कार्य होता है—आअय की मोगेच्छा का प्रकाशन और आलंबन का भावोद्दीपन। कुछ उदाहरण देखिए:

बतरस लाजच लाल की, मुरली घरी लुकाय। सौंह करें, भौंहन हँसै, दैन कहै, नटि जाय॥ —विद्वारी

श्रोट तें चोट बिरी की करी पिय बार सुधारत बैठी जितै रही । चंचल चारु दगंचल के तब चंद्रमुखी चहुँ ओर चितै रही ॥

—दास

×

साँकरी खोरि में काँकरि की करि चोट चलो फिर लौटि निहारो । ता खिन तें इन ग्राँखिन तें न कढ़ची वह माखन चाखनहारो ॥

— पद्माकर

उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में जो चेष्टाएँ—सौंह करना, देने के लिये कहना, नट जाना, चारो श्रोर चकपका कर देखना, घूम कर देखना—विश्वित हुई है वे सोदेश्य श्रीर सचेष्ट व्यापार हैं। पहले दोनो में नायिका का श्रिमिप्राय केवल बातचीत का रस लेना मर नहीं है। वह नायक के मन में प्रेमोत्पादन भी करना चाहती है। दास का नायक भी नायिका के चिकत हान का श्रास्वादन करना चाहता है, इसीलिये वह श्रोट से बिरी की चोट करता है। नायिका का चकपकाकर चारो श्रोर देखना सामान्यत: सचेष्ट व्यापार नहीं प्रतीत होता। पर ऐसा न होने से यह हाव के श्रंतर्गत नहीं श्रा सकता। उसके चारो श्रोर देखने के मूल में भी प्रिय के प्रेमोदीपन की भावना निहित है। पद्माकर के उदाहरण में नायक का लौटकर देखना एक श्रोर उसकी श्रपनी मनस्थिति का द्योतक है तो दूसरी श्रोर नायिका के प्रेमभाव के उदीपन का।

संयोग या मिलन के प्रसंग में सात्विक श्रनुभावों के सहारे जिन मनस्यितियों का चित्रण किया गया है वे काव्यसौदर्य की दृष्टि से यथेष्ट प्रमावोत्पादक बन पड़ी हैं। इन सात्विक श्रनुभावों की सृष्टि सामान्यतः स्पर्शंजन्य श्रनुभाव के रूप में दिखाई पड़ती है। स्पर्श त्विगिद्रिय का गुण है। त्वचा स्नायुतंतुत्रों, धमनियों श्रादि की रह्या ही नहीं करती श्रपित वाह्य संसार से हमारा संपर्क भी स्थापित करती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे सर्वाधिक प्राचीन श्रीर मूलभूत ज्ञानेद्रिय कहा है। यह वाह्यानुभूतियों का संदेश मस्तिष्क तक पहुँचाती है। यौन श्रावेगों की स्थिति स्पर्शंज्ञान पर इतनी श्रिक निर्भर है कि प्रेम संबंधी संवेगों के संदर्भ में इसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। स्पर्श का विद्युत्प्रवाह शरीर के सारे रोमकूगों में विचित्र सिहरन भर देता है।

यह ऋनुभाव प्रायः दो प्रकार से व्यक्त होता है—श्रंगस्पर्श से श्रौर स्मृति से । पहले स्पर्श का एक दृश्य देखिए :

> स्वेद संतित रोमांच कुस, गिंह दुत्तही श्रह नाथ। हियो दियो सँग हाथ के, हथतेबा ही हाथ॥ —विहार

पाणिग्रह्ण संस्कार के ग्रवसर पर नायिका ने नायक के हाथ का क्यों ही स्पर्श किया त्यों ही उसे पसीना हो ग्राया ग्रीर उसका शरीर रोमांचित हो उठा। स्पर्श की ग्रान्म्ति से उसके मन में मिलन की जो उत्कट इच्छा प्रकट हुई .वह पसीने के माध्यम से व्यक्त हो गई। चोर मिहीचिनी खेलते समय कंप, स्वेद, रोमांच ग्रीर ग्राप्त्र औस सात्वक ग्रान्मावों को एक साथ ही देखा जा सकता है:

एकहि भौन दुरे इक संग ही श्रंग सौं श्रंग खुवायो कन्हाई। कंप छुट्यो, घन स्वेद बदयो, तनु रोम उट्यो, श्रॅंलियाँ भरि आई॥ — मतिरास

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नारी का सर्वाधिक स्पर्श-सुख-केंद्र उसके उमरे हुए वद्यस्थल हैं। यौन केंद्र के प्राथमिक श्रंगों से इनका जो स्वामाविक संबंध है, वह इनमें स्पर्शजन्य सहज संकोच श्रौर रोमांच ले श्राता है। इस काल के श्रनेक रीति-कवियों ने इनके स्पर्शजन्य रोमांच पुलक का वर्णन किया है:

स्वेद बढ़गौ तन, कंप उरोजिन, श्राँखिन श्राँखू, क्पोब्रिन हाँसी।

+ + +

श्रंचल मीन झकें पुलकें कुच कंद कदंब कजी सी।

---देव

कीतुक एक अन्प लख्यों सिख, आज अचानक नाहु गयो हु। श्रीफल से कुच कामिनि के दोड फूलि क़दंब के फूल गयो है।

प्रथम दो उदाहरणो में स्पर्श का प्रसंग केलि के अवसर पर आया है। यह आनंदानुभूति मावनाप्रधान उतनी नहीं है जितनी वासनाप्रधान। तीसरे उदाहरण में ऐद्रियता का गहरा रंग है।

(१) कल्पना या स्मृतिजनय अनुभाव—निर्विकार चित्त में किसी भाव के श्राविर्भूत होने के पूर्व श्रालंबन की प्रत्यक्त या परोक्त स्थिति श्रानिवार्य है। श्रालंबन की श्रनुपस्थिति में स्मृति या कल्पना के सहारे श्रालंबन का रूप खड़ा कर लिया जाता है। इस तरह भावी मिलन का काल्पनिक श्रानंद भी श्राश्रय को श्रनुभूतिमय बना देता है। कल्पनाजन्य सहज श्रनुभाव का श्रातिशय मनोरम चित्र खींचते हुए देव ने लिखा है:

गौने के चार चली दुलही, गुरु लोगन भूषन भेष बनाए। सील सयान सलीन सिलायो, बड़े सुख सासुरे हू के सुनाए। बोलिए बोल सदा हाँसि कोमल, जे मनभावन के मन भाए। यों सुनि घोछे उरोजन पै धनुराग के अंकुर से डिट श्राए॥

—-देव

'श्रमी वास्तविक मिलन नहीं हुआ है। श्रमी स्थिति, सर्वथा मानसिक धरातल पर ही है। पर मन के साथ शरीर का ऐसा सहज संबंध है कि दोनों में एकसाथ चेतना उत्पन्न हो जाती है 17। स्मृति से या प्रिय की कोई वस्त पाकर भी प्रेमी को

<sup>ै</sup> डा॰ नगेंद्र : रीतिकान्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी कविता, उत्तरार्ध, ए० ६८

इसी प्रकार का रोमांच हो जाता है। स्पर्शंजन्य श्रमुभवो से उत्पन्न कामचेतना उतनी सूक्ष्म नहीं बन पाई है जितनी कल्पनाजन्य कामचेतना।

संयोग शृंगार में सुरतवर्णन भी श्राता है पर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में श्रिधिकांश ने इसका संचित्त उल्लेख मात्र किया है। विहारी के श्रितिरिक्त मितराम, देव, पद्माकर श्रादि प्रायः इसमें रस लेते हुए नहीं दीख पड़ते। किंतु विहारी की घोषगा है:

> चमक, तमक, हाँसी, ससक, मसक, ऋपट, लपटानि। ए निहिं रति, सी रति सुकति, श्रीर सुकति श्रति हानि॥

ऐसी स्थिति में लपट भापट के साथ ही सुरतसुखों का वर्णन करना उनके लिये स्वामाविक था। 'करित कुलाहल किंकिनी, गह्यो मौन मंजीर' वही लिख सकते थे। मितराम ने इसका वर्णन करते हुए इतना ही लिखा है:

प्रानिप्रया मनभावन संग, श्रनंग तरंगनि रंग पसारे। सारी निसा मतिराम मनोहर, केलि के पुंज हजार उदारे॥

'केलि के पुंज हजार उघारे' में फिर भी साकेतिकता शेष रह गई है। 'देव' श्रीर पद्माकर का मन भी इसमें प्राय: नहीं रमा है।

(२) हास परिहास—मिलन के प्रसंग में हास परिहास प्रेम को घनल प्रदान करता है श्रीर उसमें एक नवीन ज्योति, नया श्राकर्षण भरता है। केलि के श्रवसर पर यह श्रानंद को कई गुना श्रमिशृद्ध कर देता है। वस्तुतः यह रहःकेलि का ही एक श्रंग है। हास परिहास के द्वारा वाणी मे जो वक्रता श्राती है, उससे जो श्रथमाधुरी व्यंजित होती है, वह परिहासकर्ता के किसी श्रव्यक्त श्रमिप्राय को भी प्रकट करती है। इससे कभी प्रेमजनित श्रात्मसमर्पण, कभी गर्व, कभी प्रेमातिशय्य श्रादि श्रनेक प्रकार की भावनाएँ व्यक्त होती हैं।

रास्ते में श्रीकृष्ण को दिघदान मॉगते हुए देखकर एक गोपिका कहती है:

लाज गहा वेकाज कत, घेरि रहे, घर जाहिं। गोरस चाहत फिरत हों, गोरस चाहत नाहिं।

'कुछ तो शर्माश्रो, व्यर्थ में मुक्ते क्यो घेरे हुए हो, घर जाने दो। तुम तो गोरस (इंद्रियरस) चाहते हो, दही नहीं। इस प्रकार श्रीकृष्ण का परिहास करती हुई गोपिका ने श्रपना मंतव्य भी प्रकट कर दिया है। दिधदान का ही एक दूसरा प्रसंग है:

ऐसी करी करत्ति बलाय त्यों नीकी बढ़ाई लही नग नातें। श्राई नई तहनाई तिहारी ही ऐसे छके चितवी दिन रातें। जीनिए दान, हीं दीनिए नान, तिहारी सबै हम नानहीं घातें। नानी हमें निन वे बनिता निनसों तुम ऐसी करी निल बातें॥

---सतिराम

तुम्हारी करत्त का क्या कहना ! मैं बिल जाती हूं ! उससे तुम्हें क्या ही श्रन्छी वड़ाई मिलती है । दिन रात छके हुए ऐसे देखते रहते हो मानो तुम्हें ही नई जवानी मिली हो । वही सही, श्रन्छा श्रपना दान लो श्रीर हमें श्रपनी राह जाने दो । हमें श्रापके दॉव घात खूब मालूम हैं । हमें वज की उन वनिताश्रो में मत समस्रो जिनसे तुम घातपूर्ण बातें करते हो । नायिका की थोड़ी सी प्रगल्मता प्रेम-माधुरी को कितना गाढ़ा बना देती है ।

सिखयों का एक श्रन्य सरस श्रीर मार्मिक परिहास देखिए। गौने के दिन नायिका का श्रंगार करने के लिये सहेलियों का मुंड जुटा हुश्रा है। कंचन का बिछुश्रा पहनाते समय एक श्रत्यिक प्रिय सखी ने गूढ़ परिहास करते हुए कहा कि यह बिछुश्रा प्रियतम के कानों के पास सर्वदा बजता रहे। यह सुनकर नायिका ने श्रपनी सखी पर करकमल चलाने के लिये हाथ तो उठाया लेकिन लजा के कारण वैसा नहीं कर सकी:

गौने के द्यौस सिंगारन को 'मितराम' सहेलिन की गनु आयी। कंचन के विष्ठुवा पिहरावत, प्यारी सस्ती परिहास बदायी। पीतम-स्नौन-समीप सदा बजै, यों कहिकै पिहले पिहरायी। कामिनि कौल चलाविन कौं, कर कँचो कियौ पै चल्यौ न चलायी।

—मतिराम

राधाकुष्ण के विनोद का एक स्रति सरस स्रौर प्रेमपूर्ण उदाहरण देखिए

लागि प्रेम डोरि खोरि सॉकरी है कड़ी आई,
नेह सॉ निहोरि जोरि आली मनमानती।
उतते उताल देव आए नंदलाल, इत
साँ हैं भई बाल नव लाल सुख सानती॥
कान्ह कहारे टेरि के, कहाँ ते आई, को ही तुम,
लागती हमारे जान कोई पहिचानती।
प्यारी कहारे सुख, हिर जू चलेई लाहु,
हमें तुम जानत, तुम्हें हूँ हम जानती॥

—देव

एक दिन राधिका अपनी सिखयों के साथ संकीर्य गली में चली जा रही थीं। राधिका के आगमन की सूचना पाकर कृष्ण दौड़ते भागते आए और दूर से ही पुकारकर कहा—'जरा सुनिए तो, श्राप कहाँ से श्रा रही हैं ? मुक्ते कुछ ऐसा लगता है कि मैं श्रापको पहचानता हूँ'। राधिका मुँह फेरकर बोली—'श्राप चुपचाप चले जाइए। श्राप मुक्ते पहचानते हैं, श्रीर मैं श्रापको पहचानती हूँ'। कितना मीठा श्रीर कितना गहरा मजाक है।

#### ४. वियोग

वियोग के चार मेद हैं—पूर्वराग, मान, प्रवास स्त्रौर कक्या। वियोग के मूल में स्त्रमीष्ट के समागम का स्त्रमाव निहित है। इसी दृष्टि से पूर्वराग स्त्रौर मान को भी विप्रलंभ शृंगार के स्त्रंतर्गत रखा गया है। पूर्वराग में स्नालंबन निकट भी रह सकता है पर कुछ व्यवधानों के उपस्थित हो जाने के कारण स्त्रयवा समुचित साधनों के स्त्रमाव में स्त्राश्रय स्नालंबन का मिलन नहीं हो पाता। पर मान में तो प्रेमियों का विच्छेद नहीं होता, कई स्त्रवस्थास्त्रों में उनका शारीरिक संयोग भी बना रहता है किंतु दोनों के मन में कुछ ऐसा स्त्रंतर पढ़ जाता है कि संयोग भी वियोग ही मालूम पढ़ता है। कुछ विद्वान् पूर्वराग स्त्रौर मान दोनों को वियोग के स्त्रंतर्गत रखने में स्त्रापित उठाते हैं। पर शास्त्र ही नहीं, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी उन्हें वियोग की ही श्रेणी में रखना होगा। पूर्वानुराग में तो विविध दशाएँ भी स्त्रंतर्भक्त की गई हैं। इसमें प्रवासजन्य स्त्रवसाद का गामीर्थ तो नहीं रहता पर वियोग की तीत्रता स्त्रवश्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादास्त्रों का स्त्रवरोंघ राग को स्त्रोर भी तीत्र बना देता है।

पूर्वानुरागिनी नायिकाएँ श्रवस्था की दृष्टि से प्रायः मुग्धा होती हैं। इस श्रवस्था में भावुकता का स्वाभाविक श्रविरेक होता है श्रीर वह उनकी भावनाश्रो को श्रत्यिक तीव वना देता है। देव ने इसके भीतर की दस दशाश्रों का वर्णन भी किया है। मितराम श्रीर पद्माकर ने इन दशाश्रो को क्रमशः 'नवदशा' श्रीर 'वियोग श्रवस्था' का नाम दिया है। पर उन्होंने इन दशाश्रों के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वे पूर्वानुराग की श्रवस्था में ही श्रिधक उचित प्रतीत होते हैं। पहले पूर्वानुराग-जन्य रागात्मक तीव्रता को लीजिए:

बाल बिलोचिन कौलन सों, मुसकाइ हरी श्ररुहाइ चितेगो।
एक घरी घन-से तन सों, श्रींखियान घनो घनसार सो देगो॥
——मतिराम

× × × × × देव कहूँ हीं मिलींगी गोपालहि है श्रब श्राँखिन ते उर भाई। न्याब चुकेहीं चुके जनराज सों श्राजु ती लाज सों मोसों लराई॥

X

घरी घरी पत्न पत्न छिन छिन रैन दिन, नैमन की आरती सतारिबोई करिऐ। इंदु तें स्रिधिक श्ररविंद तें श्रिधिक, ऐसो श्रानन गोविंद को निहारिबोई करिऐ॥

— पद्माकर

इन तीनो उद्धरणों में रूपायक्ति की व्याकुलता श्रत्यंत तीन रूप में व्यक्त हुई है। मतिराम की नायिका की श्रांखों में श्याम कलेवर ने घनसार लगा दिया है। देव की नायिका का श्रमिलाष लजावरोध के कारण श्रीर भी तीन हो गया है। पद्माकर के कवित्त में नायिका की श्रमिलापा, व्याकुलता, बेचैनी प्रत्येक पद में व्यक्त होती हुई दिखाई पड़ती है श्रीर वह सामाजिक मर्यादाश्रों तक को छोड़ देने का विचार करने लगती है। 'नैनन की श्रारती उतारिबोई करिए' में प्रिय के निरंतर दर्शन की कितनी जन्नरदस्त उत्कंठा व्यक्त हुई है।

मानसिक दशाश्रों में स्मृति, गुण्कथन श्रौर प्रलाप द्वारा प्रेमी के चेतन श्रौर श्रवचेत मन का रहस्योद्धाटन होता है। स्मृति दशा में वे ही चित्र श्रासुग्ण बने रहते हैं जिन्हें काल का प्रवाह बहा नहीं ले जाता। गुण्कथन में सौंदर्यादि की सराहना द्वारा प्रेमी कालयापन करता है। प्रलाप के 'निरर्थक बैन' प्रतीकात्मक श्र्य देते हैं। स्मृति दशा में मितराम का नायक नायिका की श्रवसाई हुई कजलरंजित श्रत्यंत लावग्यपूर्ण श्रांखों की याद करता है। उसका तीद्या कटाच्च नायक के हृदय में कामदेव के बाणों की भाँति इस प्रकार गड़ गया है कि निकालने से भी नहीं निकलता । गुण्कथन में देव का नायक नायिका के महावररंजित कमलवत चरण, गूजरी की मादक व्वनि, श्रंचल में उमार ले श्रानेवाले ऊँचे कुच, संकोच के भार से थोड़ी सी लची हुई सोने की देह, उसकी सोधी गंध श्रौर बड़ी बड़ी श्रांखों की व्याकुलतापूर्वक याद करता है । पद्माकर की नायिका श्रपने नायक का गुण्कथन करती हुई कहती है: 'छिलिया छवीलों छैल छाती छूँ चलौ गयों ।' प्रलाप दशा में प्राय: श्रालिगन परिरंभण के प्रति प्रगाढ़ श्रनुरिक्त दिखाई पड़ती है।

इन दशास्रों में भी रूप के प्रति आत्यंतिक आसित ही व्यक्त हुई है। प्रिय के शरीर के प्रायः उन्हीं श्रंगों का उल्लेख किया गया है जो ऐद्रिय उचेजना में सहायक सिद्ध होते हैं। अनुभूतिसंविलत होने के कारण ये चित्रण ख्लाव्य वन

<sup>ै</sup> रसराज, छद ४०४

२ सुजानविनोद, पृ० २०-२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नगद्दिनोद, सं० ६५२

पड़े हैं। पर तोप जैसे कवियों का चिंताग्रस्त नायक रीतिकालीन विभिन्न क्रियाश्रो की याद करता हुआ समस्त काव्यसौंदर्य को विकृत कर देता है ।

(१) मान (धीरादि, खंडिताएँ और मानवती)—दास ने अनुरागिनी, मानवती और प्रोषितपितकाओं को वियोग का आलंबन माना है। अनुरागिनी नायिकाओं का उल्लेख किया जा चुका है। आचार्यों ने मान के दो मेद किए हैं—प्रण्यमान और ईर्ष्यामान। प्रण्यमान को वियोग के अंतर्गत रखना बहुत संगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि यह निहेंतुक और च्रण्ययायी है। लेकिन ईर्ष्यामान के अंतर्गत कौन नायिकाएँ आएँगी—केवल मानवती नायिकाएँ या धीरादि और खंडिता नायिकाएँ भी १ इन सभी नायिकाओं के कोधचों में भूल में प्रिय की परितयानुरिक है। दास ने कदाचित् नायक-नायिका-मेद में व्यवस्था ले आने के लिये ही खंडिता के अंतर्गत धीरादि तथा मानिनी को भी रखा है। जो हो, इनके वर्णन में रीतिकवियों ने विशेष दिन प्रदर्शित की है।

इस प्रसंग में नायिका का ज्ञोम श्रीर ईर्ष्याजन्य श्राक्रोश प्रायः दो रूपों में व्यक्त हुश्रा है—नायिका के कथन के रूप में तथा नायकनायिका के संवाद के रूप में। नायिका के कथन के रूप में जो व्यंग्यविधान किया गया है, उसमें वह वकता नहीं दिखाई पड़ती, जो संवाद रूप में श्रामिव्यक्त व्यंग्य में दिखाई पड़ती है।

यह व्यंग्यविधान विहारी, मितराम, देव, पद्माकर सभी कवियो की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। वैयक्तिक वैशिष्टच के कारण किसी में विषाद का पुट गहरा हो गया है तो किसी में श्रमर्प का। इस प्रसंग में जहाँ संवाद का सहारा लिया गया है वहाँ व्यंग्योक्तियों में तीखापन श्रिधिक श्रा गया है। मितराम की नायिका प्रिय के यह पूछने पर कि श्राज तुम रूखी रूखी क्यों वोलती हो श्रीर तुम्हारी श्रांखे श्रांसुत्रों से क्यों मरी हैं, उत्तर देती है—'कौन तिन्हें दुख है जिनके तुमसे मनमावन छैल छत्रीले'। 'मनमावन' श्रीर 'छैल छत्रीले' ने वक्रोक्ति में जान डाल दी है।

देव की रसग्राही प्रवृत्ति इन नायिकाश्रों के श्रवसाद में श्रिषक गहरे पैठती नजर श्राती है। श्रपनी उदासीनता, विषाद, विवशता, मानापमान श्रादि मानिसक दशाश्रों को नायिका सरल पर मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त करती हुई कहती है—'साय में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहतीं चार चुरी थे'। हे नाथ, श्राप उन्हें ही साथ रखें, हमारे लिये यही वहुत है कि हमारा सौमाग्य बना रहे। इसमें कितना दैन्य, कितनी विवशता श्रीर कितना श्रवसाद भरा हुश्रा है। पद्माकर में देव की नायिका की गहरी व्यथा तो नहीं मिलती पर उनमें श्राकोश-चोम की तीवता श्रिषक है।

खंडिता के वर्णन में विहारी की दृष्टि प्रिय के वाह्य रितिचिह्हों पर विशेष टिकी है, उसकी मनिस्थितियों के चित्रण का प्रयास उन्होंने कम किया है। वे पलको में पीक, श्रवरों में श्रंजन, भाल में महावर, श्रंगों में किंजल्क, छाती में नखचत, श्रवरों पर दंतचत, वाहों पर चोटी का चिह्न, हगों में ललाई श्रादि में श्रिषक उलके हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिये उनके वर्णनों में भावों का प्राधान्य न होकर चमत्कार का प्राधान्य हो गया है। खंडिता नायिका के चोमोत्पादक नायक के बाह्य रितिचिह्हों का स्मरण इस काल के प्रायः सभी कवियों ने प्रेमपूर्वक किया है। पर बिहारी ने इसको काफी विस्तार दिया है। मितराम, देव, पद्माकर बीच बीच में खंडिता की मानसिक स्थिति भी व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं।

(२) प्रवास—प्रवासन्य वियोग की श्रूपेद्धित गंभीरता रीतिकान्यों में प्रायः नहीं मिलती। रीति के बंधे बंधाए ढॉचे में प्रवत्स्यत्पितका, प्रोषितपितका श्रीर श्रागतपितका ही ऐसी नायिकाएँ हैं जिनके प्रसंग में प्रवासन्य वियोग का वर्णन किया जा सकता है। इनमें से प्रोषितपितका को प्रवास का गहरा क्लेश सहन करना पड़ता है। पर उसके क्लेश की गहराई को सामान्यतः उसके संताप श्रीर दौर्वल्य से मापा गया है। इनके श्रतिरिक्त संदेशप्रेषण, पत्रलेखन, चित्रलेखन श्रादि रूढ़ियों को भी इस प्रसंग में समेट लिया गया है।

नायिका की संताप संबंधी उक्तियों के लिये बिहारी काफी बदनाम हैं। श्रपनी सतसई में मितराम ने भी उनसे होड़ लेने की कोशिश की है। देव ने श्रपनी रस-च्मता के बल पर, जीवन से यहीत बिंबो के सहारे, ऐसी उक्तियों को श्रनुमूर्ति-संबलित बना लिया है। पर संताप संबंधी उक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति बिहारी के मेल में है। कुछ उदाहरण देखिए:

श्राव़े दे श्राते बसन, जाव़े हूँ की राति। साहस के के नेहबस, सस्ती सबै दिग जाति॥

—विद्वारी

× × × × · सिखिन करत डपचार श्रिति, परित बिपिति उस रोज ।
कुरसित श्रीज मनोज के, परस डरोज सरोज ॥

—मतिराम

देव कहै, साँसन ही श्रॅंसुश्रा सुखात, सुख निकसै न बात, ऐसी सिसकी सरफराति। लौटि लौटि परति करोंट खाट-पाटी ले ते, सुखै नल सफरी क्यों सेन पे फरफराति॥

विहारी का संतापनन्य परिवेश वास्तविक जीवन में अकल्यनीय है और मितराम का संमान्य, पर दोनों ही नायिका की वेदना को ठीक ढंग से उमार नहीं पाते। कितु देव की नायिका का संतापचित्रण पाठकों का मावात्मक अनुकूलल प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ है। नायिका का दोहरा ताप (सौत का शाप और तनताप) उपचार की न्यर्थता को अधिक संगत बना देता है। एक पाटी से दूसरी पाटी तक करवटें बदलना तथा शच्या पर जल के वाहर पड़ी मछली की भें ति तड़फड़ाने का दृश्य इसे पूर्ण वास्तविकता प्रदान करता है।

विरहताप श्रीर व्याधिकार्श्य की ऊहात्मक उक्तियों से नहाँ विहारी को छुट्टी मिली है वहाँ का विरहवर्णन काफी गंभीर वन पड़ा है:

- (१) अलों न आए सहत रँग, विरह दूबरे गात।
  श्रवहीं कहा चलाइयित ललन चलन की वात॥
  + + +
- (२) स्थाम सुरति करि राधिका तकति तरनिजा तीर। ध्रमुवन करत तरींस को खनिक खरोहो नीर॥

पहले उदाहरण में सहन रंग के न म्राने का सहन वर्णन विरह की गंभीरता को म्रत्यंत स्वाभाविक पर प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त करता है। दूसरे उदाहरण में राविका की वेवसी म्रपनी पूर्ण गहराई में चित्रित हुई है। मितराम म्रोर पद्माकर के विरहवर्णन में प्रायः म्रनुभावों की प्रधानता दिखाई देती है यद्यपि उनमें देव की सी तीत्रता नहीं है। पर विरहवर्णन के थोड़े से स्थल विरह की शरीरी प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित न रहकर संवेदना का गहरा स्पर्श करते हैं।

प्रवास के प्रसंग में पत्र द्वारा अथवा दूत या पत्ती द्वारा संदेश मेजना काव्य में रूढ़ हो गया है। रीतिकाव्यों में इस परंपरा का भी पालन किया गया है। नहीं पर विरहाधिक्य से कागज के जल जाने का उल्लेख किया गया है वहाँ का चित्रण प्रायः काव्यसौंदर्य से रिक्त हो गया है। किंतु जहाँ इसे अनुभावों द्वारा अंकित करने का प्रयास किया गया है वहाँ विरहानुसूति तीव्रतर ढंग से अभिव्यक्त हुई है:

> म्राहि के कराहि काँपि, कृसतन वैठी म्राह, चाहत सँदेसो कहिबो को, पै न कहि जात। फेरि मसिभाजन मँगायो लिखिबे को म्छू, चाहत क्लम गहिबो को, पै न गहि जात॥

एते में उमिं श्रॅंसुवान की प्रवाह बहाो, चाहै 'संशु' थाह लहिने को, पै न लहि जात, बहि बात कागद, कलम हाथ रहि जात।

#### ६. नख-शिख-वर्णन

(रीतिकाल में नख-शिख-वर्णन के श्रनेकानेक ग्रंथ लिखे गए। यदि ग्रंथों की संख्या की दृष्टि से देखा जाय तो कदाचित् इनकी संख्या सर्वाधिक होगी। इसके माध्यम से भी कियों ने नायिका का रूपवर्णन ही किया है। पर श्रपनी रूढ़िबद्धता श्रीर श्रवैयक्तिक दृष्टिकोण के कारण रूप का ऐद्रिय चित्र खड़ा करने में उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। संस्कृत के कियों ने भी इस दिशा में काफी उत्साह दिखाया है। श्रीहर्ष ने नैषघ के द्वितीय सर्ग में दमयंती का विस्तृत नख-शिख-वर्णन किया है। सातवा सर्ग तो नख-शिख-वर्णन से मरा पड़ा है। कालिदास का पावती का नख-शिख-वर्णन तो श्रपनी नग्नता के कारण काफी बदनाम हो चुका है। कई शतकग्रंथों में चंडी श्रीर दुर्गा के नख-शिख-वर्णन में उनके रूप की भी कम दुर्गित नहीं हुई है।

हिंदी के चंद, विद्यापित, सूर श्रादि किवयों ने नखिशख का विस्तृत वर्णन किया है। इन किवयों के नख-शिख-वर्णन में भी किव-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। सूरदास के 'श्रद्भुत एक श्रन्पम बाग' के संबंध में श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने लिखा है: 'इस स्वभावसिद्ध ( तुलसीदास के ) श्रद्भुत व्यापार के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुंद, शंख पर चंद्रमा श्रादि किव-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध रूपकातिशयोक्ति के कागजी दृश्य क्या चीज हैं ?' इन किवयों को यह श्रित-शयोक्तिपूर्ण विलच्च्याताप्रकाशक शैली जैन श्रपभ्रंश काव्यो से मिली थी श्रीर रीति-किवयों को श्रपने पूर्ववर्ती मक्त किवयों से।

रीतिकाव्यो का नख-शिख-वर्णन विलच्चणताप्रदर्शन की सीमा पर पहुँच गया। प्रत्येक श्रंग के लिये 'श्रलंकारशेखर' श्रीर 'कविकल्पलता' श्रादि श्रादि में प्रतियोग्य की जो लंबी सूची दी गई है उसका बहुत ही श्रकाव्योचित प्रयोग किया गया है। नायिकामेद के प्रसंग में रसिक्त मुक्तको की जितनी बहुलता दिखाई पड़ती है, नखिश्ख संबंधी उक्तियो में उनकी उतनी ही विरलता।

श्राचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है: 'नखशिख़ की पुस्तकों में श्रंगार रस के श्रालंबन का ही वर्णन होता है श्रीर वे काव्य की पुस्तके

<sup>🤊</sup> श्राचार्य रामचंद्र शुक्त : बायसी श्रंथावली, चतुर्य संस्करण, भूमिका, ५० ६३

मानी जाती हैं। जिन वस्तुश्रों का किन विस्तृत चित्रण करता है उनमें से कुछ शोमा, सौंदर्य या चिर साहचर्य के कारण मनुष्य के रितमान का श्रालंबन होती हैं, कुछ भन्यता, विशालता, दीर्घता श्रादि के कारण उसके श्राश्चर्य का ''। यदि बलभद्रकृत 'नखशिख' श्रीर गुलाम नबी कृत 'श्रंगदर्पण' रसात्मक कान्य हैं तो कालिदासकृत हिमालयवर्णन श्रीर मू-प्रदेश-वर्णन भी ।'

शुक्त की ने बलभद्रकृत 'नखशिख' श्रौर गुलाम नबी कृत 'श्रंगदर्पण' को रसात्मक काव्य नहीं माना है क्यों कि उनमें हमारी ऐद्रिय चेतना को उद्बुद्ध करने की च्रमता नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग सभी नखशिख संबंधी ग्रंथों पर यही बात लागू है। श्रव श्राइए यह देखे कि इस काल के नख-शिख-वर्णन पाठकों के रितभाव या श्राश्चर्यभाव को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। नखशिख के श्रंतर्गत वर्णित कुछ श्रंगों का सौंदर्य देखिए:

## प्रीवावर्णन--

सुर नर प्राकृत कवित्त शीति ग्रारभटी, सातिकी सुभारती की भरती लों मोरी की। किथों केसोदास कलगानता सुजानता, निसंकता सुबचन विचिन्नता किसोरी की॥

---केशवदास

### कर्णवर्णन—

सोने की सीसी भरी मुकुतान कलानिधि जानि सुजानि सों बाँधी।

### क्रचवर्णन-

चकवती है एकत्र मए मनो जोम के तोम हुहूँ छेर बाढ़े।
गुच्छ के गुंमज के गिरि के गिरिराज के गर्व गिरावत ठाढ़े॥
— दास

यहाँ पर कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनसे त्रालंबन का कौन सा सौंदर्यनोध जागृत होता है ? इस वैलच्चण्य श्रीर उक्तिवैचित्र्य की भूलभुलैया में त्रालंबन का काल्पनिक सौंदर्यपच्च भी गुमराह हो जाता है।

<sup>🤊</sup> श्राचार्यं रामचंद्र शुक्त : जायसी ग्रंथावली, चतुर्थं संस्करण, भूमिका, ए० ६३

किंतु इससे ऐसा नहीं समभाना चाहिए कि नख-शिख-वर्णन में सौंदर्य-वोधात्मक तत्व आया ही नहीं है। आया है, लेकिन है वह नगर्य सा ही। विहारी और देव के दो उदाहरण देखिए:

श्रहन बरन तहनी-चरन-श्रॅंगुरी श्रति सुकुमार।
चुवत सुरँग रॅगु सी मनौ चिप विक्रियनु के भार॥
—विद्यारी

× × ×

बेनी बनाइ के साँग गुद्दी तेहि माँह रही खर हीरन की फबि। सोम के सीस मनो तम तोमहि मध्य ते चीरि कड़ी रिब की छिब।।
——देव

दोनो ने उत्प्रेचा के सहारे क्रमशः श्रॅंगुली की सुकुमारता श्रौर मॉग के सौंदर्य का चित्रग किया है। केवल एक एक श्रंग के वर्णन से ही श्रालंबन के रूप की ईपत् भलक मिल जाती है जिससे पाठको की सौंदर्यचेतना उद्बुद्ध हो जाती है। एक में श्रालंबन के प्रति रतिभाव जाग्रत होता है तो दूसरे में सौंदर्य के प्रति श्राक्षर्य-

एक में श्रालंबन के प्रति रितमाव जागृत होता है तो दूसरे में सौंदर्य के प्रति श्राश्चर्य-भाव। लेकिन नख-शिख-वर्णन में इस तरह के ऐद्रिय चित्र श्रात्यंत विरल हैं। नख-शिख-वर्णन की सामान्य प्रवृत्ति विलक्षणताप्रदर्शन की है जो सौंदर्यनोध में कोई योग नहीं देती।

७. ऋतवर्शन

संस्कृत के रसशास्त्रियों ने ऋतुवर्णन को उद्दीपन के श्रंतर्गत रखा है, पर संस्कृत साहित्य में इसे श्रालंबन के रूप में ही ग्रहण किया गया है। रीति-काव्यों में, जो संस्कृत के नायिकामेद की परंपरा में श्राते हैं, ऋतुवर्णन को उद्दीपन के ही मीतर रखा गया है। प्रसंगनिरपेच्च ऋतुवर्णन की उनमें श्रात्यधिक विरत्तता है। यो, खोजने पर उनके चित्र भी मिलेगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों की संश्लिष्टता मिलेगी श्रीर न रीतिमुक्त कवियों के वर्णन की ताजगी। रीतिवद्ध कवियों ने ऋतुश्रों के उद्दीपनपच्च में ही श्रिष्ठिक रुचि दिखाई है।

(१) निरपेक्ष ऋतुवर्णन—निरपेच्च ऋतुवर्णन के लिये आवश्यक है कि किवयों में चित्रोक्लेखन की पूर्ण च्रमता हो। संस्कृत के अप्रतिम किव कालिदास में यह गुण अपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँचा हुआ प्रतीत होता है। मिक्तकालीन किव सेनापित के ऋतुवर्णन की भी यही विशेषता है। रीतिबद्ध किवयों में चित्रोक्लेखन-च्रमता की कमी नहीं है पर निरपेच्च ऋतुवर्णन में मन न रमने के कारण वे उस ओर ध्यान न दे सके। इनके निरपेच्च ऋतुवर्णन का ठीक ठीक मूल्यांकन करने के लिये

सेनापति के ऋतुचित्रों को भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। पहले सेनापति का ग्रीव्म का एक चित्र देखिए:

बुष को तरिन तेज सहसी किरन करि,

जवालन के जाल विकराल बरसत है।
तचित घरिन, जग जरत मरिन, सीरी
छाँह को पकरि पंथी पंछी बिरमत है॥
सेनापित नेक दुपहरी के दरत, होत
बमका विषम ज्यों न पात खरकत है।
मेरे जान पौनी सीरी ठीर को पकिर कौनी
घरी एक बैठि घामें बितवत है॥

विकराल ज्वालजाल की वर्षा, छाया में पंथी का विश्राम करना, पत्तों का निष्कंप होना सभी इस ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं कि ग्रीष्म की श्रमस्त तपन की भयंकरता पाठकों के संमुख उपस्थित हो जाती है।

परस्पर विरोधी जीवों को एक साथ एकत्र कर ग्रीष्म का प्रभाव दिखाने का जो चित्र विद्यारी ने खींचा है वह ग्रीष्मकालीन वातावरण उपस्थित करने में उतना समर्थ नहीं है जितना चमत्कार खड़ा करने में:

> कलहाने एकत बसत श्रहि, मयूर, सृग, बाध । जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ ॥

ग्वाल कवि का एक ग्रीष्मचित्र देखिए:

पूरन प्रचंड सारतंड की सयूखें संड,

जारें ब्रह्मंड, श्रंड ढारें पंखधिरिए।

लूएँ तन छूएँ, बिन धूएँ की श्रागिन जैसी,

चूएँ स्वेदबुंद, बुंद धारें अनुसरिए॥

'खाल कवि' जेठी जेठ सास की जलाकन में,

प्यास की सलाकन तें ऐसी चित श्रारिए।

कुंड पिए, कूप पिए, सर पिए, नद पिए,

सिंधु पिए, हिस पिए, पीयबोई करिए॥

कहना व्यर्थ है कि ग्वाल की श्रात्युक्तियाँ निष्प्रम श्रीर प्रभावहीन हैं। श्रव वसंतश्री का एक मोहक चित्र देखिए:

> छिके रसाल सौरम सने मधुर माधवी गंध । ठौर ठौर सूमत सपत भौर सौर मधु ग्रंध ॥

इस चित्र में रूप, रस, स्पर्श, गंघ सभी का मानसिक प्रत्यचीकरण किया जा सकता है। वसंत की व्याप्ति का एक उदाहरण देखिए:

कूलन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में,
स्थारिन में किलिन कलीन किलकंत है।
कहै 'पम्माकर' पराग हू में, पौन हू में,
पानन में, पिकन पलासन पगंत है॥
हार में, दिसान में, दुनी में, देस देसन में,
देखो हीय हीयन में दीयत दिगंत है।
बीधन में, जल में, नवेलिन में, बेलिन में,
बनन में बागन में बगरगी बसंत है॥

विद्यारी के दोहे में बसंत की मादक गंध को केंद्रीय विषयवस्तु मानकर उसकी संपूर्ण श्री की व्यंजना की गई है पर पद्माकर के उपर्युक्त कवित्त में विविध स्थानों का जो जुनाव किया गया है वह बसंत की व्यापक श्रीसंपन्नता का द्योतक है। यह सच है कि वसंतश्री का यह वर्णन विवरणात्मक है पर इससे उसके तरल सौंदर्यवोध में कमी नहीं श्रा पाई है। पर इस काल में निरपेन्न ऋतुचित्रों की सामान्यतः कमी मिलती है। जो मिलते भी हैं उनमें से श्रिषकांश पाठकों में भावात्मक श्रनुकूलत्व (इमोशनल रेसांस) नहीं जागरित कर पाते।

(२) साक्षेप ऋतुवर्णन-ऋतुवर्णन को उद्दीपन के श्रंतर्गत ढाल देने का परिगाम यह हुआ कि रीतिकाव्यों में यह नायिका के संयोग और वियोग के साथ संवद्ध हो गया। संयोगावस्था में जो ऋतुएँ प्रेम को उद्दीस करने में सहायता पहुँचाती हैं वे ही वियोगावस्था में अत्यंत क्लेशकर सिद्ध होती हैं। इसलिये एक ही ऋतु को दोहरी दृष्टि से देखा गया है।

षट् ऋतुश्रो में वसंत सर्वश्रेष्ठ है—इसे ऋतुराज कहा भी गया है। वसंत ऋतु श्रपनी श्रलौकिक श्रीसुपमा को दिग्दिगंत में विखराकर समस्त वातावरण को सुरिभत श्रौर मादक वना देती है। वसंत के प्रारंम में पड़नेवाली होली के कारण इस ऋतु में एक श्रजीव मस्ती भर जाती है। रीतिकाव्यो में वसंत श्रौर होली का बहुत ही रंगीन वर्णन हुश्रा है।

महत्व की दृष्टि से वसंत के वाद वर्षा की गण्ना की जायगी। घनाच्छादित नभमंडल, विजली की कौंघ, कड़क श्रौर बूँदो की रिमिक्स से संयोगियों की संमोगात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजना मिलती है श्रौर वियोगियों का वियोगजन्य क्लेश श्रौर भी कटुत्तर हो उठता है। भिल्ली की भनकारों, वक चातक की पुकारों श्रौर मोरों की गुहारों से वर्षा की शोभा द्विगुणित हो जाती है, साथ ही संयोगी श्रौर वियोगी श्रपनी परिस्थितियो के श्रनुकूल श्रर्थ ग्रह्ण कर लेते हैं। वर्षावर्णन के साथ में हिंडोल श्रीर कजली को भी नहीं भूला गया है। - - - --

वर्षा के ऋनंतर जिस ऋतु की श्रोर किवयो का ऋषिक श्राक्ष्या देखा जाता है वह है शरद्। शरद् का निरम्न नम, शुम्न ज्योत्सना, निर्मल नच्नलोक सर्वदा से किवयो को मुग्ध करते रहे हैं। शरत्पूर्णिमा का श्रीकृष्या के महारास से संबंध जुट जाने के कारण इस ऋतु की मादकता श्रीर भी बढ़ गई है। रीतिकाव्यों में मुख्य रूप से इन्हीं तीन ऋतुश्रो का वर्णन हुआ है। शेष तीन ऋतुश्रो—ग्रीष्म, हेमंत श्रीर शिशिर—को वर्णन की दृष्टि से गौगा स्थान मिला है। पर इन ऋतुश्रो में भी काव्यसौष्ठव श्रीर चमत्कारवैभव देखा जा सकता है।

(३) ऋतु श्रीर संयोगवर्णन—चतुर्दिक् विखरी हुई बसंत की श्रीमुषमा को देखकर संयोगियों का मन नवीन उल्लास से भर जाता है। केवल बनवागों में ही वहार श्रीर गंघश्रंघ भौरों की गुंजार नहीं देख सुन पड़ती बिल्क प्रेमियों का मन भी प्रसन्न श्रीर प्रफुल्ल हो उठता है। 'श्रीर तन, श्रीर मन, श्रीर बन है गए' लिखनेवाले कियों ने उपर्युक्त श्रमुभूत सत्य को ही वागी दी है। इस ऋतु के श्राते ही हमारा जो मानसिक परिवर्तन होता है वह भी कियों की पैनी दृष्टि से श्रीभल नहीं हो सका। इस मानसिक परिवर्तन का प्रभाव हमारे स्थास्थ्य श्रीर सौंदर्य पर भी पड़ता है। इसिलिये तो पद्माकर ने लिखा है—'छलिया छ्वीले छैल श्रीर छिव है गए'। छिलिया, छवीले श्रीर छैल के चुनाव का श्र्यं है कि वसंतश्री का विशेष प्रभाव रसिकों के ही ऊपर पड़ता है।

कियों ने वसंत से श्रिषिक महत्व उससे संलग्न होलिकोत्सव को दिया है क्योंकि प्रेमोत्पादन में ही नहीं विलक् उसको मादक बनाने में भी इसका श्रत्यिषक महत्व है। बिहारी, देव, पद्माकर, बेनी प्रवीन, ग्वाल श्रादि सभी किवयों ने होली के 'हुरदंग' का बड़ा ही ऐद्रिय चित्र उपस्थित किया है।

ऋतु के अनुकूल केसरिया और पीत वस्त्रों की बहार, कोकिल और पपीहें की पुकार, नृत्यगीत, गुलाल, केसर और अवीर की भोली, पिचकारी की फुहार, प्रेमी-प्रेमिकाओं की लपक भपक, धरपकड़, रीभत्वीभ, भागदौड़, वस्त्रों की खींचतान, हफ, ढोल, मृदंग, वंशी आदि अनेकानेक उपकरणों द्वारा रीतिबद्ध कवियों ने होली का अत्यंत आकर्षक और रागमय वर्णन किया है।

इस फागवर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है घरेलू फाग का श्रत्यंत मधुर, श्राकर्षक श्रीर स्वाभाविक चित्रण। श्रन्वानक किसी प्रिय के ऊपर रंग उड़ेल जाना, किसी को बहकाकर फिर उसे रंग में नहलाकर दुर्दशाग्रस्त बनाना श्रयवा रंग के हर से भागकर किसी प्रकार श्रपनी रह्या करना श्रादि दृश्य केवल फाग की मस्ती का चित्र ही नहीं उपस्थित करते बल्कि उसके प्रति कवियों के मानसिक ग्राकर्पण का रूप भी व्यक्त करते हैं।

पहले प्रकार का एक दश्य बिहारी ने श्रपने एक दोहे में श्रंकित किया है । पहले तो नायिका नायक की श्रोर पीठ दिए खड़ी रही, जिससे नायक उसकी भावनाश्रो को भाँप न सके। लेकिन श्रचानक उसने जरा सा घूँघट उठाकर नायक पर गुलाल की मूठ चला ही तो दी:

पीठि दिए ही नैक्क सुरि, कर घूँ घट पट टारि। भरि गुजाल की सूठि सीं, गई सूठि सी मारि॥

फाग की मीड़माड़ में श्रीकृष्ण को भीतर ले जाकर गोपियो ने उनकी जो दुर्गति की उसकी कितनी सुंदर व्यंजना पद्माकर ने की है:

> फागु के भीर ग्रमीरन तें गहि, गोविंदे छै गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अवीर की मोरी। छीन पितंबर कम्मर तें, सु बिदा दई मीदि कपोलन रोरी। नैन नचाइ, कह्यों मुस्त्याइ, जला! फिर ग्राइयो खेलन होरी॥

श्रंतिम पंक्ति द्वारा गोपियों की प्रेमन्यंजना का श्रन्ठापन कितना सहृदय-संवेद्य हो उठा है।

संयोगपत्त में स्वयं पावस का उतना प्रभावोत्पादक वर्णन नहीं है जितना इससे संबद्ध हिंडोले श्रीर तीज त्योहार का। जहाँ पर पावस में प्रेमीप्रेमिका के मिलन का श्रवसर प्राप्त हुआ है वहाँ पर भी कवियो का मन रमता हुआ दिखाई देता है:

राधा श्री माधो खढ़े दोड भीजत, वा सिर में सपकै वन माँही। 'वेनी' गए ज़िर वातन में, सिर पातन के छहना, गलवाँही। पामरी प्याशी डढ़ावत प्यारे कीं, प्यारी पितंबर की करें छाँही। श्रापुस में लहाछेह में छोह में, काहू को भीनिबे की सुधि नाहीं॥

इसी तरह श्रीगृष्ण के फंबल में छिप जाने से भीगने से बची हुई गोपिका का उद्गार देखिए:

तीज नीके सेज, सब सजनी गई री उहाँ,
ग्रूजन हिंहीरे ब्रजवाला वीर बरवर।
, 'तोषनिधि' तौलौं उठि धुरवा धरा जौं घूमि,
धाराधर घरनि बरसि परी घर धर॥
मोहिं तो कन्हाई करि कामरी बचाय जीनीं,
ग्रीर सब भीजीं, तिन तन होय थर धर।

वर्षा के श्रानंतर जिस ऋतु की श्रोर किनयों का श्रिधिक श्राक्षेण देखा जाता है वह है शरद्। शरद् का निरभ्र नम, शुभ्र ज्योत्सना, निर्मल नच्चत्रलोक सर्वदा से किनयों को सुग्ध करते रहे हैं। शरत्पूर्णिमा का श्रीकृष्ण के महारास से संबंध जुट जाने के कारण इस ऋतु की मादकता श्रीर भी बढ़ गई है। रीतिकाव्यों में मुख्य रूप से इन्हीं तीन ऋतुश्रो का वर्णन हुश्रा है। शेष तीन ऋतुश्रो—श्रीष्म, हेमंत श्रीर शिशिर—को वर्णन की दृष्टि से गौण स्थान मिला है। पर इन ऋतुश्रो में भी काव्यसौष्ठन श्रीर चमत्कारवैभव देखा जा सकता है।

(३) ऋतु झौर संयोगवर्णन—चतुर्दिक् बिखरी हुई बसंत की श्रीसुषमा को देखकर संयोगियों का मन नवीन उल्लास से भर जाता है। केवल बनवागों में ही बहार श्रीर गंधश्रंध भौरों की गुंजार नहीं देख सुन पड़ती बल्कि प्रेमियों का मन भी प्रसन्न श्रीर प्रफुल्ल हो उठता है। 'श्रीर तन, श्रीर मन, श्रीर बन है गए' लिखनेवाले कियों ने उपर्युक्त श्रुनुभूत सत्य को ही वागी दी है। इस ऋतु के श्राते ही हमारा जो मानसिक परिवर्तन होता है वह भी कियों की पैनी दृष्टि से श्रीभल नहीं हो सका। इस मानसिक परिवर्तन का प्रभाव हमारे स्थास्थ्य श्रीर सौंदर्य पर भी पड़ता है। इसीलिये तो पद्माकर ने लिखा है—'छलिया छनीले छैल श्रीर छनि है गए'। छिलिया, छनीले श्रीर छनेल के जुनाव का श्रर्थ है कि वसंतश्री का विशेष प्रभाव रसिकों के ही ऊपर पड़ता है।

कवियों ने वसंत से श्रिषिक महत्व उससे संलग्न होलिकोत्सव को दिया है क्योंकि प्रेमोत्पादन में ही नहीं बल्कि उसको मादक बनाने में भी इसका श्रत्यिक महत्व है। बिहारी, देव, पद्माकर, बेनी प्रवीन, ग्वाल श्रादि सभी कवियों ने होली के 'हुरदंग' का बड़ा ही ऐद्रिय चित्र उपस्थित किया है।

श्रृतु के श्रृतुक्ल केसरिया श्रौर पीत वस्त्रों की बहार, कोकिल श्रौर पपीहे की पुकार, नृत्यगीत, गुलाल, केसर श्रौर श्रृबीर की कोली, पिचकारी की फुहार, प्रेमी-प्रेमिकाश्रों की लपक सपक, घरपकड़, रीकखीक, भागदौड़, वस्त्रों की खींचतान, डफ, ढोल, मृदंग, वंशी श्रादि श्रृनेकानेक उपकरणों द्वारा रीतिबद्ध कवियों ने होली का श्रृत्यंत श्राक्षक श्रौर रागमय वर्णन किया है।

इस फागवर्णन की सबसे बड़ी निशेषता है घरेलू फाग का श्रत्यंत मधुर, श्राकर्षक श्रीर स्वाभाविक चित्रण । श्रचानक किसी प्रिय के ऊपर रंग उडेल जाना, किसी को बहकाकर फिर उसे रंग में नहलाकर दुर्दशाग्रस्त बनाना श्रयवा रंग के हर से भागकर किसी प्रकार श्रपनी रच्चा करना श्रादि हश्य केवल फाग की मस्ती का चित्र ही नहीं उपस्थित करते बल्कि उसके प्रति कवियों के मानसिक श्राकर्पण का रूप भी व्यक्त करते हैं।

पहले प्रकार का एक दृश्य बिहारी ने श्रपने एक दोहे में श्रंकित किया है। पहले तो नायिका नायक की श्रोर पीठ दिए खड़ी रही, जिससे नायक उसकी भावनाश्रो को भाँप न सके। लेकिन श्रनानक उसने जरा सा घूँघट उठाकर नायक पर गुलाल की मूठ चला ही तो दी:

पीठि दिए ही नैकु मुरि, कर घूँ घट पट टारि। भरि गुजाब की सृठि सों, गई सृठि सी मारि॥

फाग की मीड़माड़ में श्रीकृष्ण को भीतर ले जाकर गोपियों ने उनकी जो दुर्गति की उसकी कितनी सुंदर न्यंजना पद्माकर ने की है:

> फागु के भीर श्रभीरन तें गहि, गोविंदे है गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अवीर की फोरी। छीन पितंबर कम्मर तें, सु बिदा दई मीदि कपोलन रोरी। नैन नवाह, कह्यों मुस्क्याह, जला! फिर श्राह्यों खेलन होरी।

श्रंतिम पंक्ति द्वारा गोपियों की प्रेमव्यंजना का श्रन्ठापन कितना सहृदय-संवेद्य हो उठा है।

संयोगपत्त में स्वयं पावस का उतना प्रभावोत्पादक वर्णन नहीं है जितना इससे संबद्घ हिंडोले श्रीर तीज त्योहार का । जहाँ पर पावस में प्रेमीप्रेमिका के मिलन का श्रवसर प्राप्त हुआ है वहाँ पर भी कवियो का मन रमता हुआ दिखाई देता है:

राधा श्री माधो खड़े दोड मीजत, वा मारि में भापके बन माँही ! 'बेनी' गए ज़िर बातन में, सिर पातन के छहना, गलबाँही। पामरी प्यारी उदावत प्यारे कौं, प्यारी पितंबर की करें छाँही। श्रापुस में जहांछेह में छोह में, काइ को भीतिबे की स्विध नाहीं॥

इसी तरह श्रीकृष्ण के कंबल में छिप जाने से भीगने से बची हुई गोपिका का उद्गार देखिए:

तीज नीके सेज, सब सजनी गई री उहाँ,
फूजन हिंडीरे झजवाला बीर घरवर।
'तीविनिधि' तौलों उठि धुरवा धरा लौं घूमि,
धाराधर घरनि बरिस परी घर घर॥
मोहिं तो कन्हाई करि कामरी बचाय लीनीं,
और सब मीजीं, तिन तन होय घर घर।

ऐसी बदनाम यहि गाँउ भी गरीबिनी की, देखि सूखी चुनरी चवाउ फैलो घर घर ॥

कहना न होगा कि प्रथम उदाहरण का 'लहाछेह' श्रौर बेसुधी तथा द्वितीय का वैदग्ध्य पिटा पिटाया श्रौर नवीनता रहित है। पर संयोगवर्णन के सिलसिले में ऐसे उदाहरणों का श्रभाव नहीं है जिनमें काव्यसौंदर्य श्रौर श्रनुभूतिमयता की श्रमि-व्यक्ति हुई है। तीज पर्व पर नायिका का मानसिक उल्लास देखिए:

तीर पर तरिन तन्जा के तमाल तरें,
तीज की तयारी तिक आई तिकयान में।
कहै पद्माकर सो उमेंग उमंगि छठी,
मेंहदी सुरंग की तरंग निलयान में।
प्रेम-रंग बोरी गोरी नवल किसोरी तहाँ,
फूलत हिंडोरे यों सुहाई सिलयान में।
काम फूळे उर में, उरोजन में दाम फूळे,
स्याम फूले प्यारी की श्रन्यारी श्रांखियान में॥

इस चित्रण में त्रानंद का जो त्राद्भुत वातावरण उपस्थित किया गया है उसमें शारीरिक त्राकर्षण की त्रापेत्वा मानसिक त्राकर्षण त्राधिक उभरकर व्यक्त हुत्रा है।

वैष्णुव कवियो के शरद्-रास-वर्णन की परंपरा के अनुसार रीतिकाव्य में भी राधाकृष्ण के शरद् रास का वर्णन हुआ है। इसके वर्णन में कवियों ने चूरियों की खनक, मृदंग की ठनक, नूपूरों की रनभुन, बॉसुरी की सुरीली ध्वनि आदि के आधार पर शरत्कालीन रास का वातावरण निर्मित किया है।

ग्रीष्म, हेमंत श्रीर शिशिर में मावोद्दीपन की वह त्तमता नहीं है जो बसंत, वर्षा श्रीर शरद् में दिखाई पड़ती है। तापमान की दृष्टि से ग्रीष्म श्रीर हेमंत शिशिर-विरोधी ऋतुएँ हैं। रीतिबद्ध कियों ने इनका उपयोग दूसरे प्रकार से किया है। वे इन ऋतुश्रों के श्रनुक्ल श्रपने श्राश्रयदाताश्रों के सुलोपमोग की सामग्री जुटाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि श्रीर किसी श्रोर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। जेठ के निकट श्राते ही पद्माकर खसखाने श्रीर तहखाने की मरम्मत कराने लगते हैं श्रीर श्रातर, गुलाब, श्ररगजा श्रादि की खरीद होने लगती है। वे इतने से ही संतुष्ट नहीं होते क्योंकि श्रंगूर की टाटी के साथ 'श्रंगूर सो उन्होंहें कुन्च' के बिना सारा मजा किरिकरा हो जाता है। पद्माकर से कई कदम श्रागे बढ़कर ग्रीष्म की ज्वाला शमन करने के लिये ग्वाल ने श्रीर भी श्रिष्ठिक सामग्री एकत्र की। उन्होंने बरफ की शिलाश्रों पर संदली सेज बिछाकर उसे कमलपत्र से पाटना श्रावश्यक समभा। श्रायनकृष्ठ को शीतल करने के लिये खसखाने को गुलाबजल से तर करना भी जरूरी

था। पद्माकर की भॉति गरमी शात करने के प्रधान उपकरण—हिमकरश्चाननी—को भला ग्वाल क्यो भूलते ?

हेमंत के लिये पद्माकर का दावा है कि जब 'गुलगुली गिलमें, गलीचा है, गुनीजन हैं' श्रीर सुवाला का भी संयोग प्राप्त है तो हेमंत का शीत क्या बिगाड़ सकता है ? ग्वाल ने पाले का कसाला काटने के लिये सोने की श्रॅगीठी में निर्धूम श्रिन, मेवामिष्ठान, मसाले की डिब्बियाँ, शालदुशाला, गिलमें, गलीचा, हूरपरी, नवबाला श्रादि के साथ प्याले पर प्याले का विधान किया है। शिशिर का वर्षन भी बहुत कुछ हेमंत से मिलता जुलता है।

(४) ऋतु और वियोगवर्णन—संयोगवर्णन में जो वस्तुर्ण सुखपद प्रतीत होती हैं वे ही वियोगवर्णन में दुःखपद हो जाती हैं—इस सामान्य कथन के अति-रिक्त इनके अंतर को गहराई में पैठकर नहीं देखा गया है। संयोगवर्णन में ऋतु-संबंधी समस्त वातावरण को प्रायः उपस्थित नहीं किया जाता, कवियो की दृष्टि मुख्यतः संयोगजन्य मुखो पर टिकी दिखाई पड़ती है। जीवन में भी, जो तटस्थ दृष्टा नहीं हैं, वे स्वयं ऋतुसौंदर्य की ओर उतने आकृष्ट नहीं होते जितने उससे उद्दीस मावावेगो की तृति की ओर। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। पर वियोगकाल में, जब मावावेगो की पूर्ति का साधन ही नहीं रहता, वियोगियों की दृष्टि मावोदीपक उपकरणों की ओर जाती है। एक तो ये उपकरण विरहानुभूति को यों ही प्रगाढ़ कर देते हैं, दूसरे इनके संदर्भ में संयोगकालीन स्मृतियाँ उसे द्विगुणित कर देती हैं। इस तरह वियोगवर्णन के समय ऋतुओं का प्रायः दो प्रकार से उपयोग किया गया है। एक तो ऋतुपरक वातावरण की पृष्ठभूमि में विरह निवेदन किया गया है, दूसरे विरह के कारण ऋतु संबंधी उपकरणों को अतिशय दुःखपद बतलाया गया है।

पावस की पृष्ठभूमि में विरहनिवेदन का एक उदाहरण देखिए:

जलभरे सूर्में मानो भू में परसत ग्राय,
दस्ष्टू दिसान घूमें दामिनि लए लए।
धूरिधार धूमरे से, धूम से धूँग्रारे कारे,
धुरवान धारे धावें छिव सों छए छए॥
'श्रीपति' सुकवि कहै घेरि घोर घहराहिं,
तकत ग्रतन तन ताप में तए तए।
लाल बिनु कैसे लाजचादर रहैगी श्राज
कादर करत मोहि वादर नए नए॥

ऋतुनिर्माता उपकरखों को श्रितिशय विरहोहीपक समभते हुए कमी उन्हें वैसा करने के लिये मना किया गया है, कभी उनके रूपरंग, बोली, गर्जन तर्जन को श्रत्यंत दुःखदायक समभकर एक विशेष मानसिक दशा की श्रिमिव्यक्ति की गई है, श्रौर कभी संयोगकालीन श्रनुकूल वस्तुश्रो को प्रतिकूल समभा गया है।

उन्हें वियोगकाल में शरद्कालीन शुभ्र चंद्रमा कसाई का कार्य करता हुआ दिखाई देता है। किसुक, श्रनार श्रीर कचनार की डालो पर श्रंगारो के पुंज डोलते हुए प्रतीत होते हैं, पपीहे की 'पी कहाँ' श्रीर कोकिल की कूक प्राण्लेवा सिद्ध होती हैं; चंदन, चॉदनी श्रीर बादलों से श्रान्न बरसती हुई दीख पड़ती है। इनके कुछ उदाहरण देखिए:

- (१) एरे मतिमंद चंद ! आवत न तोहि लाज, ह्वैकै हिजराज, काज करत कसाई के।
- (२) चातक न गावें, मोर सोर न मचावें, घन धुमहि न छावें, जौकों खाल घर श्रावें ना।

—देव

(३) पातकी पपीद्या जलपान की न प्यासो, काहू बिथित वियोगिन के प्रानन की प्यासो है।

—पद्माकर

(४) बिरही दुखारे, तिनपर दईमारे, मानौं मेघ बरसत हैं धँगारे आसमान तें।

---करतेस

#### मिक श्रीर नीति

शृंगारिकता के श्रांतिरिक्त रीतिकाव्यों में मिक्त श्रोर नीतिपरक उक्तियाँ भी विखरी पड़ी हैं। पर इनके श्राधार पर रचियताश्रों को न तो मक्त माना जा सकता है श्रीर न विचच्चण राजनीतिक। इस प्रकार की उक्तियाँ प्रायः शतकों में ही दिखाई पड़ती हैं जो इन शतककारों को संस्कृत-प्राकृत-श्रपश्रंश की काव्यपरंपरा से प्राप्त हुश्रा था। रसग्रंथों में मिक्त संबंधी उद्गार तो मिल जाते हैं, नीतिपरक नहीं मिलते। रीतिकवियों की मिक्तपरक रचनाश्रों तथा उनमें राधाकृष्ण के नामोव्लेख के श्राधार पर कुछ विद्वान उन्हें भक्तकवि ही मानते हैं। श्रीर इतना ही वे उनकी परंपरा को भक्तकवियों की परंपरा से जोड़ देने के लिये यथेष्ट समक्तते हैं।

पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। रीतिकवियो का मुख्य प्रयोजन था किसी न किसी आश्रयदाता श्रीर रिक को रिकाना। उनकी रचनाश्रो को राधाकृष्ण संबंधी मिक्तपरक उद्गार कदापि नहीं माना जा सकता, क्योंकि दास ने सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आति के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ा है। सुकविताई के

प्रिस्ट होने पर ही उन्हें राधाकृष्ण के सुमिरन का बहाना माना जा सकता है।
युग की परिस्थितियों को अनदेखी करके ही रीतिश्रंथों को भक्तिश्रंथों में परिगणित.
किया जा सकता है। अपनी समसामयिक परिस्थितियों से मजबूर होकर बेचारे खाल को राधाकृष्ण से माफी मॉगनी पड़ी थी:

#### श्रीराधा पद्यदम को, प्रनिम प्रनिम कवि ग्वाल। छमवत है अपराध कों, कियो जुक्यन रसाल॥

डार्न नगंद्र के शब्दों में यह भक्ति भी उनकी शृंगारिकता का श्रंग थी। जीवन की श्रतिशय रिकता से जब ये लोग घनड़ा उठते होगे तो राधाकृष्ण का यही श्रनुराग उनके धर्मभीर मन को श्राश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन मिक्त एक श्रोर सामाजिक कवच श्रीर दूसरी श्रोर मानसिक शरणभूमि के रूप में इनकी रच्चा करती थी। तभी तो ये किसी न किसी तरह उसका श्रोचल पकड़े हुए थे। रीतिकाल का कोई भी किये मिक्तमावना से हीन नहीं है—हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिये एक मनोवैज्ञानिक श्रावश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए भी उनके विलासजर्कर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि मिक्त रस में श्रनास्था प्रकट करते, या उसका सैद्धांतिक निषेध करते। इसीलिये रीतिकाल के सामाजिक जीवन श्रीर काव्य में भक्ति का श्राभास श्रनिवार्यतः वर्तमान है श्रीर नायकनायिका के लिये बारबार 'हरि' श्रीर 'राधिका' शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

नीतिपरक उक्तियाँ श्रपने समसामयिक जीवनमूल्यों श्रौर परिवेश पर श्राधारित होती हैं। इस हासोन्मुखी युग में उच्चोंन्मुखी मूल्यों के प्रति श्रास्था नहीं रह गई थी। इसिलये जीवन की श्रसारता, प्रेम की निष्फलता, श्रस्थिरता, वैमव-विलास के प्रति उदासीनता श्रादि भावनाएँ नीतिपरक उक्तियों में उभर कर श्राई हैं। सच पूछिए तो यह भी जीवन के श्रवसाद श्रौर थकान का द्योतक है। राग की श्रितिशयता से अवकर मनुष्य या तो भक्ति श्रौर वैराग्य की साधना करता है या म्रियमाया नैतिकता का श्रॉचल पकड़ता है। रीतिकाव्यों के रचयिता इसके श्रपवाद नहीं थे।

#### ६. जीवनदृशीन

्रीतिकाव्य की मुख्य प्रवृत्ति थी शृंगारिकता । इसका विवेचन किया जा चुका है । इस शृंगारिकता में अपेचित गंमीरता का अभाव है क्योंकि यह रिककता से

<sup>ै</sup> डा० नर्गेंद्र : रीतिकान्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, पूर्वार्थ, ए० १८७

पोषित श्रौर श्रनेकोन्मुखता से श्राप्लावित है। इससे यह स्पष्ट है कि रीतिकालीन जीवनदर्शन एक सीमित घेरे में बँध गया था । इस सीमित घेरे के बाहर जाकर जब कभी रीतिकवि मक्ति श्रौर नीतिपरक उक्तियाँ कहने लगता है तो निश्चय ही वह घुटे हुए वातावरण से अबकर दूसरी हवा में सॉस लेने का प्रयास करता है। पर कुछ ही देर बाद वह पुनः श्रपने घेरे में श्रा जाता है। वह श्रपने घेरे में ही जी सकता है। एक संकीर्ण सीमा के भीतर उदात्त श्रीर व्यापक जीवनदर्शन के लिये श्रवकाश कहाँ ! जीवन के विविध उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, श्राशा श्राकांचा की स्फूर्तिदायिनी छिवियो का चित्रण उसके लिये संमव नहीं था। इस न्यापकता के श्रमाव में उसमें गहराई श्रा सकती थी, पर वह भी प्रायः वहाँ नहीं मिलती। इस काल की विषयवस्तु तथा काव्यकर्तात्रों की मनोवृत्ति में ही कुछ ऐसा था कि उनमें इल्कापन श्रा जाना स्वामाविक था। शृंगारिक चित्रण या प्रेमामिव्यंजन श्रपने श्रापमें किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पर सामंतीय रिककता तथा संस्कृत की हासोन्मुखी परंपरा के लदाव ने उन्हें बहुत कुछ रूढिवादी श्रीर चिंतनहीन बना दिया। जीवन के वैविध्य और गांभीर्य से किनारा कसकर वे स्वमावतः श्रलंकरण्प्रिय हो गए। श्राखिर उस कमी की पूर्ति के लिये उन्हें किसी न किसी श्रोर तो ढलना ही पहता।

रूढ़िबद्धता को स्वीकार करने का मुख्य कारण था उनका श्रवैयक्तिक दृष्टिकोण। इसी काल के स्वच्छंदतावादी कवियों में जो प्रकृत गंभीरता दिखाई पड़ती है उसके लिये उनकी स्वछंद मनोवृत्ति दायी है। जिस कामभावना (एरोटिक सेटिमेंट) की श्रमिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है वह मात्र प्रवृत्ति होकर रह गई है। उसके द्वारा उत्पन्न गहन सामाजिक समस्याश्रो श्रयवा वैयक्तिक उलभनो तक उनकी पहुँच नहीं हो सकी है। इन दिशाश्रो का स्पर्श तो केवल वे ही कर सकते हैं जिनमें वैयक्तिकता की मावना विद्यमान हो। उसके श्रमाव में रीति-काव्यों में चित्रित नरनारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व कहीं नहीं दिखाई पड़ता—दीखती हैं केवल बंधी बंधाई उन्मादक चेष्टाश्रो तथा स्वभावज श्रीर गात्रज श्रलंकारों के वृत्त में चक्कर काटती हुई खेल खिलोनो सी नारियाँ।

रीतिकाव्यों में जो यांत्रिकता मिलती है वह तत्कालीन जीवन की यांत्रिकता है। बँधी बँधाई लीक न तो जीवन में छोड़ी जा सकती थी श्रोर न काव्य में। संघर्ष की चेतना से विमुख व्यक्ति नवीन दिशाश्रों का संधान नहीं कर सकता। उस समय के राजा रईस तथा उनके श्राश्रित कवि, दोनों में यह चेतना नहीं दिखाई पड़ती: पर रमग्रीयता उनके जीवन श्रोर काव्य दोनों में थी। यह विश्राम का वह स्थल है जहाँ पर श्रवसन्न मन राहत का श्रानुभव करता है। इस दृष्टि से उन्होंने तत्कालीन समाज को श्रवश्य उपकृत किया है।

#### १०. काव्यरूप

कान्य के रूपतत्व श्रीर विषयवस्तु के संबंध में पश्चिम में काफी विवाद हुश्चा है। पर दोनों में कोई तात्विक श्रंतर नहीं है। कान्यस्जन की प्रक्रिया में रूप, विषय- वस्तु, श्रमित्यक्ति श्रीर शैली में ऐसी श्रमित्रता स्थापित हो जाती है कि उनके पार्थक्य का लोप हो जाता है। रीतिकान्यों में जो विषयवस्तु श्रपनाई गई वह श्रपने श्राप एक विशिष्ट श्राकार में ढल गई। राजसभा में बङ्ग्पन पाने के लिये, तत्कालीन राजारईसों की रिसकता को तुष्ट करने के लिये चमत्कार ज्ञम कान्यस्जन की श्रावश्यकता हुई थी। ऐसी स्थित में रीतिकवियों ने मुक्तकों को श्रपनाया।

'मुक्त' शब्द में 'कन्' प्रत्यय लगने से 'मुक्तक' शब्द बनता है। इसका अर्थ है संपूर्णत्या अन्यनिरपेन्न वस्तु। अन्यनिरपेन्न होते हुए यह अपने आपमें पूर्ण होता है। इस प्रकार के काव्यरूप लघु लघु रसात्मक खंडदृश्यों के चित्रण में अधिक सफल होते हैं। प्रबंध को मुक्तकों का उलटा कह सकते हैं। उनमें जीवन के अनेकानेक अनुबंधपूर्ण दृश्य अनुबद्ध होते हैं।

श्रानिपुराण के मतानुसार चमत्कारक्तम एक ही श्लोक मुक्तक कहा जाता है—'मुक्तकं श्लोक, एवैकश्रमत्कारक्तमः सताम्।' 'चमत्कारक्तमं' शब्द से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्या यह रसोत्पादन में श्रासमर्थ है। पर ध्वन्यालोक के टीकाकार श्रमिनवगुत ने मुक्तको को रसचर्वणक्तम माना है। मुक्तक की चर्चा करते हुए उन्होने लिखा है कि मुक्तक श्रन्य से श्रनालिगित होता है। इसके श्रनुसार प्रबंध मे मध्य में वर्तमान, पूर्वापर से श्रनाकाक्त, श्रर्थवाला काव्य मुक्तक नहीं हो सकता। पर प्रबंध के बीच भी उसे माना जा सकता है। किंतु शर्त यह है कि वह पूर्वापरिनरपेक्त हो श्रीर उससे रसचर्वणा होती हो। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि प्रबंध के बीच श्रानेवाला छंद पूर्वापरिनरपेक्त कैसे हो सकता है। यदि वह पूर्वापरिनरपेक्त होगा तो प्रबंधविधान की दृष्टि से क्या वह श्र्योग्य नहीं सिद्ध होगा ? ऐसी स्थिति में ऐसे छंदो के लिये दुहरे गुणो की श्रावश्यकता होगी। वह उक्त प्रसंग में पूर्वापरसापेक्त होते हुए भी श्रलग से स्वयं में पूर्णे श्रीर पूर्वापरिनरपेक्त होगा। श्रव यह स्पष्ट हो गया कि मुक्तक एक छंदवाला श्रन्यनिरपेक्त, पूर्वापर-संबंध-विरहित श्रीर रसोद्रेकक्तम होता है।

'हिंदी साहित्य का इतिहास' में श्राचार्य रामचंद्र शुक्क ने लिखा है: 'मुक्तक

मुक्तकमन्येनानार्लिगितम् । तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांचार्थंमपि प्रवधमध्यवर्ति न मुक्तमित्युच्यते । । यदि वा प्रवन्धेपि मुक्तकस्याग्तु सद्भावः, पूर्वापर निरपेच्चयापि येन रसचर्वया क्रियते तदेव मुक्तकम् । — तृतीयोद्योत लोचनम् । में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथाप्रसंग की परिस्थित में श्रपने को भूला हुन्ना पाठक मग्न हो जाता है श्रीर दृदय में एक स्थायी प्रमान प्रहरण करता है। इसमें रस के ऐसे छीटे पड़ते हैं जिनसे दृद्रयक्षिका थोड़ी देर के लिये खिला उठती है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुन्ना गुलदस्ता है। इसी से वह समासमाजों के लिये श्रिषक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर श्रनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण श्रंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंडदृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ ज्ञ्यों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिये किन को मनोरम वस्तुश्रो या व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें श्रत्यंत संज्ञित श्रीर सशक्त माधा में प्रदर्शित करना पड़ता है।?

उक्त उद्धरण में शुक्ल जी ने मुक्तकों की रसमयता का उल्लेख अवश्य किया है, पर उसे प्रबंधकान्यों की स्थायी प्रभाव छोड़नेवाली रसमग्नता से नीचा ठहराया है। यद्यपि यह बात बहुत साफ नहीं कही गई है, फिर भी उससे ध्वनित यही होता है। मुक्तको में रस की अविन्छित्र धारा के दर्शन नहीं होते पर उसकी गहराई उनमें अवश्य मिलती है। इस गहराई को लद्य करके ही अमस् के कान्य के संबंध में आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि 'अमस्ककवेरेक श्लोकः प्रबंध शतायते'। क्या यही बात विद्यापित, स्रदास, घनआनंद ऐसे कवियों के विषय में नहीं कही जा सकती ? रीतिबद्ध कवियों में विहारी के कुछ दोहों में रसोद्रेक च्याना को पूरी गहराई में देखा जा सकता है। देव के अधिकाश छंदों में गहराई चाहे उतनी न मिले पर उनमें रसोद्रोधन की पूर्ण च्यानता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु रीतिकान्यों की मुख्य विशेषता उनके रसोद्रेकच्यम होने में उतनी नहीं है जितनी चमस्कारचम होने में।

इस काल के मुक्तकों में श्रनेकानेक छंदों के प्रयोग किए गए, यहाँ तक कि चित्रकाव्यों को भी नहीं छोड़ा गया। पर ये छंद छंद के लिये लिखे गए हैं। न तो वे चमत्कारच्चम कहे जा सकते हैं श्रीर न रसोद्रेकच्चम। श्रतः उनकी गणना मुक्तकों में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मुक्तकों के लच्चणों को दृष्टि में रखते हुए इस काल में मुख्यतः जो तीन छंद—दोहा, सवैया श्रीर कविच—प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं की विवेचना श्रपेद्धित है।

(१) दोहा—दोहा छंद के प्रथम दर्शन प्राकृतर्पेंगलम् में होते हैं। वहाँ पर इसका लच्चण देते हुए लिखा गया है:

१ हिंदी साहित्य का शतिहास, नागरीप्रचारिखी सभा, १९६६ संस्करण, पृ० २४७।

श्रपभ्रंश का तो यह प्रसिद्ध छंद है। 'गाहा' कहने से जैसे प्राक्टत का बोध होता है वैसे ही 'दूहा' कहने से श्रपभ्रंश का। बाद में यह हिदी का श्रत्यंत लोकप्रिय छंद हो गया श्रोर इसमें प्रभूत रचनाएँ होने लगीं।

दोहा अर्घसममात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरणों में १३, १३ और दूसरे तथा चौथे चरणों में ११, ११ मात्राऍ होती हैं। सामान्यतः दोहे का यही लच्चण है। अजमाणा के प्रकाड पंडित जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने दोहे के कई लच्चणों को उद्धृत करते हुए उनमें अतिन्याप्ति अथवा अन्याप्ति दोष दिखाया है। उन्होंने अपना लच्चण देते हुए लिखा है:

म्राठ तीन है प्रथम पद दूजें पद बसु ताल। बसु में त्रय पर है न गुरु यह दोहा की चाल ॥

इसका श्रभिप्राय यह है कि प्रथम तथा तृतीय चरण में ८, ३, २ श्रौर ८, ८। पर मात्राएँ श्रलग हो जानी चाहिए श्रर्थात् ८वी ६वीं से श्रयवा ११वीं १२वीं से मिलकर गुरु न हो जाय। पर ८, ३ इत्यादि पर शब्दों का भी पृथक् हो जाना श्रावश्यक नहीं है। मात्राश्रों की बॉट का क्रम इस प्रकार होगा—८+३+२, ८+(८।)। रत्नाकर जी के इन नियमों के मूलाधार संमवतः विहारी के दोहे हैं। श्रन्य श्रेष्ठ कवियों के दोहों को उक्त नियम की खराद पर देखा जा सकता है।

मात्रा संबंधी उपर्युक्त विशेषताऍ बिहारी श्रीर मितराम दोनो के दोहों में मिलेगी। पर इनके श्रितिरिक्त दोहों की सफलता किव की सामासिक च्रमता पर निर्मर है। जो किव समास पद्धित के द्वारा भावामिन्यंजना में जितना ही कुशल होगा उसके दोहे भी उतने ही उत्कृष्ट होगे। दोहे की इस विशेषता के कारण रहीम ने कहा है:

दीरघ दोहा अरथ के, भाखर थोरे आहि। ज्यों रहीम नट कुंडबी, सिमिटि कृदि चिंब जाहिं॥

योड़े श्रचरों मे श्रिधिक श्रर्य भर देना दोहा की विशेषता है। नट जिस सफाई के साथ श्रपनी कुंडली से सिमटकर निकल जाता है उसी प्रकार दोहों की शब्दयोजना में श्रत्यिक सतर्कता श्रपेचित है।

<sup>ै</sup> कविवर विहारी, प्र० स०, ५० १३ २८

विहारी के दोहों में यह सतर्कता सर्वत्र देखी जा सकती है। बारीक से बारीक चेष्टाओं, अनेकानेक अनुभावों, बहुत से अलंकारों को स्थान स्थान पर विहारी ने इस प्रकार से बॉघा है कि उनमें किसी तरह की विकृति अथवा अस्पष्टता नहीं आ पाई है। किंतु अन्य कवियों में वह सामर्थ्य नहीं था कि इस चेत्र में वे बिहारी से होड़ लेते। रीतिकाव्यों के दोहा क्षेत्र में इनका स्थान अद्वितीय है।

(२) सबैया—उपयुक्त सामग्री के श्रभाव में सबैया के प्रचलन का काल-निर्ण्य करना बहुत ही कठिन है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह बहुत पुराना छुंद नहीं है। इसे डा० नगेद्र ने सपादिका का श्रपभ्रंश माना है। उनका कहना है कि पहले भाट लोग सबैया की श्रंतिम पंक्ति को दो बार—सबसे पूर्व श्रीर चौथे चरण के बाद—पढ़ते थे। इस प्रकार इसमें चार के स्थान पर पॉच पंक्तियाँ नियमपूर्वक पढ़ी जाती थीं। सपाद (सबाए) रूप में पढ़े जाने के कारण ही इसका नाम सबैया (सपादिका) पड़ गया ।

संस्कृत में यह छंद नहीं मिलता, पर प्राकृत साहित्य में इसका विरत्न प्रयोग दिखाई पड़ता है। प्राकृतपैंगलम् में (पृ० ५७५-७६) म्मगण्वाले किरीट श्रौर मगण्वाले दुर्मिल के लच्चण उदाहरण दिए गए हैं।

- (१) बत्तिस, मत्त पश्रपस लेक्बहु, श्रद्द मश्रार किरीट बिसेसहु।
  - (२) तस तूणा सुन्दर किजिन मंदर ठावह बाग्रह सेस घग्।

यद्यपि प्राकृतपैँगलम् के रचनाकाल के संबंध में विद्वानो में मतैक्य नहीं है, फिर भी साधारणतः यह संवत् १३०० के श्रासपास की रचना मानी जाती है। इसिलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस छंद का प्रचलन सं० १३०० के पूर्व ही हो चुका होगा।

जहाँ तक हिदी में सबैया छंद के प्रयोग का संबंध है, इसका कालनिर्णय श्रीर भी कठिन है। वीरगाथाकाल के ग्रंथो में इसका प्रयोग नहीं दिखाई देता। जगनिक के श्राल्हखंड में कुछ सबैए प्रयुक्त हुए हैं। पर श्राल्हखंड का जो रूप श्राज प्राप्त है वह सबैया श्रप्रामाणिक है। शताब्दियों तक यह चारणो द्वारा मौखिक रूप में गाया जाता रहा है, इसलिये समय समय पर इसमें काफी परिवर्तन परिवर्धन भी हुश्रा है। इसमें सबैया को कब जोड़ दिया गया, कहा नहीं जा सकता। माषा की दृष्टि से यह काफी बाद की रचना मालूम पड़ती है।

पहले पहले सवैद का प्रयोग श्रक्तर, गंग, टोडरमल, नरोत्तमदास, तुलसी-

डा० नगेंद्र : रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी कविता, उत्तरार्ध, पृ० २३६

दास आदि की रचनाओं में पाया जाता है। किंतु इनकी भाषा और शैली से जात होता है कि यह किसी पूर्ववर्ती परंपरा का अगला कदम है। ऐसा प्रतीत होता है कि सवैया की जो परंपरा भाटो और चारणों में मौखिक रूप से चली आ रही थी, इन कवियों ने उन्हीं को ग्रहण किया। फिर तो रीतिकाव्यों का यह अपना छंद हो गया।

( श्र ) मेद्-सवैया में बाईस वर्गों से लेकर छुब्बीस श्रद्धर तक होते हैं। दास ने छुंदार्ग्व पिगल में 'यकइस ते छुब्बीस लिंग वरण सवैया साजु' लिखकर इकीस श्रद्धरों तक के छुंदों को भी सवैया में परिगणित कर लिया है। श्राखिर दास ने २१ वर्गों का सवैया क्यों माना ? इसे श्राचार्यत्व का चमत्कार ही समभना चाहिए। ७ भगण के मदिरा छुंद का उदाहरण देकर उन्होंने श्रपने मत को पुष्ट किया है। पर मदिरा का एक मेद श्रीर मानकर (७ म + ८) उन्होंने परंपरा का पालन भी कर लिया है। इसमें एक ही गण की बहुलता होती है। दास के ही शब्दों में: 'इक इक गण बाहुल्य करि वरण्यों पन्नग राजु'। प्रत्येक चरण के श्रंत में जोड़े जानेवाले लघुगुर के विचार से इसके श्रनेक मेद होते हैं। मानु जी ने छुंदप्रमाकर में मदिरा, मंदारमाला, चकोर, मत्तगयंद, सुमुखी, गंगोदक (लच्ची, खंजन), किरीट, मुक्तहरा, दुर्मिल, बाम, श्राभार, श्ररसात, सुंदरी श्रीर सुख, इसके चौदह मेद किए हैं।

देव ने शब्दरसायन में सबैया के १२ मेद किए हैं— मेद प्राचीन मतानुसार श्रौर ४ मेद नवीन मतानुसार। दास ने देव के ग्यारह मेदी का तो उल्लेख
किया है, पर सुधा ( म स) नामक मेद को छोड़ दिया है। इनके श्रितिरिक्त
उन्होंने सुजंग ( म स), लच्ची ( म र ) श्रौर श्राभार ( म त ), इन तीन मेदो के
नाम श्रौर गिनाए हैं।

इस प्रकार विभिन्न गणो श्रीर लघुगुर के श्राधार पर सबैयो की संख्या काफी श्रागे बढ़ाई जा सकती है। जिन मेदो का उल्लेख देव श्रीर दास ने किया है उनमें से भी कुछ ही लोकप्रिय श्रीर बहुप्रयुक्त रहे हैं। श्रिधकांश मेद तो लच्चण उदाहरण की परिषि के भीतर ही सिमटे रह गए।

कवियो का सर्वाधिक प्रिय सवैया मत्त्रायंद रहा है। मत्त्रायंद के बाद दुर्मिल, किरीट श्रीर सुमुखी का नाम लिया जायगा। श्रिधिकाश कवियो ने इन्हीं छुंदो का श्रिधिक प्रयोग किया है।

मत्तगयंद में ७ भगगा श्रौर दो गुरु होते हैं। श्रंत के दो गुरुश्रों के कारगा ध्वन्यावर्तों की पूरी प्रमावान्विति मत्त गयंद सी भूम उठती है। इसलिये वातावरगा-निर्माण में यह बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध होता है। कदाचित् यही कारण है कि यह कवियो का श्रत्यधिक प्रिय छंद वन गया। कुछ उदाहरण देखिए:

- (१) बोलि उद्यो पिहा कहुँ 'पीउ' सु देखिये को सुनिकै रिट धाई।
  मोर पुकारि उठे चहुँ ग्रोर ते देव घटा घिर की चहुँ छाई।
  भूलि गई तिय को तन की सुधि देखि उहै बन भूमि सुहाई।
  साँसिन सों भिर ग्रायो गरो ग्रह ग्राँसुन सों ग्रँखियाँ भिर ग्राई॥
  —देव
- (२) चारहूँ श्रोर तें पौन-मकोर, मकोरनि श्रोर घटा घहरानी।
  ऐसे समय 'पद्माकर' काहु की श्रावति पीत पटी फहरानी।
  गुंज की माल गोपाल गरे ब्रजबाल बिलोकि थकी थहरानी।
  नीरज तें कदि नीरनदी छबि छीजत छीरज पे छहरानी॥

'बहरानी', 'फहरानी', 'थहरानी' श्रौर 'छहरानी' के श्रंतिम दो गुरुश्रो ने स्वर को प्रलंबित कर वातावरण में ठहराव श्रौर गामीर्थ भर दिया है। भगण के सात भकोरो के बाद गुरुश्रो ने वातावरण को धीरे धीरे फैला सा दिया है। श्रव ८ मगण्वाले किरीट का एक उदाहरण देखिए:

घाँचरो सीन सो सारी महीन सो पौन नितंबन भार उठें खिन । दास सुवास सिंगार सिंगारित बोम्मिन ऊपर बोम उठें मिन । स्वेद चले मुख चंदिन च्ये डग है क घरे मिह फूलिन सो सिन । जात है पंकजवारि बयारि सों, वा सुकुमारि को लंक लला लिन ॥

-- दास

जहाँ मत्तगयंद में सात नियमित श्रौर समान ध्वन्यावर्त बनते हैं वहाँ किरीट में श्राठ। पर मत्तगयंद में श्रांत के दो गुरुश्रों के विधान से ध्यन्यावर्तों की गति बदल जाती है। इस विशेष प्रसंग में किरीट ही उपयुक्त छंद है। प्रत्येक चरण का श्रांतिम मगण कर से लय को समाप्त कर देता है श्रौर वहीं पर सास करके से दूर जाती है। इसमें नायिका के जिस श्रमिजात सौकुमार्य का चित्रण किया गया है वह इसी छंद में बंध सकता था। 'खिच' से तुरत लदे हुए भार के बोक, 'मचि' से बोक के शीम्रतापूर्वक एकत्रीकरण एवं 'लिचि' से लचकने की त्वरापूर्ण किया का भावात्मक वोध हो जाता है।

(आ) सामान्य विशेषताएँ—सवैया छंद का विश्लेषण करने पर यह दिखाई पड़ता है कि इसकी सामान्य विशेषताएँ भी हैं जो प्रायः सभी कवियो में पाई जाती हैं।

प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि यह मुख्यतः पढ़ंत छुंद है। ऐसी स्थिति में इसके शिल्प में शब्दार्थों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना ध्वन्यात्मक

लहरों को कोमल श्रौर श्रुतिसुखद बनाने पर । ऐसा करने के लिये कवियो ने सुख्यतः श्रुनुप्रास, छेक, वृत्ति, श्रंत्य श्रौर यमक का श्रिधिक प्रयोग किया है ।

यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उपर्युक्त शब्दालंकारों की योजना नादसौंदर्य के लिये ही की गई है, चमत्कारप्रदर्शन के लिये नहीं। रीतिकाल के प्रतिनिधि किवयों में देव श्रीर पद्माकर में इस प्रकार की प्रवृत्ति कुछ श्रधिक है। पर इन किवयों में भी ऐसे चामत्कारिक स्थल बहुत थोड़े ही हैं।

ध्वन्यात्मक लहरों को चढुल श्रीर संयमित बनाने के लिये चरणों के श्रंतर्गत ही एक प्रकार के तुकों की व्यवस्था की गई है जिससे लहरों में गति श्रा जाती है श्रीर बल खाती हुई लहरों का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है:

- (१) कंप छुट्यो, घनस्वेद बङ्यो, ततु रोम श्रद्धो, श्राँखियाँ भरि श्राई । —मतिराम
- (२) रॅंगराती हरी हहराती लता कुकि जाति समीर के भूकिन सों। —देव

इनमें श्रंत्यानुप्रासों द्वारा ध्वन्यात्मक लहरों में तिहरा बल डालकर नाद-सौंदर्य को श्रौर मी चटकीला बना दिया गया है। इस तरह की प्रवृत्ति देव में सबसे श्रिषक है। इसीलिये जगह जगह वे इसके चक्कर में बुरी तरह उलक्क गए हैं:

चढ़ियों नम चंद बढ़ियों जु अनंद कड़ियों सुख कंद सु देव दर्गंचल । तथ्यों अति श्रंग जथ्यों रित रंग थण्यों पित संग चथ्यों चित चंचल । हियों कर मैन लियों सर मैन दियों भर मैन सम्हारि के संचल । महै उनमाद गहै गद नाद बहै रसबाद दुदै मुख श्रंचल ॥

इस नादसौंदर्य का प्रत्येक चरण में निर्वाह करने के कारण किव का सारा प्रयास कृतिम और अप्रमानोत्पादक हो गया है। मतिराम और पद्माकर में इनकी दोहरी लपेटें पाई जाती हैं जो पूरे प्रवाह में अंतर्भुक्त हो जाने के कारण अभिन्न हो गई हैं।

देव के छंदों की चर्चा करते हुए डा॰ नगेत्र ने लिखा है: 'सवैए की लय में वैचिन्य लाने के लिये अन्य प्रयोग हैं यित में परिवर्तन तथा गुरु मात्राओं का लघु उच्चारण, जो खमावत: किसी नियम में न बँधकर मावामिव्यक्ति के अनुसार स्वतंत्र हैं। यह उच्चारण वैचिन्य का कारण इसलिये है कि दीर्घ को लघु चाहे कितनी ही सावधानी से पढा जाय, उसका उच्चारण शुद्ध लघु की अपेद्धा कुछ दीर्घ अर्थात् मध्यम ही रहता है। उधर गुरु श्रद्धारों के लघु उच्चारण से यह वैचिन्य श्रीर भी बढ़ जाता है । उन्होंने देव का एक सवैया उद्धृत कर उसके तीसरे चरण में इस वैचिन्य को देखा है। उनका कहना है कि भावाभिव्यक्ति के श्रनुसार यह श्रपने श्राप हो गया है।

श्रव प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार का वैचित्र्य श्रीर कवियो में भी दिखाई देता है ? क्या यह सवैया के रूपविन्यास के मंडन में योग देता है ? क्या लय की यह विरूपता मावामिन्यक्ति की श्रावश्यक मॉग है ?

सामान्यतः ब्रजमाषा की श्रपनी प्रकृति के कारण सर्वत्र शुद्ध श्रमीष्ट गणो का प्रयोग संमव नहीं है। श्रतः प्रसंगानुसार गुरु का उच्चारण लघु के रूप में किया जाता है। यह नियम सभी सवैयों के साथ समान रूप से लागू है। पर डा॰ नगेंद्र ने देव के एक सवैए का उद्धरण देते हुए यह बतलाया है कि प्रथम कुछ चरणों में तो श्रमीप्सित सवैए का लय ठीक चल रहा है कितु वाद के किसी चरण में गुरुश्रों के प्रयोगबाहुल्य से गुरु को लघु न पढ़कर मध्यम ही पढ़ना पड़ता है।

मितराम और पद्माकर आदि में इस प्रकार का लयवैचिन्य नहीं दिखाई देता। मितराम की सरलता और संयम के कारण छंद को लय जैसे अपने आप मिल गई है। पद्माकर के सवैयो का स्वच्छ विधान देखते हुए लयगत यह विचित्रता. उनमें भी नहीं पाई जाती। एक ही सवैए के एक चरण की लय अन्य चरणों की लय से भिन्न होकर उसके शिल्पविधान को अटिपूर्ण बना देती है। लगता है, देव इस संबंध में बहुत सावधान नहीं थे। इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उनका भावोद्देलन सवैया के बंधनो को सर्वथा स्वीकार नहीं कर सका है।

किंतु इतना तो मानना ही होगा कि इन किवयों ने सवैए को मॉजकर उसे चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया। तुलसी के सवैयों में भाषा का जो अनगढ़पन और अपेचित प्रवाहमयता का अभाव दिखाई पड़ता है वह रीतिकाव्य के सवैयों में नहीं मिलेगा। अब भाषा में एक प्रकार की परिनिष्ठता आ गई और वह भावामिव्यक्ति में अधिक सच्चम और प्रवाहमयता में अधिक सामर्थ्यवान हो गई। इसके साथ ही सवैया के बंधनों के कारण देव जैसे किवयों ने भाषा को तोड़ा मरोड़ा भी। पर यह जुटि एक सीमा तक ही होकर रह गई।

तुलसी तथा उनके समकालीन श्रन्य कवियों के सवैयों के ध्यन्यावर्त संगीत की वैसी लहरे नहीं उत्पन्न कर सकते जैसी रीतिकाव्यों के सवैप कर सकते हैं। श्रपनी इस ज्ञमता के कारण इनमें रागतत्व का जो संनिवेश हुश्रा है उससे इनमें गहरी भावानुभूति जागरित करने की शक्ति श्रपने श्राप श्रा गई है।

९ डा॰ नगेंद्र : रीतिकाच्य की भूमिका तथा देव श्रौर उनकी कविता, उत्तरार्ध, प्र० सं०, पृ० २५२

(३) कृतित्त (घनाक्षरी)—सवैया किवत्त जैसे छुंदयुग्म का श्राविर्माव कदाचित् एक ही समय हुश्रा है। सवैया की भाँति किवत्त का प्रयोग भी पहले पहले श्रक्तवर के समकालीन किवयो—नरोत्तमदास, गंग, बीरवल, तुलसीदास श्रादि—की रचनाश्रो में मिलता है। इन किवयों के साफ सुथरे प्रयोगों से स्पष्ट मुलकता है कि इस काल के पहले से ही इसकी परंपरा चली श्रा रही थी। केशव श्रोर सेनापित ने—विशेष रूप से सेनापित ने—किवत्त को विकसित किया। सवैया की भाँति रीति-काल में किवत्त भी श्रपने उत्कर्ष की पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचा।

कुछ विद्वानो ने पयार छंद को इसका मूल प्रेरक छंद माना है। बॅगला के इस छंद में आठवे और चौदहवे अच्चर पर यित होती है। पर यह अनुमान ही अनुमान मालूम पड़ता है। प्रमाण के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या नरोत्तमदास और तुलसी ने बॅगला के पयार छंद से प्रेरणा ली होगी? नरोत्तमदास और तुलसी ही क्यो, उनके पहले चारणों ने भी क्या पयार छंद को देखकर उसके आधार पर इसे गढ लिया होगा? पयार छंद को किच का मूल प्रेरक छंद ठहराना उस मनोवृत्ति का चोतक है जो हर बात के लिये दूसरों का मुल प्रेरक छंद ठहराना उस मनोवृत्ति का चोतक है जो हर बात के लिये दूसरों का मुल देखने की अभ्यासी हो गई है। वस्तुतः यह हिंदी का अपना मौलिक छंद है जो इसी की मिट्टी में जन्मा और इसी के खादपानी से पुष्ट भी हुआ है। इस छंद के 'आर्ट आव रीडिंग' की प्रशंसा निराला कर चुके हैं। राजदरबारों में प्रशस्तिपाठ के लिये इस छंद से अधिक उपयुक्त दूसरा छंद नहीं दिखाई पड़ता। नरोत्तमदास, गंग आदि ने इस परंपरा को ही आगे बढ़ाया है।

कित या घनाचरी दंडक के श्रंतर्गत रखा गया है। जिस पद्य के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या छुन्बीस से श्रिधक हो उसे दंडक कहते हैं। दंडक का श्रर्थ है दंडकर्ता। इसके पढ़ने से साँसो में एक प्रकार का भराव श्रीर फ़ैलाव श्राता है। इसी से इसका नाम दंडक रखा गया। दंडक के श्रन्य मेद गणों से या गुरु लघु से बंचे रहते हैं पर कवित्त या घनाचरी में इस तरह का कोई बंधन नहीं है। इसमें केवल श्रद्धरो का विधान है, गणों का नहीं। इसलिये इसे मुक्तक की संज्ञा दी गई है।

मुक्तको के कई मेद हैं पर मनहर श्रीर रूपधनाच् री का प्रचलन ही श्रिधिक हो सका है। मनहर किवच में ८, ८, ८, ७ पर यित होती है श्रीर इस तरह प्रत्येक चरण में ३१ श्रच्यर होते हैं। रूपधनाच्यरी में ८, ८, ८, ८ पर यित होती है श्रीर कुल मिलाकर एक चरण में ३२ श्रच्यर होते हैं। मनहर के चरणांत में गुरु श्रीर रूपधनाच्यरी के चर्णांत में लघु होना श्रावश्यक है। पर इन यितयो का पूर्णतः निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसिलये सामान्यतः मनहर में १६, १५ श्रीर रूपधनाच्यरी में १६, १६ पर विराम की योजना की गई है।

रीतिकाव्यो में मनहर कवित्त का प्रयोगबाहुल्य दिखाई देता है। पर साधारणतः ८, ८, ८, ७ की यति के संकीर्ण नियम का पालन इन कविची में नहीं हुन्ना है।

उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुछ किवर्ची को देखा जा सकता है:

(१) आई ऋतु पावस अकास आठौ दिसानि में,

सोहत स्वरूप जलधान की भीर को।

—सतिरास

( २ ) रीमि रीमि रहिस रहिस हँसि इंडे, साँसें भरि श्राँस् भरि कहति दई दई।

(३) लाख कर चरण रदन छद नख लाल, मोतिन की रदन रही है छवि छाइकै।

--- दास

(४) सोसनी दुकूलनि दुराए रूपरोसनी है, ब्रेट्रार घाँचरी की घूमिन घुमाइ कै।

भिखारीदास ने घनाचरी का लच्यानिरूपण करते हुए लिखा है:

'वस वस वस सनि जाति वरन, घनाचरी यकतीस' पर उनका उदाहरण इन नियमो में नहीं वॅध सका है:

> जबही ते 'दास' मेरी, नजर परी है वह, सवही ते देखिबे की भूख सरसति है। होन लाग्यो वाहिर कलेस को कलाप टर. ग्रंतर की ताप छिन ही छिन नसति है। चलदल पात से उदर पर राजी रोम। राजी की बनक मेरे मन में बसति है। सिंगार में स्याही सों लिखी है नीकी भोति, काहू सानो जंत्रपाँति घनश्रक्षरी लसति है।

--- छंदार्णंब

ऊपर वड़े टाइपो में दिए गए श्रंश दास के लच्च ग्निकपग् पर स्वयं व्यंग्य हैं।

जहाँ तक १६ श्रीर १५ पर विराम का संबंध है, मतिराम श्रीर पद्माकर के कवित्तो में काफी सफाई दिखाई देगी, कितु उन लोगो से भी सर्वत्र इसका निर्वाह नहीं हो सका है:

- (१) कहा चतुराई ठानियत प्रामप्यारी, (१४ पर यति) तेरौ मान जानियत रूखी ग्रुख-ग्रुसकानि सीं।
  - मतिराम
- (२) देखि दग है ही सों न नेकहु श्रवैये (१४ पर यति) इन ऐसे सुकासुक में सपाक सखियाँ दई।
- (३) मेरी कटि मेरी भट्स कौन धौं चुराई ? (१४ पर यति) तेरे क्षचिन चुराई, कै नितंबनि चुराई है।

---पद्माकर

देव श्रीर दास श्रादि में तो इस प्रकार के यतिमंग दोष श्रपेचाकृत श्रिषक संख्या में दिखाई पड़ेगे, फिर भी इन सभी किवर्यों के किवच साधारणतः लयहीन नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में जिस सम-विषम-व्यवस्था का उल्लेख भानु जी ने श्रपने छंदप्रभाकर में किया है वह सामान्यतः सभी प्रतिनिधि किवयों के किवचों में दिखाई देती है। उन्होंने लिखा है—यदि कहीं विषम प्रयोग श्रा जाय तो उसके श्रागे एक विषम प्रयोग श्रीर रख देने से उसकी विषमता नष्ट होकर समता प्राप्त हो जाती है श्रीर वे भी कर्णमधुर हो जाते हैं। मानु जी ने इस नियम का उल्लेख छंद की लय को दृष्टि में रखते हुए किया है। डा० नगेंद्र का कहना है कि देव ने इन नियमों का बड़ी सद्दम रीति से पालन किया है। यदि देव ने इन नियमों का पालन बड़ी सद्दमता से किया है तो मतिराम श्रीर पद्माकर के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। लेकिन किसी किव ने 'सम-विषम-व्यवस्था को ध्यान में रखकर किच नहीं लिखे हैं।' किवच इनका मंजा हुश्रा छंद था, उसकी लयातमकता की लपेट में मानु जी की व्यवस्था श्रपने श्राप श्रा जाती है। इसके लिये उन्हें किसी तरह का श्रायास नहीं करना पड़ा है।

सवैया की अपेद्धा किन का बंधन शियिल है। इसिलये जिन विशेषताओं का उल्लेख सवैया के प्रसंग में किया गया है किनतों में उनका व्यापक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास को ही लीजिए। छेकानुप्रास का प्रचुर प्रयोग तो सवैया में किया गया है किन्न किन्तों में वृत्यनुप्रास की संख्या भी काफी मिलेगी। गर्यों के प्रतिबंध के कारण सवैया में वृत्यनुप्रास का स्वच्छंद प्रयोग किन्न है। यदि न्यमत्कार उत्पन्न करने के लिये ये प्रयोग नहीं किए गए हैं तो किन्त के स्कीतमंथर प्रवाह के सौंदर्य में इनका योग सार्थक समक्ता चाहिए। यो तो मितराम, क्वींद्र, सोमनाथ आदि समी किन्यों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है, पर देव और पद्माकर की चित्तवृत्ति इसमें अधिक रमी है:

(१) मारे जल धरिय ग्रॅंध्यारे धरिया घरिया, भाराधर धावत धुमारे धुरवानि के। — देव

# (२) चाँदनी के चौसर चहुँचा चौक चाँदनी में, चाँदनी सी आई चंद चाँदनी चितै चिते ॥

--- पद्माकर

कहना न होगा कि देव को वृत्यनुप्रास द्वारा वातावरण की मनोरम कॉकी प्रस्तुत करने में काफी सहायता मिली है। यद्यपि पद्माकर का पलड़ा चमत्कार-प्रदर्शन की श्रोर भुकता हुश्रा प्रतीत होता है, तथापि श्रंतिम पंक्ति ने उसे बहुत कुछ संतुलित कर दिया है।

चरणों के भीतर श्रंत्यानुप्रासो की योजना इस छंद की प्रमुख विशेषता है। इससे किन्त की लय में संगीत तत्व का समावेश हो जाता है श्रौर वह श्रिधिक श्रुतिसुखद प्रतीत होता है। इस योजना के सबसे बड़े समर्थक भी देव, दास श्रौर पद्माकर ही हैं:

> (१) सूनो के परम पद, अनो के श्रनंत मद, नूनो के नदीस नद इंदिरा खुरे परी।

> > --- देव

(२) गति नर नारिन की पंछी देह धारिन की, तृन के ग्रहारिन की एके बार बंधई।

-- दास

(३) वृहोंगी चनैया ? तब कैहों कहा देया ? इत पारिगो को मैया ? मेरी सेज पे कन्हैया को ।

---पद्माकर

कियों को श्रलंकृत करने के लिये यमक श्रीर वीप्सा का भी सहारा लिया गया है। यमकों का प्रयोग शुद्ध चमत्कारप्रदर्शन की दृष्टि से किया गया है। इससे न तो किवत्तों का वाह्य सौदर्थ ही बढ़ता है श्रीर न श्रांतरिक श्रीवृद्धि ही होती है। वीप्सा का बहुत ही सार्थक प्रयोग देव ने किया है। वीप्सा में एक शब्द का दोहरा प्रयोग होता है। इससे लय में गांभीर्थ के साथ ही एक विचित्र प्रकार के संगीत का भी समावेश हो जाता है:

> रीिक रिकि रहिस रहिस हैंसि हैंसि उठे, साँसें भरि श्राँस् भरि इहित दहें दहें। —देव

जहाँ तक कवित्त छुंद के विकास में इन कवियों के योग का संबंध है, उसका विवेचन करने के लिये कुछ कवियों के छुंदों को देखना होगा: कंत ! सुतु मंत, कुत श्रंत किए श्रंत हानि, हातो कीनै हीय तें मरोसो भुज बीस को। तौळौं मिळु बेगि जौलौं चाप न चढ़ायो राम, रोषि बान काढ़यो न दळैया दससीस को।

-- तुलंसी

इसके बाद रीतिबद्ध कवियों के भी दो उदाहरण देखिए:

बिरह बिथा ते हीं व्याकुल भई हीं 'देव', चपला चमकि चित्त चिनगी उड़ावे ना। चातक न गावे, मोर सोर ना मचावे, घन धुमहि न छावे, जो लों लाल घर प्रावे ना।

—देव

कैसे घरों घीर बीर ! श्रिबिधि समीरें तन, तरिन गई ती, फेरि तरजन जागी री। घुमड़ि घमंड घटा घन की घनेरी श्रवे, गरिन गई ती, फेरि गरजन जागी री॥

---पद्माकर

स्पष्ट है कि कोमलकांत पदावली की दृष्टि से 'देव' श्रौर 'पद्माकर' ने तुलसी को पीछे छोड़ दिया है। माषा की जो मस्याता श्रौर लचकीलापन देव श्रौर पद्माकर में दिखाई देता है वह तुलसी में नही है। तुलसी के किवच में मावोद्वेलन की वह चमता नहीं है जो देव श्रौर पद्माकर के किवचों में है। तुलसी का किवच बहुत कुछ वर्यानात्मक होकर रह गया है जबकि देव श्रौर पद्माकर में वातावरयानिर्माया श्रौर मूर्तियोजना की गहरी चमता दिखाई देती है।

#### ११. श्रमिञ्यंजना पद्धति

(१) शैली—विषयवस्तु तथा उसकी श्रीमन्यंजना प्रणाली में कोई तात्विक मेद नहीं है, क्योंकि किव की सर्जनात्मक प्रक्रिया में दोनों च्लीरनीर के मिश्रण की मॉति श्रीमन्न हो जाती हैं। पर एक ही विषय के संबंध में मिन्न मिन्न न्यक्तियों को मिन्न मिन्न प्रकार की श्रनुभूति होती है, इसिलये उनकी श्रीमन्यंजना की पद्धति में वैयक्तिक विशेषताश्रों का संनिविष्ट हो जाना स्वामाविक है। वैयक्तिक विशेषताश्रों के श्रितिस्त कालविशेष में प्राय: सभी किवयों में श्रीमन्यक्तिगत कुछ सामान्य विशेषताएँ मी मिलती हैं जो उस युगविशेष के वैशिष्ट्य की द्योतक होती हैं।

शैली एक प्रकार की श्रमिन्यंजना प्रगाली है जिसमें रचियता का संपूर्ण व्यक्तित्व—चेतन-अवचेतन—प्रतिफलित होता है। किन श्रपनी श्रनुभूतियों को रूप

देने के लिये कमी सहज माव से, कभी सचेत होकर शब्दों, विशेषणों, मुहावरों, लोकोक्तियों श्रादि का जुनाव करता है श्रीर उनकी नियोजना इस तरह करता है कि श्रपेखित प्रमाव उत्पन्न करने में वह समर्थ हो सके। इनके श्रतिरिक्त मावो को मूर्त करने के श्रमिप्राय से उसे श्रनेक प्रकार के चित्रो की भी योजना करनी पड़ती है। इन चित्रों के विश्लेषण से शैली की जो विशेषताएँ प्रकट होती हैं उनके श्राधार पर कवियों की वैयक्तिक रुचि तथा तत्कालीन परिवेश के प्रमाव को बहुत ही श्रच्छी तरह परखा जा सकता है।

श्रतः रीतिकाव्यों की शैलीगत विशेषताश्रो का उद्घाटन करने के लिये पहले हम शब्दों का विवेचन करना चाहेगे, जिससे इस काल का थोड़ा बहुत वैशिष्ट्य स्पष्ट किया जा सके । विशेषणो, मुहावरो, लोकोक्तियों तथा चित्रयोजना के विवेचन द्वारा किन की वैयक्तिक रुचि तथा परिवेशगत प्रभाव, दोनों की मीमांसा स्वतः हो जायगी । श्रलंकृत पदयोजना इस काल की शैली की एक प्रमुख विशेषता है । इसिलये इसपर भी विचार कर लेना श्रावश्यक होगा । श्रमिव्यंजना पद्धति या शैली का माध्यम भाषा है । श्रतएव श्रंत में उसकी विवेचना भी श्रनिवार्य है ।

( श्र ) शब्द : नए संबंध और नवीन श्रर्थवत्ता—रीतिकालीन काव्यो में प्रयुक्त शब्दो का श्रथ्ययन दो दृष्टियों से किया जायगा—एक तो नए संबंधों ( श्रसी-शिएशंस ) के कारण नई श्रर्थवत्ता ग्रहण करनेवाले शब्दों की दृष्टि से, दूसरे नाद-योजना द्वारा श्रपेद्वित परिवेशनिर्माण की दृष्टि से।

यदि सूद्म दृष्टि से देखा जाय तो एक कालविशेष में प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्द दूसरे काल में नए संबंधों में प्रयुक्त होने के कारण बहुत कुछ श्रपना श्रथं बदल देते हैं। फिर तो वे इस काल में उसी बदले हुए श्रर्थ में ही बराबर प्रहण होते हैं क्योंकि उनकी परिवर्तित श्रर्थंवत्ता श्रौर उनका चुनाव बहुत कुछ सामाजिक जीवन में उनके चलन (करेंसी) पर निर्मर होता है।

रीतिकाल में, विशेषतः रीतिबद्ध किवयों की रचनाश्रों में, राधाकृष्ण का प्रचुर प्रयोग हुश्रा है। पर क्या रीतिकाव्यों के राधाकृष्ण में वही श्रर्थवचा है जो मिक्किन्यों के राधाकृष्ण में पाई जाती है ? क्या रीतिकिवयों की दृष्टि में राधाकृष्ण के प्रति वही पूत भावना है जो मक्त किवयों में देखी जाती है ? क्या रीतिकिवयों के राधाकृष्ण भक्त किवयों के राधाकृष्ण की मिति श्रलौकिक मर्यादा से श्रिममंडित तथा देवी पराक्रम श्रीर ज्योति से देदी प्यमान हैं ?

'कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछिताना।' की प्रतिशा करनेवाले भावविद्वल भक्त कवियों की श्रात्मा राघाकृष्ण के स्मरण, कीर्तन श्रौर लीलागान में इस तरह तन्मय हो गई कि बहुत सी इहलोकिक श्रंगारपरक शब्दावली में भी पवित्रता की भावना भर गई। राधाकृष्ण तो परंपरा से प्राप्त उनके इष्ट देवता ही थे। श्रतः इनसे संबद्ध बहुत सी लौकिक श्रमिन्यंजनाश्रों को भी तत्तत् संदर्भों में धार्मिक श्र्यं प्रहण करने पडे। पर भक्त किवयों के श्राराध्य राधाकृष्ण रीतिकान्यों में श्राकर सामान्य नायकनायिका के श्र्यं में प्रयुक्त होने लगे। यही नहीं, रीतिकाल के श्रंतिम चरण में 'कन्हैया' श्रौर 'सॉविलया' में नई श्रर्यंवत्ता ही नहीं भरी गई वरन् व्यावहारिक जीवन में भी लोग 'कन्हैया' श्रौर 'सॉविलया' का नाटक करने लगे।

एक दूसरे शब्द 'लाल' को लीजिए । यह सामान्यतः पुत्र के श्रर्थ में प्रयुक्त होता रहा है, जैसे—दशरथलाल । यशोदा के 'लाल' संबोधन में वात्सलय माव निहित है पर गोपियों के 'लाल' शब्द में प्रिय माव' । रीतिकाल में यह सामान्य नायक का द्योतक हो गया । मिक्तकाल में 'लाल' शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिये प्रचुर मात्रा में किया गया है । जब कृष्ण ही नायक के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगे तब उनका पर्यायवाची शब्द क्यों न होता १ 'लला' शब्द की भी यही स्थित समभनी चाहिए । इसी तरह श्रीर भी श्रनेक शब्दों को हूँ हा जा सकता है जो रीतिकाल में श्राकर नए श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगे ।

( आ ) वातावरण निर्माण : शब्द्ध्वनि—किवता में वातावरण निर्माण के लिये ध्वन्यात्मक शब्दों का विशेष महत्व है । इससे जो श्रुतिचित्र तैयार होता है वह श्रपेचित वातावरण को प्रत्यच्च करने में बड़ा ही प्रभावशाली सिद्ध होता है । ध्वन्यात्मक शब्दो द्वारा जो प्रतिध्वनियाँ पैदा की जाती हैं वे मूलतः संवेगो पर चोट करती हैं श्रीर उनकी गूँज देर तक बनी रहती है ।

रीतिकाव्यों में, मुख्यतः मिलन के श्रवसरो पर, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा मादक वातावरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा करने के लिये प्रायः तीन तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है—(१) रणनात्मक, (२) श्रनुकरणात्मक श्रीर (३) लच्चणात्मक।

मिलन के विशिष्ट प्रसंग में श्राभूषणों का श्रनुरण्न किस प्रकार संवेगों पर चोट करता है, इसके कुछ उदाहरण देखिए:

(१) माँभरियाँ मनकैंगी खरी खनकैंगी खुरी तनकी तन तोरै। —हास

<sup>े (</sup>आछे मेरे) लाल हो ऐसी आरि न कीजै। —स्सागर, ना० प्र० समा, पद फ०८। × × × लाल अनमने कतिह होत ही तुम देखों भी कैसे कैसे किर तिहि लाह हो। —वही, ३१३०।

(२) मिक्किन लॉ सहनाह के किंकिनि बोले सुकी सुक को सुखदैनी। यों बिक्कियान बजावत बाल मराल के बालिन ज्यों सुगतैनी॥

---तोष

श्रनुकरणात्मक शब्दध्वनियों का प्रयोग प्रायः वस्त्रों के हवा में इधर उधर उड़ने के श्राधार पर किया गया है:

- (१) फहर फहर होत पीतम को पीत पट लहर लहर होत प्यारी की लहरिया।
  ---देव
- (२) फहरे पियरो पट बेनी इतै उनकी चुनरी के मना सहरें।
   बेनी

फहर फहर, लहर लहर शब्द वस्त्रों की लहर का ही द्योतन नहीं करते हैं बल्कि इनसे मिलन संबंधी उल्लासात्मक वातावरण का निर्माण होता है।

लच्चणात्मक शब्दों को नादतत्व से विरहित नहीं माना जा सकता। पर उनका पूर्ण सौंदर्य लच्चणा द्वारा ही श्रिमेन्यक्त होता है। उदाहरणार्थ 'लहलहाति' शब्द को लिया जा सकता है। विहारी ने इसका प्रयोग 'लहलहाति तन तरनई' लिखकर किया है। हरी भरी खेती को हवा श्रीर धूप में हिलते डुलते देखकर लोग कहते हैं कि खेत खूब लहलहा रहे हैं। तरुणाई के प्रसंग में इसके मुख्यार्थ का बोध होता है श्रीर लच्चणा के सहारे उसके स्वस्थ, प्रसन्न श्रीर मादक यौवन की श्रर्थप्रतीति होती है। इसी तरह देव के 'उमख्यो परत रूप' में लच्यार्थ द्वारा रूपाधिक्य का इंद्रियग्राही चित्र उपस्थित किया गया है। काव्यसौंदर्य की दृष्ट से ऐसे सौंदर्यचित्रों का विशेष महत्व श्रांका जाता है।

उपर्युक्त शब्दों द्वारा जो ऐहिय वातावरण श्रौर ऐहिय चित्रं उपस्थित किए गए हैं वे उस काल के कवियों के उपमोगात्मक दृष्टिकीण के द्योतक हैं।

(इ) विशेषण्—सामान्य विशेषण्णे तथा काव्योचित विशेषण्णे में सपष्ट श्रंतर यह है कि नहाँ प्रथम में एक श्रस्पष्टता श्रौर श्रमूर्तता (ऐक्स्ट्रैक्टनेस) रहती है वहाँ द्वितीय में इंद्रियगोचर मूर्त रूपसृष्टि की श्रद्भुत शक्ति। ये किसी विशेष किया, श्रर्थ या रुचि का द्योतन करते हैं। ये विशेष किया, श्रर्थ या रुचि के व्यापार मात्र नहीं हैं बल्कि इनके मूल में किब का श्रपना दृष्टिकोण्ण श्रौर व्यक्तित्व भी निहित है। वस्तु के प्रति श्रपनी भावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये किसी एक ही विशेषण्ण का चुनाव कर सकता है, उसका पर्याय श्रमिप्रत श्रर्थ श्रौर काव्यसौंदर्य नहीं प्रकट कर सकता। कभी कभी विशिष्ट श्रर्थगांभीर्य उत्पन्न करने के लिये श्रसाधारण विशेषण्णें का भी चयन करना श्रावश्यक हो जाता है।

इन निशेषणों के चित्रोपम सौंदर्य श्रीर उनके मूल में निहित किन की इष्टि के

विश्लेषण के लिये इस काल के प्रतिनिधि कवियों के काव्यप्रंथों में प्रयुक्त विशेषणों का अध्ययन आवश्यक है। नीचे कुछ विशेषणों के उदाहरण दिए बाते हैं:

- (ई) आँख—ग्रनियार नयन (बि॰ बो॰ दो॰ ८६), ग्रहेरी नैन (बि॰ बो॰ दो॰ १२७), ललचौंहीं चलनि (बि॰ बो॰ दो॰ २३६), लगौंहें नैन (बि॰ बो॰ दो॰ २३६), लगौंहें नैन (बि॰ बो॰ ४११), हंसौंहं नैन (वही, ३७७), निगोड़े नैन (वही, ४५८) ग्रनलमरी ग्रॅंखियानि (म॰ स॰ छं॰ ३३८), दोषमरी ग्रॅंखियानि (म॰ स॰ छं॰ ३३८), बड़ी बड़ी ग्रॉखे (देन, सु॰ त॰ छं॰ १०६), तीखी चितवनि (दे॰, सु॰ त॰ छं॰ २२६), सुंदर सुरंग नैन (प॰, ज॰ वि॰ छं॰ १२), रसमीने बडे हग (प॰, ज॰ वि॰ छं॰ १४), चंचल चितौनि (ज॰, वि॰ छं॰ २१४), करेरे कटाच्छ (दे॰, प्रे॰ चं॰ प्र॰ ११), मोह मढ़ी उमड़ी बड़ी ग्रॉखिन (प्रे॰ चं॰ प्र॰ ३१), लाज कसी ग्रॅखियॉ (सु॰ वि॰ छं॰ १२), विसाल ग्रनूप बड़े बडे नैन री (सु॰ वि॰ छं॰ १५)।
- ( स ) वक्षोदेश—उतंग, खरे उरोजनि ( वि॰ बो॰ ५६६ ), श्रोछे उरोजनि ( दे॰, मा॰ वि॰ छुं॰ ३ ), करेरे कुच ( सु॰ त॰ छुं॰ २४५ ), ठाढ़े उरोजनि ( सु॰ त॰ छुं॰ २७६ ), निपट कठोर उरोजन ( म॰, र॰ रा॰ छुं॰ २११ ), उच्च कुच ( प॰, ज॰ वि॰ छुं॰ ४६ ) गोरे करेरे तोरे उरोजन ( सु॰ ति॰ छुं॰ ३१ )।
- (ऊ) कुछ अन्य विशेषण—सुरॅग कुसंमी चूनरी (बि॰ बो॰ छं॰ ११८), नाजुक बाल, इसींई मुख (बि॰ बो॰ १५), निबिड़ नितंब (सु॰ त॰ छं॰ २१५), सघन बघन (सु॰ त॰ छं॰ १५), चटकीली चूनरी (सु॰ त॰ छं॰ २७८), थोरी थोरी वैस (सु॰ त॰ छं॰ २४६), जगमगे जोबन (सु॰ त॰ छं॰ २६४), गदगदे गोलन कपोलन (सु॰ त॰ छं॰ ७२५), सुखर मंबरि (म॰, रसराब छं॰ ४६७), चूनरि लाल खरी (देव, सु॰ वि॰ छं॰ १५)।

विशेषणों की चित्रोपमता श्रीर भावोद्दीपनच्चमता उनके चुनाव की युक्तियुक्तता पर निर्भर करती है। इसके लिये जरूरी है कि किन विशेषणों के श्रीचित्य
श्रीर श्रावश्यकता को ठीक ढंग से परलकर उनका प्रयोग करे। 'तरल तीखे
श्रनसीले नैन' (देव०, सु० त० ३०७) को ही लीजिए। 'तरल' से श्रॉखों की
सहज श्राद्रता, श्रनुस्तिमयता, 'तीखें' से श्रच्क प्रभाव तथा 'श्रनसीलें' से उनके
प्रकृत मोलेपन का ऐद्रिय चचुचित्र (विजुश्रल इसेंज) उपस्थित होता है। श्रॉखों
का यह मावपूर्ण चित्र 'रूप' के साथ ही 'रस' से भी समन्वित है। इसी प्रकार
पद्माकर के 'रसमीने बड़े हग' में 'बड़े' श्रॉख के श्राकार का द्योतक है तो
'रसमीने' नायिका की मनःस्थिति (या नायक की मानसिक प्रवृत्ति) का प्रकाशक
चानुष् चित्र है।

जहाँ पर विशेषणों के श्रीचित्य श्रीर श्रावश्यकता का निर्वाह नहीं हो पाता वहाँ पर विशेषणों की चित्रोपमता श्रीर भावोद्रेकच्चमता निःशेष हो जाती है। ऊपर उद्धृत विशेषणों में एक विशेष्य के लिये कहीं एक, कहीं दो श्रीर कहीं कहीं तीन, चार या पाँच विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं। 'गोरे करेरे तरेरे उरोजिन' में पहला विशेषणा किसी तरह का चित्र नहीं श्रंकित कर पाता। इसी तरह 'कटाच् के लिये 'बंक विसाल रंगीले रसाल छुनीले' पाँच विशेषणा प्रयुक्त किए गए हैं। इनमें पहले को छोड़कर शेष इस संदर्भ में उपयुक्त न होने के कारणा कटाच्च का रूप खड़ा करने में श्रशक्त हैं। पद्माकर के श्रांखों के लिये 'संदर सुरंग' विशेषणा में चित्रोल्लेखन श्रीर मावो-हीपन की कोई च्मता नहीं है।

विहारी ने इस काल के अन्य किवयों की भाँति एक विशेष्य के लिये एकाधिक विशेषणों का प्रयोग प्रायः नहीं किया है। ऐसा करने के मूल में मुख्यतः दो कारण हैं—एक तो सजग कलाकार होने के कारण वे शब्दों का प्रयोग खूब जान बूसकर करते हैं, दूसरा यह कि उनके दोहों की संकीर्ण सीमा में बहुत से विशेषणा ग्रॅट भी नहीं सकते। उनके विशेषणों की विशेषता है उनका क्रियामूलक (फंक्शनल) होना। अपने विशेषणों की क्रिया या स्वभाव को श्रंकित करने कें लिये उन्होंने क्रियाविशेषणों का प्रयोग अधिक किया है। 'ललचौहीं', 'लगौहैं', 'श्रलसौहें' आदि विशेषणा ऐसे व्यापार की सूचना देते हैं और वे ऐसे जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि वे पाठकों के भावों को उद्दीस करने में श्रच्छी तरह समर्थ होते हैं।

कुचो के लिये प्रयुक्त विशेषणों में 'उच', 'पीन' श्रादि उनके श्राकार तथा 'कठोर', 'कोरे' श्रादि उनके गुणों के प्रकाशक हैं। कितु 'ठाढ़े', 'उंचौंहें', 'उठे', 'उचके' उनके क्रियात्मक पच्च के द्योतक हैं। श्रपनी क्रियात्मकता के कारण इनमें चित्रोक्लेखन तथा मावोद्दीपन की च्चमता श्रपेचाकृत श्रिधक परिलच्चित होती है। 'ठाढ़ें' श्रीर 'खरे' सामान्यतः पर्यायवाची होते हुए भी सूदम श्रर्थमेद रखते हैं। 'खरे' में को मासलता श्रीर विषयोत्तेजकता (सेसुश्रालटी) निहित है वह 'ठाढ़ें' में कहां!

रीतिबद्ध कियों के विशेषणों का वैशिष्ट्य तब तक पूर्णतः प्रगट नहीं किया जा सकता जब तक रीतिमुक्त कियों के विशेषणों से इनकी तुलना न कर ली जाय। धनम्रानंद के विशेषणा 'तृषित चलिन' (घ० क०, छं० ३), 'म्रॅलिया निपेटिन' (घ० क०, छं० २६), 'प्रीति पगी म्रॅलियानि' (घ० क०, छं० २४) म्रादि—एक म्रान्य प्रकार के हिणाकोण के द्यांतक हैं। स्पष्ट है कि इन विशेषणों पर विषयिनिष्ठता का गहरा रंग है। घनम्रानंद के विशेषणा मुख्यतः स्राभ्रयगत हैं तो रीतिबद्ध कियों के म्रालंबनगत। इसलिये स्वामाविक है कि म्राभ्रयगत विशेषणा जहाँ व्यथा और दैन्य के चित्र उपस्थित करते हैं वहाँ म्रालंबनगत विशेषणा ऐद्रियविलास के मदिल चित्र। एक में विरह और जलन की गंमीरता है तो दूसरे में संयोग भ्रोर मोग की चटकीली रंगीनी।

श्रप्रधान यौन श्रवयवो ( सेकंडरी सेक्जुश्रल कैरेक्टर्स ) के श्रतिरिक्त नारी के वस्नों के लिये—विशेषतः चूनरी, साड़ी तथा चोली के लिये—रागोदीपक विशेषणों के प्रयोग हुए हैं। सामान्यतः साड़ी श्रीर चोली दोनों के लिये लाल विशेषणा का प्रयोग श्रिषक हुश्रा है। लाल रंग श्रन्य रंगों की श्रपेचा श्रिषक चच्छुप्राह्म श्रीर उच्चेजनात्मक होता है। देव ने इस रंग को श्रीर भी उच्चेजनामूलक श्रीर प्रभावापन बनाने के लिये 'चुनि चूनरि लाल' लिखकर उसके साथ 'खरी' विशेषणा जोड़ लिया है। इस विशेषणा के सहारे चूनरी का जो चाचुष् चित्र श्रीकत किया गया है वह श्रतिशय मार्मिक श्रीर भावपूर्ण बन पड़ा है।

(२) मुहावरे—प्रयोगातिशय्य के कारण [मुहावरो का अर्थ रूढ़ हो गया है। अपने प्रारंभिक काल में ये भी प्रयोजनवती लच्चणा ही रहे होगे। पर बहुत दिनो तक एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण उन्हें रूढ़ा लच्चणा के अंतर्गत मान लिया गया है। अधिक से अधिक भावों को तीव्रतर ढंग से व्यक्त करने के लिये मुहावरों का प्रयोग आवश्यक होता है। पर वहाँ मुहावरेदानी स्वयं किन की साध्य हो जाती है वहाँ भावव्यंजना का स्थान चमत्कारप्रदर्शन ले लेता है। मानो की तीव्रता और चमत्कारप्रदर्शन के आधार पर किन्तता की प्रवृत्ति और किन की मनोवृत्ति का विश्लेषणा भी किया जा सकता है।

लोकव्यवहार तथा काव्यभाषा में मुहावरो की श्रपेद्धा लोकोक्तियो या कहा-वतो का प्रयोग कम होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जहाँ लोकोक्तियाँ श्रपरिवर्तित रहती हैं वहाँ मुहावरा काल, पुरुष, लिग श्रौर वचन के श्रनुसार श्रपने को ढाल लेता है। श्रलंकार की दृष्टि से विचार करने पर भी लोकोक्ति का द्वेत्र श्रत्यिक संकुचित दिखाई पड़ता है। लोकोक्ति के प्रयोग से केवल इसी नाम का श्रलंकार होता है। मुहावरे के कारण स्वभावोक्ति, उपमा, उल्लेखा, विरोधामास श्रादि कई श्रलंकार रूपग्रहण करते हैं। मुहावरे जहाँ पर दुहरा काम करते हैं, वहाँ पर उनके द्वारा श्रलंकारों को चमत्कारपूर्ण बनाया जाता है। एक तो उनके द्वारा मावो में तीव्रता श्राती है, दूसरे श्रलंकारों की चामत्कारिकता मी बढ़ जाती है।

रीतिकाव्यो में ऑल, मन श्रौर चित्त संबंधी मुहावरे श्रिधिक संख्या में प्रयुक्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शृंगार श्रौर प्रेम से इनका घनिष्ठ संबंध है। श्रतः मुख्य रूप से इनसे संबद्ध मुहावरो की छानबीन कर लेनी चाहिए।

### ( अ ) आँख संबंधी मुहावरे---

#### (बिहारीबोधिनी से )

नैन मिलत ( दो॰ १८१), नैना लागत ( दो॰ २००), दीठि जुरि दीठि सो (दो॰ ६०), लगालगी लोयन कर्रें (दो॰ २१९), कहा लड़ैते हग करें (दो॰ २८०)।

### ( मतिरामकृत रसराज से )

श्रॅंखियॉ भरि श्राई' ( छुं० १९ ), भौंह चढ़ाय ( छुं० ५३ ), हन जोरै ( छुं० १२७, २२१ ), नैनन को फल पायो ( छुं० २३८ )।

#### ( देव )

वंक विलोकिन ही पै विकान्यौ ( प्रे॰ चं॰, पृ॰ ६ ), मिले हग चारो ( सु॰ वि॰ ह॰ १२ )।

#### (पद्माकरकृत जगद्विनोद से)

हग दै रहति ( छुं॰ ४१ ), हग फेरे रहें ( छुं॰ ६६ ), उनकी उनसे जो लगी ऋॅखियाँ ( छुं॰ १०३ ), ऋॅखियाँ ते न कढ़चो ( छुं॰ १३६ )।

#### ( श्रा ) मन संबंधी मुहाबरे—

#### ( मतिरामकृत रसराज से )

गनत न मन पथ कुपथ ( छं० ३३ ), नन बॉर्धत वेनी वॅघे ( छं० ३६ ), मन भायो न कियो ( छं० १३८ )।

#### ( पन्नाकरकृत जगद्विनोद से )

गुन श्रौगुन गनै नहीं ( छुं० ५३ ), मन धरि श्राए ही ( छुं० ५६ ), एकन को मन लै चलै ( छुं० १०७ )।

## (इ) हृद्य, चित्त या दिल संवंधी सुहावरे-

लिए जात चित चोरटी ( दो॰ २५० ), चोरि चिच ( दो॰ १६१ )।
—विहारी

हिए हजारन के हरें ( छं० ६६ ), उर श्रागि न लगाइए ( छं० २५४ ), चित चोरि ( छं० ३११ )।

—मतिराम, रसराज

चित लाल चूमि रह्यो (प्रे॰ चं॰, प्र॰ ३६), मूरित चित्त चढ़ी है (सु॰ वि॰, प्र॰ २२)।
—देव

## (ई) कुछ श्रन्य मुहावरे-

छाती फाटी जाति ( वि॰ वो॰, दो॰ २२३ ), कानन लाए कान ( वि॰ वो॰, दो॰ १६० ), कुलकानि गँवाए ( मतिराम, रसराज, छं॰ १३२ ), गरे परि ( देव॰, प्रे॰ चं॰, प्र॰ १० ), पर्खो मरिवो सिर तेरेई ( वही, प्र॰ २१ ), तिन तोरत फिरत ( देव, सु॰ वि॰, प्र॰ ६ ), दंतन दावि रहे श्रॅगुरी ( वही, प्र॰ १६ ) श्रादि ।

श्रॉख, मन श्रौर चित्त संबंधी मुहाबरो की मूल प्रवृत्तियों को देखते हुए उन्हें तीन मुहाबरों में सीमित किया जा सकता है—(१) श्रॉखों का लड़ना, (२) मन का बंधना श्रौर (३) चित्त का चोरी जाना। इन मुहाबरों से प्रेम के तीन सोपानों की जो श्रमिव्यक्ति होती है वे एक दूसरे से क्रमिक रूप से संबद्ध हैं। श्रॉख के लड़ने के बाद मन का बंधना श्रौर चित्त का चोरी चला जाना श्रत्यंत स्वाभाविक कियाएँ हैं। रीतिकवियों के प्रेम का मूल श्राधार श्रॉखों का लड़ना ही है जो मुख्यतः रूपलावग्रय पर श्राश्रित है। श्रुत्य मुहाबरों का विवेचन करने पर हमें यह दिखाई देता है कि वे मन की विविध दशाश्रों का भी चित्र उपस्थित करते हैं पर उनमें श्रधिकाश ऐसे ही मिलेंगे जो श्राश्र्यंजनक शरीरी सौंदर्य की श्रमि-व्यंजना में योग देते हैं।

रीतिकाव्यों में ऐसे मुहावरे भी कम नहीं मिलेंगे जो मध्यवर्गीय घरेलू वाता-वरण से संग्रहीत किए गए हैं। 'चलत घैर घर', 'रवा राखत न राई सी', 'ठेग गनौगी' ख्रादि मुहावरे घरेलू वातावरण का जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। 'ठेग गनौगी' ख्रीर 'जी का ज्यान' तो द्याज की मध्यवर्गीय नारी के भी नित्य व्यवहार के मुहावरे हैं।

भावों को तीव्रतर बनाने के लिये मुहावरों का सुविचारित प्रयोग करना पड़ता है। यदि एक विशेष मुहावरे के स्थान पर उससे मिलता जुलता दूसरा मुहावरा रख दिया जाय तो श्रमिप्रेत श्रर्थ की श्रमिव्यक्ति नहीं की जा सकती। उदाहरगार्थ विहारी सतसई का यह दोहा देखिए—'कहा लड़ैते हग करें परे लाल वेहाल'। इसमें श्रॉख लड़ाना मुहावरा एक चेष्टामूलक व्यापार है। यदि श्रॉख लड़ाने के स्थान पर दूसरा मुहावरा रख दिया जाय तो दोनों के श्रर्थ में भारी श्रंतर पड़ जायगा। 'श्रॉख लड़ाने' के प्रयोग से हृदस्थ वासना को श्रौर भी श्रिधिक तीजतर बनाया गया है।

श्रलंकारो को चामत्कारिक श्रीर कथन को वक बनाने के लिये रीतिकांच्यों में मुहावरो का यहारा लिया गया है। इस प्रकार के मुहावरे विहारी में सर्वाधिक दिखाई पड़ते हैं:

ऊपर के दोहों में श्रसंगित श्रलंकार का जो चमत्कार दिखाई पड़ता है उसका श्रेय बहुत कुछ उनमें प्रयुक्त मुहावरों को है। विहारी श्रीर मितराम ने श्रितशयोक्ति श्रीर स्वभावोक्ति श्रलंकारों में भी चामत्कारिकता ले श्राने के लिये मुहावरों पर श्रिविक ध्यान दिया है। रीतिमुक्त किन घनश्रानंद ने विरोधाभास के लिये मुहावरों का प्रचुर प्रयोग किया है।

(३) चित्रयोजना—काव्य में मुख्यतः भावो श्रीर श्रनुभूतियो की ही श्रीमव्यक्ति होती है श्रीर इनको श्राकार देने के लिये चित्र का माध्यम प्रहण करना श्रावश्यक हो जाता है। इसके विपरीत गद्य में, जो प्रधानतः विचारों का चेत्र है, चित्रयोजना की श्रपेचा प्रायः नहीं होती है। गद्य में जहाँ कहीं चित्रयोजना की भी जाती है वहाँ उसमें काव्यचित्रों की भावोद्रेकच्चमता तथा रस की साद्रता प्रायः नहीं दिखाई पड़ती। वस्तुतः सघन मनोवैज्ञानिक च्याों (इंटेंसीफाइड साइकोलाजिकल मोमेंट्स) को काव्य की चित्रभाषा में जितने सहज श्रीर प्रभावोत्पादक ढंग से बॉधा जा सकता है उतने स्वाभाविक ढंग से गद्यात्मक लय में नहीं।

सामान्यतः काव्यचित्रों के दो मेद किए जा सकते हैं-- लिवत चित्रयोजना ( डाइरेक्ट इमैजरी ) श्रीर उपलच्चित चित्रयोजना ( फिगरेटिव इमैजरी )। लच्चित चित्रयोजना को बाह्य रेखान्त्रो या वर्णी द्वारा तुरत लचित किया जा सकता है. पर उपलक्तित चित्रयोजना को लिखत करने के लिये अप्रस्ततो के साहश्यविधान की जानकारी त्रावश्यक है। लिख्त चित्रयोजना को भी स्थूल रूप से दो कोटियो में विभाजित किया जा सकता है—रेखाचित्र और वर्णचित्र। एक में आलंबन की रूपचेष्टात्रो त्रादि को रेखाश्रो में तथा दूसरे में वर्णों में श्रंकित किया जाता है। रेखाओं श्रीर वर्गों द्वारा ये चित्र सहज में ही लिच्ति हो जाते हैं श्रीर इनमें साधारगतः किन का चेतन मन उद्घाटित होता है। पर कान्य में उपलिवत चित्री का विशेष महत्व है। इन चित्रों में श्रप्रस्तुश्रों के साहश्यविधान द्वारा जिन घनीमृत मनोवैज्ञानिक चुगो को श्रंकित किया जाता है उनमें किन का श्रवचेतन मन भी चित्रित हो उठता है। इन उपलिखत चित्रो के उपस्थापन में जिन श्रप्रस्तुतों का विधान किया जाता है उनका ऋष्ययन स्वयं में ऋत्यंत रोचक विषय है। इनके श्राधार पर संबद्ध कवियो की रुचि श्रवचि, श्रास्था विश्वास, मान्यता श्रमान्यता श्रादि का उद्घाटन भी श्रञ्छी तरह हो जाता है। इस तरह चित्रयोजनाश्रो के विश्लेपण द्वारा दुइरा कार्य संपन्न होता है-एक तो उससे रीतिवद्ध कवियो की चित्रोपस्थापन च्रमता का सम्यक् ज्ञान होता है श्रौर दूसरे इन चित्रों के मूल में निहित कवि का चेतन स्रौर स्रचेतन मन भी प्रत्यच हो जाता है।

# (४) लक्षित चित्रयोजना—

(य) रेखाचित्र—काव्यगत रेखाचित्र में केवल रूप का ही श्रंकन नहीं होता है बल्कि वह शब्द, स्पर्श, गंध श्रीर रस से भी संपुष्ट होता है। शब्द, स्पर्श श्रादि से विरहित केवल चाद्धुष् चित्र (विजुत्रसल इमैजरी) का विशेष साहित्यिक मूल्य नहीं श्रॉका जा सकता। केवल चातुष् चित्र वस्तुमुखी होने के कारण सूदम ऐद्रिय बोध की दृष्टि से संतोषप्रद नहीं होते। इन चित्रो की प्रभावोत्पादकता तभी बढ़ सकती है जब ये शब्द, गंध, रस श्रादि से समन्वित हो।

रीतिकाव्यों की नायक-नायिका-मेद की संकुचित सीमा में चित्रों की विविधता श्रीर व्याप्ति नहीं मिलेगी। कुछ चित्र तो रूढ़ियों पर श्राप्टत होने के कारण एकरूप श्रीर नीरस हो गए हैं, जैसे, नख-शिख-वर्णन श्रत्यिषक रूढ़ियस्त, घिसे पिटे श्रीर ताजगी से शून्य हैं। श्रमिसारिका श्रीर खंडिता के चित्रों में भी प्रायः एकरूपता मिलेगी। पर श्रपनी सीमा के श्रंतर्गत नायिका के श्रनेक नयनामिराम रूपो, भावो, चेष्टाश्रो श्रादि के उत्कृष्ट चित्रों से रीतिकाव्य मरे पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार के चित्रों का श्रंकन लिखत श्रीर उपलिखत दोनों चित्रयोजनाश्रों के श्रंतर्गत हुआ है।

श्रालंबन का रूप प्रेमोत्पादन का मुख्य हेत है तथा उसके हावभाव श्रीर चेष्टाएँ श्रादि उद्दीपन के प्रधान उपकरण हैं। इन चित्रों के श्रतिरिक्त नायिका का दृदयस्थ प्रेम जब श्रनुमावों के रूप में प्रकट होता है तब वह चित्र का स्वतंत्र विषय बन जाता है। इस तरह रेखाचित्रों में नायिका के रूप, चेष्टाएँ श्रीर श्रनुमाव—तीनों को बॉधने की कोशिश की गई है। कुछ रूपचित्र देखिए:

कुंदन की रॅंगु फीकी लगे, सलकै अति श्रंगन चारु गुराई। शॉलिन में श्रलसानि चितीन में मंजु विज्ञासन की सरसाई। को बिनमोल बिकात नहीं, 'मितराम' लहै सुसकानि मिठाई। क्यों क्यों निहारिए नेरे हूँ नैननि त्यों त्यों खरी निकरें सी निकाई।

--- मतिराम

होतत समीर तंक तहकें समूत श्रंग,

पूर्व से दुक्तन सुगंध विधुरवो परे।

ईंदु सौ बदन, मंद हाँसी सुधा विंदु,

श्रद्धिंद ज्यों सुदित मकरंदन सुरवी परे।

तितित तितार सम सत्तक श्रत्क भार,

मग में धरत पग बाबक घुरवी परे।

'देव' मनि नृपुर परमपद दूपर है,

मू पर श्रमूप रंगरूप निचुरवी परे।

---देव

मितराम के रूपचित्र में बहुत कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है पर जो थोड़ी सी रेखाएँ खिंच पाई हैं वे काफी जोरदार हैं। इनमें न रूढ़िग्रस्त उपमानों का प्रयोग किया गया है श्रौर न नायिका के प्रत्येक श्रंग के पृथक् पृथक् सौंदर्योकन का प्रयास । कुंद के रंग सा गौर वर्ग, श्रांखों में श्रालस्य श्रौर चितवन में विलास के उल्लेख द्वारा सौंदर्य का जो संश्लिष्ट चित्र उपस्थित किया गया है वह काफी व्यंजक, श्राकर्पक श्रौर मनोरम वन पड़ा है। श्रंतिम पंक्ति इस रेखाचित्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेखा है। इसके कारण संपूर्ण चित्र इतना भावमय हो उठता है कि पाठकों की सौंदर्यचेतना पूर्णतः जागरूक हो जाती है।

देव के चित्र में मितराम की अपेन्ना श्रिधिक रेखाएँ लगी हैं तथापि वह वैसा प्रमावपूर्ण नहीं बन पड़ा है। इंदु, सुधाविदु, प्रफुल्ल अरविंद जैसे रूढ अप्रस्तुत सहन सौदर्य नहीं अंकित कर सकते। श्रंतिम दो पंक्तियों में सौकुमार्य की ऐहिय अनुभूति अवस्य जागरित होती है।

रीतिवद्ध कवियों में विहारी ने नायिका का संपूर्ण रूपचित्र बहुत कम खींचा है। उनकी चिचवृत्ति हावो ग्रौर चेष्टाग्रो को ही ग्रंकित करने में श्रिषिक रम सकी है। इस तरह के चित्रों में एक प्रकार की गतिशीलता होती है जो श्रालंबन की कियाश्रों या सचेष्ट व्यापारों में व्यक्त होती है। इसलिये ऐसे चित्रों को क्रिया विधायक (फंक्शनल) चित्र कह सकते हैं। विहारी की सतसई में इस तरह के चित्र भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण देखिए:

बतरस जानच जान की सुरनी धरी छुकाय।
सौह करें, मौंहनि हँसै, देन कहे निट नाय॥

+ + +

नासा मोरि नचाय द्या, करी कका की सौंह।
काँटे सी कसकित हिए, नहें कटीनी भौंह॥

दोनो दोहों में नायिका की विशिष्ट मंगिमान्नो को कुछ रेखान्नो में वॉघ दिया गया है। पहले दोहे में पहली पंक्ति चित्र की पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित की गई है। दूसरी पंक्ति में चार लघुलघु दृश्य हैं जो समवेत रूप में नायिका की मंगिमान्नों को न्नाकार देते हैं। इस चित्र में चमत्कार प्रदर्शन के साथ ही भावात्मक काव्यानुभूति उत्पन्न करने की भी विशेष चमता है। दूसरे दोहे में तीन लघु दृश्य हैं जो समष्टि रूप में नायिका की चेतन चेष्टान्नों को व्यक्त करते हैं। पर दोनो चित्रों की प्रभावोत्पन्नता में गुणात्मक न्नौर मात्रात्मक (क्वाटिटेटिव) म्नंतर है। एक विशेष संदर्भ से संबद्ध होने के कारण प्रथम दोहे में जो प्रभावोत्पादकता दिखाई पड़ती है वह दूसरे दोहे में, जो प्रायः संदर्भनिरपेच सा है, नहीं दिखाई देती। पहले दोहे में न्नाश्रय न्नौर न्नाश्य स्वार संवर्भनिरपेच सा है, नहीं दिखाई देती। पहले दोहे में न्नाश्रय न्नौर न्नालेक, दोनो पच समुपस्थित हैं। उसमे नायिका के प्रेमाधिक्य को उसकी मुखरता में बड़ी ही कुशलता से व्यक्त किया गया है न्नौर साथ ही नायक के वेचारेपन की भी व्यंजना हो गई है। इस प्रकार इस चित्र में जो

नाटकीय व्यापार दृष्टिगोचर होता है वह नायिका की श्रनुपस्थिति में दूसरे चित्र में नहीं दिखाई पड़ता।

नायिका की चेष्टाश्रो को रूप देने में किन निशेष सचेत रहता है पर श्रनु-भानों के श्राधार पर निर्मित चित्रों में उसे बहुत कुछ श्राम्यंतिरक (सबजेक्टिन) होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के चित्र श्रिधिक भानोहीपक श्रीर रसाई होते हैं। मतिराम की मुग्धा खंडिता का एक मनोरम चित्र देखिए:

हिन्दी कर के नख सों पग को नख, सीस नवाय के नीचे ही कोवे। बाल नवेली न रूसनी जानति, भीतर भीन असूंसनि रोवे॥

नख से पैर के नख को कुरेदना, सिर मुकाकर नीचे देखना, मसोस मसोस-कर रोना—एक पूर्ण चित्र की कतिपय रेखाएँ हैं। इस चित्र में नायिका के निष्क्रिय पर सशक्त चोम को व्यक्त करने की श्रद्भुत चमता है। इसमें 'बाल नवेली' की व्यर्थ की रेखा है। इससे चित्र की भावप्रवर्णता में वृद्धि के स्थान पर हास ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि शेष रेखाएँ उसे 'बाल नवेली' सिद्ध करने में स्वयं समर्थ हैं। फिर भी इसमें श्रमिन्यक्त किन की श्रनुभूति के साथ पाठको का सहस्व तादात्म्य स्थापित हो जाता है।

श्रनुमावो का संबंध मन से होता है, इसिलये इसके द्वारा श्रंकित चित्रों में मन की विविध दशाएँ स्वतः व्यक्त हो उठती हैं। रीतिबद्ध कवियो में इस तरह की चित्र-निर्माश-च्नमता देव मे सर्वाधिक है:

सुल दे ब्रुताइ बन सूनो हुल दूनो दियो,

एके बार उससे सरोस साँस सरकि।

श्रीचक उचिक चित चिक्त चितौत चहुँ,

सुकताहरानि धहरानि कुच धरकि।

रूप भरे भारे वे श्रम्प श्रनियारे दग
कोरनि डरारे कजरारे बूँद उरकि।

'देव' श्रद्ध श्रद्ध नई रिसि छिब सुधा,

मधुर श्रधर सुधा मधुर की करकित।

(श्रा) वर्ण्वित्र—कान्य में नहीं नपी तुली वाह्य रेखाश्रो द्वारा चित्र निर्मित किए नाते हैं, वहाँ वर्ण द्वारा भी उनका निर्माण होता है। वर्ण्योनना में किन की श्रिमिप्रेत केवल वर्ण्योनना नहीं है, विलक इसके द्वारा श्रमीप्सित भावों की श्रमिन्यक्ति करना तथा उन्हें पाठकों तक प्रेषणीय बनाना भी है।

रीतिकालीन कियो ने रंगो का चुनाव मुख्यतः तीन चेत्रो से किया है— (१) प्रकृति के चेत्र से, (२) वस्त्राभूषणों के चेत्र से तथा (३) पावक श्रौर दीपशिखा के क्षेत्र से । प्राकृतिक उपकरणों को दो कोटियों में रखा जा सकता है—
श्राकाशस्थित (सूर्य, चंद्र, नच्चत्र, बादल, बिजली श्रादि) तथा पुष्पादि से संबद्ध
(लता, पुष्प, पल्लव, मालती, मिललका, कंज, गुलाब, सोनजुही, बंधूक, जपा,
गुल्लाला, कंदकली, नविकसलय, कमलपत्र इत्यादि)। वस्त्रामूषणों में रंगीन श्रीर
कामदार साङ्याँ, श्रायाँ, चूनरी तथा विविध श्रामूषणा, मिणामिणिक्य, विद्वुममुक्ता
श्रादि संनिविष्ट हैं। पावक श्रीर दीपशिखा की ज्योति श्रंगद्यति को प्रकाशित करने के
लिये ले श्राई गई है। इन समस्त उपादानों का उपयोग चित्र को श्राक्षक श्रीर
भावोद्दीपक बनाने के लिये किया गया है। उनका महत्व श्रपने श्राप में न होकर
रंग के प्रमाव को श्राक्षक श्रीर मादक बनाने में है। सच तो यह है कि रंग तो
गिने गिनाए रहते हैं, चित्रकार की सफलता उनके श्रानुपातिक मिश्रण श्रीर श्रीचित्यपूर्ण चुनाव पर निर्मर करती है। रीतिकालीन काव्य में वर्णयोजना के प्रायः पाँच
प्रकार मिलते हैं:

- १--नायिका के स्रांगिक वर्गा
- २--- श्रनुरूप वर्णयोजना ( मैचिंग कलर )
- ३-वर्गों का मिश्रग् (काबिनेशन श्राफ् कलर)
- ४---प्रतिरूप वर्णयोजना ( कांट्रास्टिंग कलर )
- ५ -- वर्गापरिवर्तन ( चेज श्राफ् कलर )

नायिका के श्रवयवों के रंगनिदेंश के निमित्त जिन उपकरणों का उपयोग किया गया है वे बहुत कुछ वर्णनात्मक हो गए हैं। ऐसी स्थित में वे ऐद्रिय श्रनुसूति जागरित करने में श्रशक्त हैं। इन्हें रूढ़ियों के श्रंतर्गत ही समम्मना चाहिए। कंचन, केसर, सोनजुही, बिजली श्रादि के रंगों द्वारा नायिका के शरीर का जो रंगनिदेंश किया गया है वह परंपरा भुक्त परिपाटी पर श्राधारित है। उदाहरणार्थ चरणों के लिये यह कहना कि 'विद्रुम श्रों बंधूक जपा गुललाला गुलाब की श्रामा लजावति' तथा 'कौहर कोल जपा दल विद्रुम का इतनी जो बंधूक में होति है' परिगणन परि-पाटी के द्योतक हैं।

(इ) वर्गों की गतिशीलता—जड़ वर्गों को जब किन श्रपने प्रयोग से जीवंत बना देता है तब किनता भी प्राग्यानान् हो उठती है। रीतिकाल के कुछ किनयों ने रंगों में इस तरह की प्राग्यप्रतिष्ठा कर नायिका के लावग्य को श्रत्यंत प्रभावोत्पादक हंग से मूर्तिमान् किया है। इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:

पाँव घरे श्रवि ठौर जहाँ तेहि श्रोर तें रंग की घार सी धावति, —सुंदरीतिबक भीतर भौन तें बाहिर लों द्विजदेव जुन्हाई की धार सी धावति । —वहीं, छं० ११

इन पंक्तियों में श्रलग श्रलग दो रंगों का चुनाव किया गया है—लाल श्रीर श्वेत। पॉव की प्रकृत ललाई के लिये रंग की लाली श्रीर शरीर की द्युति के लिये ज्योत्स्ना की तरलता उपस्थित की गई है। नायिका जहाँ पैर रखती है वहाँ से रंग की धारा सी दौड़ पड़ती है। दौड़ती हुई रंग की धारा हमारे संमुख जो चित्र उपस्थित करती है उसमें पैरों की सुकुमारता, कोमलता श्रीर ललाई का जो मावात्मक ऐद्रिय बोध होता है उससे नायिका के समग्र सौंदर्य की भी एक मनोरम कल्पित भांकी मिल जाती है। दूसरा चित्र पहले की श्रपेचा श्रिषक ऐद्रिय श्रीर सौंदर्य बोधात्मक है। 'जुन्हाई की धार' 'रंग की धार' की श्रपेचा मूर्त प्रत्यचीकरण में श्रिषक समर्थ है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से इसका गहरा लगाव है। ज्योत्स्ना में स्वयं एक प्रवाह होता है जो श्रपने श्राप रंग में नहीं होता। 'जुन्हाई की धार' पद हमारे सामने शुभ्रवर्णी, तन्वंगी, ज्योति की तरंगो पर तैरती हुई सी एक श्रशेष सुकुमार सुंदरी का मावोद्रेकपूर्ण चित्र प्रत्यच्च करता है। घर के भीतर से बाहर तक (जहाँ तक नायिका जाती है) चॉदनी की दौड़ती हुई धारा उसके श्रसाधारण सौंदर्य श्रीर श्रंगज्योति की सूचना देती है।

श्रनुरूप वर्णायोजना के श्रांतर्गत वे चित्र श्राते हैं जिनमें बहुत कुछ मिलते जुलते रंगो ( मैचिंग कलर्स ) का प्रयोग इस ढंग से होता है कि सौंदर्थ में एक नवीन श्राकर्षण श्रा जाय। कुछ उदाहरण देखिए:

सहज सेत पचतोरिया, पहिरे श्रति छवि होति । जल चाद्र के दीप लौं, जगमगाति तन जोति ॥

-विहारी

श्रंगन में चंदन चढ़ाय घनसार सेत, सारी छीर फेन की सी श्राभा ठफनाति है।

— मतिराम

दास पग पग दूनो देह दुति दग दग नग नग है रही कपूर भूर सारी पर।

--- भिखारीदास

इन तीनो चित्रो में श्वेत रंग की साड़ी श्रीर गोरे रंग के शरीर में रंग की एकरूपता ले श्राई गई है। इस वर्णयोजना का प्रयोजन है श्रनुकूल वेशविन्यास द्वारा नायिका की रूपानुसूति का भावात्मक चित्रणा। श्वेत साड़ी के प्रभाव से तीनो किवयो की नायिकाश्रो की श्रंगद्युति एक नई ज्योति से जगमगाती हुई दिखाई दे

रही है। श्रनुरूप वर्णयोजना के सहारे नाथिकाश्रों को ऐद्रिय श्राकर्षण का केंद्र बनाते हुए उनके वैभवविलास को भी श्रंकित किया गया है।

(ई) वर्णों का मिश्रण (कांबिनेशन आफ् कतर)—वर्णों के मिश्रण में किन को दोहरे दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। एक श्रोर उसे चित्रविशेष के लिये श्रनुकूल रंगों का चुनाव करना पड़ता है, दूसरी श्रोर रंगों के श्रानुपातिक मिश्रण पर भी ध्यान देना पड़ता है। बिहारी श्रोर देव में विविध रंगों के मिश्रण की कला विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। इन दोनों में भी रंगों की छाया श्रो (शेड्स) की श्रद्भुत पकड़ में बिहारी की दृष्टि श्रचूक है।

विहारी का रंगपरिज्ञान तथा उचित रंगो के मेल की ज्ञमता 'सतसई' के प्रथम दोहे से ही परिलक्षित होने लगती है। राधिका के पीतवर्ण की छाया में श्रीकृष्ण का क्यामवर्ण हरा हो जाता है। इस दोहे में राधिका की शोमा, सौंदर्य श्रीर श्रंगद्युति की श्रलौकिकता को उभारकर सामने रखना ही किव का मुख्य प्रयोजन है। इसी तरह कई रंगो के मेल से बॉसुरी की इंद्रधनुषी शोमा देखिए:

श्रधर धरत हरि के परत श्रोठ डीठि पट जोति। हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुष छवि होति॥

मूलवर्ण केवल पॉच होते हैं—श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण श्रीर हरित । 'श्वेतोरक्तस्तथा पीत कृष्णे हरितमेव च । मूलवर्णाः समाख्याताः पंच पार्थिव सत्तमम्'। बॉसुरी के हरे रंग पर श्रॉखो के श्वेतकृष्ण रंग, श्रोठ का लाल रंग श्रीर पीतांवर के पीत वर्ण की छाया पड़ती है। इनके संमिश्रण से वंशी इंद्रघनुष के रंग की हो जाती है। यहाँ पर वर्णातरंगों से श्रीकृष्ण की एक श्रत्यंत मोहक मंगिमा की व्यंजना भी हो जाती है।

वयःसंधि की स्रवस्था को बिहारी ने 'धूपल्लॉह' के रंग में देखा है:

खुटी न सिसुता की मलक, मलक्यो जोबन श्रंग। दीपति देह दुहुन मिलि, दिपत ताफता रंग॥

'धूपछाँह' के रंगसंकेत से वयःसंघि की रेशमी शोमा कितनी भावपूर्ण हो गई है।

देव के वर्णिचित्रों में कई रंगों के मिश्रण प्रायः कम दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने प्रायः एक रंग से ही चमत्कारप्रदर्शन का प्रयास किया है। इनके चित्रों में रंगों का वैमव तो दिखाई पड़ता है, किंतु उनके मिश्रण द्वारा नए मावात्मक चित्र खड़े करने में उनका मन नहीं रम सका है। एक उदाहरण है:

माँग गुही मोतिन सुश्रंग ऐसी बेनी उर,

उरल इतंग श्रौ मतंग गति गौन की।
श्रंगना, श्रनंग कैसी पहिरे सुरंग सारी,

तरल तुरंग हग चाली सुगदौन की।

रूप की तरंगिन बरंगिन के श्रंगिन से

सोंघे की श्ररंग लों तरंग डठे पौन की।
ससी संग रंग में कुरंगिनेनी श्रावै तोलों,

कैयो रंगमई सुमि सह रंगभीन की।

श्राइए, पहले इसपर रूपमेद की दृष्टि से विचार करें। रूपमेद के श्रनुसार केवल रूपाधायक श्रंगों को ही श्रंकित करना चाहिए, लेकिन प्रारंमिक पंक्तियों में किव ने नख़-शिख-वर्णन की परंपरा के श्रनुसार रूढ़ श्रंगों का भी उल्लेख किया है। श्रावश्यकतानुसार इसमें इल्के गहरे रंगों का स्पर्श भी दिखाई पड़ता है, इसलिये प्रमाण की दृष्टि से इस चित्र का श्रोचित्य नहीं ठहराया जा सकता। रंगों की तड़कमड़क ने चित्र के सौंदर्थ को बहुत कुछ विकृत कर दिया है। भावयोजना की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व नहीं श्रांका जा सकता। हाँ, कुछ पंक्तियों में लावराय की सुद्ध योजना की गई है। सादश्य श्रोर विश्विकामंग की दृष्टि से भी इस चित्र की महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। नायिका के रंगरूप द्वारा बहुरंगी रंगभूमि की कल्पना को साकार करने का प्रयास तो यहाँ श्रवस्य किया गया है किंतु इसमें स्वयं रंगों का महत्व इतना श्रिषिक हो गया है कि ऐद्रिय श्रनुभूति की श्रंपेचित श्रान्वित नहीं हो पाई है।

तीन रंगो के मेल से पद्माकर ने जो चित्र खींचा है उसमें जो ताजगी श्रौर वातावरण्निर्माण की स्नमता है वह कम चित्रों में दिखाई पड़ती है:

जाहिरे जागति सी जमुना जब बूड़े बहै उमहै वह बेनी। त्यों पद्माकर हीर के हारन गंग तरंगन की सुख देनी॥ पाँचन के रॅंग सो रॅंग जाति सी भाँ वि ही माँ ति सरस्वती सेनी। पैरे जहाँ ही जहाँ वह बाल तहां तहाँ ताल में होस त्रिवेनी।

इस चित्र में कहीं हल्के, कहीं गहरे रंगस्पर्श से नायिका की छिन श्रंकित की गई है। 'बूडे', 'बहे', 'उमहे' शब्दों से गितशील यमुना का हश्य श्रांखों के संमुख उपस्थित हो जाता है। हीरों के हार के स्पर्श से गंगा की तरंगों की माँति ताल का जल भी शुभ्र हो जाता है। पाँचों का रंग जल को सरस्वती के रंग में रंग देता है। यहाँ पर नायिका का सौंदर्य रेखाश्रों में नहीं बल्कि रंगों में बाँधा गया है। चित्र की हिं से यह विश्विकामंग का श्रेष्ठ उदाहरण है। वास्तव में किंव यहाँ पर एक सुंदरी नायिका का रूप खड़ा करना चाहता है। विविध रंगों के मेल से सौंदर्यसंगम

का नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करने में उसे यहाँ पूर्ण सफलता मिली है, इसमें संदेह नहीं।

बिहारी नाथिका की श्रॅंगुली का वर्णन करते हुए त्रिवेणी का दृश्य उपस्थित करते हैं:

> गोरी छिगुनी श्ररुन नख, छता स्थाम छवि देय, जहत मुकुत रति छिनक ये, नैन त्रिवेनी सेय।

इस चित्र में श्रॅगुली की गुराई, नख की ललाई श्रीर उसमें पहने हुए लोहें के छल्ले को एक स्थान पर एकत्र कर देने मात्र से रंगों को एकान्वित नहीं किया जा सकता। इससे न तो कोई मूर्त प्रत्यद्धीकरणा हो पाता है श्रीर न प्रमावोत्पादन की द्यमता ही व्यक्त हो पाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विविध रंगों के मिश्रणा से नायक श्रथवा नायिका का जो रूपचित्रणा रीतिकालीन काव्य में किया गया है उसंके मूल में किव का उसे मोहक बनाने का दृष्टिकोणा निहित है। इस रंगिमश्रण के द्वारा भी नायिका के वैभव श्रीर रूपश्री दोनों को श्रिमव्यक्त किया गया है।

( ह ) विरोधी वर्णयोजना—विरोधी रंगों का प्रयोग यद्यपि इस काल के किवयों ने कम किया है फिर भी कुछ स्थलों में इनके द्वारा नायिका की जगमगाती छिव के बड़े ही आकर्षक चित्र श्रंकित किए गए हैं। इस कला में भी बिहारी सबसे प्रवीश हैं। इस तरह के उनके दो चित्र दिए जाते हैं:

छप्यो छवीलो सुख लसै, नीले ग्राँचर चीर ।

मनो कलानिधि कलभले, कार्लिदी के नीर ॥

+ + +

सोनजुद्दी सी जगमगै, ग्रँग ग्रँग जोवन जोति।

सुरँग कुर्सुभी चूनरी, दुरँग देह दुति होति॥

पहले दोहे में नीले श्रीर श्वेत रंग का विरोध है श्रीर दूसरे में पीले श्रीर लाल का । एक में वस्त्त्ये जा श्रीर दूसरे में पूर्णीपमा श्रलंकार द्वारा चित्र को श्रव्छी तरह निखार दिया गया है। पहले में रूपाधायक श्रंश मुख्य है, दूसरे में संपूर्ण श्रंग की काति। इस तरह नायिक की जग मग करती हुई श्रंगज्योति के वर्णन द्वारा उसका संपूर्ण सौंदर्य प्रतिभासित हो उठा है।

लेकिन जहाँ पर बिहारी ने चमत्कारप्रदर्शन के निमित्त गोरे मुख में चंदन की बेंदी को मद की लाली की पृष्ठभूमि में उमार दिया है अथवा नीलमणिजिटत लोंग के रंगो को चंपा की कली पर बैठा हुआ मौरा कहकर पीले और काले दो विरोधी रंगो द्वारा चित्र को रूप देने का प्रयास किया है वहाँ न तो काव्यसौंदर्य प्रस्कृटित हो पाया है और न कोई रूप ही संमूर्तित हो सका है।

(क) वर्णपरिवर्तन—वर्णपरिवर्तन मानवीय मानो का बैरोमीटर तथा मनः स्थितियों का प्रकाशक व्यापार है। रस की गण्ना सात्विक श्रनुमानो के श्रंतर्गत होनी चाहिए। पश्चिम के किनयों ने चेहरे में लजा की ललाई (क्लश्) का प्रचुर वर्णन किया है। रीतिकालीन किन गिने गिनाए श्रनुमानो के चतुर्दिक् चक्कर लगाने के कारण स्वतंत्र रूप से श्रनुमानो की श्रिमिव्यक्ति प्रायः नहीं कर सके हैं। लेकिन हुँ हुने पर वर्णपरिवर्तन के कुछ श्रच्छे उदाहरण मिल जाते हैं।

नायक ने 'मौलिसिरी' की माला सखी द्वारा नायिका के पास मेजी है। सखी नायिका को माला पहनाकर आई है और नायक से नायिका की दशों का वर्णन करती है:

> पहिरत ही गोरे गरे, थों दौरी हुति लाखा। मनो परसि पुलकित मई, मौलसिरी की माला।

> > --- बिहारी

मौलश्री के स्पर्श में उसे नायक के स्पर्श का श्रनुभव हुन्ना, श्रतः उसका सारा शरीर रोमाचित हो उठा। यही नहीं, माला गले में पढ़ते ही उसकी श्रंगदीति में ललाई दिखाई देने लगी। गोरेपन का सहसा बदलकर ईषत् लाल हो जाना नायक के प्रति उसके प्रेम की श्रमिव्यक्ति ही है।

लजा के कारण लाल होने का एक दूसरा चित्र देखिए:

ज्यों ज्यों परसत जाज तन, त्यों त्यों राखे गोय। नवज वभू दर जाज तें, इंद्रवधू सी होय॥

— सतिरास

यह नवोढ़ा नायिका का उदाहरण है। प्रिय के स्पर्श मात्र से वह हर श्रीर लाजा के कारण संकुचित होती जाती है श्रीर उसका रंग इंद्रवधू के रंग सा हो जाता है। 'इंद्रवधू' शब्द हमारे सामने केवल वर्णापरक परिवर्तन ही नहीं उपस्थित करता, विलक्ष श्रपने में सिमटती हुई वधू का प्रत्यचीकरण भी कराता है। इंद्रवधू भी स्पर्श मात्र से ही संकुचित हो जाती है।

शरीर के रंग की छाया से नायिका की माला का रंग बदल गया है, किंतु श्रज्ञातयौवना होने के कारण उसे इसका पता नहीं लगता। इस वर्णपरिवर्तन का एक श्रत्यंत मार्मिक चित्र उपस्थित करते हुए वेनी प्रवीन ने लिखा है:

> कार्ट्ड गूँचि बना कि सौं मैं, गनमोतिन की पहिरी श्रति श्राला। श्राई कहाँ तें इहाँ पुलराज की, संग गई यमुना तट बाला। न्हात उतारी हों 'बेनी प्रचीन' हँसे सुनि बैनन नैन रसाला। जानत ना श्राँग की बदली, सब सो बदली बदली कहै माला॥

बाबा की शपथ खाकर मैं सच कहती हूँ कि श्रभी तो कल ही मैंने गजमोतियों की माला गूँथकर पहन रखा था। यह पुखराज की माला कहाँ से श्रा गई ? क्या यमुनातट पर स्नान करते समय किसी श्रन्य की माला से बदल तो नहीं गई ?

उस बेचारी मुग्धा नायिका को क्या पता कि शरीर की पीताम छाया के कारण गजमुक्ताओं की श्वेत माला का रंग कुछ इस प्रकार बदल गया है कि उससे पुष्पराग मिणयों की माला की भ्राति होती है। यहाँ पर वर्णपरिवर्तन के सहारे नायिका के सौंदर्य की जो व्यंजना की गई है वह श्रतिशय मनोरम और इदयग्राही है।

बिहारी के उपर्युक्त दोहे में कोई दूती नायक से नायिका की प्रेमानुभूति का चित्र खींचकर नायंक के मन की ललक को श्रीर भी श्रिष्ठिक बढ़ा देने का उपक्रम कर रही है। मितराम के दोहे में नायिका को विशेष परिस्थिति में डालकर उसे छुई मुई होती हुई दिखाने का श्रिमप्राय उसके प्रति नायक के श्राकर्षण को श्रीर भी तीत्र बना देना है। बेनी प्रवीन का वर्णपरिवर्तन द्वारा नायिका के सौंदर्यश्रंकन का उद्देश्य उससे मिल नहीं है। चाहे श्रनुरूप वर्णयोजना हो चाहे प्रतिरूप वर्णयोजना, सब की सब वर्णयोजनाश्रों द्वारा मुख्य रूप से नायिका के सौंदर्य को श्राकर्षणमूलक श्रीर उत्मादक बनाने का प्रयास किया गया है। किव के चेतन मन का निर्माण उसकी समसामयिक परिस्थितियों द्वारा होता है। सामंतीय वातावरण में इसी तरह के रूपलावयय श्रीर वैमवसमन्वित नायिका के वर्णन की श्रावश्यकता थी।

(ए) उपलक्षित चित्रयोजना (अप्रस्तुत विधान धौर चित्रयोजना)—
श्रप्रस्तुत या उपमान द्वारा किन एक ऐसा मन्य चित्र उपस्थित करता है जो प्रस्तुत
या उपमेय का रूप खड़ा करने में पूर्ण समर्थ होता है। श्रिषकांश श्रतंकारों का
श्राधार उपमान या साहश्य होता है। इसिलये उपमालंकार को श्रालंकारिकों ने
श्रतंकारिविवेचन में प्रथम स्थान दिया है। श्रप्पय दीच्चित ने चित्रमीमांसा में
लिखा है कि कान्य के रंगमंच पर विविध प्रकार के तृत्य श्रादि से सहदयों का रंजन
करनेवाली केवल यही एक श्रिमिनेत्री है। इसके बाद उन्होंने ऐसे चौबीस
श्रतंकारों के नाम लिए हैं जो मूलतः उपमा ही हैं। उपमा की यह न्याप्ति उपमेय
तथा उपमान के साहश्य पर ही निर्भर है।

पश्चिम में उपमा को काव्योत्कर्ष में उतना विधायक नहीं माना जाता जितना

९ चपमैका शैक्षी संप्राप्त चित्र-भूमिका भेदान्। रंजयन्ती कान्यरंग नृत्यन्ती तिद्धभा चेतः॥ —चित्रमीमांसां, निर्ययसागर, ए० ५

रूपक को । अरस्त् ने रूपक को किवप्रतिमा की कसौटी माना है, क्यों कि अहर्य वस्तुओं में साहरय की योजना प्रातिम ज्ञान (इनट्यूशन) पर ही निर्मर है । मिडिल्टन मरी, इर्वर्ट रीड आदि पाश्चात्य विचारकों ने काव्य के उत्कर्ष में रूपक को बहुत महत्वपूर्ण उपकरण बतलाया है। रीड का कहना है कि उपमा, जिसमें दो वस्तुओं में साहर्ययोजना की जाती है, साहित्यिक अमिन्यक्ति की प्रायमिक अवस्था की द्योतक है । कितु विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मारतीय और पश्चिमी मत परस्पर विरोधी न होकर अपने अपने स्थान पर औचित्यपूर्ण हैं। अपने संदर्भों की चित्रयोजना में कहीं उपमा अधिक समर्थ प्रतीत होती है तो कहीं रूपक । उपमा का एक उदाहरण लीजिए—चंद्रमुखी न हिले न हुले निरवात निवास में दीपिसला सी। इस स्थान पर अनुकूल भावामिन्यिक्त के लिये उपमा का सहारा ही अपेद्वित है, इस तरह का चित्र खड़ा करने में रूपक अद्यम सिद्ध होगा। दूसरा उदाहरण 'रूपक' का देखिए—हग खंजन गहि ले गयो, चितवन चेपु लगाय। अथवा मानस का प्रसिद्ध रूपक देखिए—'ढाहत भूप-रूप-तर-मूला। चली विपतिवारिध अनुकूला'। इन दोनो भावपूर्ण चित्रों को उपमा इतने सफलता-पूर्वक नहीं उपस्थित कर सकती।

उपमा श्रीर रूपक में उपमान का जो विधान किया जाता है उसके मुख्य प्रयोजन पर भी विचार कर लेना चाहिए। क्या इसको केवल स्वरूपबोध के लिये ही ले श्राया जाता है ? ऐसा होने पर इसका महत्व केवल चान्नुष् चित्र (विजुश्रल इमैजरी) तक ही सीमित हो जायगा। किंतु चान्नुष् चित्र का स्वन इसका गीण प्रयोजन है। मुख्य रूप से उपमानो की सृष्टि भावों को तीत्र करने के लिये तथा एक वातावरण उत्पन्न करने के लिये की जाती है। 'निरवात निवास में दीपसिखा सी' हमारे मन में नायिका की खिन्न श्रीर उदास मनःस्थिति का एक भावपूर्ण चित्र ही नहीं उपस्थित करता है बल्कि एक श्रवसादपूर्ण सन्नाटे का वातावरण भी श्रांकित करता है। रूपक के उदाहरण से भी यही बात सिद्ध होती है। विपत्ति का समुद्र नहीं होता, लेकिन इससे विपत्ति की श्रनंतता श्रीर भयंकरता का वातावरण तो उपस्थित हो ही जाता है। इस वातावरण का प्रयोजन भी भावों को तीत्र करना ही है।

ये उपमान रूढ़ श्रलंकारों के श्रंग होने की श्रपेद्धा कहीं श्राधिक श्रांतरिक महत्व रखते हैं। किन व्यक्तिगत ढंग से किसी निषयनस्तु को किस रूप में देखता

<sup>🧚</sup> श्ररिस्टोटल . पोपटिनस, माग २२, पृ० १६-१७

२ द प्राब्लेम त्राव् स्टाइल, पृ० १२, ८२, ११४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इंग्लिश प्रोज स्टाइल, पृ० २८

है, इसकी स्वना उपमानों के चुनाव से मिलती है। परंपरामुक्त उपमानों के स्रितिरिक्त किन ऐसे उपमानों का उपयोग भी करता है, जिससे उसकी रुचि, नाता-वरण श्रीर देशकाल श्रादि का संकेत मिलता है। लेकिन उपमानों के चुनाव में सामान्यतः उसे सचेत नहीं रहना पड़ता है। ये तो उसकी श्रंतश्चेतना से स्वतः उद्भूत होते हैं। इस चित्रयोजना का संबंध किन की संपूर्ण बोधवृत्ति श्रीर भाव-परिधि से स्यापित किया जाना चाहिए। उसकी नोधवृत्ति श्रीर भावपरिधि का निर्माण विशेष संस्कार, समाज श्रीर वैशक्तिक रुचि के द्वारा होता है। एक ही विषय पर काव्यरचना करनेवाले दो किनयों की चित्रयोजना कुछ श्रंशों में समान होने पर भी श्रुनेक श्रंशों में भिन्न होती है। एक किन भिन्न मिन्न चित्र उपस्थित करने के लिये श्रुपने कुछ प्रिय उपमानों को बार बार ले श्राता है, दूसरा किन श्रपने दूसरे प्रिय उपमानों का प्रयोग श्रिषक संख्या में करता है। दो किनयों के रुचिमेद को समभने के लिये इनके द्वारा प्रयुक्त उपमानों का श्रध्ययन एक उत्तम साधन है।

रीतिकालीन किवयों ने नायिका के स्थूल श्रंगों के लिये रुढ़ उपमानों का प्रयोग किया है उनका विस्तृत उल्लेख यहाँ पर श्रप्रासंगिक होगा। यहाँ पर इस काल के कुछ प्रतिनिधि किवयों के श्रप्रस्तुतों की तालिका उपस्थित कर उसके श्राधार पर उनके चित्रों की भाव-निरूपण-च्रमता तथा प्रेम संबंधी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जायगा।

श्रपनी चित्रयोजना के लिये किन कई चेत्रों से श्रप्रस्तुतों को प्रह्णा करता है।
मुख्यतः उसके श्रप्रस्तुतों के चुनान के पॉच चेत्र हैं:

१—तत्कालीन वातावरगा, २—प्रकृति, ३—पशुपची, ४—शास्त्रज्ञान श्रौर ५—धरेलू जीवन । श्रव श्राइए यह देखे कि रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों ने किस चेत्र से क्या ग्रहण किया है । पहले बिहारी को ही लें ।

## तत्कालीन वातावरण श्रीर जीवन से:

| प्रस्तुत      | अप्रस्तुत             | ग्रंथ और छं <b>दसंख्या</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| श्रॉख         | सुभट                  | वि० बो० ६८                 |
| 211.41        | <b>फि</b> बलनुमा      | ,, ६१                      |
|               | दलाल                  | ,, १६६                     |
| ·             | फानूस के भीतर का दीपक | ,, १५०                     |
| रूप<br>इॅसी   | फाँसी                 | ,, ६६                      |
| हरा<br>देह    | सुंदर देश             | ,, १७५                     |
| नायिका        | राजा                  | <b>&gt;&gt;</b> >>         |
| सुरति         | रग                    | " <b>ź</b> &o              |
| सुरात<br>दूती | मेहराब का भराव        | ,, <b>३</b> ०७             |

# २४६ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : श्रध्याय ५ ]

|                           |                   | _                     |  |  |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|
| प्रस्तुत                  | श्रप्रस्तुत       | प्रंथ श्रीर छंदसंख्या |  |  |
| नागरितन                   | मुल्क             | बि० बो० ३२            |  |  |
| यौवन                      | शासक              | "                     |  |  |
| पुतली                     | पातुरराय          | ,, ६३                 |  |  |
| प्रेम                     | चौगान             | " ३५०                 |  |  |
| काम                       | मीना              | ,, <b>१०</b> ४        |  |  |
| लजा                       | लगाम              | ,, २४७                |  |  |
| श्रॉस्                    | कौड़ा ๅ           |                       |  |  |
| वरनी                      | जंजीर }           | " પ્રરર               |  |  |
| नेत्र                     | <sub>फकीर</sub> J | •                     |  |  |
| रूप                       | ठग                | ,, દ્                 |  |  |
| प्रकृति से—               |                   |                       |  |  |
| प्रेम                     | सरिता             | - " २१५               |  |  |
| प्रेम                     | पेड़              | <b>,,</b> २१६         |  |  |
| पशुपत्त्वी से             |                   |                       |  |  |
| श्रॉख                     | तुरंग             | ,, <b>u</b> y         |  |  |
| चित्त                     | <b>&gt;</b> >     | ,, ३५०                |  |  |
| मन                        | मृग               | ,, १२७                |  |  |
| <b>&gt;</b> 7             | मस्त हाथी         | <b>,,</b> ३८२         |  |  |
| <b>&gt;&gt;</b>           | गौरा पत्ती        | ,, હપૂ                |  |  |
| तरुण                      | मृग               | ,, EY                 |  |  |
| नायिका                    | नागिन             | ,, २५१                |  |  |
| शास्त्रज्ञान ( ज्योतिष )— |                   |                       |  |  |
| किशोरावस्था               | स्यं              | ,, - <del>-</del> २५  |  |  |
| तिय                       | तिथि              |                       |  |  |
| <b>न</b> यःसंधि           | संकांति           | ;; ;;                 |  |  |
| কুজল                      | शनि               | ;; ;;<br>;; ;;        |  |  |
| चल भल                     | लगन               | "<br>बि॰ बो॰ २५       |  |  |
| स्नेह                     | सुदिन             | 33 33                 |  |  |
| विंदु                     | मंगल              | ,, ,,<br>,,           |  |  |
| -मुख                      | शशि               |                       |  |  |
| गुर                       | केसरि श्राङ       | " "                   |  |  |
| सौंदर्य                   | चूरन              | "<br>" २३०            |  |  |
|                           |                   | * 1                   |  |  |

३२

## घरेलू जीवन से---

| 110 11110            |                                       |                                   |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| छुवि ( श्रंगद्युति ) | बरमा                                  | बि० बो० १४३                       |
| "                    | गुड़ की डलिया                         | " १८७                             |
| <b>ह</b> दय          | हिंडोल                                | ,, રુવ્યૂ                         |
| श्चब विविध दे        | त्रों से लिए गए 'देव' के इ            | इंछ भ्रप्रस्तुत देखिए—            |
| तत्कालीन वातावरणः    |                                       |                                   |
| श्रॉख                | दलाल                                  | सु॰ तरंग ११८                      |
| वय:संधि              | चतुरंग चमू                            | ,, <b>१</b> ८                     |
| प्रकृति से           |                                       |                                   |
| <b>ઋ</b> ૠૢ          | सावन भादों                            | " १६५                             |
| रूप                  | सिंघु                                 | ,, ४३४                            |
| नायिका               | मंजरी                                 | ,, પ્રહર                          |
| पशु-पच्ची-जगत्       | मे—                                   |                                   |
| श्राँखें             | मतवारे मतंग                           | " २३⊏                             |
| <b>&gt;</b> >        | दुरी                                  | " ३९०                             |
| <b>&gt;&gt;</b>      | तीखा तुरंग                            | सु० वि० १८                        |
| <b>3</b> 5           | मधुमक्खी                              | " "                               |
| भन                   | जाल का मीन                            | प्रे० चं० प्र० २०                 |
| रूप                  | <b>कल्पवृद्ध</b>                      | सु० ते० ई० ३६३                    |
| नायिका               | पिंबरा की चिरी                        | ,, યુરફ                           |
| <b>7</b> 5           | सोनचिरी                               | ,, રેબ્ય                          |
| प्रीति <u> </u>      | पतंग                                  | ,, ६०३                            |
| घरेलू जीवन से        |                                       | T. T. F. 3VF                      |
| <b>मन</b>            | धी (काम धूप है)                       | सु०त० छं० २४८<br>"२६०             |
| "                    | . माखन                                | ,, ₹€°<br>., <b>₹</b> ⊆१          |
| "                    | भोम<br><del>०</del>                   | 38.0                              |
| नायिका               | फिरकी<br>सम्बद्धाः स्वरी । स्वरी स्वर | £3£                               |
| वयःसंधि              | मधु+दिध+दूष+ऊख                        | 77 72 0                           |
| यौवन                 | दूध<br>० ४ २ ——— -                    | ,, १८०<br>सची से स्पष्ट पता लग जा |
|                      | <del>ल्लाका का बातान्त्रमा की</del> । | יוי זיון ווור צויד לא לא ומרא     |

इन दोनों किवयों के श्राप्रस्तुतों की सूची से स्पष्ट पता लग जाता है कि इनका भुकान किस तरह के चित्रों की श्रोर है। स्मृति श्रतीत की घटनाश्रों का माल-गोदाम नहीं, बल्कि चुनान करने का यंत्र है। यह स्मृतियंत्र श्रपनी मनोवृत्तियों के श्रमुक्ल दृश्यों श्रीर वस्तुश्रों का चयन श्रीर सुरक्षा करता है।

एक कवि की स्मृतिसीमा में प्रायः एक ही तरह के श्रप्रस्तुत घूम फिरकर श्राते हैं। विहारी के श्रिषकांश श्रिप्रस्तुत दरवारी वातावरण तथा पुस्तकों से संग्रहीत किए गए हैं। देव ने अपने अप्रस्तुतों को प्रधान रूप से पशु-पत्ती-जगत् तथा घरेल जीवन से लिया है। पशु-पत्ती-जगत् से बिहारी ने तुरंग, मृग, कुही, मस्त हाथी, नागिन श्रादि को श्रप्रस्तुत के रूप में लिया है जबकि देव की दृष्टि मधुमक्खी, जाल के मीन, पतंग, सोनचिरी, लालमुनिया स्रादि की स्रोर गई है। चित्र की योजना में इन श्रप्रस्तुतो का प्रतीकात्मक श्रर्थं भी होता है जो किन के दृष्टिकी या का प्रकाशन करता है। मन के लिये मृग कहने में उनका तात्पर्य यह है कि यह मृग की मॉित ही भोलाभाला है श्रीर सहज में ही बिध जाता है। तुरंग से उसकी चंचलता, मस्त हाथी से उसका मनमानापन श्रौर गौरा पत्नी से ऋॉख रूपी 'क़ही' द्वारा मर्मोतक पीड़ा पाना द्योतित होता है। रूप से सहज में विंध जाना तथा किसी की सुंदर श्रॉलो की गहरी चोट खा जाना सामंतीय मन की विशेषताएँ हैं। श्रनियंत्रित ढंग से मनमानी करना स्वच्छंद सामंतों का दैनंदिन व्यापार है। इससे प्रेम की नहीं, वासना श्रीर मुक्त विहार के श्रविरेक की गंध श्राती है। देव का मन जाल का मीन है। इसमे प्रेमजन्य तड़प श्रीर विद्वलता है। विद्वारी की नायिका नागिन सी डस लेनेवाली है, तो देव की नायिका 'पिंचरा की चिरी' है। बिहारी की नायिका के रूप का जो प्रमाव नायक पड़ा है श्रीर जिस ढंग से वह उसकी श्रमिव्यक्ति करता है वह उसकी रूपासक्ति श्रीर शारीरिक भूख को प्रकट करता है। लेकिन 'पिंजरा की चिरी' प्रेमजन्य पीड़ा, वेदना, तड़फड़ाहट, व्याकुलता श्रादि मानसिक स्थितियों को एक साथ ही श्रिमिन्यंजित करने में पूर्ण समर्थ है।

श्रव जरा घरेलू जीवन से संग्रहीत श्रप्रस्तुतों की मार्मिकता श्रीर श्रमार्मिकता पर भी विचार कर लेना चाहिए । बिहारी को घरेलू जीवन के श्रप्रस्तुतों के लिये गुड़ की डिलया श्रीर बरमा ही मिले । ये दोनों श्रप्रस्तुत छिव के लिये श्राए हैं । इन श्रप्रस्तुतों से न तो रूप की तरलता श्रादि का स्वरूप खड़ा हो पाता है श्रीर न भाव को तीत्र ही बनाया जा सका है । लेकिन द्रष्टा श्रीर स्वष्टा की रूपपीड़ित मनोवृत्ति छिप नहीं सकी है; फारस श्रीर ईरान की श्राशिकी प्रवृत्ति को भारतीय लिबास पहनाने का प्रयत्न भी श्रप्रकट नहीं रह सका है ।

घरेल् श्रप्रस्तुतो में देव ने मन के लिये घी, माखन, मोम श्रादि लाकर मन की द्रवणशीलता की श्रोर संकेत किया है। किसी के देखने, संभाषण करने श्रादि से मन का द्रवीभूत होना ही तो स्नेह है। दलाल, चतुरंगिणी सेना श्रादि की श्रोर इनकी दृष्टि न गई हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें इस तरह के श्रप्रस्तुतों की संख्या कम है। विहारी के ज्योतिषशास्त्रीय श्रप्रस्तुत कोई चित्र उपस्थित नहीं करते, हाँ, एक नया चमत्कार श्रवश्य खड़ा करते हैं। देव का मन इस तरह के श्रप्रस्तुतों में नहीं रम सका है। मतिराम श्रौर पद्माकर में भी इस तरह के चित्रों की कमी है। पर मतिराम के दोहों में जो श्रप्रस्तुत श्राप्ट हैं उन्हें बिहारी की पुनरावृत्ति से श्रिषिक नहीं समऋना चाहिए।

घनत्रानंद में अप्रस्तुतो की संख्या उतनी अधिक नहीं मिलेगी किंतु उनसे उनकी प्रेम संबंधी मनोवृत्ति का पता लग जाता है। पित्वयों में बार बार चातक और चकोर को याद किया गया है। ये वियोग, एकनिष्ठता और तन्मयता के प्रतीक हैं। वियोग के लिये अन्वयवट और जीव के लिये गुड़ी का प्रयोग वियोग का अमरत्व और जीव की अस्थिरता स्चित करते हैं। यद्यपि घनआनंद भी 'नैनसुमट' और 'प्रेमरण्जेत्र' से अपरिचत नहीं हैं, फिर भी इस रण्भूमि में सुमट नेत्रों के युद्ध संबंधी दृश्यों को बहुत कम दिखलाया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के श्राधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि:

१—सामान्यतः श्रपने भोगमूलक दृष्टिकोण के कारण श्रप्रस्तुतो के चुनाव में किवयों की दृष्टि रूप श्रीर प्रेम को उद्दीत करनेवाले श्रप्रस्तुतो पर विशेष रही है। मानसिक पन्न को उभाइकर सामने रखनेवाले श्रप्रस्तुतो की प्रायः उपेन्ना हो गई है।

२—श्रप्रस्तुतो को प्रधानतः तीन चेत्रों से चुना गया है—सामंतीय वातावरण् तथा जीवन, पुस्तको श्रोर घरेलू जीवन तथा प्रकृति से। सामंतीय वातावरण् तथा जीवन से गृहीत श्रप्रस्तुत रूप के प्रति विलासात्मक श्रासक्ति के द्योतक हैं। पुस्तकीय श्रप्रस्तुत तो जिंब खड़ा करने में नितांत श्रसमर्थ हैं। जिहारी ने ऐसे श्रप्रस्तुतो को श्रिषक संख्या में ग्रह्ण किया है। देव के श्रप्रस्तुत श्रिषकतर घरेलू जीवन से लिए गए हैं जो मन की द्रवणशीलता के द्योतक हैं। पशुपिचयों के रूप में गृहीत श्रप्रस्तुत नायिका की संयोग-वियोग-जन्य मानसिक दशाश्रो को प्रकृट करते हैं। प्रेम के मानसिक पद्म के उद्घाटन में उनकी दृत्ति श्रप्रकृत श्रिषक रमी है। मतिराम श्रीर पद्माकर की स्थित इन दोनो की मध्यवर्तिनी है। वे सामान्यतः श्रप्रस्तुतों के फेर में श्रिषक नहीं पड़े हैं।

(४) आलंकारयोजना—काव्यरूपों की विवेचना करते समय इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि काव्यरूप, भावानुभूति श्रोर श्रभिव्यंजना में कोई पार्थक्य नहीं है। मामइ श्रोर वामन श्रादि श्रलंकारिकों ने सूत्र रूप में इस तथ्य की श्रोर इमारा ध्यान श्राकृष्ट किया है। श्रालंकारों को श्रमिव्यंजना से पृथक् नहीं माना जा सकता। भामइ ने श्रलंकारों के मूल में वक्रोक्ति श्रोर श्रातिशयोक्ति को स्वीकार कर एक प्रकार से श्रलंकार को श्रमिव्यक्ति का श्रपरिहार्य श्रंग मान लिया है। काव्यसर्जना के सघन च्याों में किय की श्रमिव्यक्ति में श्रसाधारयाता श्रा जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसकी श्रमिव्यक्तियाँ वक्रोक्तिपूर्ण हो

जाती हैं। वामन ने तो कुछ श्रीर श्रागे बढ़कर श्रतंकारो को सौंदर्य का समानार्थी मान लिया है—सौंदर्यमलंकारः। वामन का यह कथन पश्चिम के सौंदर्यशास्त्रियों के उस मत के समकत्त रखा जा सकता है जिसमें मावानुसूति श्रीर श्रिमिन्यिक्त में एकरूपता स्थापित की गई है।

किंतु आगे चलकर अलंकारो को काव्य का शोमाकर धर्म मान लिया गया और आलंकारिको ने अलंकार और अलंकार्य के बीच सुस्पष्ट विमानक रेखा खींच दी। अब अलंकार मानानुभूति को तीव्रतर बनानेवाला तथा वस्तु के रूपं, गुरा, व्यापार आदि को उत्कर्ष प्रदान करनेवाला माना गया। इसका एक दुष्परिगाम यह मी हुआ कि कुछ लोगो ने स्वयं अलंकार को साध्य मान लिया। इसके फलस्वरूप काव्य का आंतरिक पच्च दुर्वल पड़ गया।

कान्य को शोभाकर श्रयवा कान्यगत मावानुभूति श्रीर वस्तु को तीव्रतर तथा भावप्रवर्षा बनाने के लिये किव जीवन श्रीर जगत् के विविध छेत्रों से श्रप्रस्तुतों का चुनाव करते हैं। किव का श्रनुमव जितना न्यापक श्रीर परिज्ञान जितना गहरा होता है उसका श्रप्रस्तुत भी प्रस्तुत को उतना ही प्रभावोत्पादक श्रीर मर्भस्पर्शी बना पाता है। यह श्रप्रस्तुत योजना मुख्यतः साहश्य पर श्राधृत है। यह साहश्य प्रधानतः तीन प्रकार का होता है—रूपसाहश्य, धर्मसाहश्य श्रीर प्रमावसाहश्य।

(अ) रूपसाद्दरय—प्रस्तुत की रूपानुभूति को तीव्रतर बनाने की दृष्टि से जिन साद्दरयमूलक अप्रस्तुतों की योजना की जाती है वे आकार में प्रायः प्रस्तुत के अनुरूप होते हैं। लेकिन उनका मुख्य कार्य होता है प्रस्तुत के आकार का भावात्मक बोध कराना। जहाँ अप्रस्तुत मावात्मक बोध कराने में अन्तुम प्रतीत होते हैं वहाँ उनकी सारी सार्यकता व्यर्थ सिद्ध होती है।

रीतिकवियों के रूपवर्णन—मुख्यतः नख-शिख-वर्णन—रूढ़िबद्ध श्रीर श्रवैय-क्तिक हैं। उन्होंने प्रायः संस्कृत के लच्च्याग्रंथों में निर्धारित प्रत्येक श्रंग के उपमानों को ही ग्रह्या किया है। इस प्रकार के पिष्टपेषित उपमान सौंदर्यानुभूति जागरित करने में सर्वथा श्रसमर्थ हैं। श्रॉखों के लिये कुछ रूढ़ उपमानों का प्रयोग देखिए:

- (१) हरिनी के नैनान तें, हरि नीके ये नैन। —बिहारी
- (२) खंजरीट, कंज, मीन, मृगन के नैनन की छीन छीन लेहि छिब ऐसी तें लड़ाई है।

—मतिराम

- (३) हिरन, चकोर, भीन, चंचरीक, मैनबान, संजन, कुमुद, कंजधंज न तुलत हैं
- (४) खंबन के प्राम, पिय विरह-तिमिर-मान मीनन के मान, धनवान मनमथ के।

—श्रीपति

इस परंपराप्राप्त उपमानों के एकत्रोकरण से न तो श्रॉखों की रूपानुभूति ही तीत्र हो पाती है श्रौर न उनके प्रति किसी प्रकार का भावोद्वेलन ही हो पाता है। किट के लिये केशव ने 'किट जया भूत की मिठाई, जैसो साधु की भुठाई, जैसी स्यार की ढिठाई, ऐसी छीन छहरतु है' लिखा तो देव ने बहुत कुछ उसी को दुहराते हुए 'जानि न परत श्रिति सूद्म ज्यों देवगति, भूत की चाल कीधों कला है कोटि नट की' लिख मारा।

जहाँ इन्हें मूग, मीन, खंजन के रूढ़ उपमानो से छुटी मिली है वहाँ पर इन्होंने मानोत्तेजक श्रप्रस्तुत योजना प्रस्तुत की है:

> (१) पानिप विमल की मलक मलकन लागी काई सी गई है निकल लरिकाई र्श्रग ते।

—मतिराम

(२) दगर दगर वगरावित श्रगर श्रंग, जगर मगर श्रापु श्रावित दिवारी सी।

--- देव

(३) सीरे उपचारन वनेरे वनसारन सीं, देखत ही देखी दामिन तीं दुरि नायगी।

---पद्माकर

प्रथम उदाहरण में ज्ञातयौवना नायिका के आगत रूपलावण्य को सप्र करने का प्रयास किया गया है। लड़कपन के बीत जाने पर यौवन के पानिप का आगमन होता है। इसे स्पष्ट करने के लिये काई के हटने पर जो स्वच्छ जल प्रकट होता है उसे अप्रस्तुत के रूप में ग्रहण किया गया है। यह अप्रस्तुत न तो असाधारण है और न चमत्कृत करनेवाला, इससे प्रायः सभी परिचित हैं। काई के हट जाने पर पानी का सौंदर्य अपने प्रकृत रूप में ही आता है किंतु वह हमारी आंखो को अत्यंत मनोरम, आकर्षक और ताजगी से भरा हुआ लगता है, क्योंकि काई से बिलकुल अलग करके उसे हम नहीं देख पाते। इस अप्रस्तुत द्वारा ज्ञातयौवना नायिका का लावण्यमय व्यक्तित्व उमर आता है। 'पानिप' शब्द उस रूप ( आगत रूपानुभूति ) को तीव्रतर बना देता है।

देव ने नायिका के लिये 'दिवारी' श्रप्रस्तुत की योजना करके हमारे संगुख एक श्रत्यंत नयनामिराम चित्र प्रस्तुत किया है—दीपमालिका की जगमगाहट नायिका की रूपच्छटा को श्रितिशय भावप्रवण्ण बना देती है। नायिका मिण्माणिक्य चड़े हुए श्राभूषणों से श्रलंकृत है। इन श्राभूषणों की चमक उसकी तनद्युति से मिलकर इस तरह शोभायमान हो रही है मानो दीपावली जगमगा रही हो। पर यह दीपावली की जड़ शोभा नहीं है—चलती हुई नायिका स्वयं गतिशील दीप-मालिका बन गई है।

वेनी प्रवीन का दूसरा उदाहरण लीनिए:

## एक ही दिना में जलभर सी समिन आई, जीवन की उमेंग अवाई सुनि कंत की।

इस रूपसादृश्य के साथ साथ धर्मसादृश्य भी है। श्राषाढ़ के बादलों की उमदृन घुमदृन, उनके लघु दीर्घ श्राकारों की दौड़घूप, यौवनजन्य लालसा भरे सौंदर्य तथा उसकी उमंगों को मूर्त करने में कितने समर्थ हैं।

पद्माकर ने पुराने उपमान 'दासिन' का प्रयोग किया है। पर जिस प्रसंग में यह प्रयुक्त हुन्ना है उसमें यह ज्ञितिकता का भावात्मक रूप खड़ा करने में पूर्णतः समर्थ है।

(आ) धर्मसादृश्य—रूपसादृश्य की श्रपेद्धा धर्मसादृश्य सूद्धमतर विधान है। इसके द्वारा प्रस्तुत के गुण्धमं की श्रमुसूति को तीव्रतर बनाया जाता है। श्राधुनिक कवियों ने रूपसादृश्य की श्रपेद्धा धर्मसादृश्य का श्रिषक ध्यान रखा है। साधर्म्यमूलक श्रप्रस्तुतों में प्रायः लच्चणा शक्ति का चमत्कार निद्दित रहता है श्रीर श्राधुनिक काव्यों में लच्चणा का प्रयोगबादुल्य स्वभावतः साधर्म्यमूलक श्रप्रस्तुतों को समाविष्ट कर लेता है।

रीतिवद्ध कवियो में इस तरह के अप्रस्तुतों की साधारणतः कमी ही दिखाई देती है। रीतिमुक्त किव घनानंद में अवश्य साधम्यमूलक अप्रस्तुतो की भरमार है, क्यों कि उनकी रन्वनाओं में लान्निश्च प्रयोगों की बहुलता है। रीतिबद्ध किवयों में देव ही ऐसे किव दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इस तरह के अप्रस्तुतों का अपेन्नाकृत अधिक प्रयोग किया है।

इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि यदि श्रालंबन को परिस्थिति विशेप में डालकर उसकी मानसिक प्रतिक्रियाश्चों को स्पष्ट करने तथा उन्हें मावप्रवर्ण बनाने के लिये श्रप्रस्तुतों की योजना की जायगी तो वे श्रिधिक भावोद्रेकपूर्ण बन सकेंगे। प्रस्तुत के सामान्य धर्मवोध के लिये जो उपमान प्रयुक्त होगे वेन तो उतने व्यंजक होगे श्रीर न प्रभावपूर्ण। इस संबंध में 'देव' का ही एक उदाहरण देखिए:

# माखन सो तन दूध सो जोबन।

माखन अप्रस्तुत शरीर के कोमलता धर्म का बोध मात्र कराता है श्रौर यह बोध भावपरक भी नहीं बन पाया है। यदि 'माखन सो तन' के स्थान पर 'माखन सो मन' होता तो मन के धर्म की भावात्मक अनुभूति का मूर्तीकरण संमव हो पाता। 'दूध' अप्रस्तुत तो 'जोबन' के धर्मगुण के स्पष्टीकरण में नितांत असमर्थ है।

देव का ही एक दूसरा उदाहरण देखिए जो श्रपेचाकृत श्रिवक प्रभावशाली वन पढ़ा है:

# पारे ही के मोती किथों प्यारी के सिथित गात, ज्यों ही ज्यों बटोरियत त्यों त्यों बिथुरत है।

प्रग्रायमान की मानितक अवस्था में होने के कारण नायिका कृत्रिम शैथिल्य का अनुभव करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर नायिका को एक विशेष परिस्थित में हालकर उसकी मानितक प्रतिक्रिया स्पष्ट की गई है। नायिका के विशुरते हुए शरीर की अनुभूति को स्पष्ट करने के लिये पारे के मोती का अप्रस्तुत ले आया गया है। स्पर्श मात्र से पारे के विखरने का व्यापार नायिका की शिथिलता को मूर्त बना देता है।

इसी प्रकार धर्मसादृश्य के स्त्राधार पर मितराम ने गुरुजनों के बीच पड़ी हुई नवोढ़ा नायिका के संकोच का बहुत मार्मिक चित्र खींचा है:

> ज्यों क्यों परसे लाल तन, त्यों त्यों राखे गोय । नवल बध् हर लाज ते, इंद्रबध् सी होय ॥

यहाँ पर डर और लजा के द्वंद में पढ़ी हुई नववधू के लिये 'इंद्रवधू' श्रप्रस्तुत ले श्राया गया है। शालीनता नारी की श्रावयिक (श्रारगैनिक) विशेष्ठता है। नवागत बहू का प्रिय के स्पर्श मात्र से संकुचित हो जाना स्वामाविक है। इस न्यापार को श्रनुभूतिमय बनाने के लिये 'इंद्रवधू' को प्रस्तुत किया गया है। इंद्रवधू को जहाँ स्पर्श किया कि वह छुई मुई हुई। दोनों के छुई मुई हो जाने में जो स्पर्शसाम्य ले श्राया गया है वह इस चित्र को काफी भावात्मक श्रीर उद्रेकपूर्ण बना देता है।

इरख , सरुधरिन को नीर भौ री। जियरो सदन तीर गन को सुनीर भौ।

---दास

इसमें द्वदय के हर्ष श्रीर मरुधरणी के नीर में कोई रूपसाम्य नहीं है। मरु का धर्म जल को सोख जाना है। इस अप्रस्तुत के द्वारा द्वदय के हर्ष के विलीन होने के व्यापार को प्रत्यच्च किया गया है। इस अप्रस्तुत के श्रक्षुतेपन के कारण प्रस्तुत का मूर्त रूप श्रीर भी प्रभावोत्पादक हो गया है। (इ) प्रभावसादृश्य—प्रमावसादृश्य साघम्यं की अपेक्ता भी सूद्रमतर अप्रस्तुत योजना है। रीतिबद्ध कवियो में इस तरह के अप्रस्तुतो की योजना और भी विरल है। इसका प्रयोग आलंबन के प्रमाव को स्पष्ट और अनुभूतिमय बनाने के लिये किया जाता है। रीतिबद्ध कवियो में सर्वाधिक संवेदनशील होने के कारण देव ने इस तरह के अप्रस्तुतो का प्रयोग औरो की अपेक्ता अधिक किया है:

ये अँखियाँ सिख त्रानि तिहारियै जाय मिली जलबूँद ज्यों कूप में। कोटि उपाय न पाइए फेरि समाइ गई रँगराहू के रूप में।

श्चॉलो के श्रीकृष्ण के रूप में समा जाने तथा क्प में जलविदु के मिलने में न तो रूपसाहश्य है श्रीर न विशेष धर्मसाहश्य ही। पर जलविदु के कूपजल में समाहित हो जाने तथा श्चॉलो के रूप में लय हो जाने में गहरा प्रभावसाम्य है। प्रभावसाहश्य के श्चाधार पर लयमान होने के व्यापार का मूर्त प्रत्यचीकरण सहजसंभव है।—

दास का एक दूसरा उदाहरण देखिए:

दास न जानत कोऊ कहूँ तन में मन में छिंब में बस जाती। प्यारे की तारे कसौटिन में भ्रपनो छिंब कंचन की किस जाती॥

श्रॉखों के श्याम तारों में बसी हुई नायिका की स्वर्णिम छवि के लिये कसौटी पर कसे हुए सोने की पीतवर्णी लीक में स्थूलतः रूपसादृश्य है पर लच्चणा के सहारे किसी की श्रॉखों में छवि की रेखा खिंच जाने का तात्पर्य है उसकी संपूर्ण चेतना का किसी की रूपछटा से श्रिममूत होना।

पर, जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रपनी सीमाश्रो श्रौर विशिष्ट शैली के कारण इस तरह के श्रप्रस्ततों की प्रायः कमी मिलेगी।

(ई) संभावनामूलक अप्रस्तुत योजना—कुछ सादश्यमूलक अप्रस्तुत ऐसे भी होते हैं जो संभावनाओं पर श्राश्रित होते हैं। उत्येक्षा ऐसा ही श्रलंकार है। 'प्रकृतस्य परात्मना संभावना उत्येक्षा' श्रर्यात् उपमेय का उपमान रूप में संमावना उत्येक्षा है। इसमें प्रकृत या उपमेय (प्रस्तुत) उतना प्रधान नहीं होता जितना उपमान या श्रप्रस्तुत होता है। प्रस्तुत श्रीर श्रप्रस्तुत दोनो का पार्थक्य बना रहता है, कितु किसी न किसी कारण से दोनो में श्रिमिन्नता स्थापित की जाती है।

उन सादृश्यमूलक श्रलंकारों की श्रपेता, जिनकी चर्ची पीछे की जा जुकी है, रीतिकान्यों में उत्पेत्वा के लिये काफी श्रवकाश दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि इसमें कल्पना की उड़ान श्रीर चमत्कारप्रदर्शन की छूट रहती है। श्रद्भुत श्रीर चमत्कार के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण रीतिवद्ध क्वियों ने इसका प्रचुर प्रयोग किया है। श्रन्य श्रलंकारों की मॉित उत्प्रेचा में भी श्रप्रस्तुत जितना ही श्रिधिक लोकानुभूति श्रीर लोककल्पना की सीमा में रहेगा वह उतना ही श्रिधिक काव्यसींदर्य की
सर्जना में समर्थ हो सकेगा। पर बहुज्ञताप्रदर्शन श्रीर चमत्कारसर्जना के फेर में
पड़कर प्रायः सभी कवियों ने किताबी श्रप्रस्तुतों का भी प्रयोग किया है। ऐसे श्रप्रस्तुत न तो रूपानुभूति में सच्चम होते हैं श्रीर न विषयी के धर्म श्रीर प्रभाव के संमूर्तन में। इस तरह के श्रप्रस्तुतों के कुछ उदाहरण देखिए:

- (१) तिय ग्रुख सिख हीराजरी, बेंदी बड़े विनोद। सुत सनेह मानी सियो, विधु पूरन बधु गोद॥ —विहासी
- (२) भौंहन मध्य सृगंमद केसरि बंदन लीक सुवेर पुरानी। भूपर ते नभ ऊपर की त्रिशिरा शर मैन तन् पर तानी। —देव
- (३) सारी महीन यों लीन विलोकि विचारत हैं कवि के श्रवनी पै। सोदर जानि ससीरि मिली सुत संग लिए मनो सिंधु मैं सीपै॥ —दास
- ( ४ ) बंदन डिटौना दै हुराये मुख घूँघट में,

  भीन स्याम सारी स्थौं किनारी चहूँ फेर में।

  भूमिसुत भानुसुत ज्ञत सोमभान मानी

  झलके मयंक घनदामिनी के घेर में।

   बेनीप्रचीन

इन अप्रस्तुतों से कियों की स्रम्भू और दूर की कौड़ी ले आने की प्रवृत्ति पर दाद दी जा सकती है, पर इनके द्वारा काव्यसौंदर्य बहुत कुछ न्यून हो जाता है। अप्रस्तुत का कार्य प्रस्तुत को स्पष्ट करना तथा उसका मावात्मक रूप खड़ा करना होता है। इस दृष्टि से उपर्युक्त सभी उपमान अत्यंत अशक्त हैं। ये प्रस्तुत को स्पष्ट करने के स्थान पर उसे और भी धुँभला और अचित्रोपम बना देते हैं। पर इस तरह के अप्रस्तुतों की संख्या अधिक नहीं है। इनका उपयोग प्रायः नखिशल के वर्णन में किया गया है।

उत्प्रेचा का प्रयोग श्रिधिकांश में भाव को चमत्कारपूर्ण लालित्य प्रदान करने में किया गया है जिससे कान्यसौंदर्य की श्रीवृद्धि हुई है। लोकजीवन की कल्पना श्रीर श्रनुभव की सीमा के भीतर से चुने श्रिप्रस्तुतों द्वारा रूप श्रीर भाव की रमणीयता में जो निखार श्राया है वह द्रष्टन्य है: (१) सोहत श्रोढ़े पीत पट स्थाम सत्तोने गात । मनो नीत्तमिया सैत पर श्रातप परचो प्रभात । तसत सेत सारी ढक्यो, तरत तरचौना कान । परचौ मनौ सुरसरि सन्तित, रिव प्रतिविंव विहान ॥

—बिहारी

- (३) हार मानि प्यारी विपरीत के विहार लगि।
  सिथिल सरीर रही साँदरे के तन पर।
  मानहु सकेलि केलि केतिको कला की करि,
  थाकी है चलाकी चंचला की छोर घन पर॥

बिहारी के पहले दोहे में श्रप्रस्तुत किवकिल्पत है। लेकिन यह कल्पना ऐसी नहीं है कि उसका मानस प्रत्यचीकरण न किया जा सके। नीलमिण का शैल नहीं होता, पर कल्पना के द्वारा नीलमिण शैल पर पड़ती हुई बालाक्या की किरणो का जो नयनामिराम दृश्य उपस्थित होता है वह प्रस्तुत की रूपचेतना को श्रात्यंत रमणीय बना देता है। उन्हीं के द्वितीय दोहे का श्रप्रस्तुत संमानित है। श्वेत साड़ी से दके हुए स्वर्ण तरौने की भावानुभूति कराने के लिये गंगाजल में पड़ते हुए प्रातःकालीन सूर्य के प्रतिविंव को श्रप्रस्तुत के रूप में रखा गया है। यद्यपि श्रित गरिचित होने के कारण दूसरा श्रप्रस्तुत पहले की मॉित भावोद्रेकच्चमता नहीं रखता, फिर भी श्वेत साड़ी में भिलमिलाते हुए तरौने का भावात्मक संमूर्तन हो जाता है।

मितराम के भी दो श्राप्रस्तुत उद्घृत किए गए हैं। ये दोनों संभावित है। दोहे में विरिह्णी नायिका का वर्णन है। नील कमलदल की शय्या पर लेटी हुई पीतवर्णी तन्वी के लिये कसौटी पर कसी हुई ज्ञीण स्वर्णरेखा को श्राप्रस्तुत के रूप में ले श्राया गया है। पिटापिटाया श्राप्रस्तुत होते हुए भी 'तनक' विशेषण के कारण यह विलक्कल ताजा हो गया है। यह 'तनक' उसकी तनुता का बहुत ही सजीव चित्र उपस्थित करता है।

दूसरा श्रप्रस्तुत प्रकृति के ह्वेत्र से प्रह्ण किया गया है। श्रमृतधारी पूर्णिमा के चाँद का ज्योतिर्मय परिवेश कासनी रंग की साड़ी की प्रदीप्त किनारी से श्रावृत

नायिका के मुखमंडल की गहरी रूपचेतना जागरित करता है। पद्माकर का श्रप्रस्तुत केलिश्लथ नायिका का रूपचित्र खड़ा करने में उतना मावात्मक नहीं बन पाया है जितना उसके क्रीड़ात्मक पद्म का रूपचित्र खड़ा करने में।

यह तो रूपचेतना को उभारने श्रीर रमणीय बनानेवाले संभावनामूलक श्रप्रस्तुतो का चित्रण हुश्रा। भावानुभूति को तीव्रतर बनानेवाली श्रनेकानेक संभावनाएँ भी रीतिकाव्यो में बिखरी पड़ी हैं:

- (१) लोनी सलोनी के श्रंगनि नाह सु, गौने की चूनरि टोने से कीने।
   मितिराम
- (२) थों सुनि घोछे **डरोजन पै, घनुराग के घंकुर से उ**ठि घाए। —-देव
- (१) मौने मौने सुंदर सत्तोने पद दास त्नोने, मुख कौ चटक ह्वै त्नगन त्नागी टोने सी।

—दास

टोना श्रौर अनुराग के श्रंकुर का रूपचेतना से कोई संबंध नहीं है, किंतु वे मानोद्रेलन में श्रितशय सशक्त हैं। यहाँ प्रमानसाम्य के श्राधार पर चूनरी श्रौर लगन के प्रमानातिशय्य को स्पष्ट करने के लिये टोना ले श्राया गया है। उरोजो के रोमहर्ष की श्रनुराग के श्रंकुर के रूप में जो संभावना की गई है, वह नायिका के गहरे प्रेम की द्योतक है।

(ह) चमत्कारमूलक श्रालंकार—काव्यसौंदर्य का विश्लेषण करने पर उसमें कुछ श्रद्भुत या विस्मय की संहिति भी दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विस्मय का प्रादुर्माव किसी नव्यतर या सामान्यतः श्रपरिचित विषय-वस्तु या घटना के कारण होता है। कहा जा सकता है कि जब काव्य की श्रात्मा रस है तो इस विस्मय श्रीर श्रद्भुत के लिये उसमें कहाँ श्रवकाश है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि विस्मय श्रीर श्रद्भुत रसपोषक होने पर रसानुभूति को तीव्रतर बनाते हैं। हाँ, स्वयं साध्य हो जाने पर ये काव्य के श्रंतःसौंदर्य को बहुत कुछ विकारग्रस्त बना देते हैं। चमत्कार का श्रत्यधिक प्रयोग विहारी ने किया है। इसीलिये उनके चामत्कारिक विधान को देखकर पाठक श्राश्चर्यचिकत होकर दाद देने के लिये बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुश्रा है कि उसकी रसोद्रेक चमता बहुत कुछ प्रियमाण हो गई है। मतिराम के रसराज में श्रकाव्योचित चमत्कारप्रियता नहीं दिखाई देती, कित्र दोहावली में बिहारी के प्रमाव से वे श्रछूते नहीं रह सके। यमक के प्रति देव का श्राग्रह तो है, पर वह उनकी रचना का प्रधान श्रलंकार नहीं। पद्माकर में सामान्यतः इस तरह के श्रलंकारो की रचना का प्रधान श्रलंकार नहीं। पद्माकर में सामान्यतः इस तरह के श्रलंकारो की

योजना कम ही हो पाई है। श्लेषमूलक चामत्कारिक अलंकार वे जरूर ले आए हैं पर चमत्कारमूलक अलंकारो की संख्या उनमें अधिक नहीं है।

पहले चमत्कारमूलक उन श्रलंकारों को देखिए जो केवल चमत्कारों की सर्जना करते हैं:

- (१) श्रजीं तरचीना हीं रह्यों, श्रुति सेवत इक रंग।
  नाक बास बेसरि लह्यों, बसि मुक्तन के संग॥
  —बिहारी
- (२) फूली नागरि कमिलनी, बिंद् गए मित्र मिलिंद । प्रायो मित्र बिदेस तें, भयो सु दिन ग्रानंद ॥ — मित्राम
- (३) तारे खुले न विरी बद्दणी वन नैन भए दोड सावन भादीं॥ — देव

विहारी का श्लेष स्पष्ट रूप से चमत्कारिवधायक है, पर इससे अर्थलालित्य का कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका है। मितराम का 'मित्र' भी चमत्कार के लिये ही ले आया गया है। यद्यपि देव के 'तारे' से चमत्कार की ही सृष्टि होती है, तथापि परिस्थितिनिर्माण में योग देने के कारण यह बहुत कुछ सार्थक हो गया है।

श्रव कुछ उन श्रलंकारो को लीजिए जो चमत्कार तथा रसानुभूति को समन्वित रूप में श्रमिन्यक्त करते हैं:

- (१) द्य श्रहमत, टूटल कुटुम, ज़रत चतुर चित्त शीति।
  परिद्व गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति॥
  (श्रसंगिति)
- (२) तंत्रीनाद कवित्तरस, सरस राग-रित-रंग। श्रनबूडे बूड़े, तिरे जे बूड़े सब श्रंग॥ (विरोधामास)
- (३) बिगसत नव बल्ली क्रुसुम, निकसत परिमल पाय। परिल प्रजारित बिरइ हिय, बरिस रहे की बाय॥ (विषम)
- (४) लोचन लोल विसाल विलोकनि, को न विलोकि भयो यस माई। वा सुख की मधुराई कहा कहीं, भीठी लगे थ्रॅं लियान लुनाई॥ (विभावना)

(५) सेत सारी ही सौ सब सोहैं रँगी स्थाम रंग। सेत सारी ही सौं स्थाम रँगे लाल रंग में।

(विषम) — मतिरास

(६) कातिक की राति पूनी इंदु परगास दूनो,
श्रासपास पावस श्रमावस खगी रहै।
श्रीषम की ऊषमा, मयूष मान कीनी मुख
देखे सनमुख निस्ति सिसिर जगी रहै।
बरसै जुन्हाई सुषा बसुषा सहस्रधार
कौ मुदी न सूखे ज्यों ज्यों जामिनी जगी रहै।
दोऊ पच्छ उज्वल विराजें राजहंसी देव,
स्याम रैंग रँगी जगमगी उमगी रहै।
(विरोधामास) — देव

विहारी के चमत्कारमूलक श्रलंकारों में जो सफाई श्रीर बारीकी दिखाई देती है वह बेजोड़ है, पर वे स्कियाँ श्रिषक हैं रसिक्त काव्य कम । इसके विपरीत मित-राम श्रीर देव के वैषम्यमूलक श्रलंकारों में वैलच्च्यय के साथ साथ मावगांभीर्य का मिश्विकांचन संयोग हुश्रा है।

- (ऊ) श्रातिशयमूलक श्रलंकार समी शोमाकर श्रलंकारों की माँति श्रातिशयमूलक श्रलंकार भी भावों को उद्दीस कर काव्यसौंदर्य की श्रामिष्टिख करते हैं। न्यूनाधिक मात्रा में सब श्रलंकारों के मूल में श्रातिशयता तो होती ही है पर, जैसा कहा गया है, इसे उसी सीमा तक ग्रह्या कर सकते हैं जिस सीमा तक वह काव्य को संवेद्य बनाती है। श्रलंकारों के मूल प्रयोजन को न समक्षने के कारण, दूर की कौड़ी ले श्राकर चमत्कृत कर देने की स्पृहा ने कवियों को ऊँची उड़ान भरने की छूट सी दे दी। केशव श्रीर बिहारी ने इसका खूब उपयोग किया है। बिहारी की कुछ उक्तियाँ देखिए:
  - (१) श्रोंधाई सीसी, सुलखि, बिरह बरति बिललात । बिचहीं सुखि गुलाब गी छींटी छुई न गात॥
  - (२) सीरे जतनन सिसिर ऋतु, सिह निरिहिनि-तन-ताप। वसिनो कौं श्रीषम दिनन परयौ परोसिनि पाप॥

--बिहारी

विरहताप की अतिशयता की जो व्यंजना उपर्युक्त दोहों में की गई है वह वाह्य श्रीर वृत्तात्मक है। एक तो यहाँ मावव्यंजना का श्रमाव है, दूसरे वस्तुव्यंजना को इस दंग से उपस्थित किया गया है कि वह बहुत कुछ निष्प्रम श्रीर प्रभावहीन हो गई है। गुलाव के सूल जाने श्रोर शिशिर में ग्रीष्म का श्रनुभव करने की उक्तियाँ परंपराभुक्त श्रीर कृत्रिम हैं। जहाँ पर यह श्रतिशयता हेतु से परिपुष्ट है वहाँ विरह-वर्णन भावानुभूति को तीव्रतर बनाता है:

# कहे जु वचन वियोगिनी, विरद्द विकल विललाय। किए न केहि ग्रॅंसुवा सहित, सुवा सु बील सुनाय ?

वियोगिनी के विरहालाप को सुए ने सुन लिया था। वह उसी को पढ़ रहा है। उसकी वोली सुनकर भला किसकी श्रॉखो में श्रॉस, न भर श्राए? यहाँ सुश्रा का वोलना सत्य है, पर उसके हेतु की कल्पना कर ली गई है। इसमें विरहताप के परिमाण की व्यंजना न होकर हृदयस्थ भावानुभूति व्यंजित हुई है। किंतु इस तरह के विरहवर्णन को श्रपवाद ही समभना चाहिए।

इस प्रकार की परिमाणात्मक विरहव्यंजना मितराम की दोहावली में भी मिलेगी पर उसमें ऐसे दोहों की संख्या कम है:

## भू पर कमल युग, ऊपर कनक खंभ, ब्रह्मा की सी गति मध्य सुक्ष्म मन निदीवर ।

लिखकर देव ने भी उस परंपरा का पालन किया है, यद्यपि उनके इस तरह के छंद बहुत कम हैं। प्रायः उन्होंने रूप या भाव की श्रनुभूति को तीव्रतर करने की दृष्टि से इसका प्रयोग किया है, जैसे:

# ते रजनीपति बीच विरामिनि दामिनि दीप समीप दिखावै। जो निज न्यारी रुज्यारी करें तब प्यारी के दंतन की द्युति पावे॥

संतेप में रीतिकान्य में प्रयुक्त श्रालंकारों का विवेचन करने पर इस इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि कुछ किवयों ने विशेष प्रसंगों में विशेष रूप से तथा कुछ ने साधारणतः परंपराभुक्त उपमानों का प्रयोग किया है जो सामान्यतः कान्योत्कर्ष विधायक नहीं है। नखिशख श्रीर विरहताप के वर्णन ऐसे ही प्रसंग हैं। पर श्रिषकांश प्रसंगों में श्रालंकार रूपचेतना या भावानुभूति को तीव्रतर बनाने के लिये ही ले श्राप गए हैं। प्रतिनिधि रीतिकान्यों में बिहारी सतसई को छोड़कर शेष में चमत्कारप्रदर्शन की वहुलता नहीं मिलेगी।

नहाँ तक रूपचेतना श्रीर भावानुभूति का संबंध है प्रधानता पहले को दी गई है। नायक-नायिका-मेद के घेरे में यही स्वाभाविक भी था, क्योंकि प्रेम का मुख्य श्राधार शारीरिक सौदर्य या न कि श्रीर किसी श्रन्य तरह का सौंदर्य। रसवादी होने के कारण देव ने श्रवश्य मावानुभूति को तीव्रतर बनाने के लिये श्रपेचाकृत श्रिधक श्रनंकारो का प्रयोग किया है। पर सामान्यतः रीतिकान्यगत श्रनंकारो की मुख्य प्रवृत्ति रूपचेतना को प्रगाढ़ श्रीर तीव्रतर बनाना ही है।

#### १२. भाषा

श्राधुनिक काल के पूर्व का हिदी साहित्य ब्रजमाण श्रीर श्रवधी का साहित्य है। पर श्रवधी की परंपरा न तो उतनी दीर्घ है श्रीर न व्यापक। श्राध्यर्य है कि जिस भाषा में जायसी का 'पद्मावत' श्रीर तुलसीदास का 'रामचरितमानस' लिखा गया वह श्रपनी कोई लंबी परंपरा न बना सकी। विचार करने पर लगता है कि ब्रजमाण की लोकप्रियता श्रीर व्याप्ति के श्रागे उसका विकसित होना संभव न था।

दूसरो बात जो ब्रजमाषा के पच्च में जाती है वह है उसकी भौगोलिक रियति। यह मध्यदेश की भाषा है। केद्रीय भाषा होने के कारण इस प्रदेश की भाषा को व्याप्ति का जितना अवसर मिल पाता था उतना और किसी को नहीं। अत्यंत प्राचीन काल से इस प्रदेश की भाषाएँ अपनी चौहदी तोड़कर बाहर फैलती रहीं और देश के एक बृहद् भूभाग के विचारविनिमय और साहित्यसर्जना के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती रहीं। वैदिक- संस्कृत, संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभंश इसी हृदयदेश की भाषाएँ थीं जो अपने अविव्छित्न रूप में आर्थ सम्यता और संस्कृति के उन्नयन और रच्चा में निरंतर संलग्न रहीं। ब्रजमाषा शौरसेनी अपभंश से ही विकसित हुई है।

ब्रजमाषा की संपूर्ण परंपरा को विकास की तीन श्रवस्थाश्रों में बाँटा जा सकता है—प्रथम, द्वितीय श्रीर तृतीय। प्रथम श्रवस्था में सूरपूर्व की ब्रजमाषा, द्वितीय श्रीर तृतीय। प्रथम श्रवस्था में सूरपूर्व की ब्रजमाषा, द्वितीय श्रवस्था में मिक्तकालीन ब्रजमाषा श्री गणाना की जा सकती है। श्रपनी प्रथम श्रवस्था में ब्रजमाषा दर्पशौर्य की व्यंजना करती रही है। द्वितीय श्रवस्था इसके विस्तार श्रीर समृद्धि का काल है। मिक्त श्रांदोलन के माध्यम के रूप में यह बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात श्रीर पंजाब तक पहुँची। इस माषा में केवल श्रीमृत्या की वॉसुरी का ही जादू नहीं था बिल्क श्रपनी भी कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनके कारण यह शताब्दियों तक सद्धदयों का कंठहार बनी रही।

्रजमाघा केवल भक्तों के निश्छल उद्गारों की ही श्रिमिन्यक्ति नहीं करती रही है। भक्ति-कान्य-परंपरा से श्रलग इस भाषा में शुद्ध साहित्यिक परंपरा का नैरंतर्य भी कदाचित् किसी दिन सिद्ध हो जाय। कुछ दिन पूर्व सुरदास को कुछ विद्वानों ने ब्रजमाघा का पहला किन मान लिया था। किंतु खोज करने के उपरात यह प्रमाशित हो चुका है कि सुरपूर्व ब्रजमाघा में निरंतर कान्यग्रंथ लिखे जाते रहे हैं श्रीर १४ वीं शताब्दी में इसका रूप भी बहुत कुछ स्थिर हो गया था। सं० १५६८ में कृपाराम ने श्रपनी 'हिततरंगिगी' में लिखा है:

बरनत कवि सिंगार रस छंद बड़े विस्तारि। मैं बरन्यो दोहानि बिच यातें सुवरि विचारि॥

इस दोहे से स्पष्ट है कि उनके पूर्व भी कवियो ने छंदो में विस्तारपूर्वक शृंगार रस का वर्णन किया है। निश्चय ही उनका संकेत भाषा के कवियो के संबंध मे है। पहली पंक्ति में 'छंद' श्रीर दूसरी पंक्ति में 'दोहानि' के प्रयोग से यह बात श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है। कुपाराम का कहना है कि जिस श्टंगार रस का वर्णन श्रीर कवियों ने छंदो में विस्तारपूर्वक किया है उसे मैंने विचारपूर्वक, संवार संजोकर दोहा जैसे छोटे छंद मे किया है। श्रंगार रस से उनका तात्पर्य नायक-नायिका मेद से ही है, इसमें संदेह नहीं। उसका भाषागत परिष्कार देखकर कुछ लोगों ने उसकी प्रामाशिकता पर संदेह प्रकट किया है। इसके संबंध में डा॰ नगेद्र का कहना है-'वास्तव में उसकी स्रतिशय स्वच्छता देखकर ही कुछ विद्वान् उसे स्रप्रामाशिक मानने लगे हैं "परंतु उसकी रचनातिथि इतने श्रसंदिग्ध रूप में दी हुई है कि उसपर संदेह करना, जब तक कि कोई विशेष प्रसाश न मिल जाय, सरल नहीं है। यह कवि शास्त्रज्ञ कवियो की परंपरा में होने के कारण भक्ति कविता से सर्वथा दूर था, यह तो निर्विवाद ही है, साथ ही उसकी भाषा से स्पष्ट है कि वह इस परंपरा का पहला कवि भी नहीं था। उससे पहले कुछ स्त्रन्य कवियो ने भी वजभाषा का प्रयोग किया होगा। " कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त कवियों के साथ साथ संभवतः शास्त्रज्ञ कवियो ने भी इस मापा के विकास श्रीर समृद्धि में योग दिया है।

भक्तिकाल के अनंतर रीतिकाल में ब्रजमाण अपनी समृद्धि के उच्चतम शिखर पर जा बिराजी। इस समय की माण पहले से अधिक मंज संवरकर भावाभिव्यंजना के अधिक अनुकूल हो गई। इस संस्कार और परिष्कार का अंतर सूर तुलसी की पदावली और मितराम, देव और पदावली की पदावली की तुलना से स्पष्ट किया जा सकता है। रीतिकालीन कवियो की पदावली के लोच और माधुर्य के आगे मक्त कवियो की पदावली थोड़ी बहुत अनगढ़ लगेगी।

श्रव यह प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि इतने दीर्घ काल तक देश के एक वहे भाग मे यह भापा श्रपना एकछ्त्र साम्राज्य बनाए रही। श्रपनी किन श्रातिक निशेपताश्रो के कारण इसका इस रूप में टिका रहना संभव हो सका श इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है। क्या कारण है कि इतनी समृद्ध श्रीर उन्नत भापा श्राधुनिक श्रुग के श्रमुक्ल नहीं बन सकी श वास्तव में दोनो प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। पहले के उत्तर में उसकी निशेषताश्रो श्रीर दूसरे के उत्तर में उसकी सामियो का उल्लेख करना श्रावश्यक होगा।

(१) विशेषताएँ—मधुरता व्रजभाषा की प्रकृति है। मापा की प्रकृति का वहुत कुछ संबंध उसे वोलनेवालों की प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। वंगला श्रौर खड़ी वोली का श्रंतर उक्त कथन को स्पष्ट कर देगा। फिर रसिक्त, भिक्तपरक जिस पदावली को व्रजभापा ने रूप दिया उसने भी इसकी प्रकृति को ऋज, मस्मा श्रौर

मधुर बनाया । शुद्ध साहित्य के रूप में भी शृंगारिक कविताएँ ही इस भाषा में अधिक लिखी गईं। शृंगारवर्णन के लिये कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है। यह गुण तो ब्रजमाधा में यो ही प्रस्तुत था। इस आवश्यकता के कारण उसे और भी हूँ द निकाला गया। इसके फलस्वरूप अनेक शब्दों का आगम और अनेक का लोप हो गया। जैसे, स्त्री के आदि में 'इ' और स्नान के आदि में 'अ' का आगम उद्धृत किया चा सकता है। कठोर वर्णों—श, ण आदि—के स्थान पर स, र आदि रखकर उच्चारण को कोमल बनाया गया। स्वरसंकोच, चो ब्रजमाधा की मुख्य ध्वन्यात्मक प्रकृति है, इसकी मिठास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ—जैसे, दीठि दिह ८ हिं; पैठि ८ पइहि ८ प्रविष्ट।

इस भाषा को मधुर श्रौर शृंगारोचित बनाने के लिये संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। यहाँ पर श्रावण सावन, भाद्र भादों, चंद्र चंद, शृंगार सिगार, कृष्ण कान्ह बन गए। इस तरह संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रजभाषा में एक विशेष प्रकार की लोच ले श्राए। श्रपने लचीलेपन के कारण एक एक शब्द के श्रनेक रूप बन गए। उदाहरणार्थ, प्रिय के लिये पिय, पिया, पीतम; कृष्ण के लिये कान्ह, कन्हैया; श्रॉलो के लिये श्रॉलिन, श्रॅलियान, श्रॅलियन। ऐसे श्रौर बहुत से शब्द हैं। एक शब्द के विविध रूपों के कारण छंदों श्रौर तुकों के बंधन को बहुत कुछ बाधाविहीन बना लिया गया।

ब्रजभाषा में प्रयुक्त होनेवाले कारकिन हों के भी पर्याप्त पर्याय मिलते हैं। कर्ता की मुख्य विभक्ति 'ने' है जो सकर्मक भूतकालिक किया में कर्ता के साथ लगती है। इसके श्रतिरिक्त कई रूपों में उसके साथ पै, कों या को श्रादि श्रन्य विभक्तियां भी लग जाती हैं। कर्म कारक में कों, कों, सों श्रादि, संप्रदान में को कों श्रादि, श्रपादान में ते, ते, श्रिषकरण में 'में' 'महं' 'पै' श्रादि। विभक्तियों के इन विकल्पों ने भी भाषा को माधुर्य श्रीर सीष्ठव प्रदान किया है। इनके श्रतिरिक्त 'हि' विभक्ति श्रकेले ही श्रनेक विभक्तियों का काम चला देती है। इसीलिये इसको डा॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने एक सर्वनिष्ठ (ए सार्ट श्राव् मेडश्रप श्राव् श्राल वर्क ) विभक्ति कहा है। इस सुविधा का क्रम यहीं नहीं टूटता। इसमें निर्विभक्तिक प्रयोग की भी खुली छूट है। श्रपनी इन्हीं निर्वध सुविधाश्रों के कारण ब्रजमाषा के किय इसको श्रिकाधिक सुद्ध, मधुर, व्यंजक श्रीर लचकदार बना सके।

त्रजभाषा को संस्कृत, प्राकृत, श्रपभ्रंश की समस्त भाव श्रौर शब्दसंपदा उत्तराधिकार में मिली। इस श्रत्यंत गौरवशाली श्रौर समृद्ध दाय को प्राप्त करना श्रपने श्राप में भी श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। विकासशील श्रौर व्यापक काव्यभाषा होने के कारण इसने श्रन्य भाषाश्रो श्रौर बोलियों के शब्दों को ग्रहण कर श्रपने को श्रीर श्रिक समृद्ध बनाया। राजस्थानी, बुंदेलखंडी, श्रवधी, पूर्वी, छ्त्तीसगढ़ी

श्रादि श्रनेक बोलियों के बहुत से कोमल तथा व्यंजक शब्दों के श्रा जाने से इसकी श्रमिव्यंजना शक्ति वढ़ गई। श्रपनी उदार प्रवृत्ति के कारण इसने श्रपनी फारसी जैसी विदेशी माषाश्रों से भी शब्दचयन किया। इनमें से कुछ तो ब्रजमाषा के श्रंग हो गए पर कुछ की श्रपनी पृथक् सत्ता बनी रही। श्रपनी इस विशाल व्यापकता श्रीर सहज गंभीरता के कारण यह बहुत दिनों तक भक्तो, कवियों श्रीर सहदयों में समान रूप से श्राहत होती रही।

(२) सिली जुली भाषा—मिली जुली भाषा ,का समर्थन करते हुए भिलारीदास ने 'काव्यनिर्ण्य' में लिखा है:

> भाषा व्रजसाषा रुचिर, कहैं सुमति सब कोइ। मिलै संस्कृत पारस्यो, पै श्रति प्रगट हा होइ। बृज मागधी मिले श्रमर, नाग जमन भाषानि। सहज पारसी हूँ मिले, षट बिधि कवित बलानि॥

दास के मतानुसार ब्रजमाधा में ब्रज, सागधी (पूर्वी माधा श्रवधी श्रादि), संस्कृत, नाग (श्रपश्रंश), यवन (खड़ी बोली) श्रोर फारसी का संमिश्रण था। इस घड्विध माधा को उन्होंने तुलसी श्रोर गंग की रचनाश्रो में भी देखा था। बात यह यी कि ब्रजमाधा के काव्यप्रयोग की सीमा इतनी विस्तृत हो गई थी कि वह बहुत सी बोलियों को स्वलंदतापूर्वक ग्रह्ण करती गई। इसे इसका दोष नहीं माना जा सकता। कोई भी समृद्ध माधा श्रपनी भौगोलिक सीमा में नहीं श्रंट सकती। उसे श्रपने घेरे को छोड़ना ही होगा। सत्रहवी, श्रटारहवीं श्रोर उन्नीसवीं शताब्दियों में इस चेत्र के बाहर भी—बुंदेलखंड, राजस्थान श्रादि में—किव इसी माधा में काव्य-रचना करते थे। इसीलिये स्वाभाविक था कि तचत् बोलियों का समावेश उसमें हो जाता। ब्रजमाधा की इस समृद्धि श्रीर व्यापकता को देखते हुए ही दास ने कहा या कि ब्रजमाधा की जानकारी के लिये श्रेष्ठ कवियों की रचनाश्रो का श्रध्ययन भी करना चाहिए:

स्र, देशव, विद्वारी, कालीदास ब्रह्म,
चितामणि, मितराम, भूषण सु जानिए।
लीजाधर, सेनापति, निपट, नेवाज निधि,
नीजकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए।
श्रालम, रहीम, रसखान, सुंदरादिक,
श्रनेकन सुमित भए कहाँ लों बस्रानिए।
यूजभाषा देत वृजवास ही न श्रनुमानी,
ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सों जानिए।

(३) व्यापक शब्दभांडार—उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ब्रजमाणा में बहुत सी भाषात्रों श्रौर बोलियो के शब्द मिश्रित थे। संस्कृत भाषा से निकट संबंध होने के कारण तथा संस्कृत के रीतिग्रंथों से सीचे प्रभावित होने से भी रीतिकाव्यों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुन्ना है। किंतु केशव को छोड़कर श्रन्य कवियों में इसकी बहुलता नहीं दिखाई पड़ती। बिहारी सतसई में 'कजल', 'ब्राहैतता', 'हैज सुधादीधिति, सचिक्कन, सुगंध, निदाध, जालरंघ्र, श्रमस्वेद-कन-कलित, पावस-प्रथम-पयोद, कायव्यूह श्रादि श्रनेक तत्सम शब्दो का प्रयोग हुन्ना है। मतिराम में अपेचाकृत तत्सम शब्दो की कमी पाई जाती है, फिर भी कंत, सीमंत, पीयूष, अभिनव, परिकर, कंदर्प, अनंत, अनलज्वाल, ज्वलितज्वाल ऐसे शब्दों को उनमें हूँ हा जा सकता है। देव ने तो चामीकर, ऊर्घ, शंबरारि, सरीस्प्र, आसीविष ऐसे क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया है। स्त्राचार्य भिखारीदास स्त्रपने स्त्राचार्यत्व के स्त्रनुरूप श्रंतरवर्तिनि, श्रासमुद्र, कुचद्रय, च्चिम, चामोदरी ( छामोरी ), दोषाकर, परिधान, वकतुंड, विष्नखंड, वेत्ता, बीडित, सुकृत श्रादि शब्दो से श्रपनी रचनाश्रो का शंगार करते दीख पड़ते हैं। इस प्रकार इस काल की रचनाश्रों में संस्कृत की यह तत्सम शब्दावली सर्वत्र बिखरी हुई है। यहाँ पर उन शब्दो का उल्लेख नहीं किया गया है जो हैं तो तत्सम ही पर जिनकी वर्तनी ब्रजमाषा के श्रनुरूप बना ली गई है।

ब्रनभापा की उत्पत्ति शौरसेनी श्रपभ्रंश से हुई है। इसलिये स्वामाविक है कि उसमें प्राकृत श्रपभ्रंश के शब्द भी प्रयुक्त होते। मुद्ध, मेह, बिज्जु, कजल, दिच्छ दिशा, खग्ग, चक्क, गुजर, जूह, नाह, दिग्ध (दीर्घ), रुद्धि स्नादि शब्दो का प्रयोग इस काल की भाषा में सामान्यतः हुन्ना, है। ये शब्द ब्रजभाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उसकी शब्दावली के श्रनिवार्य श्रंग बन गए हैं। मुसलमानो के श्रागमन के साथ ही उनकी भाषा श्रौर संस्कृति भी इस देश में श्राई। हिंदी की प्रारंभिक श्चवस्था से ही उसमें श्चरबी श्रौर फारसी के शब्दो का प्रयोग होने लगा था। युमकड़ी वृत्तिवाले कबीर जैसे साधुत्रों की बात जाने दीजिए, तुलसीदास जैसे भार-तीय संस्कृति के पोषक ने भी श्रारबी फारसी के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया। रीतिकाल में मुसलमानी सम्यता श्रीर संस्कृति श्रपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी श्रीर हिंदू श्राचार विचार पर उनकी गहरी छाया पड़ी । रीतिकाल के कई कवियों ने समय समय पर मुसलमान राजास्रो स्त्रौर रईसों का स्त्राश्रय ग्रहण िकया। इसलिये इस काल की कविताश्रो में श्ररवी फारसी के शब्दो का श्रपेत्ताकृत श्रिधक प्रयोग हुम्रा । बिहारी, भूषण, रसलीन, ग्वाल श्रादि में इस तरह के शब्द काफी संख्या में पाए जाते हैं। इन शब्दों में कुछ तो ऐसे हैं जो बोलचाल की भाषा के अभिन श्रंग बन चुके थे त्रीर कुछ केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होते थे। पहले प्रकार के शब्दी में कुबत, चश्मा, जोर, बेकाम, नेजा, शिकार, कबूल, निवाजिबों, निसान, हद, इमाम (बिहारी); गुलाम, जोहारे, तिलास (तलाश), फिरादी (फरियादी),

वेगारी, वहरि, गिरद (गिर्द), कसीस (कशिश), कहर (कहर), करामति (करामात (दास); जरह, दस्ताने, तमक, जाहिर, फनत, चिराग, कसाला, कलाम (पन्नाकर) श्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के शब्दों में इजाफा, बदराह, ताफता, रोहाल, सेल, रकम, जोर, श्रामिर, मिलंग, छांहगीर, सबी (शबीह) (बिहारी); महल, मखमल, किर्च, कजाक, सरीक (देव); महूम (मुहिम्म), गलीम (गनीम), सफर्जंग, गिलमें, गजक (पन्नाकर) श्रादि की गणना की जायगी। पर सब मिलाकर श्ररबी फारसी के श्रामफहम शब्दों का श्रिषक प्रयोग हुआ है।

(४) बोलियों का संनिवेश—संस्कृत, प्राकृत, श्रपभ्रंश तथा श्ररबी फारसी जैसी विदेशी माषाश्रो के शब्दों के श्रतिरिक्त ब्रजमाषा में बुंदेलखंडी, श्रवधी, पूर्वी के शब्द भी धड़ल्ले से मिश्रित होते गए। केशव, जो रीतिकाव्य के श्राद्याचार्य माने जाते हैं, बुंदेलखंडी से श्रप्रमावित नहीं रह सके। श्रोरखा दरबार से संबद्ध होने के कारण उनका उस श्रंचल की बोली से प्रमावित होना स्वामाविक था। जिस 'स्यो' बुंदेलखंडी शब्द को बिहारी सतसई में खोजा गया है वह केशव द्वारा प्रयुक्त हो चुका था। बिहारी के संबंध में तो प्रसिद्ध ही है—'जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल।' लड़कपन के गहरे संस्कारों से बिहारी का श्रस्पृष्ट रह जाना ही श्रस्वामाविक होता:

कौन भौंति रहिहें विरद्ध श्रव देखवी सुरारि। बीधे मोंसों श्रानि के गीधे गीधहिं तारि॥

इस दोहे में 'देखबी' तो बुंदेलखंडी है ही, 'गीघे', 'बीधे' भी ठेठ बुंदेलखंडी हैं। 'घैठ' शब्द का प्रयोग भी श्रनेक कवियों ने किया है। श्रन्य कवियों की रचनाश्रो में श्राए हुए बुंदेलखंडी शब्दों के उदाहरण देखिए:

- (१) लोग मिलें, घर घैरु करें, श्रव ही ते ये चेरे अप हुलड़ी के।
   सितरास
- (२) घीर घरवी न घरा कुतुब के धुर की। —-भूषण
- (३) सोचे सुख मोचे सुकसारिका लचाये चोचै, रोचै न रुचिर बानि, मानि रहै झंमा सी।
- (४) दास घर बसी घैरहारिनि के डर हियो, चलदल पात लों है तोसों बहलात लों।

-- दास

--- देव

(५) जागत बसंत के सु पाती जिसी प्रीतम को,
प्यारी परबीन है 'हमारी सुधि श्रानबी।'
कहै पद्माकर इहाँ को यों हवाल
विरहानल की ज्वाल सो तावानल ते मानबी॥
अब को उसासन को पूरो परगास, सो ती
विपट उसास पौन हू ते पहिचानबी।
नैनन के ढंग सो श्रनंग पिचकारिन तें,
गातन के रंग पीरे पातन ते जानबी॥

कहना न होगा कि मोटे श्रद्धारों में छपे हुए सभी शब्द बुंदेलखंडी के हैं।

श्रवधी में भूतकालिक कियाश्रों के लच्चंत रूप खूब चलते हैं; इसमें - लिंग, वचन श्रीर पुरुषगत विकार की श्राशंका नहीं रहती। ब्रजमाषा में भी इन प्रयोगों को देखा जा सकता है। श्रवधी श्रीर पूर्वी के श्रन्य बहुत से शब्द भी ब्रजमाषा में इस तरह प्रयुक्त हुए हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक श्रलग करना कठिन हो जाता है। श्रवधी से प्रभावित ब्रजभाषा के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं:

- (१) माता पिता कवन कौनहि कर्म कीन ? विद्या विनोद सिख, कौनहि श्रस्त दीन ? —केशव
- (२) किती न गोकुल कुलबधू, काहि न किहि सिख दीन ।
  कीने तर्जी न कुल गली है सुरली-सुर-लीन ॥
  पिय तिय सी हँसिकै कहवी लखे दिठीना दीन ।
  संदमुली सुस्रचंद तें, भली संदसम कीन ॥
- (३) जो विहँसै मुख सुंदर तौ मितराम विहान को बारिज लाजै। —मितराम
- ( ४ ) भाजुकिप कटक श्रवंभा जिक ज्वे रह्यो ।
- ( १ ) सावनी तीज सुद्दावनी को सिंज स्दे दुकूल सबै सुख साधा। —पद्माकर

किंतु न्याकरियाक स्त्रनियंत्रया का परियाम यह हुस्त्रा कि कुछ किवयों ने शब्दों की मनमानी तोड़मरोड़ की । ऐसे किवयों में भूषण श्रीर देव का नाम खास तौर पर बदनाम है । भूषणा ने ब्रजमाषा के शब्दों के साथ साथ श्रदी कारसी के शब्दों को भी श्रपने ढंग पर तोड़ा मरोड़ा। सुद्धु के लिये सुठार, श्रादिलशाह के लिये श्रीदिलु, तनाव के लिये तनाय, बलगार के लिये बगार, पार्थ के लिये पथ्य, विदन्तर के लिये विधनोल, नगरों में के लिये नैरिन शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो भूषण के मनमानेपन के स्पष्ट उदाहरण हैं। तुक के श्राग्रह से देव की कविता में कंदुक का कंद वन जाता है, इच्छा का ईछी, श्रमिलाषिणी का श्रनिख्या, हिरण्य का हिरन, तुला का तुलही, उछित हृदयवाली का हिये उलही, विदित का विद्रोत, दंद्र का दंदरा इसी तरह यसक अनुपास के श्राग्रह से भी पूर्णेंद्र का पुमर्नेंद्र, व्यामोह का व्योह, जल्पना का लपना, पाहुर का पंडल, हेमंत का हैउंत बन गया है?:

- (१) लपने कहाँ जो बालपने की विकल बातें --
- (२) है उत देव बसंत सदा इत 'हैडँत' है हिय कंप महाबस।

इन समस्त वातों का परिणाम यह हुआ कि ब्रजभाषा कभी भी व्याकरण-संगत नहीं बन सकी। यह सही है कि किवता में सर्वत्र व्याकरण के नियमो का पालन नहीं हो पाता। तुको का आग्रह, छंदगत वर्णों और मात्राओं की नियमितता के कारण किव जगह जगह निरंकुश हो जाता है। पर ब्रजभाषा के किवयों की निरंकुशता अत्यिषक बढ़ गई थी। फलतः उनमें कारकिचिह्नों की गड़बड़ी, लिंग संबंधी दोष, क्रियास्पों की अनेकरूपता, पदिनियासगत शियिलता का दिखाई पड़ना स्वामाविक हो गया। कोई भी रीतिकिव इन सब दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं है। फिर भी रीतिकिवियों में बिहारी की भाषा को, अपने कितपय दोषों के बावजूद भी, आदर्श कहा जा सकता है।

(४) व्याकरण्—यह पहले ही कहा जा चुका है कि व्याकरिण्क प्रतिबंघों के अभाव में प्रजमापा दोपपूर्ण बनी रही। अपने हिदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्त ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है—'रीतिकाल में एक वड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों किवयों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे उस च्युतसंस्कृति दोष का निराकरण होता जो प्रजमाण काव्य में थोड़ा वहुत सर्वत्र पाया जाता है। और नहीं तो वाक्यदोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। वहुत थोडे किव ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्यरचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। सूषण अच्छे किव थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर माण उनकी अनेक स्थलों पर सदीप है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर

<sup>ै</sup> डा॰ नर्गेंद्र : रीतिकान्य की भूमिका तथा देव श्रौर उनकी कविता, उत्तरार्थं, ए० २०८

जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़कर विकृत करने का शाहस कवियों को न होता। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही।"

इस तरह की गड़बड़ी के मूल में किवयों का श्रासामर्थ्य उतना काम नहीं कर रहा या जितना व्याकरिएक व्यवस्था का श्रामान । जहाँ कहीं उन्होंने सचेत होकर भाषा का व्यवहार किया है वहाँ की पदावली प्रायः प्रसन्न श्रीर व्यवस्थित दिखाई पड़ती है। विहारी ऐसे समर्थ किन की तो बात ही जाने दीजिए, इस संबंध में श्रिधिक बदनाम भूपण श्रीर देव में भी जगह जगह सुंदर वाक्यविन्यास की व्यवस्था मिलेगी। भूषण का एक प्रसिद्ध छुंद लीजिए:

इंद्र जिसि जंभ पर बादव ज्यों श्रंभ पर,

रावन सदंभ पर रघुकुलराज है।
पौम बारिबाह पर, संसु रितनाह पर,

ज्यों सहस्रवाहु पर राम द्विजराज है।
दावा द्वमदंड पर, चीता सृगद्धंड पर,

भूषण वितुंड पर जैसे सृगराज है।
तेज तमअंस पर, कान्ह जिसि कंस पर,

यों स्लेज्डबंस पर सेर सिवराज है।

कवितागत श्रनिवार्य परिवर्तनो को छोड़कर उपर्युक्त छंद की पदावली श्रौर वाक्यविन्यास स्वलनहीन श्रौर स्वच्छ है। पद श्रौर वाक्यगत ऋजु विन्यास का एक उदाहरण 'देव' का देखिए:

> राधिका कान्ह को ध्यान घरें, तब कान्ह है राधिका के गुन गार्ते। स्यों श्रॅंसुश्रा बरसें, बरसाने को पाती लिखें, लिखि राधे को ध्यावे॥ राधे हैं जात घरीक मैं 'देव', सुप्रेम की पाती लें छाती लगावै। श्रापने आपु ही मैं श्ररुकें, सुरकें, विरुकें, समुकें, समुकावे॥

प्रत्येक पद, श्रीर वाक्य में इतनी सफाई है कि कहीं पर किसी तरह की जिटलता या उलम्पन नहीं श्राती। संपूर्ण पदावली को बिना किसी उलट- फेर के गद्य में बदला जा सकता है।

पर यह स्वच्छता इस काल की भाषागत सामान्य विशेषता नहीं मानी जा सकती। प्रायः सभी कवियो में व्याकरणिक अव्यवस्था पाई जाती है।

<sup>ी</sup> आचार्य रामचंद्र शुक्त : हिंदी साहित्य का इतिहास, ना० प्र० समा, काशी, २००६ वि०, पुरु २३७ - ३८

(श्र) कारक—इसका उल्लेख किया जा चुका है कि एक एक कारक के श्रनेक विकल्प होने तथा निर्विभक्तिक प्रयोग की छूट के कारण अजमाण की कविता में एक विशिष्ट लोच श्रा गई थी। 'ही' का प्रयोग तो सर्वनिष्ठ विभक्ति के रूप में किया ही जाता था। लेकिन इस प्रकार की छूट भाषा की स्थिरता श्रौर एकरूपता के लिये श्रत्यंत भयावह सिद्ध होती है।

कर्ता कारक की विभक्ति 'ने' का प्रयोग तो ब्रजमाषा की कविता में अत्यंत विरल मिलेगा। यह ठीक है कि ब्रजमाषा के काव्यप्रवाह में यह उचित रीति से समाहित नहीं हो पाता, पर भूतकालिक सकर्मक किया के साथ 'ने' का प्रयोग माषा की शुद्धता की दृष्टि से अनिवार्य है। वार्ताओं में इस तरह का प्रयोग मिलता भी है—'श्रव जो यह बात श्री गुसाई जी ने कही।' मंडन के एक सबैए में 'ने' का प्रयोग दिखाई पड़ता है:

श्रिल हों तो गई जमुना जल को सो कहा कहों बीर बिपत्ति परी। घहराय के कारी घटा उनई, इत्तनेई में गागर सीस घरी॥ रपट्यो पग, घाट चट्यो न गयो, कवि मंडन हैंके विहाल गिरी। चिर जीवहु नंद को वारो, श्ररी, गिह बाँह गरीब ने ठाड़ी करी॥

पर ब्रजमापा कविता की सामान्य प्रवृत्ति 'ने' रहित प्रयोग की है। श्रव कुछ विमक्तियों के लोप के उदाहरण देखिए:

- (१) चूनौ होह न चतुर तिय, क्यों पट पोछचौ जाइ।
  - ---विहारी
- (२) चढ़त श्रॅटारी गुरु लोगन की लाज प्यारी, रसना दसन दावै रसना-मनक तें।

—सतिराम

(३) जिन फन फूतकार **उड़त पहार भारे**, कूरम कठिन जनु कमल विद्वतिगो।

× × ×

खग्ग खगराज महराज सिवराज को, श्रिक्षिज - भुजंग - भुगजद्दल निगक्षिगो।

— भूपण

प्रथम उदाहरण में 'पट पोछ्यों' में करण विमक्ति, द्वितीय में 'श्रॅटारी' तथा 'गुरु' के वीच श्रधिकरण श्रौर तृतीय में 'मुगलद्दल' में कर्म विमक्ति का लोप है। छंद के श्राग्रह से इन विमक्तियों का लोप च्रम्य माना जा सकता है। लेकिन इसे भाषागत त्रुटि तो कहा ही जायगा। कारकिचिह्नों के विकल्पों का उल्लेख किया जा चुका है। विभक्तिव्यत्यय के कारण भी कम गड़वड़ी नहीं हुई। व्रजमापा को यह अपभ्रंश की विरासत में मिला है। इस तरह का निर्देश हेम व्याकरण में मिलता है—'जप्टी कचिद् द्वितीयादेः', 'द्वितीया तृतीययोः सप्तमी' आदि। रीतिकालीन कविताओं में भी इसके उदाहरण मिल जायँगे:

(१) जोरि करि जैहें श्रव श्रपर नरेस पर लरिहें लराई ताके सुभट समाज पै।

— भूषण

(२) खुले सुनमूल प्रतिकृल बिधि वंक मैं

--देव

दोनो उदाहरगो में करगा के स्थान पर श्रिधकरगा का प्रयोग किया गया है।

(आ) क्रियं रूप—ज्ञजमापा में कारकिचिह्नों के विकल्पों की मॉित क्रियापदों के भी अनेक विकल्प मिलते हैं। भूतकाल में छंद के आवश्यकतानुसार 'करना' आदि के अनेक रूप बना लिए जाते हैं—िकयों, कीनों, करबों, करियों, कीन, किय। इसी तरह और क्रियारूपों को भी समभना चाहिए:

- (१) बदन-दुरावन क्यों बनै चंड़ कियौ जिहिं द्ीन।
  - ---बिहारी
- (२) रावरे रूप भरचौ ग्रॅंबियॉन, भरचौ सु भरचौ, उमड्चौ सु ढरचौ परें। —देव
- (३) मनु सिंस सेखर की अबस किय सेखर सतचंद।

--- बिहारी

'जाना', 'होना' के भूतकाल 'गयो', 'हुयो' का काम 'गो', 'मो' से भी लिया जाने लगा:

- (२) मोहि लिख सोवत विथोरिगो सु वेनी बनी तोरिगो हियो को हरा छोरिगो सुगैया को।

--- पद्माकर

(३) हिय को हरष मरुधरित को नीर भी री जियरों महन-तीर-गन को तुनीर भी। ए री वेगि करिकै मिलाप थिर थाप न त श्राप श्रव चाहत श्रतन की तुनीर भी। — दास मविष्यत् काल की सूचक मुख्य विभक्ति 'गो' है जो लिंग वचन के अनुसार 'गे' श्रीर 'गी' भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त 'इहै' के रूप में भी भविष्यत् काल-सूचक विभक्ति आती है जिसका प्रयोग सूर श्रीर तुलसी के काव्यों में भी मिलता है। दोनों प्रयोग रीतिकवियों को विरासत में मिले है:

- (१) सुख की दिवेया वह प्यारी परदेसन तें, फेर कब आवेगी री सिख ! धन लावेगी।
  - —सोसनाथ
- (२) साँचे बुलाई बुलावन चाई हहा कहि मोहि कहा करिहैं हरि। —हेव

ज्यों 'पदमाकर' भीर समीरनि जीय भनी कह नयों भरि जैहै ।

---पद्माकर

पर देव ने बहाँ भविष्यत् कालस्चक दुहरी विभक्तियाँ लगा दी हैं वहाँ क्रियापद बहुत ही भोड़ा हो गया है:

> माधव को मिलिए बिना धव कितै ही मास साधव बितेहीगी उमाधव के ध्यान के।

'नितेहौगी' में ही (यहाँ 'है' को मी 'हौं' कर दिया गया है ) मिक्यत्-सूचक पहले ही से मौजूद है, उसके बाद 'गी' निरर्थंक जोड़ा गया है।

खड़ी वोली में आजा और विधि में आइए, की जिए, दी जिए आदि रूप पाए जाते हैं। व्रज में यह इसी रूप में सुरिच्चत है। इनके दूसरे रूप की जै, दी जै, पी जै भी मिलते हैं। इसमें पहला श्रपभ्रंश इज्जाह का ईए और दूसरा उसी का ईजे हो गया है। एक ही कवि की रचना श्रो में दोनो प्रयोग मिल जायेंगे:

- (१) वरज्यो न भानत ही बार बार वरज्यो में, कौन काम मेरे इत भीन में न आइए।
- (२) ह्वे बनमाल हिए लगिए श्रव है सुरली श्रधरा रस पीजै।

— मतिराम

तिइंत प्रत्यय लगाकर भी उपर्युक्त कियाएँ बनती हैं। इसका व्यवहार व्रजभापा में पहले से ही चला भ्रा रहा था—

- (१) रहिमन करुए मुखनि कौं, चहियत यही सजाय।
  - ---रहीम
- (२) कहा चतुराई ठानियत प्राण्प्यारी तेरो मान जानियत रूखे ग्रुँह मुसकान सों।

---मतिराम

(६) क्यों किर सूठी मानिए, सब्बि सपने की बात । जुहरि हस्यो सोवत हियो, सो न पाइयत प्रात ॥

— पद्माका

'कीजै', 'दीजै' तथा 'इयत' प्रत्यय से संयुक्त क्रियाएँ भाववाच्य हैं। रीति-काव्यों में 'इयत' लगाकर अनेक जगह क्रियाएँ बनाई गई हैं। इस संपदा का सहारा प्रायः प्रत्येक किव ने लिया है:

- ( 1 ) बिरष्ट तिहारे लाल ! बिकल भई है बाल नींद, भूख, प्यास, सिगरी विसारियतु है।
  - —मतिराम
- (२) दीनता को डारि श्रौ श्रधीनता बिडारि दीह दारिद को मार तेरे द्वार श्राइयतु है।

—भूषण

(३) नीकी कै अनैसी पुनि जैसी होह तैसी तक यौवन की मूरि तें न दूरि भागियतु है।

--पद्माकर

पर देव तथा श्रन्य कवियो ने इसके कुछ चिंत्य प्रयोग किए हैं:

- (१) शोभा सुनै नाकी किन देन कहै कीन कोन होत चित चीकनो चतुर चेरियत है।
- (२) 'देव' सुर मंजु रस पुंज क्कंज मंदिर मैं सुंदरी सुनी सुचित घो पै चुनियती है।
- (३) मोहिनी की मूरति सो मोही मन मोहिनी सु, मोहि महामोह ब्योह मो हिय मढ़ायत ।-

प्रथम उदाहरण में तुक के श्राग्रह से 'चोरियतु' का 'चेरियतु' कर दिया गया है। दूसरे में व्यर्थ में ही 'त' का 'ती' प्रयोग हुआ है। तीसरे में 'मढ़ायत' शब्द के कारण यह श्रर्थ निकालना होगा कि हृदय मोह से मढ़ाया जा रहा है, जो श्रौचित्य-पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

(इ) वाक्यविन्यास—वाक्य की परिमाषा करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है—'वाक्यं स्याद्योग्यताकांचासत्तियुक्तः पदोच्चयः।' श्रर्थात् योग्यता, श्राकाचा श्रीर श्रासत्ति से युक्त पदसमूह वाक्य कहा जाता है। पदार्थों के पारस्परिक संबंध का वाधामाव योग्यता है। वाक्यार्थं के पूर्त्यर्थं जिज्ञासा का बना रहना श्राकांचा है। श्रीर प्रकरण से संबद्ध पदार्थों के बीच व्यवधान न श्राने देना श्रासत्ति है। पर कविता में वाक्यगत इन विशेषताश्रो को प्राप्त करना साधारणतः कठिन ही है।

मात्रा, वर्ण, प्रवाह और तुको के आग्रह से सभी व्यवस्थाओं का उचित निर्वाह नहीं हो पाता । उपर्युक्त व्यवस्था का पूर्ण पालन गद्य में ही देखा जा सकता है। पद्य में छंद की सुविधा के लिये गद्य का कम नहीं रखा जा सकता। पर ऐसा भी नहीं होना वाहिए कि क्रिया, कर्ता आदि में इतनी अधिक दूरी आ जाय कि अर्थनोध में कठिनाई उत्पन्न होने लगे। इसी को अन्वय दोष कहा गया है। इस प्रकार के दोषों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- (१) स्राज कल्लू स्रोरे भए, छए नए ठिक ठैन। चित के हित के चुगल ए नित के होहिं न नैन॥
  - ---बिहारी
- (२) काके कहें लूटत सुने ही द्धिदान मैं। ---देव

बिहारी के दोहे में 'भए' क्रिया से कर्ता 'नैन' दूर पड़ गया है। दूसरे उदाहरण का अन्वय होगा 'काके कहै दिध दान लूटत मै सुने हो।'

वाक्य में न्यूनपदत्व दोष के कारण श्रर्थ के लिये काफी खींचतान करनी पड़ती है, साकाचता श्रादि का निर्वाह नहीं हो पाता। इस तरह के दोष भूषण श्रीर देव में श्रिषक मिलते हैं:

द्षिष्ठन के सब दुगा जिति दुगा सहाय बिलास। सिन सेर्नक सिन गरपती कियो रायगढ़ बास॥

---भूषण

'दुग्ग सहाय' का ऋर्थ दुर्ग को सहायक बना लेना किया जाता है, जो 'सहाय' शब्द से नहीं निकलता। सामान्यतः इसका मतलब होगा—दुर्ग है जिसका सहायक। इसमें 'बनानो' जोड़ना पडेगा।

श्रव देव का एक उदाहरण लीजिए--

श्रंत रुकै निह श्रंतर के मिलि, श्रंतर के सु निरंतर धारें। ऊपर वाहि न, ऊपर वा हित, ऊपर बाहिर की गति चारे। धातन हारति, बात न हारति, हारति जीभ न बातन हारे। देव रंगी सुरस्यो सुरस्यो मतु देवर की सुरस्यो न बिसारे।

इस पर डा॰ नगेंद्र की टिप्पशी है:

'श्रव इसका श्रर्थ की निए। पहले तो श्रंतिम पंक्ति से देवर शब्द ली निए। देवर से श्रंतर करके भी श्रंत में नहीं सकती श्रर्थात् उससे मिलती ही है। मिलकर नव प्रयक् होती है तो उसे निरंतर इदय में धारण करती है। ऊपर से (प्रकट रूप

में ) उससे प्रेम नहीं करती, प्रकट रूप में तो वर अर्थात् पित से प्रेम करती है। इस प्रकार ऊपर बाइरवाली गित से अर्थात् प्रकट रूप में श्रीचित्य का ध्यान रखते हुए चलती है : : इत्यादि। इस छुंद में न्यूनपदत्व श्रीर कष्टार्थत्व तो स्पष्ट ही है, कथितपदत्व भी पहली पंक्ति में मिलता है।'

वाक्य का दूसरा मुख्य दोष है श्रिधिकपदत्व । इस दोष के श्रंतर्गत श्रना-वश्यक रूप से ले श्राए गए पदों की गणाना की जाती है:

# संका दे दसानन को ढंका दे सुवंका वीर ढंका दे बिजै को कपि कूदि परधो लंका में।

—पद्माकर

इसमें एक 'डंका दै' श्रनावश्यक रूप से प्रयुक्त किया गया है। फिर भी श्रिधिकपद दोष विहारी, मतिराम श्रीर पद्माकर में हूँ ढ़ने पर ही मिलेगा। इस दोष का उत्तरदायित्व भूषणा श्रीर देव पर श्रिधिक है:

- (१) कातिक की बिमल पून्यौ राति की जुन्हाई जोति जगमग होति रूप श्रीप उपजति है।
- (२) बहबस्रो गंध, वहबस्रो है सुगंध

--- देव

पहले उदाहरण में 'राति' श्रिधिक पद है श्रीर दूसरे में 'बहबह्यो है सुगंध' श्रिनावश्यक पिष्टपेषणा।

(ई) लिंग की गड़बड़ी—कोई भी माषा अपनी माता तथा मातामही भाषा से बहुत कुछ प्रहण करती हुई भी बहुत कुछ बदल जाती है। संस्कृत के बहुत से शब्दों ने हिंदी में आकर अपना लिंग बदल लिया। संस्कृत का नपुंसक लिंग तो हिंदी से उड़ा ही दिया गया। संस्कृत के आत्मा, अपन, वायु, श्रंबलि आदि पुल्लिग शब्द हिंदी में आकर स्त्रीलिंग बन गए। संस्कृत का 'तारा' स्त्रीलिंग है पर हिंदी में 'नच्त्र' के पर्याय के रूप में वह पुल्लिंग हो गया। स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री हो जाना (वह भी आज के वैज्ञानिक युग में) आश्चर्यवनक नहीं माना जा सकता। संस्कृत के अधिकाश नपुंसक हिंदी में पुंवर्ग में आ डटे, डटे ही नहीं वे पुल्लिंग हो भी गए। जल, वन, दुग्ध आदि संस्कृत के नपुंसक शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग हो गए हैं। पर यह आश्चर्य का विषय नहीं है और इसके कारण कोई गड़बड़ी भी नही होती। गड़बड़ी तो तब आरंम होती है जब एक ही वर्ग के कुछ शब्द पुंवर्ग में चले जाते हैं और कुछ स्त्रीवर्ग में। परमात्मा और आत्मा एक ही वर्ग के हैं किंद्र पहला पंवर्गीय माना गया तो दूसरा स्त्रीवर्गीय।

हिंदी में इस तरह की गड़बड़ी का एक मुख्य कारण यह है कि इसके मिन

भिन्न श्रंचलो की बोलियो में शब्दो के लिगो में एकरूपता नही मिलेगी। रीतिकाव्यों के किन भी, जैसा पहले दिखाया जा चुका है, बहुत सी बोलियों से प्रमावित थे। इसिलिये उनके शब्दप्रयोग में लिंग का दोष श्रा जाना श्रास्वाभाविक नही माना जा सकता। पर है यह दोष ही, भाषागत श्रव्यवस्था ही।

कुछ उदाहरण देखिए:

(१) भूषन मनत पातसाहन त्यों बंधुबन, बोलला बचन यौं सताह की इलाज के।

— भूषण

(२) उसके कुच कंद कदंब कली सी। — देव

पहले उदाहरण में 'सलाह' के बाद 'के' श्रौर 'इलाज' के बाद 'की' होना चाहिए । दूसरे में 'सी' की जगह 'से' व्याकरणसंमत है।

यह श्रव्यवस्था तो श्रपने श्राप ही श्रश्राह्य है, िकंतु जब एक ही शब्द कभी स्त्रीलिंग श्रीर कभी पुल्लिंग में व्यवहृत होने लगता है, श्रीर वह भी एक ही किंव द्वारा, तो श्रव्यवस्था श्रपनी सीमा तोड़ देती है:

- (१) लपटी पुहुप पराग पर, सनी स्वेद मकरंद। श्रावित नारि नवोद लों, सुखद वायु गतिमंद ॥
- (२) चुवत स्वेद मकरंदकन, तरु तरु तर विरमाइ। श्रावत दिन्छन देस तें, थक्यो बटोही बाह॥

पहले दोहे में 'वायु' स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, दूसरे में पुल्लिंग में ।

इसी तरह देव ने भी 'लंक' शब्द को कहीं पुल्लिंग में श्रौर कहीं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया है:

- (१) सुभयो छिब तूबरो लंक विचारो।
- (२) लंक लचिक लचिक जात।

उपर्युक्त अन्यवस्थाओं का दुष्परिणाम जो होना था वही हुआ। गद्य के उदय के साथ साथ अजमापा अस्त हो गई। यहाँ पर माषा की जिस शिथिलता, दोप और अस्थिरता का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि इस तरह की माषा गद्य के लिये व्यावहारिक नहीं हो सकती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि परिनिष्ठित अजभापा लिखनेवाले किन थे ही नहीं। रसखान, घनआनंद की मापा को सब लोगों ने परिनिष्ठित अजभापा माना है, विहारी की भाषा अपनी जुटियों के वावजूद भी टक्साली ही कही जायगी। किंतु अधिकांश ने भाषा की शुद्धता की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया है।

# षष्ठ अध्याय

# रीतिबद्ध कवियों का वर्गीकरण

रीतिकाल में निर्मित रीतिशास्त्रीय प्रंथों पर विहंगम दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ दो प्रकार के हैं। एक वर्ग उन ग्रंथों का है जिनमें शास्त्रीय चर्चा भी की गई है तथा उसके उदाहरण्स्वरूप मुक्तक पद्यों की रचना भी। दूसरे शब्दों में, इन प्रंथो में लच्चण तथा लच्चय दोनो रूपो को समुचित स्थान मिला हैं। उदाहरगार्थं, चिंतामग्रि का कविकुलकल्पतर, मतिराम का रसराज, कुलपंति का रसरहस्य, देव का शब्दरसायन श्रीर सुखसागरतरंग, श्रीपति का काव्यसरोज, सोमनाथ का रसपीयूषनिधि, मिखारीदास का काव्यनिर्ण्य, प्रतापसाहि का काव्यविलास श्रादि इसी कोटि के ग्रंथ हैं। दूसरा प्रकार उन ग्रंथो का है जिनमें लच्चण्वद्ध रूप में शास्त्रीय चर्चा तो प्रस्तुत नहीं की गई—केवल कवित्वमय पद्यों को ही स्थान मिला है, पर उन पद्यो की रचना करते समय कवियो का ध्यान रीतिशास्त्रीय सिद्धांतो पर श्रवश्य रहा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इन ग्रंथो में शास्त्रीय सिद्धातनिरूपक लच्या भले ही न हो, पर इनके पद्य किसी न किसी काव्यांग के किसी न किसी रूप में लक्ष्य श्रवश्य हैं । उदाहरगार्थ विहारी सतसई, मतिराम सतसई, रसनिधि का रतनहजारा, रामसहाय की रामसतसई ब्रादि ग्रंथ इसी कोटि के हैं। इनके श्रतिरिक्त रीतिकाल में रचे गए कतिपय नखशिख, षड्ऋतु, बारहमासा श्रादि भी इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये रीतिग्रंथ दो प्रकार के हैं- लच्चण-लक्ष्य-बद्ध तथा लच्यबद्ध । इन दो प्रकारो के आधार पर रीति-कवियों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-शास्त्रकवि, तथा काव्य-कवि । चिंतामिश, तोष, जसवंतसिंह, मितराम, भूषरा, कुलपित, सुखदेव, देव, सूरति मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाय, गोविद, रसलीन, मिखारीदास, दूलह, पद्माकर, बेनीप्रवीन, प्रतापसाहि स्रादि लच्चग्-लच्य-बद्ध प्रंथों के निर्माता होने के कारण रीति-शास्त्र-किव हैं, श्रीर बिहारी श्रादि लदयबद्ध ग्रंथों के निर्माता होने के कार्या रीति-काव्य-कवि । वस्तुतः दूसरे वर्ग के विशुद्ध कवियों की संख्या प्रथम वर्ग के कवियो की अपेद्धा बहुत कम है। ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होने दोनो प्रकार की रचनाएँ की हैं। उदाहरणार्थं कुलपित ने रसरहस्य की भी रचना की है तथा नखशिख की भी। इसी प्रकार मतिराम ने ललितललाम, श्रलंकारपंचाशिका श्रीर रसराज के त्र्यतिरिक्त मतिराम सतसई का भी प्रण्यन किया है। देव की भी दोनो

प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं। एक श्रोर शब्दरसायन, सुखसागरतरंग श्रादि ग्रंथ हैं तो दूसरी श्रोर देवशतक श्रादि ।

निष्कर्ष यह कि रीतिकालीन संपूर्ण रीतिग्रंथों को हम दो व्यापक वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—(१) लच्चण-लच्य-बद्ध श्रीर (२) लच्चबद्ध। इनके श्राधार पर इनके निर्माताश्रों के भी दो वर्ग हो जाते हैं—(१) शास्त्रकवि श्रीर (२) काव्यकवि। इनमें कतिपय कवि ऐसे हैं जो शास्त्रकवि भी हैं श्रीर काव्यकवि भी।

# तृतीय खंड भावार्य कवि

# प्रथम अध्याय

# ल्रन्यवद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएँ

# १. संस्कृत में रीतिशास्त्र (काव्यशास्त्र ) की परंपरा

रीतिकालीन लच्चगुबद्ध काव्य का विवेच्य विषय श्रिधकाशतः संस्कृत काव्य-शास्त्रीय परंपरा पर श्रावृत होते हुए भी विषयवस्तु श्रौर प्रतिपादन शैली, दोनी दृष्टियों से उसके समान गंभीर एवं प्रौढ़ नहीं है। संस्कृत का काव्यशास्त्र कमशः विकसित सिद्धातो का विश्वकोश है। २री-३री शती ई० पू० से लेकर १७वीं शती तक इसके सिद्धांतो में निरंतर कमी तीव श्रीर कभी मंद गति से विकास होता रहा। काव्यविधान की जो श्रवस्था रसवादी भरत के समय ( २री-३री शती ई॰ पू॰ ) में थी, वह स्रलंकार को काव्यसर्वस्व माननेवाले भामह स्त्रीर दंडी के समय ( ६ठी-७वी शती ई॰ ) मे परिवर्तित हो गई। इनके अनुसार रस अलंकार का एक रूप वन गया। श्रागे चलकर ६वीं शती में एक साथ तीन प्रवल कान्याचार्यों का श्राविर्माव हुन्रा। इनमें से वामन ने रीति का श्राविष्कार कर श्रलंकार श्रौर रस को गौरा स्थान दिया। उद्भट ने ग्रलंकारवाद का प्रवल समर्थन किया श्रौर श्रानंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिष्ठापन कर काव्यशास्त्र को एक नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। इनके पश्चात् पूरे दो सौ वर्पौ तक विभिन्न काव्यशास्त्री ध्वनि सिद्धात का विरोध भी बरते रहे । धनंजय (१०वी शती ) ने उसे तात्पर्य में ब्रांतर्भृत किया, कुंतक (१०वी-११वी शती) ने वकोक्ति में श्रीर महिम मह (११वीं शती) ने श्रपने गंभीर विवेचन द्वारा ध्वनिविरोधियों का समर्थ शैली में खंडन प्रस्तत कर ध्विन सिद्धात की श्रकाट्य रूप से स्थापना की श्रीर इसके प्रति वद्धमूल श्रास्या को इंड कर दिया । यह श्रास्था श्रागामी छह शताब्दियो तक निरंतर बनी रही । यहाँ तक कि त्रलंकार को काव्य का श्रनिवार्य श्रंग स्वीवृत करनेवाले जयदेव (१३वीं शती ) ने श्रपने ग्रंथ मे ध्वनि प्रकरण को स्थान दिया, श्रीर ध्वनि के स्थान पर रस को कान्य की आत्मा घोषित करनेवाले विश्वनाथ (१४वीं शती ) ने केवल ध्वनि-प्रकरण का निरूपण ही नहीं किया, श्रपित सम्मट की परंपरा के श्रनुसार ध्वनि के मेदो में रस का भी यथावत् श्रांतर्भाव किया। संस्कृत के श्रांतिम प्रकाढ श्राचार्य जगन्नाथ ( १७वी शती ) ने भी ध्वनि सिद्धात का पूर्ण समर्थन किया।

उक्त मूल श्रान्तार्थों के श्रतिरिक्त टीकाकारो का भी इस दिशा में योगदान कुछ कम नहीं है। मरत के प्रान्तीन व्याख्याताश्रों में उद्भट, लोल्लट, शंकुक, भट्ट

तौत, भट्ट नायक श्रीर श्रमिनवगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से श्रमिनवगुप्त की टीका श्रमिनवभारती उपलब्ध है। श्रन्य टीकाकारों का इसी टीका में उल्लेख मिलता है। उद्भट ने भामह के ग्रंथ की भी टीका प्रस्तुत की थी। दंडी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार तरुण वाचस्पति हैं। उद्भट के ग्रंथ के दो टीकाकार हैं—राजानक तिलक तथा प्रतिहारेदुराज। वामन के प्रथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं गोपेंद्र त्रिपुर हरभूपाल । श्रानंदवर्धन के ग्रंथ के टीकाकारों में श्रमिनवगुप्त का नाम उल्लेख्य है। धनंजय के ग्रंथ के टीकाकार धनिक हैं स्त्रीर मिहम मह के रुय्यक । सम्मट के ग्रंथ के लगभग सत्तर टीकाकार बताए जाते हैं जिनमें से उद्भावक एवं प्रख्यात टीकाकार गोविंद ठक्कुर हैं। विश्वनाथ के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण तर्कवागीश श्रीर शालग्राम हैं तथा जगन्नाथ के नागेश भट्ट। इन टीकाकारों के गंभीर, प्रौढ़ एवं तर्फसंमत व्याख्यान विवेचन ने काव्यशास्त्रीय समस्यात्रों को सुलकाने में महत्वपूर्ण सहायता दी है। मम्मट से पूर्व श्रीर उनके पश्चात श्रानेक श्रानायों ने संग्रहग्रंथों का भी निर्माण किया । मम्मट से पूर्ववर्ती श्राचार्यों में बद्रट, मोज श्रीर श्रमिपुराण्कार के नाम उल्लेखनीय हैं एवं परवर्ती श्राचार्यों में जयदेव तथा विश्वनाय के श्रतिरिक्त हेमचंद्र, वाग्मट प्रथम, वाग्मट द्वितीय, विद्याघर, विद्यानाथ, केशव मिश्र श्लीर कवि कर्णपूर के। सम्मट के परवर्ती प्रायः सभी श्राचार्यों पर सम्मट का विशिष्ट प्रमाव है। इन सभी श्राचार्यों ने काव्य के सभी श्रंगो का निरूपण किया है। इनके श्रतिरिक्त भान मिश्र ने दो ग्रंथो का निर्माण किया। इनमें से रसतरंगिणी रसविषयक ग्रंथ है श्रीर रसमंजरी नायक-नायिका-भेद-विषयक। श्रप्पय्य दीचित के तीन ग्रंयो में से वत्तिवार्तिक का वर्ण्य विषय शब्दशक्ति है श्रीर क्रवलयानंद तथा चित्रमीमासा का ऋलंकार।

संस्कृत के काव्याचार्यों ने काव्यशास्त्रीय सिद्धांतो के श्रितिरक्त नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतो का भी समय समय पर विवेचन किया। भरत के नाट्यशास्त्र की व्यापक, विस्तृत एवं बहुविध विषयसामग्री यह मानने को बाध्य करती है कि यह ग्रंय नाट्य-विधान संबंधी अनेक ग्रंथों की सामग्री के श्राधार पर रचित है। इसके पश्चात् अनेक शताब्दियों से प्रचलित यह परंपरा समाप्त सी हो गई। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि काव्यविधान के उत्तरोत्तर गंभीर निर्माण ने श्राचार्यों को उस दिशा से विमुख सा कर दिया। इनके तेरह चौदह सौ वर्ष उपरांत धनंजय, सागरनंदी, रामचंद्र गुण्चंद्र, शारदातनय और शिंगभूपाल ने प्रमुखतः नाट्यशास्त्र के ग्रंथों का निर्माण कर इस काव्यांग का पुनवद्धार किया। सर्वागनिरूपक आचार्यों में अनेले विश्वनाथ ने ही धनंजय के ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर नाट्यविधान को भी अपने ग्रंथ में संमिलित किया है। हमारे विचार में नायक-नायिका-मेद का विषय काव्यशास्त्र की श्रपेद्या नाट्यशास्त्र से ही अधिक संबद्ध है। यही कारण है कि उक्त सभी नाट्य-शास्त्रकारों ने इस प्रसंग का भी निरूपण श्रावश्यक समक्ता है। इनके श्रितिरक्त

रद्रट, रुद्र भट्ट, मोज, श्राग्निपुराणकार, मानु मिश्र, रूप गोस्वामी, श्रकवर शाह श्रादि ने भी इस प्रकरण का श्रृंगार रस के श्रंतर्गत निरूपण किया है। इनमें से रुद्र भट्ट, मानु मिश्र, रूप गोस्वामी श्रोर श्रकवर शाह के ग्रंथों का तो प्रधान विषय ही नायक-नायिका-मेद है।

काव्यसिद्धांत श्रीर नाट्यसिद्धांत के श्रतिरिक्त संस्कृत काव्यशास्त्र का तीसरा प्रधान विषय है—कविशिद्धा। राजशेखर, वाग्भट द्वितीय, श्रमरचंद्र श्रीर देवेश्वर ने श्रपने ग्रंथो में श्रन्य काव्यांगों के साथ कविशिद्धा का भी विस्तार से श्राख्यान किया है। इस प्रकार दो सहस्राब्दियों तक व्यास यह काव्यशास्त्रीय परंपरा काव्य, नाटक श्रीर कविशिद्धा संबंधी सिद्धातों का निरंतर सर्जन, विवेचन एवं संकलन प्रस्तुत करती रही।

#### २. हिंदी रीविकालीन लक्ष्यबद्ध काव्य

(१) विवेच्य विषय एवं स्नोत-ईसा की १७वीं शती के मध्य भाग में संस्कृत की उक्त काव्यशास्त्रीय परंपरा के चीगा होते ही इसे हिंदी के श्राचार्यों ने श्रपना लिया। संस्कृत के श्रांतिम प्रकांड श्राचार्य जगनाथ श्रीर हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि श्राचार्य चिंतामि, दोनो समकालीन थे। जगनाथ शाहजहाँ के समापंडित ये श्रीर चिंतामिश का शाहजहाँ द्वारा पुरस्कृत किया जाना इतिहासी-ल्लिखित घटना है। वस्तुतः हिंदी की यह काव्यशास्त्रीयं परंपरा ईसा की १६वीं शती के उत्तरार्ध से प्रारंभ हो गई थी। इस शती के पिछले ५० वर्षों में कृपाराम, सूरदास, नंददास, रहीम, मोहनलाल, सुंदर श्रादि नायक-नायिका-मेद संबंधी ग्रंथो का श्रीर गोपा तथा करनेस श्रलंकार संबंधी ग्रंथो का प्रगायन कर चके थे। इनके श्रतिरिक्त केशव ने काव्य के लगभग सभी श्रंगो का निरूपण किया था। १७वीं शती का पूर्वार्ध, ऋर्यात केशव के उपरात ५० वर्ष तक का समय, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ-निर्माण की दृष्टि से नितांत निष्क्रिय समभा जाता है। परंतु यह धारणा तभी तक रहेगी, जब तक इस काल में निर्मित काव्यशास्त्रीय प्रंथो की उपलब्धि नहीं होती। इमारा विश्वास है कि यह परंपरा इस श्रांतराल में भी विच्छिन नहीं हुई । हॉ, यह श्रलग बात है कि इस कालखंड के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ संख्या की दृष्टि से श्रपेचाकत श्रात्यलप तथा साधारण कोटि के भी हो श्रीर संभवतः इसी कारण काल के कराल गर्त में लुप्त हो गए हो। अस्तु। हिंदी कान्यशास्त्र की यह धारा वि० सं० १७०० ( सन् १६४३ ई॰ ) के आसपास तीव वेग से प्रवाहित हुई और लगमग वि॰ सं॰ १६०० ( सन् १८४३ ) तक निरंतर चलती रही । हिंदी के तत्कालीन श्राचार्यो ने फाव्यशास्त्रीय सिद्धातो को 'रीति' नाम से स्त्रभिहित किया है। इसी स्त्राधार पर श्राधुनिक इतिहासकारो ने दो सौ वर्षों के इस साहित्यिक काल को 'रीतिकाल' की संज्ञा दी है। इस काल के प्रथम प्रतिनिधि स्त्राचार्य चिंतामिशा हैं स्त्रीर स्त्रंतिम

प्रतापसाहि । लगभग २०० वर्षों के इस दीर्घ काल में शतशत रीतिग्रंथों का निर्माण हुआ ।

जैसा हम संकेत कर चुके हैं, रीतिकालीन लच्च्याब्द्ध रीतिग्रंथ अपने शास्त्रीय विवेच्य विषय के लिये संस्कृत के कान्यशास्त्रों के ऋगी हैं। संस्कृत कान्यशास्त्र में कान्यविधान, नाट्यविधान तथा कविशिच्चा इन तीनो विषयों का विवेचन होता रहा है, पर इधर हिंदी रीतिकालीन रीतिग्रंथों में श्रिधकाशतः कान्यविधान को ही स्थान दिया गया है, शेष दो विपयों को नहीं। नाट्यविधान से संबद्ध हिंदी का केवल एक ग्रंथ उपलब्ध है—नारायगुकृत नारायगुदीपिका। कविशिच्चा संबंधी उल्लेख भी केवल एक ही ग्रंथ—केशवप्रगीत कविप्रिया—में उपलब्ध हैं पर यह ग्रंथ रीति-पूर्व युग का है।

संस्कृत का काव्यशास्त्र समय समय पर रसवाद, श्रालंकारवाट, रीतिवाद, ध्वनिवाद तथा वकोक्तिवाद का समर्थन एवं खंडन मंडन प्रस्तुत करता रहा है। इधर हिदी के रीतिकालीन भ्राचार्य इन वादो के पचड़े में नहीं पड़े। इनमें से श्रिधिकाश ने नायक-नायिका-मेद विषयक ग्रंथो का निर्माग किया है, कुछ ने श्रलंकार ग्रंथो का श्रीर कुछ ने इन दोनो का। नायक-नायिका-मेद के लिये वे प्रायः भानु मिश्र के ऋगी हैं तथा अलंकारों के लिये प्रायः अप्यय्य दीचित के। संस्कृत के ये दोनो स्त्राचार्य वस्तुतः किसी भी उपर्युक्त वाद स्त्रयवा संप्रदाय से संबद्ध नहीं थे। श्रंततः इनके श्रनुकर्ता हिंदी के श्राचार्यों को भी किसी वाद श्रथवा संप्रदाय का समर्थक कहना युक्तियुक्त नहीं होगा। हिदी के कुछेक श्राचार्यों ने विविधांगनिरूपक ग्रंथो का भी निर्माग किया है जिनकी संख्या श्रपेचाकृत श्चत्यल्प है। इस स्रेत्र में वे प्रायः मम्मट श्चर्यवा विश्वनाथ श्चर्यवा दोनों के ऋगी हैं। मम्मट ध्वनिवादी श्राचार्य थे श्रीर विश्वनाथ रसवादी। ये दोनो श्राचार्य काव्यशास्त्रीय अन्य वादों एवं संप्रदायो से पूर्णतया भ्रवगत थे। उनसे भ्रवगत रहकर इन्होने ध्वनिवाद श्रयवा रसवाद का निर्वाचन एवं समर्थन किया है। इधर हिंदी के स्थान्वार्थ स्थलंकारवाद, रीतिवाद तथा वक्रोक्तिवाद से पूर्णतया स्रवगत नहीं थे--- श्रतः इनके लिये पाँचो वादों में से किसी एक वाद के निर्वाचन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । वस्तुतः मम्मट के उपरांत उनके ग्रंथ का इतना श्रिधिक प्रभाव एवं प्रचार हो गया था कि संस्कृत के छाचार्य भी शताब्दियों तक ध्वनि को छोड़ श्चन्य वादो की श्रोर प्रायः प्रवृत्त नहीं हो सके। हेमचंद्र, वाग्मट प्रथम, वाग्मट द्वितीय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाय, विश्वनाय, जगन्नाय—ये सभी प्रख्यात श्राचार्य ध्वनिवाद के समर्थक श्रौर श्रिधिकाशतः ममाट के श्रनुकारक रहे हैं। एक भी ऐसा श्रान्वार्य नहीं है जिसने श्रलंकारवादी मामह, दंखी श्रीर उद्मट का श्रनुकरण किया हो, श्रथवा जो रीतिवादी वामन श्रथवा वकोक्तिवादी कुंतफ का श्रनुगामी रहा हो।

यहाँ तक कि जयदेव ने मी, जिन्हे ऋलंकारवादी समभा जाता है, उक्त तीनो ऋलंकारवादियों का अनुकरण नहीं किया । इस प्रकार मम्मट और फिर विश्वनाथ के अनुकरण की यह परंपरा संपूर्ण हिंदी रीतिकाल तक अनुज्ञ जनी रही । इसी परंपरागत मार्ग का अवलंबन करते हुए विविध काव्यागनिरूपकों में से किसी ने मम्मट के समान ध्वनि का तथा किसी ने विश्वनाथ के समान रस का समर्थन किया। पर इस समर्थन का उत्तरदायित्व इस बात पर इतना नहीं है कि वे किसी एक सिद्धांत-विशेष के प्रति विवेचनबुद्धि से उन्मुख हुए थे, अपितु इस बात पर अधिक है कि उन्होंने मम्मट अथवा विश्वनाथ में से किसी एक के अंथ का आधार लिया था। हिंदी के प्रख्यात आचार्यों में देव ने अलंकारों के लच्चणों के लिये दंडी के अंथ से मी सहायता ली है पर इसका कारण भी अलंकारवाद का समर्थन नहीं है। एक कारण तो केशव का अनुकरण है और दूसरा कारण संग्रहप्रवृत्ति है। इन्होंने अपने एक अंथ में अलंकारों के स्वरूप के लिये मम्मट और विश्वनाय की सहायता ली है, तो दूसरे अंथ में दंडी की।

#### निष्कर्ष यह है कि:

- (१) नायक-नायिका-मेद-निरूपक ग्रान्वार्यों को यदि इम रसवादी श्रान्वार्य मानें, तो इस कारण नहीं कि इन्होंने विश्वनाथ के समान रस को काव्य की श्रात्मा मानते हुए रस की तुलना में ध्वनि, वकोक्ति श्रादि को श्रपेन्दाइत निम्न कोटि का काव्यांग स्वीकृत किया है, श्रपित इसलिये मानेंगे कि इन्होंने भानु मिश्र के समान रस प्रकरण के एक व्यापक श्रंग नायक-नायिका-मेद का विस्तृत निरूपण प्रस्तुत किया है, जिससे प्रकारांतर से इनकी प्रवृत्ति 'रसवाद' की श्रोर प्रतीत होती है।
- (२) ठीक यही स्थिति श्रलंकारनिरूपक श्राचार्यों की भी है। इन्हें यदि हम श्रलंकारवादी मानेगे तो इस दृष्टि से नहीं कि ये भामह, दंडी एवं उद्मृट के समान श्रन्य काव्यागों का श्रंतर्भीव 'श्रलंकार' में करने के समर्थक हैं, श्रिपितु इसलिये मानेगे कि इन्होंने जयदेव एवं श्रापय्य दीचित के समान 'श्रलंकार' का विस्तृत निरूपण प्रस्तुत कर प्रकारांतर से श्रलंकारवाद की श्रोर श्रपनी प्रवृत्ति दिखाई है।
- (३) इसी प्रकार विविधांगनिरूपक श्राचार्य ध्वनिवाद श्रयवा रसवाद से इसिलये संबद्ध समक्ते जाने चाहिए कि वे मम्मट श्रयवा विश्वनाथ के ग्रंथों के ऋगी हैं, न कि इसिलये कि वे पॉचों वादों के पूर्ण ज्ञाता होकर किसी एक वाद को सर्वोत्कृष्ट समक्तने के कार्या उसके समर्थक हो गए हैं।
- (२) संस्कृत के आचार्यों और हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों की उद्देश्यिमञ्जता—रीतिकालीन ग्रंथों के विवेच्य विषय के सामान्य श्रवलोकन के उपरांत स्वामाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये कवि लच्चगावद्ध साहित्यिनिर्माग्र की

श्रोर श्राकृष्ट क्यों हुए ? क्या इसलिये कि ये हिंदी साहित्य से संबद्ध काव्यशास्त्र का निर्माण करना चाहते थे ? श्रथवा इसलिये कि ये संस्कृत काव्यशास्त्र का हिंदी में उल्या प्रस्तुत करना चाहते थे ? इन दो संभावनात्रों में से द्वितीय संभावना श्रपेता-कृत श्रिषिक सबल है। यदि इनका उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी काव्यशास्त्र का े निर्माण करना होता तो ये श्रपने ग्रंथो के उदाहरण पत्त के लिये संस्कृत श्राचार्यों के समान श्रपने पूर्ववर्ती काव्यों से उद्धरण देते, न कि स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत फरते। हिंदी साहित्य का आदिकालीन तथा मिक्तकालीन साहित्य विषयसामग्री एवं प्रतिपादन शैली, दोनो दृष्टियो से बहुमुखी एवं व्यापक होने के कारण उक्त उद्देश्यपूर्ति के लिये किसी भी रूप में कम उपादेय श्रथवा समर्थ सिद्ध न होता। संस्कृत काव्यशास्त्र का निर्माण निस्तंदेह संस्कृत साहित्य को लक्ष्य में रखकर हुन्रा था। शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, नायक-नायिका-भेद, म्रलंकार, रीति श्रीर दोष की उत्तरोत्तर वर्षमान संख्या इस तथ्य का प्रमागा है कि लक्ष्यग्रंथो की भ्रालोचना के त्राधार पर संस्कृत काव्यशास्त्री काव्यांगों के प्रकारों में वृद्धि करते चले गए। यदि कुंतक तथा जयदेव ने ऋलंकारो की संख्या को श्रीर मम्मट ने गुणों तथा श्रलंकारो की संख्या को सीमित किया, श्रथवा मम्मट ने श्रलंकारदोषों को नितात श्रस्वीकृत किया, तो उनका श्राशय इन सबका स्वसंमत काव्यांगों में श्रंतमीव करना ही था, इन्हें लच्यग्रंथो में अरवीकृत करना उनको अमीष्ट नही था। संस्कृत के काव्य-शास्त्रीय सिद्धांत धीरे धीरे विकसित एवं खंडित मंडित होते होते श्रानंदवर्धन श्रौर तद्परांत मम्मट के समय तक प्रौढ तथा स्थिर रूप धारण कर चुके थे। पर इधर हिंदी के आचार्यों ने लदयग्रंथों को आधार बनाकर स्वतंत्र सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया। यही कारण है कि संस्कृत के श्राचार्यों के समान इनके प्रयो में सिद्धातीं का क्रमिक विकास परिलक्षित नहीं होता। चितामिश के दो सौ वर्ष उपरांत भी प्रतापसाहि द्वारा प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांतो में कोई श्रंतर नहीं श्राया। यदि हिंदी के किसी स्राचार्य ने पूर्ववर्ती हिंदी स्राचार्यों के प्रयो का स्रवलोकन किया भी है, तो उनके सिद्धातों के परीच्या, पोषया, समालोचन, विवेचन, परिवर्धन अथवा खंडन मंडन के उद्देश्य से नहीं, श्रपितु संस्कृत के ग्रंथो का श्राधार ग्रहणा करने से बचने श्रथवा एकत्र वस्तुविषय को श्रपने रूप में ढालने के ही उद्देश्य से। उदा-हरगार्थ, प्रतापसाहि कृत काव्यविलास ग्रिविकांशतः कुलपति की सामग्री पर श्राधृत है, सोमनाथ ने ऋलंकारप्रकरण के लिये जसवंतिसह के ग्रंथ से प्रायः सहायता ली है श्रीर भूषण ने मतिराम के ग्रंथ से।

निस्संदेह कुछ श्रान्वार्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने हिंदी काव्य की विकासशील प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा है। मिखारीदास ने 'तुक' का विवेचन हिंदी को ही लक्ष्य कर किया है। श्रापने काव्य-हेतु-प्रसंग में उन्होंने हिंदीभाव के कवियों का नामोल्लेख किया है। साथ ही उनके दोषप्रकरण के उदाहरणों में भी हिंदी का

वातावरग् है। देव भ्रौर दास दोनो ने नवीन प्रकार की नायिकास्रो तथा दृतियो का उल्लेख किया है जो हिदी काव्य की संमवतः श्रपनी हैं। पर एक तो दो सौ वर्षों की इस रीतिपरंपरा में ऐसे श्राचार्य इने गिने ही हैं, दूसरे, इन श्राचार्यों की ये नवीनताएँ समस्त विषयसामग्री का शतांश भी नहीं हैं; तीसरे, यदि गवेषसा की जाय तो त्राश्चर्य नहीं कि इन क्राचार्यों की श्रिधिकतर उद्भावनाएँ भी संस्कृत कान्यशास्त्रो में ही उपलब्ध हो जाय । उदाहरणार्थ, नायक-नायिका-भेद प्रसंगी मे तोष, रसलीन, दास श्रादि ने उद्बुद्ध, उद्बोघिता श्रादि ऐसे मेदो का उल्लेख किया है जो भानु मिश्र के प्रख्यात ग्रंथ रसमंजरी मे उपलब्ध नहीं हैं, पर इनका स्रोत सदाः उपलब्ध श्रकबर शाह कृत शृंगारमं जरी में मिल जाता है। कही कहीं ये तथाकथित नवीनताएँ अपने मल रूप से अथवा स्वाभाविक रूप से इतनी भिन्न हो गई हैं कि हम इन्हें मौलिक समक्त लेते हैं। उदाहरणार्थ, केशव-संमत लगभग सभी नवीन दोष नामभेद के साथ मम्मट के दोषप्रसंग पर श्राधारित मालूम पड़ते हैं। उनका 'श्रंघ' दोष मम्मट का 'प्रसिद्धि विरुद्ध' है। 'विधर' के केशवप्रस्तुत उदाहरण में मम्मटसंमत 'श्रसमर्थ' दोष की छाया है। 'पंगु' दोष परंपरागत 'इतवृत्तता' है, आदि । इसी प्रकार भूषण का 'श्राविक छवि' श्रलंकार कोई नया श्रलंकार नहीं है, संस्कृत काव्यशास्त्र के 'श्राविक' का ही एक श्रन्य श्रथवा प्रवर्धित रूप है। देव का 'छल' नामक संचारी माव विश्वनाथ के साहित्यदर्पण में उपलब्ध नहीं है, पर भान मिश्र की रसतरंगिशी में मिल जाता है।

इस प्रकार कल मिलाकर यह निष्कर्ष निकालने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदी के श्राचार्यों का उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी नवीन काव्यशास्त्र का निर्माण करना नही था। निस्तंदेह ये स्राचार्य संस्कृत काव्यशास्त्र का हिंदी उल्या ही प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य श्रंगार-रस-परिपूर्ण श्रथवा स्तुतिपरक कवित्त सवैए लिखकर श्रपने त्राश्रयदाता राजाश्रो से सुखद श्राश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त करना था श्रीर गौण उद्देश्य था उन सुकुमारबुद्धि श्राश्रयदाताश्रो, उनके कुमारो एवं पारिषदो को सरल रूप में काव्यशास्त्र संबंधी शिचा देना। वाह्य राजनीतिक वातावरण से उदासीन इन शासको की दरवारी सभाश्रो का विभिन्न प्रकार के कलाविदों से परिपूर्ण रहना स्वामाविक था। हिंदी के थे रीतिकालीन श्राचार्यं उन कलाविदों में से ही थे। ये एक साथ ही कवि भी थे श्रीर शिच्क भी। कवि होने के नाते इन्होने श्रृंगार-रस-परिपूर्ण श्रयवा स्तुतिपरक रचनाश्रो का निर्माण किया श्रीर शिचक होने के नाते काव्य के विभिन्न श्रंगो का परंपरागत शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया । उनके रीति ग्रंथ इस दोहरे उद्देश्य को लद्दय में रखकर रचे गए हैं। इससे एक लाम तो यह हुन्ना कि इन कवियो को शृंगार रस की धारा प्रवाहित करने के लिये उपकरण्यूत बहुविध सामग्री श्रमायास मिल गई, श्रीर दूसरा लाभ यह कि विलासिय एवं कामुक राजाश्री एवं उनके

पारिषदों को शृंगाररस के चषकों के साथ साथ कान्यशास्त्र की सुबोध शिचा भी अवर्ण आवर्ण अथवा पठन पाठन के रूप में मिलती रही।

उधर संस्कृत के काव्यशास्त्री इन बंधनी एवं दरबारी वातावरण से नितांत विनिर्मुक्त विद्याव्यसनी स्राचार्य थे। इनमें से स्रधिकतर स्वयं कवि भी नहीं थे। डेढ़ दो हजार वर्षों की काव्यशास्त्रीय शृंखला में केवल दो चार श्राचार्यों—दंडी, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाय, जगन्नाथ श्रीर नरसिंह कवि—ने स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें दंडी, जयदेव श्रीर जगन्नाथ का उद्देश्य उदाहरगिनमींग द्वारा किसी को प्रसन्न करके आश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त करना नहीं था। शेष तीनो श्राचार्यों ने स्वनिर्मित उदाहरणो को श्रपने श्राश्रयदाताश्रो के स्तुतिगान का माध्यम श्रवश्य बनाया है, पर शृंगार रस के चषक पिलाना इनका लद्य नहीं था। श्रीर फिर, ये तीनों स्त्राचार्य संस्कृत काव्यशास्त्र के महारयी भी नहीं समसे जाते। पर इघर हिदी के श्रिधिकांश कान्यशास्त्रियो का प्रमुख लक्ष्य श्रृंगार एवं स्तुतिपरक उदा-हरगों का निर्माग करना है। इस सामान्य प्रवृत्ति के कतिपय अपवाद भी हैं। भूषण के उदाहरणों में श्रंगार रस की मृदु एवं मादक तरंगों के स्थान पर वीर रस की उच्छल श्रौर उत्तेनक तरंगे हैं। पर कान्यनिर्माण के विमिन्न उद्देश्यों में से उनका एक उद्देश्य कदाचित शिवाजी की स्त्रति गाकर पुरस्कारप्राप्ति भी था। इस उद्देश्य के भी श्रपवाद उपलब्ध हैं। राजा जसवंतसिह जैसे श्राश्रयदाताश्रो को न तो स्वरचित उदाहरणो द्वारा किसी को प्रसन्न करने की चिता थी श्रौर न राजसमामंडप को हर्षध्विन से गंजित करने के लिये उदाहरण के रूप में कवित्त सबैया प्रस्तुत करने की। जयदेव के समान उन्होने शास्त्रीय विवेचन श्रौर उदाहरण को एक ही छोटे से छंदे ( दोड़ा श्रीर सोरठा ) में समाविष्ट करने का सफल प्रयास किया है। इस दृष्टि से उनका भाषाभूषण् विशुद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। पर ऐसे ग्रंथ गिने चुने ही हैं। श्रिधिकतर ग्रंथ उदाहरणिनर्माण की दृष्टि से ही लिखे गए हैं, श्रीर उनमें श्रनेक-रूपता लाने के उद्देश्य से परंपरागत काव्यागी का आश्रय लिया गया है। हाँ, शृंगार-रस-परिपूर्ण उदाहरणनिर्माण की प्रवृत्ति का परिणाम यह हुस्रा कि केवल उन्हीं काव्यांगों का निरूपण श्रिधिकता से किया गया, जिनके निरूपण में श्राचार्यों को सरस उदाहरगानिर्माग के लिये पर्याप्त सामग्री एवं सुविधा मिल जाती थी। फल-स्वरूप नायक-नायिका-मेद संबंधी जितने प्रंथो का निर्माण हुन्ना, उतने श्रन्य काव्याग संबंधी ग्रंथो का नहीं । ग्रंथसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान ऋलंकार ग्रंथो का है श्रीर तीसरा स्थान विविधांगनिरूपक ग्रंथो का।

# ३. प्रतिपाद्न शैली

हिंदी रीतिकालीन स्रान्वार्यों की प्रतिपादन शैली पर प्रकाश डालने से पूर्व संस्कृत के स्रान्वार्यों की प्रतिपादन शैली पर सामान्य दृष्टिपात स्रावश्यक है। इन स्राचार्यों की शैली को तीन प्रधान रूपों में विमक्त कर सकते हैं—पद्यात्मक शैली, वृत्ति शैली स्रीर कारिकावृत्ति शैली।

- (क) पद्यात्मक शैली—संस्कृत के कुछ श्राचार्यों ने केवल पद्यात्मक शैली को श्रपनाया है। उदाहरणार्य भरत, मामह, दंडी, उद्भट, वाग्भट प्रथम, जयदेव, श्रप्यय दीिक्त श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से भरत ने कुछ स्थलो पर गद्य का भी श्राश्रय लिया है।
- (ख) स्त्रवृत्ति शैली—नामन श्रीर रुप्यक के शास्त्रीय सिद्धात. स्त्रवद्ध हैं, श्रीर स्त्रो की वृत्ति गद्यात्मक है। उदाहरणों के लिये इन दोनों ने पद्य का श्राश्रय लिया है। इनसे मिलती जुलती शैली मानु मिश्र, जगन्नाय, श्रकबर शाह श्रादि की है।
- (ग) कारिकावृत्ति शैली—श्रानंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ श्रादि ने कारिकावृत्ति शैली को श्रपनाया है। इनके प्रमुख शास्त्रीय सिद्धांत कारिकाबद्ध हैं। उनकी व्याख्यात्मक विवेचना गद्यबद्ध वृत्ति में है श्रीर उदाहरण पद्यात्मक हैं।

इघर हिंदी के ऋषिकतर ऋाचार्यों ने सामान्यतः प्रथम शैली को अपनाया है। वाग्मट प्रयम की प्रतिपादन शैली के समान शास्त्रीय विवेचन के लिये इन्होने दोहा श्रीर सोरठा जैसे छोटे छंदो का प्रयोग किया है श्रीर उदाहरण के लिये प्राय: कवित्त सवैया जैसे बडे छुँदो का । केशव, तोष, मितराम, भूषण, देव, कुमारमणि भट्ट, भिखारीदास, दूलह, पद्माकर, वेनीप्रवीन श्रादि की प्रतिपादन शैली यही है। जसवंतिसंह की शैली इन श्रान्वार्यों से थोड़ी मिन्न है। इन्होने जयदेव के समान शास्त्रीय विवेचन श्रौर उदाहरण को प्रायः एक ही दोहे में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। सूत्रवृत्ति शैली में रचित हिंदी का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कारिकावृत्ति शैली में चिंतामिश, कुलपति, सोमनाथ, प्रतापसाहि के ग्रंथों को रख सकते हैं। पर वस्तुतः ये प्रंथ संस्कृत आचार्यों की इस शैली के ठीक अनुरूप नहीं हैं। श्रानंदवर्धन, मम्मट श्रादि श्राचार्यों ने गद्यवद्ध वृत्ति को कारिकागत शास्त्रीय सिद्धांतो की न्याख्या का साधन बनाया है। इधर कुलपति स्रादि उक्त स्राचार्यों ने भी कहीं कहीं गद्यवद्ध वृत्ति का त्राश्रय इसी उद्देश्य से लिया है, पर इनका गद्यभाग एक तो संस्कृत ग्रंथो मे प्रयुक्त गद्यभाग की तुलना मे मात्रा की दृष्टि से शतांश भी नहीं है, श्रीर दूसरे, न तो यह परिष्कृत एवं पुष्ट है, श्रीर न इसमें गंभीर विवेचन का प्रयत्न ही किया गया है। 'शृंगारमंजरी' ग्रंथ निस्तंदेह एक श्रपनाद है। पर एक तो यह हिंदी का मौलिक प्रथ न होकर संत श्रकबर शाह की श्रांप्र रचना 'श्टंगार-मंजरी' का संस्कृत के माध्यम से चिंतामणिकृत हिंदी श्रनुवाद है, श्रीर दूसरे, इसके श्रनुवादंक ने प्राय: सर्वत्र पद्यात्मक शैली का भी समावेश कर दिया है। कारिकावृत्ति शैली में लिखनेवाले संस्कृत श्राचार्यों का इन श्राचार्यों से एक मेद श्रीर भी है कि उन श्राचार्यों के उदाहरण जहाँ उद्घृत हैं वहाँ इनके स्वनिर्मित हैं। इस शैली के कुछ उदाहरण लीजिए:

कुलपति--

#### श्रय काव्य का कारण ॥

दो॰—ग्रब्द श्रर्थ जिनतें बनें नीकी भाँति कवित्त । सुधि धावन समस्थ्य तिन कारण कवि को चित्त ॥

टी॰ वैसे चित्त का कारण कहीं शक्ति, कहीं वित्यत्ति, कहीं श्रम्यास, कहीं तीनो जानिए विशेष मेद कहने के लिये कवित्त की शरीरसामग्री कहते हैं।

#### प्रतापसाहि---

श्रनुचितार्थं—याको नाम ही लक्षण है ॥ यथा— सहे घाव श्रंगन श्रमित सुनि हुंदुभि घनघोर । समरसूमि श्रविचल रहे हैं कर काठ कठोर ॥

टी०—इहा काठ पद ते कातरता श्रनुचितार्थ है सब के घाव सहै श्राप काहू को न नम्यो ताते सुमेर कह्यो चाहिए॥

श्टंगारमंजरी--

### श्रथ प्रगलभा निरूपन

रसमंजरीकार पितमात्रविषयकेलिकलापकोविदा प्रगल्मा, यह प्रगल्मा को लच्छन लिख्यो है इहाँ संका। पितमात्र यह पद जो दीन्हों है तो परकीया श्रक सामान्या प्रगल्मा कैसे कहाइ हैं जो कोउ कहे कि वै प्रगल्मा नाहीं सो न कि सके काहे ते जो उनमें मुग्धात्व श्रक मध्यात्व न कि सिकए प्रगल्मात्व तो उनमें प्रगट देखियतु है तातें रसमंजरीकार को लच्छन स्वीया प्रगल्मा ही मै नीको बनतु है साधारन प्रगल्मा मै नीको नाही। श्रामोदकार मदन-विजित-लज्जा प्रगल्मा, यह प्रगलमा को लच्छन कियो है। सोई हमहूं श्रंगीकृत कियो।

#### श्रथ प्रगल्भा लच्छन

सद्न-विजित-लजा जु तिय, सु तो प्रगहमा जानि। सक्त प्रगहमा भेद जे, तिन मैं प्रापित मानि॥

निष्मर्ष यह है कि हिंदी के श्रिधिकतर श्राचार्यों ने पद्यात्मक शैली को श्रिपनाया है। जिन्होंने कारिकावृत्ति शैली को श्रिपनाया है, वे उसके वृत्तिमाग में संस्कृताचार्यों के समान गंभीर, प्रौढ़ एवं खंडनमंडनात्मक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर सके।

# ४. विषयसामग्री के चयन में सरत मार्ग का **अवलं**वन

जहाँ तक विषयसामग्री के निरूपण का प्रश्न है, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का कहीं सरल अनुवाद किया है, कहीं उसका भाव लेकर अपने सुबोध शब्दों में ढाल लिया है और कहीं वहीं का वहीं शब्द प्रयोग करते हुए इधर उघर हेरफेर कर उसे रूपांतरित मात्र कर दिया है। सामग्री के निर्वाचन में भी इन्होंने सरल मार्ग का अवलंबन किया है। नायक-नायिका-मेद तथा अलंकार के निरूपकों ने तो जान बूसकर सरल विषय का चयन कर दुल्ह शास्त्रार्थ एवं जटिल समस्याओं से अवकाश पा लिया है। इघर विविधांगनिरूपकों में भी यहीं प्रवृत्ति लिखत होती है। गंभीर शास्त्रार्थों से दूर रहकर इन्होंने अधिकांशतः स्थूल विषयसामग्री तक—काव्यागों तथा उनके स्थूल मेदोपमेदों के लच्चण एवं उदाहरणिनर्माण तक—ही अपने रीतिकर्म को सीमित रखा है। जहाँ इन्होंने सूक्ष्म और जटिल समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया भी है, वहाँ प्रायः ये असफल रहे हैं। इस धारणा की पृष्टि के लिये कुछ उदाहरण लीजिए:

विश्वनाय ने काव्यलच्या प्रकर्या में मम्मट के लच्चा का खंडन किया है। इस प्रसंग को कुलपित श्रौर प्रतापसाहि के सिवा शायद किसी भी श्रन्य श्राचार्य ने श्रपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया। परंद्र कुलपित में भी यह प्रसंग एकांगी श्रौर श्रप्तां रूप में, तथा प्रतापसाहि में सर्वथा शास्त्रासम्मत श्रौर भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शब्दशक्ति प्रकरण के श्रंतर्गत तात्पर्य वृत्ति के प्रसंग में श्रन्वितामिधानवादी श्रौर श्रमिहितान्वयवादी के मतो को समभाने का किसी श्राचार्य को साहस नही हुआ । कुलपित ने इस प्रसंग को श्रवश्य छेड़ा है, पर पाठक उसमें उलभक्तर रह जाता है । इसी प्रकार व्यंजनास्थापना जैसे गंभीर प्रसंग पर भी लेखनी चलाना इनकी सामर्थ्य से बाहर था । रस प्रकरण में भरतसूत्र के चारो व्याख्याताश्रों के मंतव्यो पर भी इन्होंने प्रकाश नहीं डाला । प्रतापसाहि इस मार्ग की श्रोर श्रवस्य बढ़े, पर कुछ दूर तक जाकर वे वापस मुड श्राप । जहाँ तक गए हैं, उसे भी साक नहीं कर सके । गुण प्रकरण में गुण श्रीर श्रवंकार के पारस्परिक श्रंतर पर कुछ एक श्राचार्यों ने थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया है, परंतु वे उद्भट के मत को भी यथेष्ट रूप में प्रकाशित नहीं कर सके । लगभग यही श्रवस्था श्रन्य काव्यांग प्रसंगों की भी है । दोषप्रकरण के शास्त्रार्थ प्रसंगों का तो नितांत त्याग ही कर दिया गया है, श्रपेचाकृत जित्र दोषों का स्वरूप भी निरूपित नहीं किया गया । कुछ श्राचार्यों ने प्राचीन शास्त्रीय प्रसंगों में इधर उधर नवीनता लाने का प्रयास किया है, पर उसमें वे प्रायः पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं । उदाहरणार्थ दास ने श्रवंकारों को तथाकियत मूल श्रवंकारों के श्रंतर्गत वर्गीकृत किया है, पर यह

वर्गीकरण न वैज्ञानिक है श्रीर न संगत । इसी प्रकार कुलपित की शांत रस संबंधी नवीन धारणा भी पूर्णतः शास्त्रसंमत नहीं है।

देखा जाय तो रीतिकालीन विविधांगनिरूपक ग्रंथो में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो काव्यप्रकाश श्रयवा साहित्यदर्पण का, जिनके श्राघार पर इनका निर्माण हुन्ना है, पूर्ण, शुद्ध श्रीर व्यवस्थित उल्था उपस्थित कर सके। एक ही क्यो, यदि सभी उपलब्ध ग्रंथो की सामग्री का संच्यन करके देखा जाय, तो भी इन संस्कृत ग्रंथो की सामग्री व्यवस्थित रूप में हमारे संमुख उपस्थित नहीं होती। इनके नायक-नायिका-मेद प्रकरण निरसंदेह विशालकाय हैं। इन्होने भानु मिश्र श्रीर उनकी रसमंजरी का नाम श्रमर कर दिया है। इनका उदाहरण पच्च सरस, शास्त्रसंमत श्रीर जीवन के मार्भिक चित्रो का उद्घाटक है, पर ऐसे प्रसंगों का भी शास्त्रीय पच्च दुर्वल है। ऐसा एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, जिसमें रसमंजरी के समान नायकनायिका के मेदोपमेदो के श्रव्याप्ति तथा श्रतिब्याप्ति दोषो से रहित लच्चण प्रस्तुत किए गए हो। यहाँ तक कि चितामिण ने श्रंगारमंजरी के शास्त्रीय पच्च का शब्दशः श्रनुवाद करने का प्रयास करते हुए भी उसे नितांत श्रस्पष्ट बना दिया है, जिसे मूल पाठ के बिना समक्ष सकना हमारे विचार में नितांत श्रसंमव है।

इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र की तुलना में हिंदी का रीतिकालीन काव्यशास्त्र वर्ग्य विषय की दृष्टि से लगमग समान होता हुन्ना भी विषय की व्यापकता, शास्त्रीय विवेचना न्नौर प्रतिपादन शैली की दृष्टि से शिथिल है न्नौर इस शिथिलता का प्रधान कारण है उद्देश्य की मिन्नता । वहाँ लच्यप्रयो को ध्यान मे रखकर लच्या-निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है न्नौर यहाँ लच्यनिर्माण को ही प्रमुख उद्देश्य बनाकर पूर्वनिर्मित लच्चणों का न्नाधार ग्रहण किया गया है।

हॉ, श्रपने प्रमुख उद्देश्य—उदाहरण (लद्य) निर्माण—ने ये श्राचार्य निस्तंदेह श्रत्यंत सफल रहे हैं। इन्होंने सरस उदाहरणों का एक श्रद्ध्य कोश सा तैयार कर दिया है। कान्यसौंदर्य की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण हैं ही, तत्कालीन सामाजिक, पारिवारिक एवं गाईस्थ्य जीवन पर भी इनके द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इन ग्रंथो में उदाहरणों की संख्या इतनी श्रिषिक है कि इन्होंने श्रपना श्रनुपात खोकर शास्त्रीय विवेचन को श्राच्छादित सा कर दिया है। इस प्रकार ये ग्रंथ लच्न्यग्रंथों की श्रपेचा लच्यग्रंथ ही श्रिषक वन गए हैं, श्रीर इसी श्राधार पर कह सकते हैं कि रीतिकालीन रीतिग्रंथकार वस्तुतः किव पहले ये श्रीर श्राचार्य बाद में। इधर इनके विपरीत संस्कृत के कान्यशास्त्र-निर्माता, विशेषतः वे जिनका इन्होंने श्राधार ग्रहण किया है, श्रपने ग्रंथों में केवल श्राचार्य थे, किव नहीं थे।

# ४. शास्त्रीय विवेचन में असफलता के कारण

जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं रीतिकालीन स्नाचार्य शास्त्रीय विवेचन को न तो पूर्णतः शुद्ध श्रीर व्यवस्थित रूप में रूपातरित कर सके हैं श्रीर न हिंदी साहित्य को लदय में रखकर उन्होने कोई महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं। उनकी इस विफलता का प्रथम श्रीर प्रधान कारण है-श्राचार्यत्व श्रीर कवित्व का एकीकरण तथा कवित्व द्वारा श्राचार्यत्व का श्राच्छादन । इसके श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य गौगा कारण भी हैं। ये ब्राचार्य-विशेषतः एकांगनिरूपक स्नाचार्य-काव्यशास्त्र के प्रकांड पंडित नहीं थे। विविधांगनिरूपक श्राचार्य श्रपेचाकृत श्रिषक निष्णात थे, पर उनमें भी संस्कृत के परंपरागत, शास्त्रीय, गंभीर विवेचन से पूर्णतया श्रवगत होने की न तो चमता थी, न दरबारी वातावरण में रहकर उन सिद्धातों से श्रवगत होने के लिये उनके पास समय था। वस्तुतः उन्हे इसमें उलभले की श्रावश्यकता ही नहीं थी। फिर, संस्कृत का काव्यशास्त्र श्रत्यंत गंभीर, विशाल, एवं सूचमजटिल होने के साथ साथ इतना पूर्ण एवं संपन्न बन चुका था कि अब उसमें अन्य धारणाश्रो के समावेश के लिये श्रवकाश कम रह गया था। इनके श्रतिरिक्त एक वडी वाघा थी उपयक्त गद्यशैली का अभाव। संस्कृत का गद्य गंमीर एवं प्रौढ विवेचन के लिये जितना सशक्त तथा समर्थ था, हिदी का गद्य उतना ही शिथिल एवं अशक्त। गद्य के अमाव में एक छोटे से छंदं दोहा अयवा सोरठा में किसी काव्यांग के शास्त्रीय विवेचन को समा देने की प्रचलित प्रक्रिया भी उनके श्रपूर्ण एवं श्रव्यवस्थित विवेचन के लिये श्रंशतः उत्तरदायी है। फिर भी ये सब गौरा काररा ही हैं, मूल श्रौर प्रमुख काररा तो यही है कि उनका श्राचार्यकर्म उनके कविकर्म का श्राघार मात्र या, मुख्य उद्देश्य कविकर्म ही या।

# द्वितीय अध्याय

# रीतिकालीन रीतिशास्त्र के वर्ग

रीतिकाल के दो सौ वर्षों के दीर्घ काल में शतशत रीतिशास्त्रों (लक्त्य-लद्य-ग्रंथों ) का निर्माण हुस्रा । विपयानुसार इन ग्रंथों को प्रमुखतः तीन वर्गों में विमक्त किया जा सकता है—रस विपयक ग्रंथ, झलंकार विपयक ग्रंथ, विविध काव्यांग-निरूपक ग्रंथ, तथा पिंगलनिरूपक ग्रंथ।

- (१) रस विषयक ग्रंथ—रस विषयक प्रायः सभी ग्रंथ ऋषिकांशतः शृंगार रस की विविध सामग्री से परिपूर्ण हैं। इनमें से शृंगार रस के ऋालंबन के रूप में नायक-नायिका-मेदों का विस्तृत निरूपण है और उद्दीपन विनाव के रूप में नखिशल, वारहमासा तथा पड्ऋतुओं का। कुछेक ग्रंथों में शृंगारेतर रसों को मी त्यान मिला है, पर अत्यत्य मात्रा में और चलता सा। कुछ प्रख्यात एवं उपलब्ध ग्रंथों के नाम ये हें—सुधानिधि (तोष), रसराल (मितराम), रसविलास तथा सुखसागरतरंग (देव), रससारांश तथा शृंगारिनर्ण्य (मिखारीदास), रसप्रबोध (रसलीन), जगिंद्रनोद (पद्माकर), नवरसतरंग (वेनीप्रवीन), व्यंग्यार्थकौमुदी (प्रताप-साहि)। इन ग्रंथों का शास्त्रीय विवेचन ऋषिकांशतः मानु मिश्र प्रणीत रसमंकरी पर आधृत है।
  - (२) श्रलंकारग्रंथ—श्रलंकारग्रंथों का निर्माण रसग्रंथों की श्रपेका बहुत कम हुन्ना है। उपलब्ध श्रलंकारग्रंथ निम्नलिखित हैं—भाषाभूषण (जसवंतिष्ट ), लिखतललाम तथा श्रलंकारपंचाशिका (मितराम), शिवराजभूषण (मूषण), माषाभूषण (श्रीधर किन्न), श्रलंकारचंद्रोदय (रिक्त छुमित), रिक्तिनोहन (रघुनाथ), कर्णामरण (गोविंद किन्न), किनकुलकंठामरण (दूलह), श्रलंकारमण्णिमंजरी (श्रिपेनाथ), श्रलंकारदर्पण (रामितह), पद्मानरण (पद्माकर), भारतभूषण (गिरिधरदास)। इनमें से श्रिषकतर ग्रंथों का शास्त्रीय निरूपण जयदेव-प्रणीत चंद्रालोक तथा श्रप्यय्य दीचित प्रणीत कुनलयानंद पर श्राधारित है।
  - (३) विविध काव्यांगनिरूपक ग्रंथ—इन ग्रंथों की संख्या श्रत्यत्य है। केवल १५ श्राचार्यों के १५ ग्रंथ उपलब्ध हें—कविकुलकल्पतर (चिंतामणि), रसरहस्य (कुलपति), काव्यरसायन श्रथना शब्दरसायन (देव), काव्यसिद्धांत (स्रति मिश्र), रसिकरसाल (कुमारमणि), काव्यसरोल (श्रीपति), रसपीयूपनिधि (सोमनाथ), काव्यनिर्ण्य (मिलारीदास), रूपविलास (रूपसाहि), कवितारस-

विनोद ( जनराज ), साहित्यसुधानिधि ( जगतिसंह ), काव्यरताकर ( रण्वीरिसंह ), काव्यविलास (प्रतापसाहि), दलेलप्रकाश (थान कवि), फतहप्रकाश (रतन कवि )। इनमें से अधिकतर ग्रंथ मम्मटकृत काव्यप्रकाश तथा विश्वनाथकृत साहित्य-दर्पण की सहायता से निर्मित हुए हैं।

(४) पिंगलनिरूपक ग्रंथ-छंदमाल (केशवदास), पिगल (चिंता-मिण ), छंदसार ( मतिराम ), वृत्तवित्तार ( सुखदेव मिश्र ), श्रीनाग पिंगलछंद-विलास ( माखन ), पिंगलरूपदीप भाषा ( जयकृष्ण भुजंग ), छुंदोर्ण्व ( भिखारी-दास ), छंदसार ( नारायगादास ), वृत्तविन्वार ( दशरथ ), पिंगलप्रकाश ( नंद-किशोर ), लघुपिंगल ( चेतन ), वृत्ततरंगिणी ( रामसहाय ), छंदपयोनिधि (हरिदेव), संदानंद पिगल ( श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी )।

# तृतीय अध्याय

# सर्वांग (विविधांग) निरूपक आचार्य

जैसा पीछे लिख श्राए हैं, रीतिकालीन रीतिबद्ध ग्रंथ वर्ग्य विषय की दृष्टि से चार प्रकार के हैं—सर्वोग (विविधांग) निरूपक, रसनिरूपक, श्रलंकारनिरूपक श्रीर पिंगलनिरूपक। इन ग्रंथों में से प्रौढ़ता की दृष्टि से सर्वोगनिरूपक ग्रंथ सर्वोच कोटि के रीतिग्रंथ हैं श्रीर इनके प्रश्चात् कमशः श्रलंकारनिरूपक ग्रंथ रसनिरूपक ग्रंथों श्रीर श्राचार्यों का स्थान है।

सर्वीगनिरूपक ग्रंथों एवं श्राचार्यों की प्रमुखता की पृष्टि में श्रनेक कारण दिए जा सकते हैं। सर्वप्रमुख कारण है उदाहरणिनर्माण की श्रोर इनकी श्रपेद्धाकृत कम प्रवृत्ति । स्पष्ट है कि सरस उदाहरगानिर्माण के लिये ब्रान्वार्यों को रस, नायक-नायिका-मेद तथा श्रलंकार के निरूपण द्वारा जितनी सुविधा मिल जाती है उतनी काव्य के श्रन्य श्रंगो द्वारा सुलम नहीं है। ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य के मेदोपमेदो में भी सरस उदाहरणनिर्माण की सामग्री जुटाने की ज्ञमता श्रवश्य निहित है, पर इनके शास्त्रीय प्रतिपादन के लिये परिपक्ष ज्ञान श्रौर श्रमल्प धैर्य श्रपेन्नित है। श्रर्थ श्रीर यश के श्रमिलाषी रीतिकालीन सभी श्राचार्यों के लिये यह सब सुगम न था। इधर काव्य के शेष श्रंगो-काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, दोषगुण श्रौर रीति एवं वृत्ति में न तो उदाहरगों की सृष्टि के लिये पर्याप्त श्रवकाश है श्रौर न प्रतिपादन की दृष्टि से रस, नायक-नायिका-मेद नामक काव्यांगो की मॉति ये सरल हैं। इस श्राधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना श्रसंगत नहीं है कि रस श्रीर श्रलंकार संबंधी ग्रंथ के प्रगोताश्चों की जितनी प्रवृत्ति उदाहरणनिर्माण की श्चोर थी, उतनी सर्वीग-निरूपक त्राचार्यों की नहीं थी। यह त्रलग प्रश्न है कि ये स्राचार्य भी उदाहरखो की सरसता श्रौर शास्त्रीयता की दृष्टि से उतने ही सफल हुए हो जितने एकाग-निरूपक स्त्राचार्य। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उन स्त्राचार्यों के समान इनका लक्ष्य केवल सुगम काव्यांगों का चयन नहीं था। इसके ऋतिरिक्त कविशिच्क पद के श्रिधिकारी भी ये ही श्रान्वार्य हैं, क्योंकि काव्यशास्त्रों की विमिन्न सामग्री का श्रपेन्ताकृत जितना पूर्ण श्रीर प्रौढ़ ज्ञान इन्हे प्राप्त था उतना एकांगनिरूपक श्राचार्यों को नहीं।

निष्कर्षतः निम्नोक्त श्राधारो पर सर्वागनिरूपक श्राचार्यो को हम प्रमुख श्राचार्यपद से भूषित कर सकते हैं:

१--इन्होने स्राचार्यकर्म को स्रविक मनोनिवेश के साथ ग्रहण किया था।

- २--- लद्यकाव्य के निर्माण की श्रोर इनका ध्यान कम या, लच्चणकाव्य की श्रोर श्रिधिक।
- ३—केवल सुगम काव्यांगनिरूपण की श्रोर इनकी प्रवृत्ति नहीं थी।
- ४--इनका अध्ययन अपेद्धाकृत पूर्ण था, श्रतः कवि होने के साथ ये आचार्य कवि शिद्धक भी थे।

इसी प्रमुखता के आधार पर केशव और चिंतामिण जैसे सर्वागनिरूपक श्राचार्यों में से किसी एक को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने का प्रश्न उपस्थित होता है, अन्यया रस एवं नायक-नायिका-मेद तथा अलंकारनिरूपक आचार्यों का अभाव न तो केशव से पूर्व रहा और न केशव और चिंतामणि के बीच। रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय ऐसे किसी प्रमुख श्राचार्य को ही देने के उद्देश्य से केशव श्रीर चितामिश पर इतिहासकार विद्वानों की दृष्टि गई है। यह ठीक है कि परवर्ती दो ढाई सौ वर्षों में कम स्नाचारों ने ही इनके स्ननुकरण पर सर्वोगनिरूपण प्रस्तुत किया है, पर किसी लेखक को प्रमुख एवं प्रवर्तक मानने का वास्तविक कारण अनुकर्ताओं की संख्या न होकर ज्ञानपरिधि का विस्तार एवं शास्त्रीय प्रौढ़ता ही होता है। इस दृष्टि से निस्तंदेह ये ही आचार्य प्रमुख हैं। इस निष्कर्ष की पृष्टि संस्कृत के आचार्यों के साथ इन श्राचार्यों की तलना करने पर श्रीर भी श्रिधिक हो जाती है। जो प्रतिष्ठा श्रीर प्रमुखता मम्मट, विश्वनाथ स्त्रादि विविधागनिरूपक स्त्राचार्यों को प्राप्त है, वह रद्रभट्ट, मानु मिश्र, अप्पय्य दीन्नित आदि रस अयवा अलंकारनिरूपक आचार्यों को नहीं। इसलिये केशव, चिंतामिश स्त्रादि विविधांगनिरूपक स्त्राचार्य मितराम, भूषश श्रादि रस श्रयवा श्रलंकारनिरूपक श्राचार्यों की श्रपेत्वा निस्तंदेह श्रेष्ठ हैं। इसी दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ में सर्वप्रथम इन्हीं आचार्यों का विवेचन किया जा रहा है। अधाविक गवेषणा के स्राधार पर केवल निम्नोक्त सर्वोगनिरूपक स्राचार्यों के ग्रंथ उपलब्ध हो सके हैं, श्रतः हमें श्रमी इन्हीं पर संतोष करना होगा :

केशव, चिंतामणि, कुलपति, पदुमनदास, देव, स्रति मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, मिखारीदास, जनराज, जगतसिंह, रसिकगोविद, प्रतापसाहि श्रीर ग्वाल ।

## १. केशवदास

केशवदास ने श्रपना परिचय स्वप्रगीत निम्नोक्त पाँच ग्रंथो में प्रस्तुत किया है किविषिया, रिक्तिप्रया, रामचंद्रिका, विज्ञानगीता श्रौर वीरिसंहचरित। इनमें से किविषिया ग्रंथ में यह परिचय श्रपेक्षाकृत श्रिषक विस्तृत है, शेष ग्रंथो में प्रायः उसी का पुनरावर्तन है तथा जो कुछ नूतन है भी वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किविषिया के श्रनुसार इनका जन्म सनाट्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता

का नाम काशीनाथ था जिन्हें राजा मधुकरशाह से विशेष संमान प्राप्त था। ये तीन भाई थे, बड़े का नाम बलमद्र था श्रीर छोटे का नाम कल्यान। इनके कुल के दास भी भाषा में न बातें कर संस्कृत बोलते थे। ऐसे कुल में उत्पन्न होकर भी परिस्थितियों के कारण केशव को 'माषा' में किवता करनी पड़ी। श्रोरछानरेश महाराज इंद्रजीतिसिंह केशव को श्रपना गुरु मानते थे श्रीर उन्होंने इन्हें इक्कीस गाँव दान में दिए थे। महाराज इंद्रजीतिसिंह के ही कारण उनके बड़े माई रामशाह भी केशव को मंत्री श्रीर मित्र के समान मानते थे। रिसकप्रिया से ज्ञात होता है कि केशवदास जी बुंदेलखंड के श्रोरछा राज्यांतर्गत तुंगारराय के निकट बेतवा नदी के तट पर श्रोरछा नगर में रहते थे। विज्ञानगीता के श्रनुसार राजा वीरसिंह ने केशव के माँगने पर इनके पुत्रों को वही दृत्ति श्रीर पदवी दी जो राजा वीरसिंह के पूर्वजो ने इनके पूर्वजो को दी थी। इस श्रंथ से यह भी ज्ञात होता है कि इनसे रूर्वजो ने इनके पूर्वजो को दी थी। इस श्रंथ से यह भी ज्ञात होता है कि इनसे रूर्व होकर महाराज रामसिंह ने कुछ काल तक इनकी पैतृक वृत्ति का श्रपहरण कर लिया था।

केशवदास का जन्मसंवत् अनुमानतः १६१२ विक्रमी माना जाता है श्रौर मृत्युसंवत् श्रनुमानतः १६७४ विक्रमी।

निम्नलिखित ६ ग्रंथ केशव की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं: रिसिकप्रिया, नखिशिख, किविप्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरसिइदेवचरित, रतनवावनी, विज्ञानगीता श्रोर जहाँगीरजसचंद्रिका । इनमें से प्रथम चार ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं। रामचंद्रिका रामचरित से संबद्ध महाकाव्य है। रतनबावनी मे श्रोरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतनसेन की वीरता का वर्णन है। वीरसिंइदेवचरित में इंद्रजीतिसिइ के श्रनुज वीरसिंइ की वीरगाथा का गौरवगान है श्रीर जहाँगीरजसचंद्रिका में वीरसिंइ के परम हितैषी सम्राट् जहाँगीर का यशोगान है। विज्ञानगीता में रूपक शैली पर श्राध्यात्मिक विषयों का निरूपण किया गया है। इन ग्रंथों के वर्ण्यविषय को देखकर कह सकते हैं कि केशव में हर शैली में ग्रंथ-निर्माण की चमता थी। एक तो उन्होंने श्रादिकालीन ग्रंथों के समान वीरचरितात्मक काव्य का सर्जन किया, दूसरे, रामचंद्रिका जैसे मिक्तपरक प्रबंघकाव्य की रचना की, तीसरे, विज्ञानगीता के निर्माण द्वारा 'प्रबोधचंद्रोदय' नाटक की रूपक शैली को काव्य के रूप में ढाला, श्रीर चौथे, हिंदी की उस काव्यशास्त्रीय परंपरा को पुनर्जीवन

<sup>े</sup> इनके अतिरिक्त उनके नाम से अन्य आठ ग्रंथ भी संबद्ध किए जाते हैं: जैमुनि की कथा, हनुमानजन्मलीला, वालिचरित्र, आनंदलहरी, रसललित, कृष्णलीला, अमीवूँट और रामालंकृत मंजरी। इनमें से अतिम अथ की स्थिति संदिग्ध है, शेष ग्रंथ अप्रामासिक माने जाते हैं।

प्रदान किया, जो पुष्य, कृपाराम, मोहनलाल, रहीम, कर्णेश (करनेस) आदि कियो अथवा आचार्यों की रचनाओं में पिछली कई शताब्दियों से मंद गित से बहती चली आ रही थी। इनमें से किविप्रया ग्रंथ हिंदी साहित्य में अपने प्रकार का प्रथम प्रयास है। इसमें काव्य के विविधांगों का निरूपण प्रस्तुत हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्यशास्त्र विषयक ग्रंथ एक अथवा दो काव्यांगों से संबद्ध थे। रिक प्रिया ग्रंथ का प्रमुख वर्ण्य विषय श्रंगार रस है, और नखशिख में किविनयमानुसार राधा के नख से शिख तक प्रत्येक अंग का वर्णन है। इसके दोहे में प्रत्येक अंग के लिये किव-परंपरा-सिद्ध उपमानों का उत्लेख है और उसके बाद किवतों में उन उपमानों की सहायता से अंगविशेष का वर्णन है। किविप्रया के चौदहवें प्रकाश में उपमालंकार के अंतर्गत मी नख-शिख-वर्णन किया गया है, पर वह 'नखशिख' ग्रंथ से मिन्न है।

देखा जाय तो उक्त चारो विषयों में से किव की चित्तवृत्ति कान्यशास्त्र में ही श्रिक रमी थी। उनकी ख्याति के आधारमूत ग्रंथ किविप्रिया और रिसक्पिया ही है। रामचंद्रिका के निर्माण का भी प्रमुख उद्देश्य श्रालंकारों और छंदों के उदाहरण प्रस्तुत करना और गौण उद्देश्य रामचिरतगायन प्रतीत होता है। इधर कान्यशास्त्रीय विविधांगों के निरूपण का सर्वप्रथम श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। यह श्रलग प्रश्न है कि श्रगले ५० वर्षों तक कान्यशास्त्र की परंपरा में प्रायः श्रवरोध ही बना रहा और श्रागे चलकर चिंतामणि से लेकर प्रतापसाहि तक पूरे दो सौ वर्षों तक जिन कान्यशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण पूरे वेग से हुआ वे केशव के श्रादर्श पर निर्मित नहीं हुए, फिर भी श्रनेक प्रमुख श्राचार्यों ने केशव के ग्रंथों से सहायता श्रवश्य ली है। इस प्रकार केशव प्रमुखतः श्राचार्यं रूप में श्रीर गौणतः किव रूप में हमारे संमुख उपस्थित होते हैं। इन्हीं दो दृष्टियों को लच्य में रखकर इम केशव की उक्त चार कृतियों पर प्रकाश ढालेंगे।

# (१) आचार्यत्व--

रिषकिप्रिया—रिषकिप्रिया की रचना संवत् १६४८ में हुई । यह ग्रंथ प्रमुखतः शृंगार रस से संवद्ध है। इसके १६ प्रकाशो में से प्रथम १३ प्रकाशो में इसी रस का सागोपांग निरूपण है। १४वे प्रकाश में शृंगारेतर रसो का वर्णन है। १५वे प्रकाश में कैशिकी श्रादि चार वृत्तियो का वर्णन है श्लीर श्रंतिम प्रकाश में 'श्रनरस' नाम से पॉच रसदोषों का निरूपण किया गया है। शृंगार रस के प्रकरण

सवत सोरह सै वरस वीते ऋड़तालीस ।
 कातिक सुदि तिथि सप्तमी वार वरन रजनीश ॥ —-र० प्रि०, ११

के श्रांतर्गत नायक-नायिका-मेद का निरूपण भी किया गया है जो श्रिधिकांशतः मानु मिश्र की रसमंजरी तथा विश्वनाथ के साहित्यदर्पण पर समाघृत है। इनके श्रितिरिक्त इस विषय से संबद्ध जो श्रन्य प्रसंग इसमें विणित किए गए हैं, इस प्रकार हैं:

- (क) नायक तथा नायिकान्त्रों के प्रकाश्य तथा प्रच्छन उपमेद। इन दोनों मेदों का उल्लेख संस्कृत कान्यशास्त्रों में रुद्रटप्रशीत कान्यालंकार तथा मोजप्रशीत शृंगारप्रकाश में उपलब्ध हो जाता है, पर वे रिसक्तिया से मिन्न प्रसंग में निर्दिष्ट हुए हैं।
- (ख) कामशास्त्र संबंधी चार प्रकार की नायिकाएँ—पिं नी, चित्रिणी, शंखिनी और इस्तिनी। संस्कृत के काव्यशास्त्रों में श्रक्तिय प्रणीत श्रंगारमंत्री में ये मेद निरूपित हुए हैं। श्रीकृष्ण किन ने श्रपने ग्रंथ मंदारमरंद चंपू में इनका उल्लेख किया है। उधर कामशास्त्रीय ग्रंथों में इमें इनका उल्लेख किकोक (कोका पंडित) रचित रितरहस्य, कल्याणमल्लरचित श्रनंगरंग, ज्योतिरीश्वररचित पंचसायक में देखने को मिला है। हरिहररचित 'श्रंगारदीपिका' में भी इन मेदो का निरूपण है। केशव के उक्त निरूपण का श्राधार कौन सा ग्रंथ है, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। श्रनुमानतः रितरहस्य श्रीर श्रनंगरंग दोनों रहे होगे।
- (ग) मुग्धा नायिका के नवलवधू, नवलक्ष्रनंगा तथा लज्जाप्राहरति उपमेदों का श्राधार शिगभूपालकृत रसार्ण्व सुधाकर में निर्दिष्ट नववयसा, नवकामा तथा सत्रीडसुरतप्रयता नामक उपमेदों को माना जा सकता है।

इन मेदोपमेदो के अतिरिक्त केशव ने एतत्संबंधी अन्य प्रसंगो का भी उल्लेख किया है—यथा, दंपति-चेष्टा-वर्णन, स्वयंदूतत्व, प्रथम मिलनस्थान, बाहर रित, अंतर रित, अगम्या वर्णन आदि । इनमें से प्रथम प्रसंग साहित्यदर्पण तथा कामसूत और अनंगरंग में मिल जाता है। 'स्वयंदूती' नामक दूती, बाहर रित, अंतर रित तथा अगम्या नारियो का उल्लेख भी प्रकारातर से कामसूत्र में उपलब्ध है। 'मिलनस्थान' का प्रसंग साहित्यदर्पण में प्राप्य तो है, पर केशव का प्रसंग इनसे भिन्न है। संभव है, इन्हें प्रेरणा यहीं से मिली हो।

उदाइरणों की दृष्टि से इस ग्रंथ की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये समी
राधाकृष्ण को आलंबन मानकर निर्मित किए गए हैं; यहाँ तक कि शृंगारेतर रसो
में भी यही युग्म आलंबन रूप में गृहीत है और प्रकारातर से इन रसो को शृंगार
रस में अंतर्भूत करने का प्रयास किया गया है। ग्रंथार्रम में 'नवरस में ब्रबराज नित'
लिखकर आन्वार्य ने ग्रंथ की मूलवर्तिनी विचारधारा का संकेत प्रारंभ में ही कर दिया
है। इस प्रक्रिया से दो बातें सिद्ध हो सकती हैं। एक यह कि केशव ने रूपगोस्वामी
आदि भक्त आन्वार्यों का अनुमोदन करते हुए राधाकृष्ण के प्रति अपनी आस्था

प्रकट की है, दूसरी यह कि इन्हें श्रंगार रस को, जिसे इन्होने सब रसो का नायक माना है सर्वोपरि रस इसलिये भी मानना श्रमीष्ट है कि इसमें श्रन्य रस प्रकारांतर से श्रंतर्भूत हो जाते हैं। पर उनका यह प्रयास श्रशास्त्रीय तो है ही, साथ ही हास्यास्पद भी बन गया है। दो उदाहरण लीजिए:

श्रीकृष्ण का वीमत्स रस-

दूदे टाटि घुनघुने घूम घूम सेन सने,

भींगुर छगोड़ी साँप बिष्छिन की घात जू।
कंटक बिबत त्रिन बिबत विगंध जब,

तिनके तब पत बता को बलचात जू।
कुत्तटा कुचील गात ग्रंघ तम ग्रधरात,

कहि न सकत बात ग्रति ग्रकुबात जू।
छेड़ी में घुसे कि घर ईंधन के घनस्याम,

घर घर घरनीति बात न घिनात जू॥

बीमत्सपूर्ण छेड़ी (संकर गली) में राधा के मिलनेच्छुक कृष्ण के इस प्रसंग को केशव ने श्रंगाररस की पृष्ठमूमि में बीमत्स रस के उदाहरण स्वरूप उपस्थित किया है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण लीबिए:

श्रीकृष्ण का सम ( शांत ) रस-

स्वारिक खान न दारी उदाखन,

माखन हूँ सह मेटि हठाई।
केशव ऊख मयूखिह दूखत,

श्राइहीं तोपहँ छाड़ि निठाई।
तो रद नच्छद को रस रंचक,

चाखि गए करिके हूँ ढिठाई।
ता दिन ते उन राखी उठाय,

समेत सुधा वसुधा की मिठाई॥

राधा के मधुर श्रघर रस को चखनेवाले कृष्ण ने संसार के सभी स्वादिष्ट मोज्य पदार्थों को तिलांजिल दे दी है। केशव ने इस प्रसंग को भी शृंगार रस की पृष्ठभूमि में शांतरस के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है।

<sup>ै</sup> नवहूरस को भाव वहु, तिन के भिन्न विचार। सवको केशबदास हरि, नायक है श्रृंगार॥ ३६

किविप्रिया—किविष्टिया की रचना संवत् १६५८ में हुई ै। इस प्रंथ में नी - १६ प्रनाव हैं। केशव ने प्रमावों की इतनी संख्या जान ब्रुसकर रखी है, ताकि कवियों की यह 'प्रिया' पोडश-श्रंगार-सृपिता' वने :

> केशव सोरह भाव शुभ सुबरनसय सुकुमार। किबिन्निया के सानिए ये सोरह हांगार॥

प्रयनिर्नाण का उद्देश्य किन के शब्दों में है सुकुनाखुद्धि पाठकों के तिये काव्यशास्त्र जैसे लिटल विषय का सुगम रूप से स्रवनेष :

ससुक्तें बाला बाजकहें, वर्णन पंथ झगाध। कवित्रिया केशव करी, क्रमियो कवि झपराध॥

ग्रंथ के प्रथम दो प्रभावों में केशव ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीविंद्द, अपनी प्रेयसी एवं शिष्या प्रवीग्राय तथा अपने दंश का परिचय प्रस्तुत किया है। तीसरे प्रमाव में दोपप्रकरण है, चौथे प्रमाव में कविशिक्षा प्रसंग है, श्रीर शेप प्रमावों में श्रलंकारनिरूपण है।

कविशिक्त के श्रंतर्गत तीन शकार के कवियों तथा तीन शकार की रीतियों का उल्लेख किया गया है। तीन श्रकार के कवि हैं—उत्तम, नध्यम और श्रवन। इनके जो लक्ष्ण केशव ने शक्तत किए हैं उनका खोत मर्ल्ट्टिर के प्रविद्ध रहाक "एके सत्पुक्ताः परार्थवटकाः" को माना जा सकता है। वत्तुतः ये लक्ष्ण केवल कविसमान पर घटित नहीं होते, संपूर्ण मानवसमान पर घटित होते हैं। तीन श्रकार की कवि-रीतियाँ ये हैं—सत्य वात का वर्णन करना, मूठ को सत्य मानकर वर्णन करना और कविपरंपरागत वर्णन करना न हिस शसंग का खोत श्रमरकविद्यत काव्यकरगतता- इत्ति' तथा केशव निश्च इत 'श्रलंकारशेखर' में श्राप्त है।

केशव ने कुल मिलाकर २३ दोषों का निरूपण किया है, १८ दोग्नें का कितिशिया में छोर ५ दोषों का रिकिशिया में । कितिशिया के अथन पाँच दोए नाम की दृष्टि से संमवतः केशव की नौलिक उपन हैं—श्रृंष, विषर, पंगु, नम छोर सृतक । वस्तुतः 'श्रंष' मम्मटसंनत प्रसिद्धिविषद्ध है। 'विषर' के केशवप्रस्तुत उदाहरण में मम्मटसंनत ग्रसिद्धिविषद्ध है। 'पंगु' दोष परंपरागत हतदृत्तता है। श्रलं-

९ प्रकट पंचमी को सबो कविप्रिया ऋवतार । स्रोरह सै श्रद्धावनी फाइन स्ट्रीस हुसवार ॥ —क० फि०, २।४

२ साँची बात न दरनहीं, क्रुठी ब्र्स्तिन दानि।

इक्तिन दरनें नियम कैं, कविमत त्रिनिद दलानि॥ —क्व० प्रि॰, ४१४

कारिवहीन रचना में केशव ने नमदोष माना है। यह दोष भामह श्रादि श्रलंकार-वादी श्राचार्यों को भले ही स्वीकृत हो, पर 'श्रनलंकृती पुनः कापि' माननेवाले मम्मट श्रादि परवर्ती श्राचार्य इसे स्वीकृत नहीं करेंगे। निर्यंक रचना को केशव ने 'मृतक' दोष माना है। पर इस दोष की सत्ता ही काव्य में संभव नहीं है। निर्यंक वाक्यावली को जब वैयाकरण 'भाषा' के नाम से श्रिमिहित ही नहीं करता, तो चम-कारित्रय काव्यशास्त्री का उसे काव्य न मानना स्वतःसिद्ध है। किविप्रिया में विणित श्रन्य १३ दोषो में से श्रिषकांश का स्रोत दंडी का काव्यादर्श है, तथा शेष मम्मट-संमत दोनों के रूपांतर मात्र हैं। रिक्तिप्रया में विणित पॉच श्रनरस (रसविरोधी) दोषो के नाम ये हैं—प्रत्यनीक, नीरस, विरस, दुःसंघान श्रीर पात्रादुष्ट। प्रत्यनीक मम्मट के प्रतिकृत्वविभादिशह दोष से मेल खाता है। विरस वस्तुतः उक्त दोष का प्रभाग मात्र है। नीरस तथा दुःसंघान दोष मम्मट के मत में रसामास है, दोष नहीं, तथा पात्रादुष्ट को मम्मटसंमत श्रपुष्टार्थता नाम दिया जा सकता है।

कवित्रिया में केशव ने वर्ग्य विषय को तथा उसे भूषित करनेवाले साधनों को 'श्रलंकार' कहा है। प्रथम को उन्होंने 'साधारण' श्रलंकार नाम दिया है श्रौर द्वितीय को 'विशिष्ट' श्रलंकार। साधारण श्रलंकार के चार मेद हैं—वर्ण, वर्ग्य, भूशी श्रौर राजश्री। इन तथाकथित श्रलंकारों की विषयसामग्री का स्रोत काव्यकल्पलतावृत्ति तथा श्रलंकारशेखर ग्रंथ हैं। पर इन संस्कृत ग्रंथों के प्रणेताश्रों ने इन प्रसंगों को 'श्रलंकार' नाम नहीं दिया। यह केशव की श्रपनी धारणा है, जो समुचित नहीं है। ये वर्णादि चारों वर्ग्य विषय हैं, श्रतः श्रलंकार्य हैं, स्वयं श्रलंकार नहीं हैं।

विशिष्ट श्रलंकारों के श्रंतर्गत इन्होंने स्वभावोक्ति, विभावना श्रादि चालीस श्रलंकारों का निरूपण किया है। इन्हें इन्होंने प्रभावों में विभक्त किया है, पर इस वर्गोकरण का श्राधार वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत नहीं है। इनमें से कुछ श्रलंकार दंडी के काव्यादर्श के श्राधार पर निरूपित हुए हैं, कुछ रुय्यक के श्रलंकारसर्वस्व के श्राधार पर। पर वे इन्हें पूर्णतः निर्प्रोत रूप में निरूपित नहीं कर पाए। कहीं इनके लच्चण, कहीं उदाहरण श्रीर कहीं दोनों भ्रामक, श्रपूर्ण श्रथवा शिथिल हैं।

श्रलंकार के संबंध में केशव की निम्नलिखित धारगाएँ उल्लेखनीय हैं:

(१) उनके निम्नोक्त कथन से प्रतीत होता है कि उन्हें वामन के अनु-सार कान्यशास्त्रीय सभी उपादेय अंगों को अलंकार नाम देना अभीष्ट है:

> श्रलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार। कविपिया केशव करी, कविता को सिंगार॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सौंदर्यमतकारः । क्र ० स्**०** वृ० १।१।२

यही कारण है कि भामह, दंडी एवं उद्भट के समान इन्होंने नवरस का निरूपण रसवत् श्रलंकार के श्रंतर्गत करके प्रकारातर से रस (श्रलंकार्य) को भी श्रलंकार मान लिया है:

> रसमय होय सु जानिए, रसवत केशवदास । नवरस को संक्षेप ही, समुक्ती करत प्रकाश ॥

(२) उन्होंने श्रलंकार को कविता का श्रमिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए सर्वगुर्यासंपन्न श्रलंकाररहित कविता को भी उसी प्रकार शोभाहीन माना है, जिस प्रकार सर्वगुर्यासंपन्न श्राभूषग्रारहित नारी:

जदिप सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुबृत्त । भूषण बितु न बिराजई कविता वनिता मित्त ॥

उनकी यह धारणा भामह के इस कथन का रूपांतर है:

न कान्तमि निर्मूषं विभाति वनितासुखम्॥

इन दोनो धारणाश्रो के श्राधार पर केशव को श्रलंकारवादी श्राचार्य कहा जाता है। पर इतना होते हुए भी केशव का रस के प्रति समादर माव भी कुछ कम नहीं है:

> ज्यों बिन डीठ न भोगिए, लोचन खोल विशास । त्यों ही केशव सकल कवि, बिन वाणी न रसास ॥

इसके श्रतिरिक्त रसों का, विशेषतः शृंगार रस का, सांगोपाग निरूपण करने-वाले तथा रसविरोधी दोषो का उल्लेख करनेवाले केशव को इमारे विचार में मामह, दंडी श्रादि के समान कोरा श्रलंकारवादी मानना युक्तिसंगत नहीं है। यहाँ एक शंका का उपस्थित होना स्वामाविक है कि उन्होंने मम्मट श्रीर विश्वनाथ जैसे प्रख्यात परवर्ती विविधागनिरूपक काव्यशास्त्रियों का श्रादर्श ग्रहण न कर पूर्ववर्ती दंडी का श्रादर्श क्यों ग्रहण कर लिया। इस शंका का समाधान दो तीन विकल्पों में संमव है। शायद उनके हाथ केवल दंडी का ही ग्रंथ लगा हो, श्रथवा इन्होंने केवल इसी का श्रध्ययन श्रीर मनन किया हो श्रथवा उन्हें यही ग्रंथ श्रपेचा-कृत श्रिषक सरल प्रतीत हुन्ना हो। कारण जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि शता-बिदयों पश्चात् उन्होंने काव्यशास्त्रीय इतिहास के पुनरावर्तन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में जिस प्रकार भामह, दंडी, उद्भट श्रादि श्रलंकारवादियों के पश्चात् श्रानंदवर्धन श्रादि रस-ध्वनि-वादियों का श्रागमन हुन्ना, उसी प्रकार हिंदी के काव्यशास्त्र में भी श्रलंकारवादी केशव के पश्चात् रस-ध्वनि-वादियों का श्रागमन हुन्ना है। केशव का छंद संबंधी ग्रंथ है—'छंदमाला'। इस ग्रंथ का उल्लेख प्राचीन इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित 'केशव ग्रंथावली' के द्वितीय माग में हुआ है। पुस्तक प्रामाणिक है। श्री वर्धमान जैन ग्रंथालय में इस ग्रंथ का एक इस्तलेख उपलब्ध है जिसका लिपिकाल सं० १८३६ है। इस पुस्तक में उदाहरण रामचंद्रिका से ही ग्रहीत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने रामचंद्रिका में विविध छंदों का प्रयोग इस प्रकार किया था मानो ये छंदशास्त्र का उदाहरण्ग्रंथ लिख रहे हो और फिर लच्चणों के अमाव की पूर्ति करके इन्होंने छंद का यह एक नया ग्रंथ ही रच डाला। ग्रंथकार का उदेश्य छंदशास्त्र का विवेचन नही है, छंद का उपयोग करनेवाले उदीयमान कवियो या छात्रों के उपयोग के लिये लघु पुस्तिका का निर्माण करना है:

## भाषाकवि समुर्के सबै सिगरे छंद सुक्ताइ। छंदन की माला करी सोभन केसवराइ॥

यह ग्रंथ दो भागों में निभक्त है। प्रथम भाग में ७७ निर्णिक वृत्तों का निरूपण है, श्रौर दितीय भाग में २६ मात्रिक छंदों का। निर्णिक छंदों में से श्रंतिम एक छंद दंडक है, शेष ७६ वृत्त साधारण हैं। मात्रिक छंदों के श्रंतर्गत गाथा, दोहा श्रौर षट्पद के श्रनेक मेदों का उल्लेख भी केशन ने कर दिया है। कुल मिलाकर यह ग्रंथ साधारण कोटि का है, फिर भी हिदी का प्रथम छंदग्रंथ होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व श्रवश्य है।

(२) कवित्व—रीतिकाल के श्रंतर्गत श्राचार्यत्व की दृष्टि से ही नहीं किवत्व की दृष्टि से मी केशव का श्रत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन साहित्य के श्रंतर्गत वे ही श्रमी तक ऐसे प्रथम किव देखने में श्राए हैं जिन्होंने ब्रजमाधा के श्रंतर्गत मुक्तक काव्य के साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी स्त्रपात किया। इस प्रकार वर्गीकरण की दृष्टि से उनके काव्य को दो भागो में रखा जा सकता है—(१) प्रबंध श्रीर (२) मुक्तक। प्रबंध काव्यों में उनकी 'रामचंद्रिका' श्रत्यंत प्रसिद्ध है। इसके श्रंतर्गत मर्यादापुरुपोत्तम भगवान राम की जीवनगाथा का महाकाव्य की शैली पर वर्णन है। परंतु श्राज विद्वान इसके महाकाव्यत्व को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बात यह है कि इस विशद ग्रंथ में न तो वह कथाक्रम है जो महाकाव्य के लिये श्रपेत्वित है, श्रीर न समुचित प्रवाह का ही इसमे सम्यक् निर्वाह किया गया है— प्रसंगो को भी किव ने श्रपनी रुचि के श्रनुसार विस्तार श्रीर संकोच प्रदान किया है। दूसरी श्रोर चरित्रचित्रण श्रीर माधाशैली की दृष्टि से भी यह ग्रंथ श्रपने श्राप में श्रव्यवस्थित ही है। किंतु फिर भी इसके महत्व को उपेत्वित नहीं किया जा सकता। स्थान स्थान पर छंदपरिवर्तन मले ही इसके प्रवाह में व्याघात उत्पन्न कर देता हो, पर शैली की दृष्टि से तो यह नया प्रयोग है ही। इसी प्रकार विषयवस्तु में वर्णन का

श्रनुपात न होना भी इसी बात का द्योतक है कि इस ग्रंथ का रचिता जीवन के सरस प्रसंगों को ही श्रिधिक मनोयोग के साथ ग्रहण करना उचित सममता रहा है। इघर राजकीय वर्णनों श्रीर संवादों की दृष्टि से यह काव्य श्रपने श्रापमें इतना श्रनूठा है कि इस सीमा तक हिंदी साहित्य का कोई भी किन नहीं पहुँच पाता। ऐसी दशा में यह कहना श्रसंगत प्रतीत नहीं होता कि रामचंद्रिका केशन का ऐसा श्रसाधारण महाकान्य है जिसमें परंपरापालन के स्थान पर वैशिष्ट्य के समानेश का घ्यान श्रिधिक रखा गया है।

रामचंद्रिका के श्रातिरिक्त विज्ञानगीता, वीरसिंह देवचिरत, जहाँगीर-जस-चंद्रिका श्रोर रतनबावनी, इन चार प्रबंध काव्यो की रचना भी इन्होंने की है, किंतु इनमें प्रथम का महत्व जहाँ तत्वचिंतन तक ही सीमित है वहाँ शेष तीन ऐतिहासिक सामग्री के लिये श्रच्छे साधन सिद्ध हो सकते हैं। कवित्व की दृष्टि से इनमें रतनबावनी को ही थोड़ा श्रादर दिया जा सकता है जिसमें वीररस का उत्कृष्ट रूप दृश्योचर होता है।

मुक्तक कान्यों में केशन के रिसकिप्रिया, किनिप्रिया श्रीर नखिशल ये तीन श्रंथ श्राते हैं। इनका निर्यं निपय मुख्यतः श्रंगार ही है, यद्यपि रिसकिप्रिया के श्रंतर्गत इतर रसों का भी संचित्त निर्मा मिल जाता है। परंतु यहाँ यह कह देना श्रसंगत न होगा कि इनका रचिता रिसक होता हुश्रा भी रस का समुचित परिपाक करने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने रसपिरपाक को श्रनुभानों के निर्मा तक ही सीमित माना है—संचारियों का निर्मा होने पर भी उसकी किनता में मिलता है। दूसरी श्रोर इस न्यक्ति ने प्रतिमा होने पर भी उसकी समुचित उपयोग नहीं किया। किसी भी निषय को रसात्मक बनाने के लिये कल्पना के उचित प्रयोग को श्रीर उसके फलस्वरूप जिस मन्य चित्रयोजना की श्रावश्यकता होती है उसको, नह प्रायः उपेव्हित ही कर गया है। इसिलिये रचनाश्रो में नह रमणीयता नहीं श्रा पाई जो श्रपनी स्वाभाविकता द्वारा सहृदय को श्राह्मादित कर देती है। इसका कारण वस्तुतः यही मानना चाहिए कि इस प्रकार के नर्णनों में उसका मन नहीं रमा—बुद्धि के सहारे ही सब कुछ किया गया, क्योंकि दूसरी श्रोर राजसी ठाटबाट के नर्णनों में उसका कान्य श्रत्यंत निखरता हुश्रा प्रस्तुत होता है।

श्रमिव्यंजना की दृष्टि से केशव का समग्र साहित्य शिथिल ही कहा जायगा। उसमें न तो भावों के श्रमुकूल गुण श्रीर रीति का ही उपयोग किया गया है श्रीर न शब्दों का ही यथार्थ प्रयोग हुन्ना है। साधारणतः काव्यरचना की दृष्टि से ही नहीं, कहीं कहीं व्याकरण की दृष्टि से भी वे श्रात्यंत शिथिल हो गए हैं। वस्तुन्नों के रूप, रंग, श्राकार श्रादि को स्पष्ट करने के लिये जिन उपमानों की श्रपेना होती है, उनको प्रस्तुत करने पर भी विषयों को श्रस्पष्ट श्रयवा हास्यास्पद बना दिया गया है। कोई कोई उपमान तो ऐसा है जिसे देखकर श्राश्चर्य होता है कि केशव जैसा श्राचार्य यह क्या कर वैठा ! इसके श्रातिरिक्त छंदों में श्रनगढ़पन है जिससे लगता है मानो केशव से ही इनका श्रारंभ हुआ है—उनमें न संगीत है श्रोर न लय ही। न्यूनपदत्व श्रीर श्रिषकपदत्व दोषों से इनमें श्रीर भी भोड़ापन श्रा गया है। भावों की मौलिकता की भी इनमें न्यूनता ही है। इनकी श्रिषकांश विदग्ध उक्तियाँ संस्कृत की उक्तियों का ब्रजमाषा में रूपांतर हैं। परंतु इतना होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि भाषा को श्रयंवहन करने की शक्ति श्रीर गांमीय प्रदान करनेवाले ब्रजमाषा कवियों में वे ही प्रथम व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिये कुछ छंद दिए जाते हैं। देखिए:

(१) केशोदास जाज जाज भाँतिन के श्रमिलाष,
वारि दे री बावरी न बारि हिए होरी सी।
राधा हरि के री प्रीति सबते श्रधिक जानि,
रित रितनाह हू में देखो रित थोरी सी।
तिन हूँ में भेद न भवानि हूँ पै पारयो जाह
भारती की भारती है कहिबै को भारी सी।
पुकै गित एक मित एकै प्राया पुकै मन
देखिबे को देह हैं हैं नैनन की जोरी सी।

- (२) भूषण सकत घनसार ही के घनइयाम इसुम कितत केसरिह छिब छाई सी। मोतिन की तरी शिर कंठ कंठमात हार और रूप बोति जात हेरत हेराई सी। चंदन चढ़ाए चारु सुंदर शरीर सब राखी शुभ शोमा सब बसन बसाई सी। शारदा सी देखियनु देखी जाह केशीराय बाढ़ी वह ईंबरि जुन्हाई में ग्रन्हाई सी॥
  - (२) काछे सितासित काछनी 'केशव' पातुर उयों पुतरीन विचारो । कोटि कटाक्ष नचै गति भेद नचावत नायक नैह निहारो । बाजत है सृदु हास सृदंग सो दीपति दीपति को उजियारो । देखत हों हरि देखि तुम्हें यह होतु है झाँखिन बीच श्रखारो ॥
  - ( ४ ) आये ते आवैगी आँखिन आगे ही डोलिहै मानहु मोल लई है। सोवै न सोवत देय न यो तब सीं इनमें डब साझ दई है। मेरिए मूल कहा कहीं 'केशव' सौति कहूँ ते सहेली भई है। स्वारथ ही हितु है सबके परदेश गए हरि नींद गई है॥
  - (५) रे किप कीन तू ? श्रक्ष को घातक दूत बली रघुनंदन जू को। को रघुनंदन रे ? त्रिशरा-ज़र-दूषण-दूषण भूषण भू को॥ सागर कैसे तस्यो ? जस गोपद, काज कहा ? सिय चोरहि देखो। कैसे वैंघायो ? जु सुंदरि तेशी छुई दग सोवत पातक जेखो॥

(३) भाषाशैली—केशव की वृतियों की भाषा प्रमुखतया व्रजमाषा है। बुंदेलखंड का निवासी होने के कारण इनकी भाषा में बुंदेलखंडी मुहावरों और पदों का भी प्राचुर्य मिलता है। केवश संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे, अतः संस्कृत की छाप भी उनकी भाषा पर स्पष्ट है। अरवी और फारसी के शब्द भी उनकी कृतियों में मिलते हैं, पर केशव ने उन्हें ब्रज की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। काव्य को अलंकृत करने की आतिशय प्रवृत्ति ने उनकी भाषा को पाढित्य से बोमिल कर दिया है। अनुप्रास के लिये बहुधा उन्हें अपने शब्दों को विकृत भी करना पड़ा है। अलंकारिता की धुन में व्यर्थ का शब्दजाल बुनने की प्रवृत्ति भी इनमें लिखत होती है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कविता दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई है। आलोचकों ने तो इन्हें 'कठिन काव्य का प्रेत' तक कह डाला है। रामचंद्रिका का भाषाविधान च्युतसंस्कृति, अक्रमता, न्यूनपदता, अधिकपदता आदि दोषों से दूषित है। वस्तुतः केशव की भाषा और केशव का वाग्जाल उसके कवित्व के नहीं, अपितु पांडित्य के ही परिचायक हैं।

इस प्रकार श्राचार्यत्व, कवित्व श्रीर भाषाशैली के श्राधार पर यद्यपि केशव सफल श्राचार्य श्रयवा किव नहीं कहे जा सकते, फिर भी श्रपनी कितपय विशिष्ट-ताश्रो के कारण इन्हें जनश्रुति सूर श्रीर द्वलसी के उपरात तृतीय स्थान देती श्राई है :

### सूर सूर तुलसी ससी उहुगन केशवदास।

तथा दास स्रादि रीतिकालीन स्राचार्यों ने इनकी गणना प्राचीन स्राचार्यों के साथ बड़े संमानपूर्वक की है। देव, रामजी उपाध्याय 'गंगापुत्र' ने इनके स्रालंकारप्रकरण से, पदुमनदास स्रौर शिवप्रसाद कवीश्वर ने इनके कविशिचाप्रकरण से, देव, सोमनाथ, जानकीप्रसाद ने इनके नायक-नायिका-मेद प्रकरण से तथा रामजी उपाध्याय 'गंगापुत्र' ने इनके दोषप्रकरण से कुछ प्रसंग ग्रहण किए हैं। यह स्त्राधारग्रहण केशव की महानता का सूचक है। इस स्त्रनुकरण का प्रमुख कारण है केशव का हिंदी के स्त्राचार्यकर्म में सर्वप्रथम स्त्रग्रसर होना, दूसरे शब्दों में, हिंदी काव्यसरिण को मिक्तियय से रीतिपथ की स्त्रोर मोड़ देना, मले ही वे स्वयं इस नूतन पथ के पूर्णतः सफल यात्री न हो सके हो।

### े २. चिंतामणि

चितामिण तिकवॉपुर (कानपुर) के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे।
भूषण, मितराम श्रौर जटाशंकर, ये तीनो इनके माई कहे जाते हैं। इनका जन्मकाल
संवत् १६६६ के लगभग माना जाता है। ये बहुत दिनो तक नागपुर में सूर्यवंशी
मोसला राजा मकरंदशाह के यहाँ रहे श्रौर उन्हीं के श्राज्ञानुसार इन्होंने श्रपने ग्रंथ
'पिंगल' की रचना की थी:

स्रजबंशी भोसला लसत साह मकरंद।
महाराज दिगपाल जिमि, भाल समुद सुभ चंद ॥
चितामणि कवि को हुकुम कियो साहि मकरंद।
करी लच्छि लच्छन सहित भाषा पिंगल छंद॥

वानू रहसाहि सोलंकी , बादशाह शाहजहां श्रीर जैनदी श्रहमद ने इनको वहुत दान दिया था। इनके बनाए पाँच प्रंथो का उल्लेख मिलता है—कान्यविवेक, किवकुलकल्पतर, कान्यप्रकाश, रसमंजरी, पिगल श्रीर रामायण। इनमें से प्रथम पाँच प्रंथो का उल्लेख ठाकुर शिवसिंह ने किया है श्रीर श्रंतिम प्रंथ का संकेत काशी नागरीप्रचारिणी की प्रथम त्रैवार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। इनके श्रितिरक्त राज पुस्तकालय, दितया में श्रंगारमंजरी नामक एक श्रन्य ग्रंथ मी उपलब्ध हुश्रा है जिसके श्रारंभिक छुंदो में चितामणि का नाम श्राया है। पर यह ग्रंथ मूलतः संत श्रक्तर शाह द्वारा श्रांग्र मावा में प्रणीत है। फिर इस ग्रंथ का संस्कृत में श्रनुवाद हुश्रा। संमवतः संस्कृत श्रनुवाद से चितामणि ने उसकी हिदी छाया प्रस्तुत की। चितामणि के उक्त छः मौलिक ग्रंथो में से केवल दो ग्रंथ उपलब्ध हैं—कविकुल-कल्पतर श्रीर पिंगल। इनमें से प्रथम ग्रंथ सर्वागनिरूपक है श्रीर द्वितीय ग्रंथ पिगलशास्त्र से संबद्ध है।

किवकुलकल्पतर ग्रंथ का रचनाकाल श्राचार्य रामचंद्र शुक्क ने संवत् १७०७ वि० माना है, पर इस धारणा की पृष्टि में उन्होंने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया। इधर चिंतामणि के ग्रंथ में भी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। इस ग्रंथ में एक स्थान पर श्रंगारमंत्ररी ग्रंथ का उल्लेख हुआ है । डा० वी० एस० राघवन ने इस ग्रंथ के मूल रचिता संत श्रक्तवर शाह का जन्मकाल सन् १६४६ ई० श्रर्थात् सं० १७०३ माना है श्रीर मृत्युकाल सन् १६७२—७५ श्रर्थात् सं० १७२६—३२ के बीच। इस श्राधार पर मूल श्रंगारमंत्ररी ग्रंथ का निर्माण्काल संवत् १७२० के श्रासपास मानना चाहिए। चितामणिकृत श्रंगारमंत्ररी की हिदी छाया का निर्माण्काल सं० १७२२ वि० के श्रासपास श्रीर किवकुलकल्पतर का निर्माण्काल सं०

र X X X वड़े साहव अपने प्रथ भाह। निर्नंथ कीन्हो किव बुद्धि नाह।

<sup>ै</sup> साहेव सुलंकी सिरताज वाबू ख्द्रसाह तासी रन रचत वचत खलकत है। —क० क० त० (शि० सि० स०, पृष्ठ ८६ से ख्द्धूत)

व केंब्रिन हिस्ट्री आफ् इंडिया ( वोलजले हेग ), जिल्द ४, मुगल पीरियंड, ए० २२१

शोषितभर्तृका को लच्छ । शृगारमंजरी यथा—

१७२५ के श्रासपास । शाहजहाँ का शासनकाल सं० १६८४-१७१५ है। श्रतः उनसे पुरस्कारप्राप्ति के समय तक चिंतामिण के इस ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ होगा । यदि शुक्ल जी के श्रनुसार इनका जन्मसंवत् १६६६ के लगभग माना जाय, तो इस ग्रंथ के निर्माण के समय इनकी श्रायु लगभग ६० वर्ष रही होगी। पर इमारे विचार में कविकुलकल्पतर जैसे शास्त्रीय तथा श्रंगार रसपूर्ण उदाहरणों से युक्त ग्रंथ के निर्माण के समय ग्रंथकार की श्रायु ३०-३५ वर्ष होनी चाहिए, इस दृष्टि से इनका जन्मसंवत् १६६०-६५ मानना चाहिए । शिवसिंह सेगर ने इनका जन्मसंवत् १७२६ माना है, पर यह समय यथार्थ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संवत् १७२३ में तो शाहजहाँ की मृत्यु हो चुकी थी।

कविकुलकल्पतर ग्रंथ में कुल ब्राठ प्रकरण हैं ब्रौर ११३३ पदा। ग्रंथ के पहले प्रकरण में कान्यमेद, कान्यल ज्ञ्ण, कान्यस्वरूप, रूपक की चर्चा के उपरांत गुगानिरूपण को स्थान मिला है। दूसरे और तीसरे प्रकरणों में शब्दालंकार का निरूपण है। शब्दालंकार प्रकरण में सम्मट के अनुकरण पर अनुप्रासालंकार के अंत-र्गत 'रीतिप्रसंग' की भी चर्चा की गई है। चौथे प्रकरण में दोषनिरूपण है। पॉचवे प्रकर्ण के तीन भाग हैं। प्रथम भाग का नाम 'शब्दार्थनिरूपण' है। द्वितीय माग से लेकर ग्रंथ की समाप्ति पर्यत ध्वनिनिरूपण है। ध्वनि के एक मेद 'श्रसंलद्ध्यकम व्यंग्य' के श्रंतर्गत ही 'रस' का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है श्रीर श्रंगाररस के श्रालंबन विभाव के श्रंतर्गत नायक-नायिका-भेद का । इस प्रकार 'गुणीभृत व्यंग्य' को छोडकर शेष सभी काव्यांगो को इस ग्रंथ में स्थान मिला है। काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, ध्वनि, गुरा श्रीर दोपप्रकरसों के लिये ये सम्मट के ऋसी हैं। इनके रस ग्रीर म्रलंकार प्रकरण म्रधिकांशतः विद्यानाय प्रणीत प्रतापरुद्रयशोभूषण पर श्रापृत हैं पर साथ ही सम्मट श्रीर विश्वनाथ के ग्रंथों के श्रतिरिक्त रस प्रकरण में धनंबय के श्रीर श्रलंकार प्रकरण में श्रप्पय्य दीचित के ग्रंथ से भी सहायता ली गई है। इनके नायक-नायिका-मेद प्रकरण में निरूपणपद्धति तो विश्वनाय की है, पर ग्रिधिकांश विषयसामग्री भानु मिश्र से ली गई है।

इस ग्रंथ में काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन दोहा सोरठा छंदो में किया गया है श्रीर उदाहरणों को श्रिषकांशतः किवत्त सवैया में प्रस्तुत किया गया है। कुछ स्थलों पर गद्य का भी श्राश्रय लिया गया है, पर ऐसे स्थल संपूर्ण ग्रंथ में दो चार ही हैं। इनमें भी इन्होंने स्वनिर्मित लच्चणोदाहरणों का समन्वय मात्र दिखाया है— सम्मट, विश्वनाय श्रादि संस्कृत के श्राचार्यों के समान शास्त्रीय विवेचन नहीं प्रस्तुत किया।

विषयप्रतिपादन की दृष्टि से इस ग्रंथ में चिंतामिश की उल्लेखनीय विशे-ष्ता यह है कि ये संस्कृत ग्रंथों को सामने रख लेते हैं श्रीर उनमें से श्रिषकािषक सामग्री का संकलन प्रस्तुत करते हुए प्रायः उसे शाब्दिक श्रांनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उदाहरणार्थ, यमक श्रलंकार का स्वरूप द्रष्टव्य है:

क० क० त० — अरथ होत अन्यास्थक बरनन को जहूँ होह।

फेर अवन को जनम किह बरनत यों सब कोई॥ ३।२१

का० प्र० — अर्थे सस्यर्थिमन्त्रानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः।

यमकम् ''' ''' '''' '''' ॥ ९।८३

कहीं कहीं यह अनुवाद अत्यधिक शाब्दिक हो जाने के कारण दुरूह भी हो गया है, पर ऐसे स्थल श्रिधिक नहीं हैं । शब्दशक्ति तथा गुराप्रकरण को छोडकर शेष प्रथमाग में इनकी शैली गंमीर, विषयानुकृत एवं व्यवस्थित होने के कार्या विषय को स्पष्ट कर देने में पूर्ण सशक्त है। वस्तुतः शब्दशक्ति प्रकरण में चिंतामणि की भ्रात्मा रमी नहीं है। यही कारण है कि रुचिजन्य श्रम के श्रमान में यह प्रकरण श्रपूर्ण भी है श्रौर श्रस्पष्ट भी। गुर्याप्रकरण में इनकी शैली व्यासप्रधान एवं विस्तृत हो गई है। इस शैलीपरिवर्तन का एक संभव कारण यह है कि यह प्रकरण श्रधिकतर मम्मट के गद्य भाग का ही हिंदी पद्यबद्ध रूपांतर है। उनके गद्य को ब्रजमापा पद्य का सुसंबद्ध रूप दे पाना संभव था भी नहीं। कारण जो भी हो, पर केवल इन्हीं दो प्रकराणों को छोड़कर इनका शेष ग्रंथमाग गंभीर, व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध शैली में प्रतिपादित हुआ है। शास्त्रीय सामग्री के निर्वहरा की दृष्टि से भी चिंतामिश का प्रयास अत्यंत स्तुत्य है। इनके समग्र प्रंय में कुछ ही प्रसंग ऐसे हैं जो खटकते हैं। उदाहरणार्थ, इनके शब्दशक्ति तथा दोषप्रकरण शास्त्रीय दृष्टि से शिथिल भी हैं श्रौर श्रपूर्ण मी। नायक-नायिका-मेद प्रकरण में धीरा श्रौर श्रधीरा नायिकाश्रो के कोपजन्य व्यवहार का शास्त्रीय स्वरूप स्पष्ट नहीं हुन्ना है। प्रोषितपतिका के तीन रूप भी शास्त्रसंमत नहीं हैं। पर इन्हीं दो चार स्थलों को छोड़कर इनका संपूर्ण प्रथ विशुद्ध रूप में प्रतिपादित हुन्ना है। गंमीर प्रसंगो के विवेचन की स्रोर भी इनकी प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, गुणप्रकरण मे वामनसंमत गुणो का मम्मटसंमत तीन गुणो में समावेश इन्होने सफलतापूर्वक दिखाया है। कुछ एक स्थलो पर इन्होने मूल ग्रंथकार से श्रसहमति मी प्रकट की है। मम्मटसंमत काव्यल ज्ञाण को श्रपनाते हुए भी श्रलंकार की श्रनिवार्यता का प्रश्न न उठाकर इन्होने प्रकारांतर से उसके महत्व को कम नहीं किया। विश्वनाथ के समान हाव, भाव श्रादि सत्वज श्रलंकारो को स्वतंत्र न मानकर इन्हे श्रनुमाव का ही श्रंग माना है। मद तथा मरण नामक संचारी भावो को इन्होने श्रपेचाकृत पुष्ट एवं स्वस्य रूप दिया है। इसी प्रकार उदारता गुण मे श्रर्थचारता श्रीर श्रर्थन्यिक गुण में श्रलंकियता के समावेश द्वारा इन्होने इन गुणो का रूप श्रौर भी श्रिधिक निखार दिया है।

इस प्रकार श्रपने ढंग से प्रथम हिंदी श्राचार्य का यह समग्र प्रयास श्रत्यंत

महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि इनके प्रंथ से भावी आचारों ने सामग्री नहीं ली, पर विविधागनिरूपण से संबद्ध जो मार्ग इन्होंने दिखाया, उसी का अनुकरण आगे के प्रमुख आचारों ने भी किया। चाहे हम इसे एक संयोग कह लो, पर इसमें संदेह नहीं कि सम्मट के आदर्श को लेकर चलनेवाले सर्वप्रथम आचार्य ये ही हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि नायक-नायिका-मेद अथवा अलंकार प्रंथों के रीति-कालीन निर्माताओं ने इनके आदर्श का अनुकरण नहीं किया। नायक-नायिका-मेद प्रकरण में इन्होंने जिस प्रंथ-रसमंजरी—का प्रधानतः आश्रय लिया, उसी का आश्रय कृपाराम आदि सभी पूर्ववर्ती आचार्य पहले ही ले चुके थे। इसी प्रकार इनके परवर्ती अलंकारनिरूपक अधिकांश आचार्यों ने इनके समान मम्मट अथवा विद्यानाय का आदर्श न लेकर अप्यय्य दीचित का ही आदर्श लिया, जिसे उपलब्ध प्रंयों के अनुसार सर्वप्रथम जसवंतिस्ह ने अपनाया था। इस प्रकार यद्यपि सभी आचार्य इनके स्वीकृत आदर्श पर नहीं चले, पर विविधांग निरूपक आचार्यों का इन्हीं के स्वीकृत आदर्श पर चलना इनके लिये कम गौरव की बात नहीं है।

चिंतामिश कृत छंदग्रंथ का नाम पिगल है, जैसा कि पुस्तक के आरंम और श्रंत के इन दोनो उद्धरशों से स्पष्ट है:

> भ्रथ चिंतामणि पिंगत तिस्यते। इति श्री चिंतामनि कवि कृत पिंगत संपूर्णे॥

श्रान्वार्य रामचंद्र शुक्त ने इस ग्रंथ का नाम 'छंदिवचार' भी लिखा है, जो निम्नोक्त दोहे के श्राधार पर निर्धारित जान पड़ता है:

> ताते चिंतामनि करत नीकी छंद्विचार। पिंगज की मत देखिकै निज मति के श्रनुसार॥

पर वस्तुतः यहाँ 'छंदविचार' शब्द ग्रंथनाम का वाचक नहीं है, श्रिषतु प्रसंग के विषय का निर्देशक है। इस पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति राज पुस्तकालय, दितया मे प्राप्त है श्रीर तीन प्रतियाँ नागरीप्रचारिणीसमा, काशी के पुस्तकालय में प्राप्त हैं। सभा की प्रतियों में से दो तो श्रपूर्ण हैं श्रीर एक पूर्ण हैं। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर भी 'पिंगल' नाम ही मिलता है। पुस्तक प्रामाणिक प्रतीत होती है। विभिन्न प्रतियों में पाठ समान मिलते हैं।

ग्रंथ के आरंभ में छुंदनियमों पर साधारण सा प्रकाश डाला गया है।

शिविकार कुम्हेर (भरतपुर राज्यनिवासी ) मोहनलाल मित्र, लिपिकाल संबद १८१०
 शुक्र श्रमावस शुभ्र की श्रम ब्रह्म गजिमन्दु ।
 इन मिलि संवत होत है जाकी (१) बुद्धिविलन्दु ॥

इतका आधारमंथ प्राकृत पिगल है, श्रतः इसी के श्रनुरूप छंदो के लच्चा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा छंदो का कम भी इसी ग्रंथ के कम के समान है। इसके श्रतिरिक्त कित्यय नूतन छंदो का उल्लेख भी इस ग्रंथ में है। छंदिनयमो के उपरांत 'वरनमेच श्रीर मात्रामेच' का निरूपण है श्रीर इसके उपरांत वरनपताका, मात्रापताका, वरनमर्कटी, मात्रामर्कटी, गाथा, गाहा, विग्गाहा, संघनी श्रीर श्रश्वमेघा का। इसके पश्चात् दोहाप्रकरण प्रारंभ हो जाता है जिसमे दोहा के श्रनेक मेद निर्दिष्ट हुए हैं। इसके बाद रोला, गंधान, चौपैया, घत्ता, घत्तानंद, पद्धिर, श्रिरल्ल, पादाकुलक, चौबोला छंदो के लक्त्योदाहरण प्रस्तुत हुए हैं श्रीर फिर छप्पय प्रकरण के श्रंतर्गत इसके श्रवय, विजय श्रादि श्रनेक मेदो का उल्लेख है श्रीर श्रंत में पद्मावली, कुंडलिया, श्रमृतच्चिन, द्विपदी श्रीर भूलना के लक्त्योदाहरण प्रस्तुत करने के बाद ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है।

कुल मिलाकर यह ग्रंथ साधारण कोटि का है। सरल ब्रजमाधा में जैसे तैसे लच्चण उपस्थित किए गए हैं। उदाहरणों में भी किवत्व साधारण है। माधा के लालित्य या चमत्कार का समावेश नहीं है। इस ग्रंथ का फिर भी श्रपना स्थान है। केशवदास जी की 'छंदमाला' इससे पूर्व लिखी गई थी, पर वह शास्त्रीय दृष्टि से श्रपूर्ण पुस्तक थी, उसमें छंदशास्त्र के प्रारंभिक प्रकरण लघु, गुरु, गण, प्रस्तार, मर्कटी श्रादि का कोई उल्लेख न था। चितामिण के पिंगल मे छंद संबंधी सभी विचार मिलते हैं। साथ ही इस ग्रंथ में कुछ नए छंद मी हैं, पर इन्हें निश्चित रूप से चिंतामिण की मौलिक उद्भावना नहीं कही जा सकती। कदाचित् इन्होंने तत्कालीन कवियो या प्राचीन कवियो से ही इन्हें लिया है।

(१) किवत्व—चिंतामिण यद्यपि श्राचार्य ही हैं, तथापि किवकर्म की दृष्टि से मी ये रीतिकाल के श्रंतर्गत श्रत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सिद्धांततः रसवादी थे, इसीलिये इनकी किवता में रस, विशेषतः श्रंगार रस, का सम्यक् परिपाक देखने को मिलता है—केशव के समान रस की दुहाई देकर भी किवता को नीरस नही रहने दिया गया है। परंतु इस संबंध में यह कह देना श्रमंगत न होगा कि इनका काव्य देव श्रादि परवर्ती किवयों के समान नहीं है—न तो इनमें देव का सा श्रावेग ही श्रा पाया है श्रीर न वैसी चित्रमयता ही। कल्पना की ऊँची उड़ान भी ये नहीं मर पाए। केवल मितराम के समान सीधी सादी शब्दावली में श्रपनी सच्ची श्रमुभूति को व्यक्त कर गए हैं। यही कारण है कि इनके काव्य में विहारी की सी नक्काशी के स्थान पर ऐसी स्वामाविकता देखने को मिलती है, जिससे इनकी रचनाश्रों को मितराम के समक्च कहने में संकोच नहीं होता।

भाषाशैली की दृष्टि से भी इनकी रचनाएँ श्रात्यंत परिष्कृत कही जा सकती हैं। पूर्वी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होने ब्रजभाषा का श्रात्यंत स्वच्छ प्रयोग

किया है। केशव के पश्चात् संभवतः ये ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने माण को नियमानुसार व्यवद्धत किया है। इतर शब्दावली का भी सही प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। भावात्मक शब्द ही नहीं, ध्वन्यात्मक शब्दों का भी उत्कृष्ट रूप इनकी रचनात्रों में सामान्य है—पदावली में मितराम की कविता का सा लालित्य श्रौर श्रनुप्रासयोजना है। केशव के समान श्रलंकारों के पीछे हाथ धोकर ये नहीं पड़े। छंदयोजना भी श्रपने श्रापमें सुंदर कही जा सकती है—किवत्त श्रौर सवैयों में यदि स्वर श्रौर लय की श्रिष्ठिक संगति नहीं श्रा पाई तो कम से कम उनपर श्रनगढ़पन का श्रारोप तो नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर चिंतामिश्र का काव्य उपादेय है। उदाहरण के लिये कुछ छंद दिए जाते हैं। देखिए:

- (१) केसरि ब। रहि बार उतारत केसरि श्रंग लगावनि लागी। श्राई है नैननि चंचलता हग श्रंचल श्राप छिपावनि लागी॥ दूलह के श्रवलोकन को वा श्रदानि मरोखन श्रावनि लागी। बोस दो तीनक ते बतिया मनभावन की मन भावन लागी॥
- (२) श्रवलोकिन में पलकें न लगें पलकी श्रवलोकि विना ललकै।
  पति के परिप्रन प्रेम पगी मन और सुभाव लगे न लकै॥
  तिय की विहँसौंही विलोकिन में 'मिन' श्रानंद श्राँसिन यों मलकै।
  रसवंत कवित्तन की रसु ज्यों श्रसरान के ऊपर है छलकै॥
  - (३) श्रोदे नील सारी घन घटा कारी 'चिंतामनि'
    कंशुकी किनारी चाद चपला सुहाई है।
    ईम्बभू जुगुन् जवाहिर की जगी जोति
    वग मुकतान माल कैसी छिष छाई है॥
    लाल पीत सेत बर बार्र बसन तन
    बोलत सु मृंगी धुनि न्पुर बजाई है।
    देखिने को मोहन नवल नटनागर को
    बरवा नवेली श्रलनेली बनि श्राई है॥
- (४) को महा मूड छबीली के श्रंगन जाय पर्थो ज्यों ससारी बहीर मैं। ठानै श्रठान श्रधीन जो श्रापते ताहि को श्रानि सके पुनि तीर मैं॥ जोबन पूर बिलासन रंग उठै मन मोद उमंग समीर मैं। सैस उरोज ते कृदि पर्थो मह श्राह प्रमानदि मौंर गंभीर मैं॥

इस प्रकार आचार्यत्व और कवित्व दोनो हिष्टियों से चिंतामणि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपने प्रकार के प्रथम श्राचार्य होने के नाते वे रीति-कलीन प्रवर्तक माने चाते हैं। प्रथम श्राचार्य होते हुए भी शास्त्रीय प्रसंगों की श्रिषिकांशतः स्वच्छ रूप में प्रस्तुत करने के कारण वे निस्संदेह एक सफल श्राचार्य है। इघर कवित्व की दृष्टि से भी ये सफल किव हैं। श्रपनी श्रनुभूतियों को सीधी सादी शब्दावली में श्रिमिन्यक्त कर देना एक विशिष्ट गुण है—इस नाते रीतिकालीन श्राचार्यों में जो संमान मतिराम को प्राप्त है, वही चिंतामिण को भी प्राप्त है श्रीर यह संमान किसी भी रूप में कुछ कम गौरवपूर्ण नहीं है।

#### ३. कुलपित मिश्र

कुलपित मिश्र श्रागरा के निवासी माशुर चौबे परशुराम मिश्र के पुत्र शे । प्रसिद्ध किव बिहारी इनके मामा कहे जाते हैं। ये जयपुर के क्रमेंवंशीय महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह के दरवार में रहते थे । इनके बनाए पॉच ग्रंथ उपलब्ध हैं—होग्यपर्व, मुक्तितरंगिग्यी, नखशिख, संग्रामसार श्रीर रसरहस्य । इनमें से श्रंतिम ग्रंथ काव्यशास्त्रीय है। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना श्रपने श्राश्रयदाता रामसिंह के श्राज्ञानुसार उनके विजयमहल में की। इस ग्रंथ के श्रंत में ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १७२७ कार्तिक बदी एकादशी दिया हुआ है:

संवत सम्रह सौ बरस श्ररु बीते सत्ताईस। कातिक बदि एकादशी, वार बरनि बानीस॥

इस ग्रंथ में श्राठ ब्र्चांत हैं श्रीर ६५२ पद्य। शास्त्रीय सिद्धातों को दोहा सोरठा में प्रतिपादित किया गया है श्रीर उदाहरणों को किवत्त सबैया में। ग्रंथ में यत्रतत्र गद्य का भी श्राश्रय लिया गया है जिसमें श्रिधकाशतः लच्चण श्रीर उदाहरण का समन्वय प्रदर्शित किया गया है श्रीर कहीं कहीं शास्त्रीय विषय का स्पष्टीकरण भी। कहने को कुलपित की इस निरूपण शैली को काव्यप्रकाश शैली कह सकते हैं, पर यह उसके ठीक श्रनुरूप नहीं है। पहला कारण यह है कि इस ग्रंथ का गद्यभाग काव्यप्रकाश के गद्य की तुलना में मात्रा की दृष्टि से शतांश भी नहीं है तथा विवेचन शक्ति की दृष्टि से नितात शियिल एवं श्रपरिपक्व है। दूसरा कारण यह है कि इस गद्य में काव्यप्रकाशानुरूप गंभीर तर्क वितर्क को स्थान नहीं मिला। तीसरा कारण यह है

श्वसत आगरे आगरे गुनियन की जह रास। विष्ठ मधुरिया मिश्र है हरि चरनन के दास॥ अभुव मिश्र तिन वश में प्रसराम जिमि राम। तिनके सुत कुलपति कियो, रसरहस्य सुख्धाम॥

<sup>—</sup> रसरहस्य, ८,२०८, २०६ र राजाधिराज जयसिंह सुन जित्त कियउ सन जगत निस । अभिराम काम सम लसन महि, रामसिंह कुरम नलसि ॥

<sup>---</sup>वही, शप्र

िक मम्मट का कारिकावद्ध शास्त्रीय विवेचन तो श्रपना है श्रीर उदाहरण श्रिषकतर उद्भृत हैं, पर इधर कुलपित के सभी उदाहरण स्वनिर्मित हैं।

इस ग्रंथ के पहले बृत्तांत के प्रारंभिक पद्यों में कृष्ण की बंदना है, अगले १३ पद्यों में राज्यवर्णन श्रीर समावर्णन है। इसके बाद ३ पद्यों में ग्रंथकार ने ग्रंथ का साधारण सा परिचय दिया है। १६वे पद्य से लेकर ४२वे पद्य तक काव्य-लच्चा, काव्यप्रयोजन, काव्यकारण, काव्य-पुरुष-रूपक तथा काव्यमेदों की चर्चा है। दुसरे वृत्तांत का नाम 'शब्दार्थनिर्ण्य' है। इसके ४८ पद्यो में शब्दशक्ति का विवेचन किया गया है। तीसरे श्रीर चौथे वृत्तांतो में क्रमशः ध्विन श्रीर गुणीभूत-व्यंग्य का निरूपण है। इनकी पद्मसंख्या क्रमशः १२६ ऋौर २२ है। ध्वनिप्रकरण के श्रांतर्गत 'रसादि' का भी विस्तृत निरूपण है। पाँचवे श्रीर छठे वृत्तातो में गुण श्रीर दोप का निरूपण है। ये क्रमशः १४१ श्रीर २३ पद्यों में समाप्त हुए हैं। श्रंतिम दो वृत्तांतो में क्रमशः शब्दालंकारो श्रीर श्रर्थालंकारो पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । अनुपास अलंकार के अंतर्गत रीतियों की भी चर्चा है। इन वृचांतों की पदासंख्या क्रमशः ४४ श्रीर १२१ है। इस प्रकार नायक-नायिका-मेद को छोड़कर इस ग्रंथ में शेष सभी काव्यांगों को स्थान मिला है। नायक-नायिका-मेद प्रसंग को इस ग्रंथ में संमिलित न करने का एक कारण तो मम्मट के काव्यप्रकाश का श्रनुकरण है, भ्रीर दूसरा संभव कारण यह कि कुलपित ने 'नखशिख' नामक एक म्रन्य ग्रंय का भी निर्माण किया है, जो मूलतः नायक-नायिका-मेद का ही ग्रंथ है।

रसरहस्य ग्रंथ के निर्माण में कुलपित ने मूलतः कान्यप्रकाश का श्राधार ग्रहण किया है। इसके श्रितिरिक्त श्रलंकारप्रकरण में इन्होंने साहित्यदर्पण से तथा रसप्रकरण में साहित्यदर्पण श्रीर कुछ स्थलों में केशवप्रणीत रसिकप्रिया से भी सामग्री ली है। हिंदी के श्रनेक श्राचार्यों के समान कुलपित ने भी संस्कृत के उक्त ग्रंथों को सामने रखकर इस ग्रंथ का निर्माण किया है, पर इन्होंने उल्या मात्र प्रस्तुत न करके शास्त्रीय सामग्री को सुबोध एवं सरलं श्रनुवाद के रूप में ढाल दिया है। पर वर्ण्य विषय को सुबोध बनाने के उद्देश्य से इन्होंने उसे गंगीरता से वंचित नहीं होने दिया।

हिंदी रीतिकालीन आन्वार्यों में जिनकी प्रवृत्ति काव्यशास्त्र के गंमीर प्रसंगों के विवेचन की श्रोर रही है उनमें कुलपित का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने मम्मट तथा विश्वनाय के काव्यलच्यों पर आच्चेप प्रस्तुत किए हैं, शब्दशक्ति प्रकरण में तात्पर्यार्थ वृत्ति की चर्चा की है, तथा रसनिव्यत्ति प्रसंग में श्रमिनवगुप्त के मत का उल्लेख किया है। निस्संदेह ये सभी स्थल न तो पूर्ण एवं सर्वोशतः मान्य हैं श्रोर न व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित ही हुए हैं। फिर भी इन गंमीर स्थलों का उल्लेख कुलपित के गंभीर श्राचार्यल का स्वक श्रवस्य है। इस ग्रंथ में इन्होंने कितपय कुलपित के गंभीर श्राचार्यल का स्वक श्रवस्य है। इस ग्रंथ में इन्होंने कितपय

मौलिक घारणाएँ उपस्थित करने का भी प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, इन्होने काव्य का स्वतंत्र लच्चण प्रस्तुत किया है:

दो॰—जग तें अद्भुत सुख सदन शब्दर अर्थ कवित्त । ये खच्छन मैंने कियो समुक्ति अंय बहु चित्त ॥ —र॰ र॰, १।२०

टी०--जग से श्रद्भुत सुख लोकोत्तर चमत्कार यह लत्त्र्या काव्य का कहा है।

श्रयीत् काव्य उस शब्दार्य को कहते हैं जो लोकोत्तर चमत्कार से युक्त हो। निस्तंदेह इस लच्च्या पर एक श्रोर मामह श्रोर रद्रट के काव्यलच्च्या 'शब्दार्थों सहितों काव्यम्' तथा 'ननु शब्दार्थों काव्यम्' की छाया है श्रोर दूसरी श्रोर विश्वनाथ के रस-विषयक कथन 'लोकोत्तरचमत्कारप्रायाः' की छाया लेकर इन्होने इसे 'जग तें श्रद्भुत सुखसदन' के रूप में श्रन्दित किया है। इस प्रकार यह लच्च्या नितांत नवीन न होता हुन्ना भी निदोंष तथा संमान्य श्रवश्य है। कुलपित के ग्रंथ में दूसरी मौलिक धारणा है विश्वनाथ के काव्यलच्च्या 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' पर यह श्राक्षेप कि यदि श्रंगीभूत रस को काव्य की श्रात्मा स्वीकृत किया जायगा, तो रसवद् श्रादि श्रलंकारों से संबद्ध स्थल, जहाँ रस श्रंग बन जाता है, काव्य से बहिष्कृत हो जायंगे। इन्होने विश्वनाथ के काव्यलच्च्या पर एक श्रन्य श्राच्चेप भी किया है कि रस को ही काव्य मानने पर (संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के दो मेदों) वस्तुष्विन श्रीर श्रलंकारध्विन को, जहाँ रस के बिना भी काव्य में चमत्कार रहता है, 'काव्य' नाम से श्रमिहित नहीं किया जायगा', पर उनका यह श्राच्चेप नूतन न होकर जगन्नाथ के श्राच्चेप पर ही श्राधृत है । कुलपित की तीसरी मौलिक धारणा है काव्यप्रयोजनों में काव्य द्वारा जगत् के 'राम' श्रथवा 'राग' के वश में होने का उल्लेख:

जस संपति आनंद अति दुरित न श्रीरे खोइ। होत कवित में चतुरई, जगत राम बस होइ<sup>3</sup>॥ —रसरहस्य, १।३२

- ै पुनि रसही जु किवत् सौं कहै न लच्छन हो । कै प्रधान के अंग है रसहू है विधि जोय ॥ जो प्रधान रसही जहाँ कहों किवत्त हों सो । अलकार अरु वस्तु जह मुख्य सु किवत न हो ।। जहाँ अग रस है तहाँ, अलकार है जाय । कछुक वातहू में लखे सो वह रस न कहाय ॥ —रसरहस्य, १।२⊏-३०
- र यतु रसवदेव काव्यम् , इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम् , तन्न वस्त्वलंकारप्रधानानां काव्या-नामकाव्यत्वापत्तेः । —रसगंगाधर, १० ६, १म अ०
- उ दितया राज पुस्तकालय मे प्राप्त प्रति के अनुसार अंतिम चरण का पाठ इस प्रकार है : 'अगत राग वस होइ।'

श्रीर इनकी चौथी मौलिक धारणा है नाटक में शांत रस को स्थान न देने के संबंध में यह नवीन कारण कि 'नाटक बहुविषयी है श्रीर काव्य एकविषयी है', 'निर्वेद वासनावंत' श्रर्थात् विरक्त पुरुष इस भय से (शांत-रस-प्रधान भी) नाटक नहीं देखता कि कहीं कोई विषय उसके लिये विकारोत्पादक न हो, श्रतः काव्य में तो शांत रस को स्थान मिलना चाहिए, पर नाटक में नहीं'। संस्कृत श्राचार्यों में धनंजय की भी यही धारण थी कि शांत रस नाटक का विषय नहीं है'। उनके टीकाकार धनिक ने इस संबंध में जो विवेचन प्रस्तुत किया है कुलपित उससे नितांत श्रप्रभावित हैं। उन्होंने उपर्युक्त जो कारण प्रस्तुत किया है वह मौलिक है, यह प्रश्न श्रलग है कि वह पूर्णतः मान्य नहीं है।

इनके ग्रंथ में कुछ दोष भी हैं। उदाहरणार्थ शब्दशक्ति प्रकरण के श्रंतर्गत वाचक शब्द, व्यंजना शक्ति श्रोर तात्पर्यार्थ वृत्ति का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुश्रा है। रस प्रकरण में भाव का स्वरूप श्रस्पष्ट है तथा उसके चार मेद—विभाव, श्रनुभाव, संचारिभाव श्रोर स्थायिभाव कुछ सीमा तक श्रसंगत हैं। उद्दीपन विभाव का स्वरूप भी श्रांत है। दोष प्रकरण में रस-दोष-प्रसंग श्रपूर्ण है। 'श्रनंगाभिधान' नामक दोष का लच्चण एवं उदाहरण नितांत श्रामक है। गुण प्रकरण भी पर्याप्त मात्रा में श्रपूर्ण है। पर केवल इन्हीं दोषो की गणना की जा सकती है। इनका शेष सभी निरूपण शास्त्रसंमत, विशुद्ध, व्यवस्थित तथा गंभीर एवं सुबोध शैली में प्रति-पादित हुश्रा है।

(१) कवित्व—ग्राचार्य कुलपित ने यद्यपि 'काव्यप्रकाश' के श्राधार पर रस्वित की स्थापना की है, तथापि इनके काव्य में उसका सम्यक् निर्वाह बहुत कम हिष्टगत होता है। इस दिशा में प्रयक्त तो इन्होंने पर्याप्त किया है पर श्रृनुभूति की सचाई का समावेश न हो पाने से इनका काव्य प्रायः रसत्व की प्राप्त नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यह व्यक्ति श्राचार्य पहले था किन बाद में— श्राचार्यकर्म को श्रत्यंत मनोयोग के साथ ग्रहण करने के कारण किन्त और सवैयो में ध्यान श्रिषिक केंद्रित नहीं कर सका। इसीलिये 'रसरहस्य' के किन्त श्रीर सवैयो में

<sup>े</sup> यह (शांत) रस काव्य में ही होता है, नाटक में नहीं होता। सो इसके न होने का कारण कहते हैं। निवेंद वासनावंत सहृदय की नाट्य देखने की इच्छा नहीं होती, इस हर से कि नृत्य में बहुतरे विषय है, कदाचित किसी से विकार उपने श्रीर काव्य तो एक विषय ही है, इससे इसके श्रवण करने में कुछ श्रटक नही, इस कारण कित्त में इसको कही। —रसरहस्य, २।६२ वृत्ति।

२ शमम प केचित्नाडुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य । --दुशरूपक, ४।३५

उ दशह्यक, ४।३४, ४५ ( वृत्ति भाग )

कल्पनावैभव और उसके फलस्वरूप चित्रयोजना को स्थान नहीं मिल पाया। फिर भी, इतना तो निश्चित ही है कि रसपारिपाक की दृष्टि से उनका काव्य किसी प्रकार से हीन नहीं कहा जा सकता—यद्यपि तत्कालीन कियो की तुलना में इसके उत्कर्ष को स्वीकार करने में संकोच होता है। दूसरी श्लोर भाषा यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से स्वच्छ है, तथापि उसमें वह लोच लचक नहीं श्ला पाई जो सत्काव्य के लिये श्लीनवार्य है—शैली में श्लीम्व्यक्ति की निश्छलता का सर्वथा श्लमाव है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्लाचार्यकर्म की दृष्टि से कुलपित मिश्र का चाहे श्लपने युग के कियो में प्रथम स्थान हो पर काव्यच्तित्र में इनका स्थान द्वितीय श्लेणी का ही है। उदाहरण के लिये इनके कुछ श्लर्यंत उत्कृष्ट छंद देते हैं:

(१) लोचन तसी हैं सी हैं होत न सखीन हू सो,
वातन में कीजत अनूप सुरभंग की।
मन-मन आनंदमगन हैं बिहँसति,
याही तें सहेली न सुहाति कोऊ संग की।
हगमगी हों पल सपिक सपिक लगे,
कहें देत गति तन सलक अनंग की।
आली और आभा आल महें है बदन पर,
जगर-मगर जोति होति अंग-श्रंग की॥

(२) मेरी चित चाह तें मिटो है उरदाह पिय,
श्राप हरवरें पाय घारे मय मन के।
सीतल समीर लागै कंपित हैं गात यातें,
बातें तुतरात हौ रखेया निज पन के।
देखें छिब श्राज सूलि गए हुल साज कोटि,
कोटि लग वारि हारों ऊपर या छन के।
पूष की निसा में लाल श्राए मोसों प्यार करि,
करी हों बयारि सुलें स्वेद कृत तन के॥

- (३) देह घरी परकानहि कीं जग माँक है तोसी तुही सब लायक। दौरे थके क्रॅंग स्वेद भयो समक्ती सखी ह्वाँ न मिले सुखदायक। मोही सौ प्यार जनायो मली विधि जानी जु जानी हित्निकी नायक। साँच की मूरति सील की सूरति मंद किए जिन काम के सायक।
  - (४) मेरे युद्ध उद्ध करि श्रायुध सकै न कोइ, मानस की कहा गति दानद न देव की । श्रुष्ठुंन की गर्ज कहा सनमुख हमारे रहे, कलू हू नुजाने गति वानन के सेव की ।

क्रांटिल विलोकिन तें होत लोक खंड-खंड, जाको कर प्रगट धराधर की टेव की। भीषम हीं आयी रन भीषम सचाई ब्राजु, खग्ग वल पैजहिं छुदाऊँ वासुदेव की॥

इस ग्रंथ में कुलपित ने एक उदाहरण रेखता भाषा में भी प्रस्तुत किया है। इसमें रेखता भाषा, हिंदी छुंद श्रौर रीतिकालीन वार्तावरण, इन तीनो का एक साथ समन्वय दर्शनीय है:

हूँ वे मुस्ताक तेशी स्रस का न्र् देख,
दिल भिर प्रि रहे कहने जवाब सों।
मिहर का तालिब फकीर है मिहरबान,
चातक ज्यों जीवता है स्वांति वारा ग्राव सों।
त् तौ श्रयानी यह खूबी का स्वज्ञामा तिसे,
स्रोलि क्यों न दीले सेर कीलिए सबाब सों।
हेर की न ताब जान होत है कबाब बोल,
ह्याती का श्राव बोलो सुख महताब सों॥

#### ४. पदुमनदास

पदुमनदास का एक ही ग्रंथ उपलब्ध है 'काव्यमंत्ररी'। इस ग्रंथ के साद्य के श्रासक तथा रामसिंह के पुत्र दलेलसिंह के यहाँ कि ने इसका निर्माश संवत् १७४१ में किया:

प्कर्गं व चालीस शत सन्नह सम्वत् जान । दरसी ऋतुपति पंचमी किमंजरी प्रमान ॥ बादमनगर महीपमिषा सिष्ठ दलेल प्रवीन । परम भागवत संत हिठ संतत हरिरस लीन ॥ तिन्हके पिता पुनीत नृप रामिष्ठ बल भीम । दरी न तिन्हकी बचन इमि जिम्म ज्ञातिरेषु सीम ॥

ग्रंथकार ने श्रनेक स्थलो पर नृप दलेलसिंह की स्तुति की है तथा ग्रंथ के प्रत्येक श्रध्याय के समाप्तिसूचक वाक्य से विदित होता है कि नृप दलेलसिंह ने इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया था। उदाहरणार्थ:

इति श्री पदुमनदास विरचितायां श्री दलेलसिंह प्रतापनर्क प्रकाशित काव्यमंचर्याम् प्रथमकलिका प्रकाशः॥

इस ग्रंथ में १४ कलिकाएँ ( श्रध्याय ) हैं । सिद्धांतनिरूपण दोहो में है

तया उदाहरण प्रायः कविचो में। स्वयं कवि के कथनानुसार इस ग्रंथ के कुल पद्यो की संख्या ७१६ है:

> पदुमन भिष्ति सोहावने, कान्यमंत्रशे माहि। कवित दोहरनि सात सौ, सोरह श्रिषक सोहाहि॥

ग्रंथ के प्रथम श्रथ्याय में श्रिधिकाशतः कविशिक्षा संबंधी सामग्री संग्रहीत है। सर्वप्रथम कवि का लक्ष्ण प्रस्तुत किया गया है:

ज्ञान ब्याकरण कोष में छद अंथ की जान। श्रतंकार रस रीति में निषुन सुकवि तेहि मान॥

पुनः कान्य के प्रसिद्ध तीन हेतुन्नों की चर्चा है। फिर उत्तम, मध्यम श्रौर श्रथम इन तीन प्रकार के कवियों का उल्लेख श्रौर श्रंत में तीन प्रकार के कवि-संप्रदायों का निरूपण है:

संप्रदाय तिन्द्द कविन की तीनि भाँति बुध जान। श्रसत निबंधन त्याग सत तृतिय नियम परिमाण॥

'श्रसत निवंध' से श्राचार्य का तात्पर्य है मिथ्या को सत्य रूप में विश्वीत करना :

मिध्या है तेहि साधु के कविक्कल करहिं बखान । श्रसत निबंधन ताहि कहि संप्रदाय कवि जान ॥

'सत्यत्याग' श्रथवा 'सत्यश्रनिवन्घ' कहते हैं सत्य का वर्णन जान बूसकर न करना:

#### साँची है तिहि कहहिं नहिं सत अनिबंध बखान।

श्रीर 'नियमपरिमाण' श्रयवा 'कवि-नियम-निवंघ' के श्रंतर्गत शेप समी कविसमय श्रा जाते हैं। उदाहरणार्थ, मलय पर्वत पर चंदन की प्राप्ति, वर्षा में मयूर का उल्लास, विभिन्न पदार्थों, देवताश्रों श्रयवा मावो के छिन्न भिन्न वर्णन श्रादि।

प्रंथ के दूसरे अध्याय का नाम प्रत्यंगवर्णन है। इसमे नायिका का नख-शिख सोदाइरण रूप में निरूपित है। तीसरे अध्याय में पुरुप के चरण, वच्च, मुजा, स्कंध, वाणी, पीठ और नेत्र का सोदाइरण निरूपण है। चीथे अध्याय का नाम 'वर्णकरत्न सामान्यालंकार वर्णन' है। संभवतः सामान्यालंकार नाम इन्होंने केशव के प्रन्थ 'कविष्रिया' से लिया है। इस अध्याय में राजा, राणी, नगर, देश, प्राम, धोटक, गज, प्रयाण, आखेटक, संप्राम, स्योद्य, चंद्रोदय, नदी, सरीवर, सिंधु, गिरि, तरु, तथा ग्रीप्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं का सोदाहरण वर्णन है। पॉचवें अध्याय का नाम भी 'वर्णकरत्न' है। इसमे अध्यक्तर, वयःसंधि, अभिसार, व्याह, स्वयंवर, चुरापान, संमोग, जलकेलि, विरह और उद्यान का वर्णन किया गया है। छठे श्रध्याय में संख्यावर्णन है। इसमें एक से सोलह तक संख्याश्रों तथा बचीस संख्यावाले पदार्थों की सूची प्रस्तुत की गई है। सातवे श्रध्याय में सीधे, कुटिल, त्रिकोण, मंडल, स्थूल, पातर (पतला), कुरूप, सुंदर, कोमल, कठोर, कटु, मधुर, शीतल, तस, मंदगति, चंचल, निश्चल, सदागति, सॉच्मूठ, दुखद श्रीर सुखद पदार्थों की सूची उदाहरण्यसित प्रस्तुत की गई है।

कान्यशास्त्रीय प्रकरण का श्रारंम सातवे श्रन्थाय से होता है। सर्वप्रयम वैदर्भी, गौडी श्रीर मागधी रीतियों की सामान्य चर्चा है। इसके पश्चात् 'उक्तिप्रसंग' के श्रंतर्गत लोकोक्ति, छेकोक्ति, श्रमंकोक्ति श्रीर उन्मचोक्ति के लच्चण तथा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पुनः प्रयगत, १२ वाक्यगत श्रीर प्रश्चंगत दोषों की मम्मटानुसार चर्चा है, यहाँ तक कि जुगुप्सान्यंजक श्रश्लील का मम्मटप्रस्तुत उदाहरण दे दिया गया है। इस प्रसंग में उन्होंने कतिपय उपमादोषों का भी उल्लेख किया है। दोषत्याग के संबंध में इनकी धारणा दंडी के श्रनुरूप है:

काव्यमंजरी-

ते दूषण सञ्च जानि जिम, देहु किषत्त निकासु । ऐसे सुंदर देह में कुंठ कींट ते नाशु ॥

काव्यादर्श---

तद्हपमपि नोपेक्ष्यं कान्यं दुष्टं कथंचन । स्याद् वपुः सुंदरमपि श्विन्नेणैकेन दुर्भंगस्॥

नवें अध्याय में काव्यगुणों का निरूपण है। गुण तीन प्रकार के हैं—शब्द-गत, श्रर्थगत और वैशेषिक। संद्विस, उदात्त, प्रसाद, उक्ति श्रीर समाधि ये पॉच शब्दगुण हैं। संस्कृताचार्यों में इनकी चर्चा केशव मिश्र ने की है। श्रर्थगुण चार हैं—भाविकत्व, पर्यायोक्ति, सुधर्मिता श्रीर सुशब्दता। इनकी चर्चा भी केशव मिश्र ने की है। वैशेषिक गुणों की स्थित उन काव्यप्रसंगों में मानी जाती है, जहाँ कोई काव्यदोष दोषरूप में स्वीकृत नहीं किया जाता:

> जे जे दोष प्रथम कहै, तिन्ह में एकक ठाम। दोष न मानहिं विदुष तहि, वैशेषिक गुगा नाम॥

संचिप्तत्वमुदात्त्वतं प्रसादोक्तिसमाधयः ।
 श्रत्रैवान्यसमावेशात्पंच शब्दगुणाः स्मृताः ॥ — अ० शे० ३।१।२

२ माविकत्वं सुशब्दत्वं पर्यायोक्तिः सुवर्मिता । चत्वारोऽर्थं गुसाः प्रोक्ताः परे त्वत्रैव सगता ॥ —-अ० शे• ३।२।१

इस श्रर्थ मे वैशेपिफ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भोजराज ने किया है।

दसवें श्रीर ग्यारहवे श्रध्याय में क्रमशः शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार का निरूपण है। इन प्रकरणों में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। बारहवें श्रध्याय में विभाव, श्रनुभाव श्रीर संचारी भावों का निरूपण हैं। इस प्रकरण में उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वितर्क नामक संचारी भाव के चार रूपों की चर्चा की गई है— संशय, विचार, श्रनध्यवसाय श्रीर विप्रतिपत्ति।

ग्रंथ के श्रंतिम दो श्रध्यायों में रसप्रकरण का निरूपण है। तेरहवें श्रध्याय में श्रंगार रस के श्रालंबन विभाव के श्रंतर्गत नायक-नायिका-भेद प्रसंग की संचित्त चर्चा है। नायिकामेदों में मध्या नायिका के इन नवीन उपमेदों का भी उल्लेख हुश्रा है—सावहित्था, सादरा श्रौर सुरतोदासा। चौदहवे श्रध्याय में विप्रलंग श्रंगार तथा श्रन्य श्राठ रसों का निरूपण है। श्रंत में नृप दलेलसिंह के गुण्कयन तथा ग्रंथ को विष्णु के चरणों में श्रपण करने के उपरांत उसकी समाप्ति हो जाती है।

इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है कविशिद्धा का सविस्तर निरूपण । हिदी श्राचार्यों में सर्वप्रथम यह प्रयास केशव ने किया था । इस दिशा में दूसरा प्रयास संभवतः इन्हीं का है । केशव के संमुख इस संबंध में केशव मिश्र, श्रमरचंद्र श्रादि संस्कृताचार्यों का श्रादर्श था । इधर पदुमनदास ने संभवतः केशव की 'कविप्रिया' से भी सहायता ली है । पर इनका यह प्रकरण कविप्रिया के इस प्रकरण की श्रपेद्धा कहीं श्रिषक स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सशक्त है । निदर्शन के लिये संग्रामवर्णन का प्रसंग देखिए:

युद्ध धर्मं बल बरिणिए वंबा तीप श्रघात।

घूरि धूम शोणित नदी, सर मंद्रप निघात॥
भग पताका चमर रथ, किर कर धतुया किष्टि।

सूरि नारि सूरन्ह वरें, सुर सुमनस की विष्टि॥
भूमि भयानक भूतमय योगिनि गण को गान।

काक कंक जंबुक शिवा, लोधिन में लपटान॥

उठि उठि गिरिह कवंघ रण तुमुल रोर चहुँ थोर।

वरणहु पदुमन जिमि लरे, मागध नंद किशोर॥

यथा फत्रित्त—

छाइ बाग मंडप कलस गन शशिन्हको, बाँधे देत कंचन दिया से बरत है। चारो श्रोर चंगुन्ति गीध लए उदत श्रति, मानो तह तीरण को बेंधन करत है। तुपक श्रवाजै तोप बाजत कवंध नाचे, योगिनि हू गीत गाए श्रानँद भरत हैं। यहुपति जरासिंधु समर में ज्याह विधि, श्रक्तरी श्रनेक सुर बरन्ही बरत है॥

पर इस ग्रंथ का काव्यशास्त्रीय भाग सामान्य कोटि का है। रीति प्रकरण श्रत्यंत संचित है। गुण प्रकरण में उन गुणों का उल्लेख है जो न परंपरासंमत हैं श्रीर न माधुर्य श्रादि तीन गुणों के समान रस के साथ साचात् संबद्ध हैं। इनके उक्ति प्रसंग में से लोकोक्ति श्रीर छेकोक्ति को श्रलंकार प्रकरण में स्थान मिलना चाहिए था। श्रमंकोक्ति तथा उन्मत्तोक्ति कोई काव्यांग श्रथवा उसका उपमेद नहीं हैं, श्रतः इनका उल्लेख काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में नहीं होना चाहिए। इस ग्रंथ के श्रन्य प्रकरण साधारण कोटि के हैं।

- (१) कवित्य—काव्यमंत्ररी का श्रिधकांश माग लच्यापरक ही है, इसके उदाहरण संबंधी छंद श्रिषक नहीं हैं। ऐसी दशा में उनके काव्य के संबंध में किसी प्रकार का श्रंतिम निर्याय तो नहीं दिया जा सकता, केवल इतना कर सकते हैं कि इस ग्रंथ में उपलब्ध गिने चुने छंदों के श्राधार पर ही उनके काव्य का मूल्यांकन किया जाय। इस दृष्टि से सूत्र रूप में यह कहा जा सकता है कि ये केशन की परंपरा के किन हैं। यह ठीक है कि इनकी रचनाश्रों में केशन की निषयनस्तु की सी व्यापकता श्रौर भाषा में उनका जैसा श्रनगढ़पन नहीं, पर श्रलंकार सामग्री श्रौर श्रमिव्यंजना शैली लगभग वैसी ही है—प्रायः किसी भी वस्तु के रूप को स्पष्ट करने के लिये वही परंपरागत उपमानों श्रथना कविसमयों का चयन मात्र कर दिया गया है। इसका परिणाम प्रायः यह हुन्ना है कि यह व्यक्ति कहीं पर भी श्रपने मानचित्रों में कल्पना को उचित स्थान नहीं दे पाया श्रौर यदि कहीं उसने देने का प्रयत्न भी किया है तो वह श्रपने श्रापमें केशन जैसा ही स्थूल हो गया है। षट्ऋह, गज, वाजि श्रादि का वर्णन यद्यपि संन्तित है तथापि कित्त की दृष्टि से श्रवस्य ही उत्कृष्ट कहा जा सकता है—श्रुगारिक रचनाश्रों में किन श्रपने समकालीनों के समान मानात्मकता नहीं ला पाया। उदाहरण के लिये कितपय छंद देखिए:
  - (१) नूतन द्वारे भारे भूषर से कारे तन,
    चुचुयत कपोल मद मोतिया के माथ में।
    मंद गति चपल चलत कान काँच ते,
    महाउत न उतरत श्रंकुश ले हाथ में॥
    होलत अधारी हारे जकरे जंबीर पद,
    संतत समीप गडदार भोज साथ में।

श्रिरद्व दारक सिंगार नित्र द्व के, उदार द्व साहि ताहि दीन्हें वैजनाथ में ॥

(२) मदन सुयार फौजदार ऋतुपति जाके, वना फहरात नव परजव लुहू लुहू।

दक्षिण पवन दूत दिशि-दिशि धावत है, गावत है मधुकर करसा सुहू सुहू॥

भने 'पदुसन' सुमनस के समूह बाण,

बिख्नुर जो दंपति तौ बधत दुहू दुहू। कोकिता कसाई ताको बिरष्टिन कुहिने को,

बोजत न पूछे ऋतुराज सो कुहू कुहू॥

(३) कपटी कुटिल मिन्न पुत्र न गदाने बात, बादी बक्तवादी वाम दास चित्त चोरी में। योरी बोन प्रापति किया श्राश प्रभू पाश,

> ऋया याचन ते ग्रास नित खास पर बोरी में ॥ दारिद दुरित दुखदाई घने घेरे पाश, तौहू न तजत सुख श्रास मित थोरी में।

'पद्मुन' प्रभु भगर्वत में न भाव श्राए,

वासर गवाए परवार के छगोरी में ॥

(४) कोउ कहे कुच कंचन कुंभ सुधारस ते भरिए रखि सोऊ। श्रीफल शंभु सुमेरु सरोज मनोज के गेंद कहे किव कोऊ॥ मो मन में उपमा यह श्रावत विश्व सबै वश याहि के होऊ। जीति जगत्रय श्रोधि घरौ कि मनो मनमस्य के दुंद्भि दोऊ॥

### ४. देव

(१) जीवनवृत्त—देव किन का पूरा नाम देवदत्त था, 'देव' इनका उप-नाम था। श्रपने भावविलास प्रंथ के रचनाकाल का उल्लेख करते हुए इन्होंने लिखा है कि संवत् १७४६ में मेरी श्रायु १६ वर्ष की थी:

> शुभ सत्रह से छियालिस, चढ़त सोरहीं वर्ष । कड़ी देव मुख देवता, भावविलास सहर्ष ॥

श्रतः इनका जन्म संवत् १७३०-३१ मानना चाहिए । इसी ग्रंथ मे इन्होने श्रपने को इटावा ( उत्तर प्रदेश ) का निवासी तथा द्योसरिया ब्राह्मण लिखा है :

> यौसरिया कवि देव को नगर इटायो बास। जीवन नवल सुभाव रस कीन्ही भावविलास॥

द्यौसरिया स्रयवा दुसरिहा कान्यकुञ्ज ब्राह्मग्यो की स्रक्ल होती है। देव के प्रपौत्र भोगीलाल के पास उपलब्ध वंशवृद्ध से भी देव काश्यपगोत्रीय कान्यकुञ्ज ब्राह्मग्य सिद्ध होते हैं:

### काश्यपगोत्र द्विवेदि कुल कान्यकुन्न कमनीय। देवदत्त कवि बगत में भए देव रमनीय॥

देव के वंशजो से प्राप्य वंशवृत्त से इनके पिता का नाम विहारीलाल दुवे ज्ञात होता है। मौलिक रूप से प्राप्त एक छुंद से भी इस तथ्य की पृष्टि होती है:

## दुवे विहारीलाल भए निज कुल सह दीपक । तिनके भे कवि देव कविन मँह श्रनुपम रोचक ॥

देव को अपने जीवननिर्वाह के लिये अनेक आश्रयदाताओं के पास भटकना पड़ा था। अंतःसाद्य के अनुसार इनके कितपय आश्रयदाताओं के नाम ये हैं—
(१) आजमशाह, जिन्हें इन्होंने अपने दो ग्रंथ भावविलास और अष्टयाम मेट किए थे। (२) चर्ली—(ददरी) पित राजा सीताराम के भतीजे सेट भवानीदत्त वैश्य। इनके नाम पर देव ने भवानीविलास ग्रंथ का निर्माण किया था। (३) फफ़्ँद रियासत के राजा कुशलसिंह। कुशलविलास ग्रंथ की रचना इनके नाम पर की गई। (४) राजा अथवा सेट भोगीलाल, जिन्हें देव ने निम्नलिखित अद्धाजिल मेट की है:

## भोगीजाल भूप जल पालर जिवैया जिन, जालिन लरचि लरचि आलर लरीदे हैं।

(५) इटावा के समीपवर्ती ड्योड़िया खेरा के राजा (जमींदार) उद्योतिसिंह। इन्हें देव ने श्रपना 'प्रेमचंद्रिका' ग्रंथ समर्पित किया था। (६) दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमिश्र, जिनके लिये 'सुजानिवनोद' की रचना की गई थी। (७) पिहानी के श्रिष्ठिपति श्रकबर श्रली खाँ, जिन्हें देव ने 'सुखसागरतरंग' समर्पित किया है।

देव की मृत्यु श्रनुमानतः संवत् १८२४-२५ में मानी जाती है। इस समय इनकी श्रायु ६४-६५ वर्ष हुई थी।

(२) ग्रंथ—जैसा ऊपर कहा गया है, देव के उपलब्ध ग्रंथो की संख्या १८ है। इनकी सूची इस प्रकार है:

| क्र <b>ं मंध</b><br>१ भाववित्तास |                 | -  | यिकाल<br>(१७४६ |
|----------------------------------|-----------------|----|----------------|
| २ ग्रष्टयाम                      | श्चनुमानतः      | 77 | "              |
| ३ भवानीविलास                     | <b>&gt;&gt;</b> | "  | १७५०-५५        |
| ४ प्रेमतरंग .                    | 27              | 33 | १७६०           |

| પૂ | कुशलविलास                 | श्रनुमानतः | संवत्      | १७६०          |
|----|---------------------------|------------|------------|---------------|
| ६  | <b>जाति</b> विलास         | 7)         | "          | १७८०          |
| ৬  | देवचरित्र                 | 5)         | "          | १७⊏० के बाद   |
| 5  | रसविलास                   | >>         | <b>5</b> 7 | १७⊏३          |
| E  | प्रेमचंद्रिका             | <b>)</b> ) | "          | १७६०          |
| १० | सुजानविनोद या रसानंदलहरी  | "          | "          | १७६० के उपरात |
| ११ | श्व्दरसायन या काव्यरसायन  | <b>3</b> 3 | 73         | १८००          |
| १२ | सुखसागरतरंग               | <b>33</b>  | 33         | १८२४          |
| १३ | रागरताकर                  | "          | 17         | श्रशात        |
| १४ | जगदर्शन पचीसी ] वैराग्यशत | <b>45</b>  | •          | श्रंतिम दिनों |
| १५ | श्रात्मदर्शनपचीसी श्रुथवा |            |            | की            |
| १६ | तत्वदर्शनपचीसी देवशतः     | Б          |            | रचना          |
| १७ | प्रेमपचीसी J              |            |            | -             |
| १८ | देवमायाप्रपंच (नाटक)      |            |            | श्रशात        |

इन ग्रंथो को नग्रं निषय के श्राधार पर दो भागो में निमक्त किया जा सकता है—कान्यशास्त्रीय ग्रंथ तथा श्रन्य ग्रंथ। प्रेमचंद्रिका, रागरताकर, देवशतक के चारो भाग, देवचरित्र श्रौर देवमायाप्रपंच को छोड़कर शेप ग्रंथ कान्यशास्त्र से संबद्ध हैं। इन ग्रंथो का परिचय इस प्रकार है:

- (श्र) श्रेसचंद्रिका—इसका वर्ण्य विषय प्रेम है। देव ने इसमें सशक्त शब्दों में विषय का तिरस्कार करते हुए प्रेम का माहात्म्य प्रतिष्ठित किया है। इस पुस्तक में चार प्रकाश हैं। पहले में साधारण प्रेम का वर्णन है, जिसके श्रंतर्गत प्रेमरस, प्रेमस्वरूप, प्रेममाहात्म्य तथा प्रेम श्लौर विषय का श्रंतर स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है। दूसरे प्रकाश में प्रेम के पॉच मेद किए गए हैं—सानुराग श्रंगार, सौहार्द, भिक्त, वात्सल्य श्लौर कार्पयय। तीसरे प्रकाश में मध्या श्लौर प्रौढ़ा का प्रेम वर्णित है। चौथे प्रकाश में प्रेम के शेप चार मेदो का—कमशः गोपियों के सौहार्द, गोपियों की मिक्त, यशोदा के वात्सल्य श्लौर राजा नृग के कार्पय श्लादि के व्याज से—वर्णन है।
- (श्रा) रागरताकर—संगीत से संबद्ध लच्च्यायं है। इसमें दो श्रम्याय हैं। पहले श्रम्याय में छः रागों का उनकी भार्याश्रों सहित सांगोपांग वर्णन है श्रीर दूसरे में तेरह उपरागों का उल्लेख मात्र है। रागों श्रीर उनकी भार्याश्रों का वर्णन रीतिनिरुपण श्रीर काव्य दोनों हिंगों से श्रत्यंत रोचक है।
- (इ) देवशतक—जैसा ऊपर कह श्राए हैं, इसमें चार पृथक् पचीसियों हैं— नगर्रानम्बीसी, श्रात्मदर्शनपचीसी, तत्वदर्शनपचीसी श्रीर प्रेमपचीसी। प्रथम

चौसरिया स्रयवा दुसरिहा कान्यकुन्ज ब्राह्मणों की श्रल्ल होती है। देव के प्रपौत्र मोगीलाल के पास उपलब्ध वंशवृद्ध से भी देव काश्यपगोत्रीय कान्यकुन्ज ब्राह्मण सिद्ध होते हैं:

# काश्यपगोत्र द्विवेदि कुल कान्यकुरुत कमनीय। देवदत्त कवि जगत में भए देव रमनीय॥

देव के वंशजो से प्राप्य वंशवृद्ध से इनके पिता का नाम बिहारीलाल दुवे ज्ञात होता है। मौलिक रूप से प्राप्त एक छुंद से भी इस तथ्य की पृष्टि होती है:

# दुवे विहारीलाल भए निज कुल सह वीपक। तिनके भे कवि देव कविन सँह श्रनुपम रोचक॥

देव को अपने जीवननिर्वाह के लिये अनेक आश्रयदाताओं के पास भटकना पड़ा था। श्रांतःसाद्य के अनुसार इनके कितपय आश्रयदाताओं के नाम ये हैं—
(१) आजमशाह, जिन्हें इन्होंने अपने दो ग्रंथ भावविलास और अष्टयाम भेट किए थे। (२) चर्ली—(ददरी) पित राजा सीताराम के भतीजे सेठ भवानीदत्त वैश्य। इनके नाम पर देव ने भवानीविलास ग्रंथ का निर्माण किया था। (३) फफूँद रियासत के राजा कुशलसिंह। कुशलविलास ग्रंथ की रचना इनके नाम पर की गई। (४) राजा अथवा सेठ भोगीलाल, जिन्हें देव ने निम्नलिखित अद्धांजिल मेट की है:

### भोगीताल भूप तत्व पाखर तिवैद्या जिन, जाखनि खरचि खरचि आखर खरीदे हैं।

(५) इटावा के समीपवर्ती ड्योंडिया खेरा के राजा (जमींदार) उद्योतिसह। इन्हें देव ने श्रपना 'प्रेमचंद्रिका' ग्रंथ समर्पित किया था। (६) दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमिण, जिनके लिये 'सुजानिवनोद' की रचना की गई थी। (७) पिहानी के श्रिपिपति श्रकवर श्रली खाँ, जिन्हें देव ने 'सुखसागरतरंग' समर्पित किया है।

देव की मृत्यु अनुमानतः संवत् १८२४-२६ में मानी जाती है। इस समय इनकी आयु ६४-६५ वर्ष हुई थी।

(२) ग्रंथ—जैसा ऊपर कहा गया है, देव के उपलब्ध ग्रंथों की संख्या १८ है। इनकी सूची इस प्रकार है:

| क्र०सं० प्रंथ |     |            |       | <b>ग्रका</b> ल |
|---------------|-----|------------|-------|----------------|
| १ भावविल      | ।ास |            | संवत् | १७४६           |
| २ म्रष्टयाम   |     | श्रनुमानतः | "     | "              |
| ३ भवानीवि     | लास | "          | "     | १७५०-५५        |
| ४ प्रेमतरंग   |     | 27         | "     | १७६०           |

| ų           | कुशलविलास                | श्चनुमानतः | संवत् १७६०        |
|-------------|--------------------------|------------|-------------------|
| ६           | जातिविलास                | "          | ,, १७८०           |
| ø           | देवचरित्र                | <b>)</b> > | ,, १७८० के बाद    |
| 5           | रसविलास                  | "          | ,, १७ <b>⊏</b> ३  |
| 3           | प्रेमचंद्रिका            | <b>?</b> > | ,, १७ <u>६</u> ०  |
| १०          | मुजानविनोद या रसानंदलहरी | <b>5</b> > | ,, १७६० के उपरांत |
| ११          | शब्दरसायन या काव्यरसायन  | "          | ,, <b>१</b> ८००   |
| <b>१</b> २  | मुखसागरतरंग              | "          | ,, १⊏२४           |
| १३          | रागरताकर                 | <b>3</b> 3 | ,, श्रज्ञात       |
| १४          | जगदर्शन पचीसी वेराग्यशत  | <b>स्क</b> | श्रंतिम दिनों     |
| <b>શ્</b> ધ | श्रात्मदर्शनपचीसी श्रुथव |            | की                |
| १६          | तत्वदर्शनपचीसी देवशत     |            | रचना              |
| १७          | प्रेमपचीसी               | -          |                   |
| १८          | देवमायाप्रपंच ( नाटक )   |            | श्रशात            |

इन ग्रंथो को वर्ग्य विषय के श्राधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—काव्यशास्त्रीय ग्रंथ तथा श्रन्य ग्रंथ। प्रेमचंद्रिका, रागरताकर, देवशतक के चारो भाग, देवचरित्र श्रीर देवमायाप्रपंच को छोड़कर शेष ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं। इन ग्रंथो का परिचय इस प्रकार है:

- (ध) प्रेमचंद्रिका—इसका नग्र्यं निषय प्रेम है। देव ने इसमें सशक्त शब्दों में निषय का तिरस्कार करते हुए प्रेम का माहात्म्य प्रतिष्ठित किया है। इस पुस्तक में चार प्रकाश हैं। पहले में साधारण प्रेम का नर्णान है, जिसके अंतर्गत प्रेमरस, प्रेमसन्दरूप, प्रेममाहात्म्य तथा प्रेम और निषय का अंतर स्पष्ट रूप में न्यक्त किया गया है। दूसरे प्रकाश में प्रेम के पॉच मेद किए गए हैं—सानुराग शृंगार, सौहार्द, मिक्त, नात्सल्य और कार्पण्य। तीसरे प्रकाश में मध्या और प्रौढ़ा का प्रेम निर्णित है। चौथे प्रकाश में प्रेम के शेष चार मेदों का—कमशः गोपियों के सौहार्द, गोपियों की मिक्त, यशोदा के नात्सल्य और राजा नग के कार्पण्य आदि के न्याज से—वर्णन है।
- (श्रा) रागरत्नाकर—संगीत से संबद्ध लच्चण्रंथ है। इसमें दो श्रम्याय हैं। पहले श्रम्याय में छः रागो का उनकी मार्याश्रो सहित सागोपांग वर्णन है श्रीर दूसरे में तेरह उपरागो का उल्लेख मात्र है। रागो श्रीर उनकी मार्याश्रो का वर्णन रीतिनिरूपण श्रीर काव्य दोनों दृष्यों से श्रत्यंत रोचक है।
- (इ) देवशतक—जैसा ऊपर कह श्राए हैं, इसमें चार पृथक् पचीसियाँ हैं— जगदर्शनपचीसी, श्रात्मदर्शनपचीसी, तत्वदर्शनपचीसी श्रीर प्रेमपचीसी। प्रथम

तीन पचीिसयों का प्रधान विषय वैराग्य है। इनमें जीवन श्रीर जगत् की श्रसारता, उसमें लिस रहने के लिये जीवन एवं मानव मन की निर्भय मर्त्वना, जीव के भ्रम का वर्णन श्रीर ब्रह्मतत्व का निरूपण है। प्रेमपचीसी में प्रेमतत्व का वर्णन है। परमात्मा केवल प्रीति में मिलता है। जीवन में प्रेम ही सार है। प्रेम के बल पर ही गोपियों ने उद्धव के निर्भुण ज्ञान को मिथ्या सिद्ध कर दिया था।

देवशतक अर्यंत प्रौढ़ रचना है। इसमें किन ने दार्शनिक माननाश्ची को पूर्ण अनुभूति के साथ अभिन्यक्त किया है। अतएव ने कोरा दर्शन न रहकर कान्य बन गई हैं। उसके आरमण्लानि के उद्गारों में उतनी ही तन्मयता है जितनी मक्त कियों में मिलती है। देव की वृद्धावस्था की रचना होने के कारण इसमें भाषा और भाव दोनों की परिपक्वतों है।

- (ई) देवचरित—यह ग्रंथ कृष्ण के श्राद्योगांत जीवन से संबद्ध एक खंड-काव्य है। इसमें श्रीकृष्ण-जन्म, बकी श्रीर तृणावर्त का वध, माखनचोरी, गृंदावन-प्रयाण, बकासुरवध, कालियदमन, गोवर्षनलीला, श्रक्त्रागमन, कुब्जाउद्धार, कंसवध, रिवमणीस्वयंवर, सत्यमामावरण, भीमासुर के बंधन से सोलह सहस्र रानियों का उद्धार तथा उनका पत्नीरूप में ग्रहण, महाभारत में पांडवों की सहायता श्रादि श्रनेक छोटे बड़े प्रसंगो का श्रद्यंत संचित्त तथा खंडित वर्णन है। यह ग्रंथ खंडकाव्य की दृष्टि से श्रिधिक सफल नहीं है, परंतु इतना संकेत श्रवश्य करता है कि कि वे में कथानिवाह की प्रतिमा निस्संदेह थी।
- ( ह ) देवसायाप्रपंच—यह ग्रंथ प्रनोधचंद्रोदय की शैली पर लिखित पद्मबद्ध नाट्य रूपक है। कथानक के पात्र प्रतीकात्मक हैं—परपुरुष, माया ( मन ), प्रकृति ( बुद्धि ), जनश्रुति, तर्क श्रादि। कथानक का उद्देश्य श्रधर्म पर धर्म की विजय दिखाना है।
- (क) काठ्यशाकीय प्रंथ—देव के काव्यशास्त्रीय प्रंथों में शब्दरसायन विविधांगनिरूपक प्रंथ है, भावविलास में शृंगार रस तथा श्रलंकारों का निरूपण है, भवानीविलास, प्रेमतरंग, कुशलविलास, जातिविलास, रसविलास, युजानविनोद श्रौर सुजसागरतरंग शृंगार रस श्रौर विशेषतः इसके नायक-नायिका-मेद प्रसंग से संबद्ध ग्रंथ हैं तथा श्रष्टयाम में नायक नायिका के श्राठों पहर के विविध विलास का वर्णन है। एक कि द्वारा एक ही विषय से सबंद्ध श्रनेक ग्रंथों के प्रण्यन का परिणाम यह हुआ है कि शृंगार रस तथा नायक-नायिका-मेद संबंधी श्रनेक प्रसंगों का कई बार पुनरावर्तन हो गया है, यहाँ तक कि भावविलास में जिन ३६ श्रलंकारों का निरूपण है, उन सबकी पुनरावृत्ति शब्दरसायन में कर दी गई है। इसके श्रतरिक्त उदाहरणों की भी इधर उधर पुनरावृत्ति श्रथवा उनमें परिवर्तन परिवर्दन करके नवीन ग्रंथ की

सृष्टि कर दी गई है। इस दृष्टि से सुखसागरतरंग का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। यह किन के श्रांतिम दिनो का बृहद् काव्यग्रंथ है, पर कुछ एक ननीन पद्यो को छोड़कर शेष इधर उधर से संग्रहीत हैं। यदि देन के सभी ग्रंथ—५२ श्रयवा ७२ ग्रंथ—उपलब्ध हो जायँ तो यह प्रवृत्ति श्रोर भी श्रिषक बृहदाकार धारण करके हमारे संमुख श्रा जाय। जीविकावृत्ति की तलाश में इधर से उधर भटकनेवाले बेचारे देन के पास 'घटत बढ़त' के श्रांतिरिक्त भला श्रोर उपाय ही क्या था ?

जैसा ऊपर निर्दिष्ट कर आए हैं, शब्दरसायन में विविध काव्यांगों का निरूपण है। ये काव्यांग हैं—काव्यस्वरूप, पदार्थनिर्ण्य (शब्दशक्ति), नौ रस, नायक-नायिका-मेद, दस रीति (गुण्), चार वृत्ति, अलंकार तथा पिंगल। इसके अतिरिक्त माविवलास में भी अलंकार को स्थान मिला है। इस प्रकार इन ग्रंथो में लगभग सभी काव्यांगो का निरूपण हो गया है जिसका आघार संस्कृत के प्रख्यात ग्रंथो — काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण तथा रसतरंगिणी और रसमंजरी—से प्रहण किया गया है। कुछ एक नवीन प्रसंग भी इधर उधर लिखत हो जाते हैं। इनमें से कुछ मान्य है और कुछ अमान्य।

(३) काव्यस्वरूप—काव्यस्वरूप प्रसंग के श्रंतर्गत देव ने काव्यपुरुष की चर्चा करते हुए श्रपने प्रंथ शब्दरसायन में एक स्थान पर छंद (शब्दरचना) को काव्य का तन, रस को जीव तथा श्रलंकार को शोभावर्षक धर्म कहा है:

### श्रवंकार भूषण सुरस जीव छंद तन भाख।

पर इसी ग्रंथ में उन्होने उपर्युक्त परंपरासंमत धारगा से इटकर शब्द को जीव, श्रर्थ को मन तथा रसमय सौंदर्थ को काव्य का शरीर माना है। छुंद श्रीर गति ये दोनो (पग के सदृश) उसे संचारित श्रीर प्रवाहित करते हैं तथा श्रलंकार से उसमें गंमीरता श्राती है:

### सब्द जीव तिहि श्ररथ मन रसमय सुजस सरीर। चलत बहै जुग छंद गति श्रजंकार गंमीर॥

देव की दूसरी धारणा परंपराविरद्ध तो है, पर नितांत अशुद्ध नहीं है। इन दोनो धारणाओं में अपने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन है—पहली में काव्य का आतरिक पन्न उभारा गया है और दूसरी में बाह्य पन्न।

(अ) शब्दशक्ति—शब्दशक्ति प्रकरण के श्रंतर्गत भी देव ने कुछ एक नवीन धारणाएँ प्रस्तुत की हैं, पर वे श्रधिकतर आंत श्रौर श्रसंगत हैं। उदाहरणार्थ— तात्पर्य शक्ति के संबंध में देव के निम्नलिखित विमिन्न उल्लेखों में से श्रमिहितान्वय-

वादी संमत तात्पर्य शक्ति के वास्तविक स्वरूप पर किसी भी रूप में प्रकाश नहीं पड़ता । ऐसा प्रतीत होता है कि तात्पर्य से उनका श्रमिप्राय या तो व्यंग्यार्थ से है या वाच्यादि तीनो ऋथीं से :

> (क) सुर पत्तटत ही शब्द क्यों वाचक ब्यंजक होता। तातपर्जं के श्रर्थं हुँ तीन्यो करत उद्दोत ॥

> > —-মা০ ৰ০, দুন্ত ২

( ख ) तातपर्ज चौथो अरथ तिहुँ शब्द के बीच ।

—वही, पूर्

(ग) सकल भेद के लक्षना और व्यंतना भेद। वातपर्ज प्रकटत तहाँ, दुख के सुख सुख खेद ॥

-वही, पृ० १२

लच्चणा के मम्मटसंमत गौग्री नामक मेद को देव ने 'मिलिते' नाम दिया है:

## द्विविध प्रयोजन लक्षना सुद्ध मिलित पहिचानि ।

---वही, प्र० ४

पर यह नाम हमारे विचार में गौगी के यथार्थ स्वरूप-साहश्य-संबंध का किसी भी रूप में चोतक नहीं है।

जाति, किया, गुन श्रीर यद्रच्या को इन्होंने श्रमिधा के मूल मेद कहा है?। पर वस्तुतः वे श्रमिधा के मूल मेद न होकर संकेतित ( वाच्य ) श्रर्थ के ही विभिन्न इस हैं । इन चारो के देवसंमत उदाहरणों में गुण को छोड़कर शेष प्रकारों के उदाहरण भ्रांत हैं:

 अमिष्टितान्वयवादियों के मत में अमिथा शक्ति के द्वारा वाक्य के मिन्न भिन्न पदों के ही संकेतित अर्थ का बान होता है, पदों के अन्वित अर्थ अर्थात् वाक्यार्थ का झान नहीं होता. इस अर्थ के लिये तात्पर्य वृत्ति माननी पड़ती है। ऐसा माननेवाले मीमांसक कुमारिल भट्ट के मतानुयायी होने के कारण 'भट्ट' मीमांसक कहाते है। ये अभिहिता-न्वयवादी भी कहाते है, क्योंकि इनके मत में अमिधा से अमिहित (प्रोक्त) अर्थों का आपस में एक अन्य तात्पर्य नामक वृत्ति के द्वारा अन्वय ( संबंध ) स्थापित करना पड़ता है: अभिद्वितानां स्वस्ववृत्या पदैश्परथापितानामर्थानामन्वय इति वादित अमिद्वितान्वयवादिनः।

<sup>-</sup>का० प्र० (बा० बो०), प्र० २६

२ शब्दरसायन, पृष्ठ २१

**ड काव्यप्रकाश, २**।८

जाति श्रहीरी क्रिया पकरि हर गुन सुकुत सुवानि । चोर यद्गस्या चहुँ विधि श्रमिषा मूल बस्तानि ॥

—वही, पृ० २३

इस प्रकार देव ने लच्चा श्रीर व्यंबना के भी चार चार मूल मेदों का उल्लेख किया है:

लच्चा-कारजकारया, सदृशता, वैपरीत्य, श्रास्त्रेप। व्यंजना-चन्चन, क्रिया, स्वर, नेष्टा ।

पर इनमें उक्त शक्तियों का संपूर्ण चेत्र समाविष्ट नहीं हो सकता। लच्च्या के ये मेद क्रमशः शुद्धा, गौगी, विपरीत लच्च्या श्रीर उपादान लच्च्याश्रों से संबद्ध हैं। पर लच्च्या का विषय कहीं श्रिष्ठिक विस्तृत है। व्यंजना के उक्त मेदों में स्वर श्रीर चेष्टा श्रार्थी व्यंजना से संबद्ध हैं। क्रिया को भी चेष्टा का स्पांतर मानते हुए इसी व्यंजना से संबद्ध कहा जा सकता है। वचन मेद श्रस्पष्ट है। यदि यह 'वाच्य' का पर्याय है; तो यह भी श्रार्थी व्यंजना से संबद्ध है। पर व्यंजना का भी विशाल चेत्र इन तथाकथित मूल मेदों पर न तो श्राप्टत है श्रीर न इन्हीं तक सीमित। इन्हें 'मूल मेद' जैसे गौरवास्तद नाम से सूचित करना भी भ्रातिजनक है।

देव ने श्रमिधादि शक्तियों के परस्पर-संबंध-जन्य १२ प्रकार के श्रयों का उल्लेख किया है। पर इनमें से कुछ शास्त्रसंमत हैं श्रीर कुछ शास्त्रासंमत:

शास्त्रसंमत—(१-३) श्रमिषा, श्रमिषा में लच्चा, श्रमिषा में व्यंजना

(४-५) लच्च्या, लच्च्या में व्यंजना

(६-७) व्यंजना, व्यंजना में व्यंजना

शास्त्रासंमत-( १ ) श्रमिधा में श्रमिधा

( २-३ ) लच्या में श्रमिधा श्रौर लच्या में लच्या

(४-५) व्यंजना में श्रमिधा श्रीर व्यंजना में लच्चणा

( आ ) रस—ऊपर निर्दिष्ट कर आए हैं कि रस प्रकरण इनके सभी काव्य-शास्त्रीय ग्रंथो में निरूपित हुआ है। निरूपण का आधार विश्वनाथ तथा मानु मिश्र के ग्रंथ हैं। उल्लेखनीय विशिष्टताओं का संद्वित विवरण इस प्रकार है:

देव ने भाव के दो मेद माने हैं—कायिक श्रौर मानसिक। स्तंभ, स्वेद श्रादि (सात्विक) भाव कायिक हैं, तथा निवेंद श्रादि (संचारिमाव) मानसिक। इस वर्गीकरण का श्राधार मानु मिश्र की रसतरंगिणी है। छल को जोड़कर इन्होंने

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> शब्दरसायन, पृष्ठ २३, २५

संचारिमानों की संख्या ३४ मानी है। यह संचारिमान भी रसतरंगिणी से लिया गया है। रस दो प्रकार का है—लौकिक श्रीर श्रलौकिक। लौकिक रस के श्रंगार श्रादि नो मेद हैं तथा श्रलौकिक रस के स्थापनिक, मानोरश तथा श्रीपनायका—ये तीन मेद। इन मेदो का स्रोत भी रसतरंगिणी है। देव ने श्रंगार रस को सर्नाधिक महत्व दिया है—रसो की संख्या नौ मानना समुचित नहीं है। वस्तुत: रस एक ही है—वह है श्रंगार:

# भूति कहत नव रस सुकवि सकत मूल सिंगार।

देव की यह घारणा भोजराज पर आश्रित है। शृंगार रस के महत्वसूचक निम्नलिखित कथन पर भी भोज की छाया सप्ट भलकती है:

> भाव सहित सिंगार में नव रस मलक श्रवस्त । ज्यों कंकन मनि कनक को ताही में नव रस्त ॥

रसों के पारस्परिक संबंध के विषय में देव ने दो रूपो का उल्लेख किया है-

(क) नौ रसो में तीन रस मुख्य हैं—शृंगार, बीर और शात। इनमें भी शृंगार ही मुख्य है, शेष दोनो इनके आश्रित हैं। फिर, इन्हीं तीनो पर शेष छ; रस अश्रित हैं—शृंगार के आश्रित हास्य तथा भय हैं, बीर के आश्रित रौद्र तथा करुगा हैं और शात के आश्रित अद्भुत तथा बीभत्स। देव की यह धारणा पूर्णतः वैज्ञानिक न होने के कारण संमान्य नहीं है।

(ख) मूल रस चार हैं—श्रंगार, वीर, रौद्र श्रौर वीमत्सः। शेष चार रस—हास्य, श्रद्भुत, करुण श्रौर भयानक—क्रमशः इन्हीं के श्राश्रित हैं। इस कथन का श्राधार भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र है।

देव ने शृंगार के दो रूप गिनाए हैं प्रच्छन श्रीर प्रकाश। संस्कृत श्राचारों में सर्वप्रथम रुद्रट ने इस श्रोर संकेत किया था श्रीर फिर भोज ने। हिंदी श्राचारों में देव से पूर्व केशव ने इन मेदों के श्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने हास्य रस के तीन मेद माने हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर श्राधम। इन मेदों का श्राधार स्मित, विहसित श्रादि प्रचलित छः मेद ही हैं। देव ने करण के पॉच मेद गिनाए हैं— करण, श्राधंकरण, महाकरण, लघुकरण श्रीर सुखकरण। वीमत्स के दो रूप—

१ तुलनार्थ---रत्यादयोऽर्थशतमेकविवर्षिता हि

भावाः पृथग्विधविभावभुवो भवन्ति ।

शृंगारतत्त्वममितः परिवारयान्तः

सप्ताचिषं धुतिचया इव वर्धयन्ति ॥ —शृं० प्र०, १० ४६६

जुगुप्साजन्य तथा ग्लानिजन्य श्रौर शांत के दो मेद—मिक्तमूलक तथा शुद्धमिक-मूलक। शांत के तीन उपमेद हैं—प्रेममिक, शुद्धमिक श्रौर शुद्धप्रेम।

(इ) नायक-नायिक-भेद-नायक-नायिका-मेद की दृष्टि से देव श्रपेचाकृत श्रिषक विस्तारिपय श्रान्वार्य थे। रीतिकालीन श्रन्य कियो एवं श्रान्वार्यों ने जहाँ नायिकामेद का वर्णन कर्म, काल, गुण, वयःक्रम, दशा श्रोर जाति के श्राधार पर किया है, वहाँ देव ने इनके श्रतरिक्त देश, प्रकृति श्रोर सत्व के श्राधार को भी प्रहण किया है। उदाहरणार्थ, देशगत मेद-मध्यदेशवधू, मगधवधू, कोशलवधू, पाटलवधू, उत्कलवधू श्रादि। इनका विस्तार श्रोर भी श्रागे चला है श्रोर जाति श्र्यांत् वर्णव्यवसाय तथा वास की दृष्टि से भी मेदी को बढ़ाया गया है। उदाहरणार्थ:

नागरी—देवलदेवी, पूजनहारी, द्वारपालिका । राजनगर—जौहरिन, छीपिन, पटवाइन, सुनारिन, गॅधिन, तेलिन, तमोलिन श्रादि ।

ग्रामीण्—श्रहीरेन, काछिन, कलारिन, कहारी, नुनेरी । पथिकतिय—जनजारिन, जोगिन, नटनी, कुघेरनी ।

इसी प्रकार देव ने वात, पित्त श्रीर कफ—इन तीन प्रकार की प्रकृतियो, सुर, किन्नर, यन्न, नरिपशाच, नागर, खर श्रीर किप—इन तत्वों के श्राधार पर मी नायिकामेदों की श्रोर संकेत किया है। पर स्पष्ट है कि इस मेदविस्तार से काव्य-चमत्कार में कुछ वृद्धि नहीं होती श्रिपतु इनका बोमिल व्यापार इसे श्राक्रांत कर विकृत कर देता है। इनके श्रितिरिक्त इन नायिकाश्रों की स्थित न तो किसी सुरुचि-पूर्ण पाठक का मनोरंजन कर सकती है श्रीर न काव्यशास्त्रीय परंपरागत नायकों के साथ इनका गठबंधन शोमनीय लगता है।

देव ने शब्दरसायन में श्रन्य दोषों के श्रितिरिक्त निम्नलिखित रसदोष मी गिनाए हैं— सरस, निरस, उदास, संगुख, विग्रुख, स्वनिष्ठ श्रौर परिनष्ठ । संस्कृत काव्यशास्त्रों में इन्हीं नामों के दोषों का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला । देव ने केशब के श्रनरस दोषों से प्रेरणा प्राप्त कर इन दोषों की कल्पना की है श्रयवा स्वतंत्र रूप से, निश्चयपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है । शब्दरसायन में वामनसंमत गुणों का निरूपण करते हुए इन्होंने गुणा को 'गुणा' नाम से श्रिमिहित न कर 'रीति' नाम से श्रिमिहित किया है तथा श्रनुप्रास श्रौर यमक को भी तथाकथित 'रीति' के श्रांतर्गत निरूपित किया है ।

(ई) अलंकारप्रकरण—मावविलास श्रीर शब्दरसायन, इन दोनो ग्रंथो में से प्रथम ग्रंथ में ३६ अलंकारो का निरूपण है जो दंढी श्रीर भामह के ग्रंथो में उपलब्ध है। द्वितीय ग्रंथ में उक्त अलंकारों के श्रविरिक्त ४५ अन्य अलंकारों का प्रतिपादन है जो भामह श्रीर अप्यय्य दीजित के बीच विभिन्न श्राचार्यों द्वारा प्रचिति श्रीर प्रतिपादित हुए हैं। इन श्रलंकारों के लिये देव ने किसी एक ग्रंथ विशेष को श्रपना श्राधार नहीं बनाया।

उपर्युक्त सिंहावलोकन से स्पष्ट है कि देव का आचार्यत्व उच कोटि का एवं पूर्णातः शास्त्रसंमत नहीं है। पर कवित्व की दृष्टि से रीतिकालीन आचार्यों में इनका विशिष्ट स्थान है।

(ड) पिंगल—देव ने अपनी काव्य की परिभाषा में रस, भाव और श्रलंकार के साथ छंद का भी उल्लेख किया है, इसलिये सापे चिक महत्व के श्रनुसार शब्द-रसायन के श्रंतिम भाग में उन्होंने उसका भी वर्णन कर दिया है। छंद को उन्होंने किताकामिनी की गित माना है। इस प्रसंग में किव ने लघु, गुरु, गण, देवता, फल श्रादि का परिपाटी मुक्त वर्णन करने के उपरांत, फिर केवल उन वर्णिक एवं मात्रिक छंदो का विवरण दिया है जो हिंदी में प्रचलित हैं। वर्णवृत्त के तीन मेद माने हैं—(१) गद्य, जिसमें कोई संख्या नहीं होती, (२) पद्य, जिसमें एक गण श्र्यात् तीन वर्णों से लेकर २६ वर्ण तक होते हैं (नाड़ी से लेकर सवैया तक अनेक प्रकार के छंद इसके श्रंतर्गत श्रा जाते हैं), श्रौर (३) दंडक, जिसमें २७ से ३३ वर्ण तक होते हैं। मात्रिक छंदों में दोहा से लेकर चौपैया, श्रमृतष्विन श्रादि तक का वर्णन है।

पिंगल वास्तव में विवेचन का विषय न होकर वर्णन का ही विषय है, श्रतएव मुख्यतया इसकी वर्णनशैली में ही थोड़ी बहुत नवीनता लाई जा सकती है। इस प्रसंग में देव के दो तीन प्रयत उल्लेखनीय हैं—(१) छंद का लच्चण श्रौर उदाहरण उसी छंद में दिया गया है। यह शैली संस्कृत के पिंगल ग्रंथों में भी ग्रहण की गई है-उदाहरण के लिये वृत्तरताकर या छंदोमंजरी में। बाद में हिंदी में भी छंदप्रभाकर स्नादि में इसका प्रयोग मिलता है। (२) सवैया के विभिन्न मेदों के लक्ष्मा भगगा द्वारा किए गए हैं। यह एक नई सूक्त अवश्य है परंतु इससे विद्यार्थी की कठिनाई बढ़ जाती है, उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता। दूसरे, श्रकेला भगगा विभिन्न सवैयो की गति का पूर्णतः द्योतन करने में भी श्रसमर्थ रहता है। (३) सवैया श्रीर घनाच्चरी के कुछ नवीन मेद भी दिए हैं-सवैया : मंजरी, ललित, सुधा, श्रलसा । ये चार मेद सवैया के साधारण मेदों के श्रतिरिक्त हैं, श्रीर देव ने इनको 'नवीन' मत के श्रनुसार माना है। घनाचरी में ३१-३२ वर्गों की घनाचरियों के ऋतिरिक्त देव ने ३३ वर्ग की घनाचरी मी मानी है जो श्राज 'देव घना चरी' के नाम से प्रसिद्ध है। ये उद्भावनाएँ वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनसे देव के आचार्य रूप की अपेद्धा उनके कलाकार रूप पर ही अधिक प्रकाश पड़ता है। अ्रंत में, देव ने मेर, पतका, मर्कटी, नष्ट श्रीर उदिष्ट को केवल कौतुक का विषय मानते हुए उनको त्याज्य बताया है।

(४) किवित्व—देव के काव्य का मुख्य विषय शृंगार है। इसके श्रुतिरिक्त भी उन्होंने यद्यपि तत्विंतन संबंधी रचनाएँ की हैं, पर उनके रीतिकाव्य के साथ इनका कोई संबंध नहीं। ये मूलतः उनके शृंगारी जीवन की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रस्फुटित हुई हैं। इसी कारण इनमें निवेंद तथा तत्विंतन श्रिधिक है, सूर श्रौर तुलसी की सी श्रुपने उपास्य के प्रति भक्तिभावना नहीं है। शृंगारिक रचनाश्रो में देव के रागपच्च का सबसे श्रिधिक निखरा हुआ रूप दृष्टिगत होता है। उन्होंने सिद्धात रूप से रस की स्थापना जिस विश्वास के साथ की है, उसका सही निर्वाह उतने ही मनोयोग के साथ उनके काव्य में देखने को मिलता है। किसी भी छुंद को उठाकर परीच्चा कर लीजिए, उसमें प्रेम का आवेग इतना श्रिधिक मिलेगा कि सहज ही उनकी रसचेतना की गंभीरता का आमास मिल जायगा।

देव की रचनात्रों में कल्पनावैमव भी कम नहीं है। इस संबंध में यह कहना श्रमुचित न होगा कि उनके समस्त शृंगारी काव्य की रसार्द्रता में कल्पना की ऊँची उड़ान का पर्याप्त योग रहा है जिसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिये उन्होंने साधारणतः ऐसे चित्रों की योजना की है जिनमें प्रत्येक रेखा श्रपना विशेष महत्व तो रखती ही है, साथ मे रंगवैमव श्रीर प्रसाधनसामग्री ने उसमें श्रीर भी सौंदर्यसृष्टि की है। क्या स्थिर श्रीर क्या गतिशील, किसी भी चित्र को उठा लीजिए, सबमें किन की भावना का श्रावेश श्रपने श्राप ही उमरता सा दिखाई देगा, श्रीर यही कारण है कि सहृदय को उनकी श्रमुभृति के घरातल तक पहुँचने में देर नहीं लगती। यद्यपि इन चित्रों में कहीं कहीं क्रिष्टता श्रा गई है, तथापि इसका कारण किन का हिष्टदोष न मानकर उसकी भावना का श्रावेग ही मानना चाहिए।

चित्रों को सजीव बनाने तथा भावसामग्री की निश्छल श्रमिव्यक्ति करने में भी देव ने श्रत्यंत सतर्कता से काम लिया है। विषयवस्तु के श्रनुरूप ही उन्होंने शब्दों का चयन किया है—भावावेग की श्रमिव्यक्ति के समय वे प्रायः भावात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिससे सहृदय को उसकी श्रनुभूति श्रनायास ही हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि व्याकरण की दृष्टि से उनकी माषा श्रपेचाकृत सदोप है, उसमें शब्दों की तोड़मरोड़ श्रौर व्याकरण रूपों की श्रव्यवस्था है, पर ऐसा उन्हें श्रपनी रचनाश्रों की सौंदर्यवृद्धि के लिये ही करना पड़ा है—पुनरुक्ति, श्रनुप्रास श्रादि मापाप्रसाधनों की योजना तथा छंद में लय के श्राग्रह को वे उपेचित नहीं कर सके। फिर भी, काव्यगुणों को देखते हुए उनके ये दोष उपेच्यणीय हैं। कतिपय छंद दिए जाते हैं, बात स्पष्ट हो जायगी:

(१) ऐसो जो हों जानतो कि जैहै त् बिषे के संग, पूरे मन मेरे हाथ पाँच तेरे तोरतो।

श्राजु लों हों कत नरनाइन की नाहीं सुनि, नेष्ठ सों निहारि हारि चदन निहारतो। चलन न देतो 'देव' चंचल ग्रचल करि, चाबुक चिताडमीति मारि मुँह मोरतो । भारो प्रेम पायर नगारी दै गरे सौं बाँधि, राधावर विरद के वारिधि में धोरतो ॥ (२) पीतरंग सारी गोरे अंग मिलि गई 'देव', श्रीफल-हरोल-ग्रामा ग्रामासै ग्रधिक सी। छटी प्रलक्ति छलकिन जलबूँदन की, विना बेंदी बंदन बदन सोभा विकसी । त्ति ति क्रंन प्रंज ऊपर मध्य गुंज गुंजरत, मंज़ रव बोले बाल पिकसी । नीबी उकसाह नेकु नयन हँसाय हँसि, सिसुखी सकुचि सरोवर हैं निक्सी॥ (३) रीकि रीकि रहसि रहसि हैंसि हैंसि उठें, साँसें भरि आँस भरि कहत दई दई। चौंकि चौंकि चकि चकि ग्रौचिक उचिक 'देव'. लकि लकि बकि बकि परत वह बहै। दुहुन को रूप गुन दोऊ घरनत फिरें, घर न थिरात रीति नेह की नई नई। मोहि मोहि मोहन की मन भयो राधामय, राधामन मोहि मोहि मोहन मई मई॥

(४) 'देव' मैं सीस बसायौ सनेह के भात सृगम्मद बिंदु के भारूयो। कंबुकी में खुपरयो किर चोवा तगाय तियो उर सो प्रभिताकयो॥ के मस्तत्त गुहे गहने रस मूरतिवंत सिंगार के चाल्यो। साँवरे ताल को साँवरो रूप मै नैननि को कजरा किर राल्यो॥

# ६. सूरति मिश्र<sup>9</sup>

श्राचार्य स्रित मिश्र के संबंध में किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनके विषय में केवल इतना ही पता चला है कि ये आगरानिवासी कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे और इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथ लिखे: १—श्रलंकारमाला, २—रस-

यह विवरण 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (भा० शुक्त ) के आधार पर है।

माला, ३—सरस रस, ४—रस ग्राहक-चंद्रिका, ५—नखशिख, ६—काव्यसिद्धांत, ७—रसरत्नाकर, ८—म्ब्रमरचंद्रिका (बिहारी सतसई की टीका), ६—कविप्रिया की टीका, १०—रसिकप्रिया की टीका श्रीर ११—वैताल पंचविशति का ब्रजमाबा श्रुनुवाद।

इनके श्रलंकारमाला का रचनाकाल सं० १७६६ वि० श्रीर श्रमरचंद्रिका का सं० १७६४ वि० है। श्रतएव कहा जा सकता है कि चे विक्रम की १८वीं शताब्दी के श्रंतिम चरण के बाद तक विद्यमान रहे। इनके इन ग्रंथो में से संग्रति एक भी उपलब्ध नहीं है। केवल एक छंद श्राचार्य शुक्र ने श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उधृत किया है जिसके श्राधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय देना हमारे लिये कठिन है। श्राचार्यत्व के संबंध में भी यही स्थिति है। श्रतएव उस सरस छंद को उधृत करते हैं जिससे उनके कवित्व के संबंध में श्रनुमान मात्र लगाया जा सकता है:

तेरे ये कपोल बाल श्रति ही रसाल,

मन जिनको सदाई अपमा विचारियत है।
कोऊ न समान बाहि कीजै अपमान,

श्रद बापुरे मधूकन की देह जारियत है।
नेक्क दरपन समता की चाह करी कहूँ,

मए श्रपराधी ऐसी चित्त धारियत है।
'सुरति' सो याही तें जगत बीच श्रालहूँ तौ,

उनके बदन पर छार डारियत है।

### ७. कुमारमिख शास्त्री

कुमारमिश शास्त्री के पिता का नाम हरिवल्लम शास्त्री था । ये वत्सगोत्री तैलंग ब्राह्मश्र थे । इनके एक वंशन कंठमिश शास्त्री के कथनानुसार इनके पूर्वपुरुष १४वीं—१५वीं शताब्दी के बीच दिन्त्रण भारत से उत्तर भारत के ब्रांतर्गत मध्य प्रांत में आ नसे थे । ये एक विद्वान् परिवार के थे । पिता प्रख्यात पौरािश्वक, धर्मशास्त्रत्र तथा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध किन थे और सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य के छोटे भाई बलमद्र जी की छुठी पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे । इनके भ्राता वासुदेव तथा मातुल जनार्दन ने भी संस्कृत भाषा में आर्यासप्तशितयों की रचना की थी । ये स्वयं हिंदी और संस्कृत दोनो भाषाओं के विद्वान् थे । पौरािश्वक वृत्ति तो इनकी वंशपरंपरागत थी ही, साथ ही ये काव्यशास्त्र से भी अवगत थे । रिसक्रसाल ग्रंथ इस कथन

<sup>े</sup> रसिकरसाल, श्री विद्याविभाग, कॉंकरोली से प्रकाशित ( भूमिका भाग ), पृष्ट ४

का प्रमारा है। रिसकरंजन (संस्कृत ग्रंथ) में इन्होने श्रपने गुरु पं॰ पुरुषोत्तम की वंदना की है श्रीर रिसकरसाल (हिंदी ग्रंथ) में पं॰ जयगोविंद की। धंमवतः ये दोनो विद्वान् इनके क्रमशः संस्कृत श्रीर हिंदी के साहित्यगुरु रहे होगे।

कुमारमिश का जन्म संवत् १७२०-२५ के बीच मानना चाहिए, क्योंकि इनके प्रंयो—रिसकरंजन श्रीर रिसकरसाल—का रचनाकाल क्रमशः संवत् १७६५ श्रीर १७७६ है:

- (क) कथिता 'क्रमार' कविना प्रथिता रसिकानुरंतने प्रथिता। सप्तशती शरषण्युख सुखसिंचुविधिश्रिते (१७६५) राधे॥ — रसिकरंतन
- ( ख ) रससागर रिवतुरग विद्यु ( १७७६ ) संवत मधुर वसंत । विकस्यौ 'रसिकरसाल' लखि हुलसत सुदृद वसंत ॥ —-रसिकरसाल

ये दोनों ग्रंथ इनकी प्रौढ़ावस्था के स्चक हैं। रिसकरंजन के निर्माण के समय उनकी आयु ४० वर्ष के आसपास रही होगी। यदि रिसकरंजन ग्रंथ का संकलन इन्होने २५-३० वर्ष की आयु में कर लिया हो, तो इनका जन्म संवत् १७३५-४० में मानना चाहिए।

'शिवसिंहसरोज' के आधार पर 'मिश्रबंधुविनोद' के प्रथम संस्करण में कुमारमणि को दासकाल (सं० १७६१-१८१०) के श्रांतर्गत रखा गया था, पर उक्त कंठमणि शास्त्री के संशोधन उपस्थित करने पर दूसरे संस्करण में उसका सुधार कर लिया गया था।

कुमारमणि ने रसिकरसाल में कई बार रामनरेंद्र की स्तुति की है। संभवतः यह इनके किसी आश्रयदाता का नाम होगा:

- (क) राम नरपाल को निहारि रन ख्याल खगा, खुले विकराल दिगवाल कसकात हैं।
- ( ख ) राम नरिंद की सेन सजै, ग्ररि नारि अलंकिन संकती केती।
- (ग) राम नरेश के संगर धाकहिं चीरिनि में रहै धीरन काफी?
- (घ) रामनरिंद ! तिहारे पयान, धुकै धरनी धर धारन हारे।-इत्यादि
- (क) मण्डनतन्बमनुजं जयगोविन्दस्य, वन्धगुणवृन्दम्।
   श्रीमन्तं पुरुषोत्तममिव गुरुपुरुषोत्तमं वंदे॥
  - (ख) दुरगुरुसम महनतनय बुध जयगोविन्द ध्याइ। कवितरीति गुरुपद परिस श्ररु पुरुषोत्तम पार॥

यह 'राम' नामक नरपाल कौन थे, इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कंठमिया शास्त्री का श्रनुमान है कि ये दितया के कोई राजा होगे। दितया राज्य के श्राश्रय की पुष्टि इससे श्रौर भी श्रधिक होती है कि संप्रति भी कि कुमारमिया के वंश्च, इस लेखक (कंठमिया शास्त्री) के पितृचरणा पूज्य वालकृष्णा शास्त्री जो को भी दितया से संमान प्राप्त है। कुमारमिया के पूर्वपृक्षों को सागर जिले में धर्मसी, केनरा श्रादि ग्राम जयसिहदेव राजा द्वारा प्रदान किए गए थे जिनमें से प्रथम ग्राम श्रव भी उनके वंश्चों के पास माफी के रूप में है। सागर जिला श्रौर बुंदेलखंड ये दोनो परस्पर संयुक्त हैं, श्रतः स्थायी निवासस्थान सागर जिले का गढपहरा ग्राम होने पर भी कि कुमारमिया का श्रावागमन बुंदेलखंड मे चालू रहा होगा, श्रौर इसी कारणा उन्हे वहाँ की रियासतों में राज्यसंमान समय समय पर प्राप्त होता होगा । कंठमिया शास्त्री के पितृच्य श्रीकृष्णा शास्त्री के कथनानुसार कुमारमिया को भारेखंड मे कुछ भूमि प्राप्त हुई थी जो श्रागे चलकर वंशजों की उपेन्ना तथा राज्यकाति के कारणा इस्तांतरित हो गई ।

कुमारमिण्रिचित दो ग्रंथ उपलब्ध हैं—रिसकरंजन श्रीर रिसकरसाल । रिसकरंजन सिक्तसंग्रह है। इसमें संस्कृत की कितपय श्रार्थाससशितयो का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इनमें से एक सप्तशती इनकी श्रपनी है, एक इनके माई वासु-देव की है श्रीर एक किसी मधुसूदन किव की है। इनके श्रितिरिक्त निम्नलिखित कियो तथा उनकी कितपय सिक्तयों का संग्रह इसमें प्रस्तुत किया गया है—गोवर्धनाचार्य, चिंतामिण दीचित, जनार्दन, जयगोविंद वाजपेयी, बालकृष्ण मट्ट, वाण्मह श्रीर लीलावतीकार। कंठमिण के श्रनुसार ये सभी किव श्रांश हैं।

कुमारमिश्वरिचत दूसरा ग्रंथ रिकरसाल है। इसका विषय काव्यशास्त्र है। इसमे दस उल्लास हैं। इस ग्रंथ की ऋषिकाश शास्त्रीय सामग्री काव्यप्रकाश पर समाधृत है। कवि स्वयं इस ऋषार की स्वीकृति ग्रंथारंम में ही कर देता है:

> काष्यप्रकाश विचार कछु रचि भाषा में हाल । पंडित सुकवि 'क्रमारमनि' कीन्ही 'रसिकरसाल' ॥

प्रथम उल्लास का नाम 'त्रिविध काव्यनिरूपण' है। इसमें मम्मट के अनु-सार काव्य के तीन मेदो—ध्वनि, अगुरुव्यंग (गुणीमृत व्यंग) और चित्र के अतिरिक्त काव्यप्रयोजन एवं काव्यहेतु की चर्चा की गई है। पर इनका काव्यलच्या मम्मट पर आधृत न होकर अधिकांशतः जगन्नाय और अंशतः विश्वनाथ के काव्य-लच्या की छाया पर निर्मित है:

<sup>ै</sup> रसिकरसाल, भूमिका भाग, पृ० १३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० ११

उपजत श्रद्भुत वास्य जो शब्द ग्रर्थं रमनीय। सोई कहियतु कवित है, सुकवि कमें कमनीय॥

ग्रंथ के दूसरे उल्लास का नाम 'चतुर्विघ व्यंगकथन' है। उल्लास के श्रारंभ में लेखक ने 'व्यंग्य' श्रयांत् ध्वनिकाव्य के पाँच प्रमुख मेद गिनाए हैं। श्रमिधामूला ध्वनि के तीन मेद—वस्तुगत, श्रलंकारगत श्रीर रसगत, तथा लच्न्यामूला ध्वनि के दो—श्रयांतरसंक्रमित वाच्य श्रीर श्रत्यंतिरस्कृत वाच्य। इनमें से रसध्विन को छोड़कर शेप चार ध्वनिमेदों का सामान्य निरूपण किया गया है, इसीलिये इस उल्लास का नाम 'चतुर्विघ व्यंगकथन' है। इसके श्रतिरिक्त इसी उल्लास में उन्होने वृत्ति (शब्दशक्ति) के मेदोपमेदो की चर्चा भी कर दी है श्रीर इसका कारण उनके शब्दो में यह है कि 'श्रयंव्यंग जानित्रो को वृत्तिविचार कि वर्त्त उल्लास में निरूपित करना समुचित था, ध्वनिकाव्य प्रकरण के एक प्रमाण को स्वतंत्र उल्लास में निरूपित करना समुचित था, ध्वनिकाव्य प्रकरण के एक प्रमाण रूप में नहीं। इस उल्लास में उन्होने रसव्यंग के दो मेद गिनाए हैं—श्रलद्यक्रम श्रीर लच्यक्रम। पर ये दोनो मेद श्रमिधामूला व्यंजना के हैं। इनमें से प्रथम मेद रसध्विन का पर्याय है श्रीर द्वितीय मेद के उक्त दो उपमेद हैं—वस्तुध्विन श्रीर श्रलंकारध्विन।

ग्रंथ के तृतीय उल्लास का नाम 'रस-न्यंग-निरूपण' है श्रीर चतुर्थ का नाम 'स्थायिभाव, संचारिभाव, श्रनुभाव निरूपण'। वस्तुतः इन उल्लासों का विषयक्रम विपरीत होना चाहिए था। स्थायिभाव श्रादि रसामिन्यक्ति के साधन हैं श्रीर रसामिन्यक्ति साध्य है। श्रतः साधनों से प्रथम परिचित कराना श्रिषक वांछनीय है। इन दोनो उल्लासों की विषयसामग्री में एकाध स्थल को छोड़कर विशेष नवीनता परिलच्चित नहीं होती। एक स्थान पर कुमारमणि ने रस को दो वर्गों में विभक्त किया है: लौकिक श्रीर श्रलौकिक। लौकिक रस से उनका तात्पर्य है सांसारिक विषयोपमोगजन्य श्रानंदग्रीति श्रीर श्रलौकिक रस को वे कान्य, दृत्य श्रादि (लित कला) का पर्याय मान रहे हैं:

लौकिक तथा श्रलौकिक है जानहु रस ठौर। लौकिक लोकंप्रसिद्ध त्यों, कबित नृत्य में श्रौर॥ श्रंगारादिक लोकगत कबित नृत्य में स्याह। होत श्रलौकिक हैं सबै रस श्रानन्द बढ़ाइ॥ सकत लोकरस के सिरै आनंद लोक विलच्छ। रसै एक श्रनुभवत हैं पंडित सहदय दुच्छ॥

काव्य (शृंगारादि रसो ) को अलौकिक मानना तो निस्संदेह शास्त्रसंगत है, पर लौकिक विषयानंद को 'रस' जैसे पारिमाषिक शब्द का मेद स्वीकार करना श्रशास्त्रीय है। इसके श्रतिरिक्त समी लौकिक श्रनुभूतियाँ श्रानंदप्रद नहीं मानी जा सकतीं। लोक में शोक, मय, घृणा श्रौर कोघ के प्रसंग कदापि श्रानंदजनक नहीं हो सकते।

ग्रंथ के पंचम उल्लास का नाम 'श्रालंबनोद्दीपनविभाव व्यंगकथन' है। श्रन्य रीतिकालीन ग्रंथों के समान श्रालंबन विभाव के श्रंतर्गत यहाँ भी नायक-नायिका-मेद प्रसंग का निरूपण किया गया है। इस प्रसंग में कतिपय नृतन नायिकाश्रों का भी उल्लेख हुआ है। उदाहरणार्थ, मध्या के ये मेद—उन्नतयीवना, उन्नतकामा श्रीर लघुलजा, तथा प्रौढ़ा के ये मेद—श्रिषककामा, सकलतारुगया, रितमोहिनी श्रीर विविधमावा। इन्होंने सामान्य नायिका के भी तीन मेदों का उल्लेख किया है—स्वाधीना, जनन्याधीना श्रीर नियमिता। इन मेदों का मूल स्रोत श्रकवर शाह कृत श्रंगारमंजरी है।

ग्रंथ के छठे उल्लास का नाम 'मध्यम काव्यविचार' है। इसमें गुणीभूत व्यंग्य के मम्मटसंमत त्राठ मेदो की चर्चा है। ग्रंथ के सातवे श्रौर श्राठवे उल्लासो में क्रमशः शब्दालंकारो श्रौर श्रर्थालंकारो का निरूपण है। श्रनुप्रास श्रलंकार के श्रंतर्गत रीतिप्रसंग की भी चर्चा है। सातवे उल्लास में काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की सहायता ली गई है तथा श्राठवें उल्लास में कुवलयानंद की। नवें उल्लास में काव्य के तीन गुणो का निरूपण है श्रौर दसवें उल्लास में सोलह दोषो का। दोप प्रकरण की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें निम्नलिखित हिंदी कवियो की रचनाश्रो को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है—जगदीश, केशवदास, वेनी, गंग, सविता, ग्रह्म, मुरलीघर, कासीराम, गदाधर, मतिराम, केसवराय श्रौर मनिकंट। संस्कृत श्राचार्यों में तो यह परिपाटी प्रचलित थी, पर हिंदी श्राचार्यों में श्रीपति श्रौर कुमार-मणि जैसे हने गिने श्राचार्यों ने ही यह स्तुत्य प्रयास किया है।

कुमारमिषा के शास्त्रीय विवेचन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट श्रीर ऋल है। विविधांगनिरूपक श्राचार्यों में चिंतामिषा श्रीर कुलपित के पश्चात् हमारे विचार में शास्त्रीय विवेचन की शुद्धता की दृष्टि से इन्हीं का स्थान है। इनके परवर्ती श्राचार्यों में सोमनाय का विवेचन श्रपेचाकृत सरल श्रवश्य है, पर इनके समान सरल होते हुए भी प्रौढ़ नहीं है। दास की मौलिक धारणाएँ उनकी निजी विशिष्टता है। कुमारमिषा ने कोई उल्लेखनीय नवीन धारणा प्रस्तुत नहीं की, पर दास के विवेचन में जो भाषाशैयिलय है उसका एक श्रंश भी कुमारमिषा के ग्रंथ में परिलच्चित नहीं होता।

(१) कवित्व—काव्यरचना के श्रंतर्गत कुमारमणि श्रपने युग के कवियो में श्रत्यंत सजग हैं। सामान्यतः रीतिकालीन कवि श्रपनी रचनाश्रों में श्रपनी रीति-विपयक मान्यताश्रो का सम्यक् निर्वाह नहीं कर पाए, पर कुमारमणि का प्रत्येक छंद

श्रपनी ध्वनिपरकता द्वारा यह स्वतः सिद्ध कर देता है कि ध्वनिकाव्य की उत्तमता संबंधी श्रपनी मान्यता के प्रति यह व्यक्ति कितना ईमानदार है ? परंतु इसका श्रयं यह नहीं कि रसहिष्ट से यह काव्य श्रोछा है। इस दृष्टि से भी इसका उत्कर्ष उतना ही श्रतक्य है— मजमून ऐसे क्लिप्ट नहीं जो रसास्वादन में वाधक होते हों।

कल्पना के चेत्र में अवश्य ही यह व्यक्ति ऊँची उड़ान नहीं भर सका। इसका मुख्य कारण यह है कि आचार्यकर्म को मनोयोगपूर्वक प्रह्ण करने के कारण उसने किसी ऐसी रचना को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जो किसी प्रकार से संदिग्ध कही जाय। सामान्यतः वे ही छुंद लच्चणों की पृष्टि में दिए गए हैं जो संस्कृत अथवा हिंदी के काव्यशास्त्र के ग्रंथो में अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। और यही कारण है कि रसिकरसाल की अधिकाश उक्तियाँ ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती संस्कृत और हिंदी किवयो एवं काव्यशास्त्रकारों की उक्तियों का रचियता की अपनी शब्दावली में रूपांतर मात्र है। किंद्र फिर भी जहाँ कहीं इसे अपनी मौलिक रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहाँ निश्चय ही इसका काव्य मितराम और पद्माकर की परंपरा में रखा जा सकता है। सवैयो पर मितराम की तरल शैली का प्रभाव स्पष्टतः लच्चित होता है और किवचों की गंभीर शैली में वे पद्माकर का पथ्पदर्शन करते हुए हिंधगत होते हैं । इसमें संदेह नहीं कि मितराम की सी स्वरसाधना का निर्वाह

कंठमिण ने कतिपय उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कुछेक स्थलों में पद्माकर ने कुमारमिण का समाश्रय प्रहण किया है। उदाहरण लीजिए:

रसिकरसाल--

दोऊ दिग है वाल इक, आँखिन नॉखि गुलाल। श्रक माल दूजी लई चूमि कपोलनि लाल॥

जगद्विनोद-

मृदि तहाँ एक श्रालवेली के श्रानीखे दृग, सुदृग मिचावनी के स्यालनि हितै हितै। नौसुक नवाद श्रीवा धन्य धन्य दूसरी को, श्रीचक श्राचुक सुख चूमत चितै चितै॥

रसिक रसाल-

खीर को राग छुट्यी कुच को त्रिटि गी
प्रथरा रस देख्यी प्रकासि ।
प्रांजन गी दूग कजन ते तनु,
कंपत तेरी रुमच दुलासि ।
तैकु हितू जन को हित चीन्हों न,
कोन्हों भ्ररी ! मन मेरो निरासि ।

इनके काव्य में नहीं हो पाया, पर मितराम इनके श्रादर्श किन रहे हैं, यह किसी भी प्रकार श्रस्तीकार नहीं किया जा सकता। इधर पद्माकरी शैली का श्रारंभ करके भी ये उनके समान स्थूल नहीं रहे, ध्विन ने इनके काव्य को सर्वत्र श्रपनी मर्यादा में रखा है। भाषाशैली की दृष्टि से निश्चय ही कुमारमिशा को श्रादर्श कहा जा सकता है। व्याकरण श्रीर शब्दयोजना, दोनो की स्वच्छता उनके काव्य में वैसी ही है जैसी घनानंद, मितराम श्रादि ब्रजमाण के प्रसिद्ध किनयों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिये कुछ छंद देखिए:

(१) कीम्ही सताई सती हमसीं, सुकहा कहिए जग में जस जीजी। जाहिर है घर बाहिर रीति प्रतीति यहै पर स्वारय छीजी। काज सुधारत ही सबको निसि बासर ऐसे सदा सुख कीजी। ही जगदीश सीं माँगीं प्रसीस जु कोटि बरीसक जीं तुम जीजी॥

वावरी ! बावरी न्हान गई कै, वहाँ न गई डिह पीव के पासिह॥

जगद्विनोद—

घाइ गई केसरि कपोल कुच गोलन की,
पीक लीक श्रथर अमोलनि लगाई है।
कहै 'पश्चाकर' स्यौ नैनहू निरंजन में,
तजत न कप देह पुलकिन छाई है।
वाद मित ठाने भूठवादिनि भई री श्रव,
ूर्तिपनो छोडि धूतपन में सहाई है।
आई तोहि पीर न पराई महापापिन तू,
पापी लों गई न कहुँ वापी न्हाइ श्राई है।

रसिकरसाल—

रूप सौ विचित्र कान्ह मित्र को विलोकि चित्र, चित्रित भई तू चित्र पूतरी छुमाई है। कगिंदनोद—

मोदन मित्र को चित्र लिखे, मई चित्र दी सी तो वित्रित्र कहा है। रिसकरसाल—

फूल वहार के भार भरी, इक डार है 'नदकुमार' नवाई। जगद्विनोद—

> निज निज मन के चुनि सबै फूल लेहु इक बार । यहि कहि कान्ह कदंव की इर्षि हिलाई डार॥

- (२) कागद में पार्टी में 'कुमार' भीन भीतिन में,
  चतुर चितेरिन सौं लिखति लिखाई है।
  आरसी निहारि निज मूरति को अनुहारि,
  मिलिबी विचारि चित्त रीमति रिमाई है।
  जकी सी छकी सी अनमिप डीठ है रही सी,
  बोजति न डोजित थकी सी मोह छाई है।
  रूप सौं विचित्र कान्ह मित्र को विजोिक चित्र,
  चित्रिनि मई तू चित्र पूतरी सुभाई है।
- (३) गौने के द्यौस सलौने सुभाइ सों, बैठे हैं चौक दुश्रौ रसभीने। जोरि कझौ पट छौर सलीनि 'कुमार' | जुरै हित नेह नवीने॥ यों सुनिकै मुसक्याइ, लजाइ, पिया मिस ही पिय त्यों हम दीने। यौ पिय को हियरो सियरो, लिख चंचल लोचन श्रंचल सीनै॥
- ( श ) जोबन रसाल, श्रलवेली सी नवेली वाल, केली के सदन हेम बेली सी सुहाति है। लागी प्रीति नई या 'कुमार' निरसंक भई, प्रेम रस रंग मई श्रंग श्ररसाति है। सद रद श्रंकिन कपोलिन, मयंक्सुखी, उघरत श्राँचर, श्रचानक रिसाति है। खीकि सतराति, हँसि रीकि श्ररसाति, परजंक मैं लजाति, पिय श्रंक में न जाति है।

### **⊏.** श्रीपवि

स्रति मिश्र के समान ही श्राचार्य श्रीपित के जीवनवृत्त के संबंध में भी विशेष प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं। इनके संबंध में केवल इतना ही ज्ञातव्य है कि ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे श्रीर इन्होंने इन सात ग्रंथों की रचना की यी: १—कविकल्पहुम, २—रससागर, ३—श्रनुप्रासिवनोद, ४—विक्रमिवलास, ५—सरोजकिलिका, ६—श्रलंकारगंगा श्रीर ७—काव्यसरोज । इनमें 'काव्यसरोज' का रचनाकाल संवत् १७७७ वि० है। यह ग्रंथ डा० मगीरथ मिश्र को पं० कृष्णि विहारी मिश्र के पुस्तकालय में देखने को मिला था, कित श्रव प्रयत्न करने पर भी हमारी हिंध में नहीं श्रां सका है। शेष ग्रंथों का पता भी इस ग्रंथ से चलता है।

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास ( आचार्य शुक्त ), पृ० २७१-७२ ( श्रठवॉ संस्करण )।

र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास ( प्रथम संस्करण ), पृ० ११६

ऐसी दशा में कोई उपलब्ध सामग्री न होने के कारण इनके कितपय विकीर्ण छुंदी के स्त्राधार पर ही संतोष किया जा सकता है।

जो हो, श्राचार्य श्रीपित का श्रपने युग में श्रात्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका परिचय इसी बात से मिल जाता है कि दास जैसे प्रौढ़ श्राचार्यों ने इनके विवेचन के कतिपय स्थलों को श्रपने काव्यनिर्ण्य में ज्यों का त्यों प्रहर्ण कर लिया है। इन्होंने काव्यशास्त्र के दशाग का श्रत्यंत पांडित्य के साथ विवेचन किया है तथा श्रपने पूर्ववर्ती कवियों तक के उद्धरण देने में संकोच नहीं किया?। इससे यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने श्राचार्यकर्म को श्रत्यंत मनोयोगपूर्वक ही प्रहर्ण नहीं किया, प्रत्युत इसमें श्रालोचक की प्रतिमा श्रीर निर्ण्य देने का साहस था।

काव्यरचना की दृष्टि से आचार्य श्रीपित का महत्व कम नहीं है। ये रसवादी ये और रस का श्रपनी रचनाओं में मली प्रकार निर्वाह किया है। इनके जितने भी छुंद उपलब्ध हैं उन सबमें रस की प्रधानता पहले दिखाई देती है उसके बाद श्रन्य किसी काव्यांग की। श्रनुप्रास इनकी रचनाओं में प्रायः मिलता है, पर उससे इनके काव्य की श्रीवृद्धि ही हुई है और वह रसानुकूल होकर ही श्राया है। इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विषयवस्तु को श्रत्यंत सरल और सीचे सादे ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें कल्पनावैभव का श्रमाव कहा जा सकता है पर चित्रो की स्वमाविकता ऐसी है, विशेषतः पावसवर्णन में, कि मन सहज ही इनमें रम जाता है। माषा भी श्रनुसूति के श्रनुरूप ही चलती है। उदाहरण के लिये कतिपय छुंद देते हैं। देखिए:

(१) कैसे रितरानी के सिधार किव 'श्रीपिति' जू,

जैसे कलधीत के सरोरुष्ट सवारे हैं।

कैसे कंलधीत के सरोरुष्ट सवारे किह,

जैसे रूप नट के बटा से छिब ढारे हैं।

कैसे रूप नट के बटा से छिब ढारे कहु,

जैसे काम भूपित के उल्लेट नगारे हैं।

कैसे काम भूपित के उल्लेट नगारे हैं।

कैसे काम भूपित के उल्लेट नगारे कहु,

जैसे प्राण्यारी डँचे उरज तिहारे हैं॥

(२) कंत बिन भावत सदन ना सजनि,

मोपै बिरह प्रबल मेनमंत कोण्यो बाद के।

<sup>🤊</sup> श्राचार्यं शुक्त का वही इतिहास, पृ० २७२।

र डा० भगीरथ मिश्र का नहीं इतिहास।

'श्रीपति' कलोती बोले कोकिल ग्रमोली खोल मौन गाँउ तोपे गौन राखे आद श्राद के। हहरि हहरि हिय, कहरि कहरि करि, थहरि यहरि दिन बीते जिय गाद के। लहरि लहरि बिज्जु फहरि फहरि ग्रावै, घहरि घहरि उठें बादर श्रसाद के॥

(३) धूम से घुँघारे कहुँ काजर से कारे
ये निपट निकरारे, मोहि कागत सघन के।
'श्रीपति' सुद्दाचन, सिंजज बरसावन
सरीर में जगावन, वियोगिनि तियन के।
दरिज दरिज हिय, जरिज जरिज करि
श्ररिज श्ररिज परें द्त ये मदन के।
बरिज बरिज श्रित तरिज तरिज मोपै,
गरिज गरिज उठें बादर गगन के॥

(४) घाँघरे की घुमिं, उमिंद चार चूनरी की

पाँचन मलूक मखमल बरजोरे की।

मृद्धदी विकट छूटी श्रलकें कपोलन पै,

बदी यदी श्राँखिन में छिंब लाल डोरे की।

तरवन तरल जदाऊ जखीले जोर,

स्वेदकन लिलत बिलत मुख मोरे की।

भूलत न भामिनी की गावन गुमान भरी,

सावन में 'श्रीपति' मंचावन हिंदोरे की॥

#### ६. स्रोमनाथ

सोमनाथ का दूसरा नाम शशिनाथ भी है । ये माथुर ब्राह्मण नीलकंठ मिश्र के पुत्र थे श्रीर भरतपुर नरेश बदनसिंह के किनष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहते थे। इनके पाँच ग्रंथ उपलब्ध हैं—रसपीयूषिनिधि, श्रृंगारिवलास, कृष्णलीलावती, पंचाध्यायी, सुजानविलास श्रीर माधविवनीद । इनमें से प्रथम दो ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं श्रीर श्रमी तक श्रप्रकाशित हैं।

१ हूजे सद्दाई शशिनाथ को जय जय सिंधुर मुव जननि । —शृं० वि० १

सोमनाथ ने रसपीयूषनिधि का प्रण्यन श्रपने श्राश्रयदाता प्रतापसिंह के लिये किया था, जैसा ग्रंथ की हर तरंग के समाप्तिस्चक शब्दों से प्रकट होता है: 'इति श्रीमन् महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह हेत किन सोमनाथ निरचित रसपीयूषनिधि प्रथमस्तरंग' श्रादि । ग्रंथ का रचनाकाल संनत् १७६४ है।

इस ग्रंथ में २२ तरंगें हैं श्रीर ११२७ पदा। कहीं कहीं गदा का भी श्राश्रय लिया गया है, जिसमें शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत न करके श्रिधिकतर लच्चण उदाहरण का समन्वय ही प्रस्तुत किया गया है। प्रंथ की पहली तरंग के प्रथम ७ पद्यों में गरोश, राम, महादेव श्रीर कृष्णा की वंदना के बाद श्रगले १७ पद्यों में राजकुल, व्रज, नगर श्रीर समा का वर्णन है। दूसरी तरंग में ११ पद्य हैं, जिनमें श्राचार्य ने श्रपना परिचय दिया है। तीसरी से पॉचवीं तरंग तक छंदःशास्त्र पर प्रकाश डाला गया है जो कुल १८५ पद्यों में समाप्त हुआ है। छठी तरंग के प्रथम १२ पद्यों में काव्य-लच्चा, काव्यप्रयोजन, काव्यकारमा, काव्य के शरीर की सामग्री तथा काव्यमेद की संचित सी चर्चा है। श्रगले ४३ पद्यों में शब्दशक्ति का निरूपण है। सातवीं से अठारहीं तरंग तक कुल ४२७ पद्यों में ध्विन का वर्शन है। ध्विन के एक मेद के रूप में ही रस आदि का विस्तृत निरूपण हुआ है और शृंगार रस के आलंबन विभाव के रूप में नायक-नायिका-मेद का। उन्नीसवीं तरंग में १६ पद्य हैं। इनमें गुग्गीभूतव्यंग्य की चर्चा है। बीसवीं तरंग में दोष का निरूपगा है श्रीर इक्कीसवीं तरंग में गुरा श्रीर शब्दालंकार का । ये निरूपरा क्रमशः ४७, १६ श्रीर ४० पद्यो में समाप्त हुए हैं। श्रंतिम तरंग में श्रर्थालंकार का ३०३ पद्यों में विस्तृत निरूपण किया गया है।

सोमनाय का दूसरा कान्यशास्त्रीय ग्रंथ श्रंगारिवलास है। इसमें छह पूर्ण उल्लास है। सातमें उल्लास में कुल चार पद्य हैं। आगे का ग्रंथमाग खंडित है। ग्रंथ में कुल २१ पत्र अर्थात् ४२ पृष्ठ हैं और २१६ पद्य। वस्तुतः श्रंगारिवलास कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। रसपीयूषनिधि में प्रतिपादित श्रंगाररस और नायिका-मेद की ही सामग्री को नाममात्र के परिवर्तन के साथ प्रस्तुत कर ग्रंथ को स्वतंत्र नाम दे दिया गया है। अनुमान है कि केवल एक पत्र जीर्या होकर ग्रंथ से विलग हो चुका है जिसमें रसपीयूषनिधि के अनुसार नायिकामेद की अंतिम सामग्री उत्तमा, मध्यमा, श्राधमा, तथा दिन्या, अदिन्या श्रीर दिन्यादिन्या नायिकामें निरुपित होगी।

रसपीयूषनिधि के निर्माण में सोमनाथ ने संस्कृत एवं हिंदी के विभिन्न काव्य-

<sup>े</sup> सत्रह सौ चोरानवों संवत् जेठ सु मास । कृष्ण पच दसमी मृगौ मयो अंथ परकास ॥

<sup>--</sup>र०्पी० नि०, २२।३०३

शास्त्रीय ग्रंथों का आधार ग्रह्ण किया है। उनका रसप्रकरण प्रमुखतः मानु मिश्र प्रणीत रसतरंगिणी पर आधृत है। कुछ स्थलों में मम्मट श्रीर विश्वनाय की सामग्री भी ग्रहीत हुई है। श्रलंकार प्रकरण में शब्दालंकारों के लिये कुलपित के रसरहस्य का श्राश्रय लिया गया है श्रीर श्रर्थालंकारों के लिये जसवंतसिंह का। नायक-नायिका-मेद प्रकरण में मानु मिश्र की रसमंजरी का श्राधार लिया गया है श्रीर शेष प्रकरणों में श्रिधिकांशत: मम्मट के काव्यप्रकाश का।

सोमनाथ के ग्रंथनिर्माण का उद्देश्य सुकुमारबुद्धि पाठको के लिये काव्य-शास्त्रीय सामग्री प्रस्तुत करना है, जैसा उनके वर्ण्य-विषय-निर्वाचन तथा निरूपण शैली से स्पष्ट है। काव्यशास्त्रीय विषयों का निर्वाचन करते समय इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है सरल मार्ग का अवलंबन। यही कारण है कि विषयसामग्री को वे अत्यंत संचित श्रीर कहीं कहीं श्रपूर्ण रूप में भी प्रस्तुत करते चले गए हैं। उदाहरणार्थ श्रपने काव्य-हेत-प्रसंग में इन्होने मम्मटसंमत श्रम्यास का तो उल्लेख किया है, पर शक्ति श्रीर व्युत्पत्ति का नहीं। शब्दशक्ति प्रकरण में श्रार्थी व्यंजना के दस वैशिष्ट्यो में से इन्होने केवल चार पर ही प्रकाश डाला है। रस प्रकरण में भरतसूत्र की विभिन्न व्याख्याश्रो में से केवल श्रमिनवगुप्त के सिद्धांत की चर्चा की गई है श्रीर वह भी अत्यंत संचित रूप में। दोष प्रकरण में इन्होने मूलतः मम्मट का भ्राघार ग्रह्या करते हुए भी उनके श्रानुसार लगभग ६० दोषों की चर्चा न कर केवल १६ दोषों की चर्चा की है तथा दोष-परिहार-प्रसंग में केवल एक दोष का उल्लेख कर इस प्रसंग का नमूना सा प्रस्तुत कर दिया है। इसी प्रकार गुगा प्रकरण में इन्होने न वामनसंमत गुणो की चर्चा की है श्रीर न वर्णादि की प्रतिकूलता के श्रवसरानुसार श्रौचित्य पर प्रकाश डाला है। मम्मटसंमत तीनो गुर्णी का स्वरूप भी श्रत्यंत संचित रूप में प्रतिपादित किया गया है।

फिर भी इस ग्रंथ की निजी विशिष्टताएँ हैं। संपूर्ण ग्रंथ का लच्चा भाग श्रत्यंत सरल भाषा में प्रतिपादित हुन्ना है। कुछ एक उदाहरण लीजिए:

छप्यतक्षग्—

ग्यारह तेरह कल प्रथम चारि चरण रचि संत । पंद्रह तेरह चरण छै छप्पय कह गुणवंत ॥ काव्यप्रयोजन---

कीरति वित्त विनोद ग्रह ग्रति मंगल को देति । करें भलो उपदेस नित वह कवित्त चित चेति ॥

लक्षणा-
मुख्यारथ को छोड़िकै पुनि तिहि के दिंग और ।

कहै जु अर्थ मु लक्षणा बृत्ति कहत कवि और ॥

रतिचक्षण---

इष्ट मिलन की चाह जो रित समुम्मो सो मिच। दरसन तें कै अवन तें के सुमिरन तें नित्त॥ स्वकीया नायिका---

निज पति ही शोँ प्रीति श्रति तन मन वचन बनाय । ताहि रवकीया नाइका कहत सकल कविराय ॥ कर्यंकटु दोष —

सुनि कानन करवो खगै ताहि कर्णकटु जानि । वकोक्ति श्रतंकार—

शब्द कछू और कहै कहे ग्रीर ही अर्थ। ताही को चक्रोक्ति कहि वरण्त सुकवि समर्थ॥ विभावना प्रथम—

बिना हेतु जहँ कारन सिन्ह । सो विभावना जानि प्रसिन्ह ।

इस ग्रंथ की दूसरी विशिष्टता ध्विन प्रकरण में (जिसमें रस तथा नायक-नायिका-भेद प्रसंग भी संमिलित हैं) श्रवेद्याणीय है। प्रस्तुत प्रकरण को सोमनाथ ने छोटे छोटे १२ मार्गो (तरंगों) में विभक्त कर काव्यशास्त्र के इस दीर्घकाय विषय को हृदयंगम कराने का सफल प्रयास किया है।

रसपीयूषनिधि की छठी तरंग छंदःशास्त्र से संबद्ध है। सर्वप्रथम छंदरीति के शान की महिमा वर्णित है:

छंद रीति समसे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। पिंगलमत ताते प्रथम रचियत सहित स्थान॥

फिर मंगलाचरण के उपरांत 'गुरु-लघु-विचार' प्रस्तुत किया गया है। इसके वाद मात्राप्रस्तार, वर्णप्रस्तार, गण्-देवता-फल, गण्णो के मित्र, शत्रु, दास, उदासीन श्रादि की चर्चा है। फिर दो से लेकर बचीस मात्राश्रो तक के छंदो का निरूपण है। तदुपरांत छुंडलिया, श्रमृतष्विन श्रीर छुप्य नामक मात्रिक छंदो को स्थान मिला है। इसके वाद वर्णिक छंदो का प्रसंग प्रारंम हो जाता है जिनमें एक से लेकर वचीस वर्णों तक के कतिपय छंदों का निरूपण है। श्रंत में दंडक का लच्चण श्रीर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

सोमनाथ का यह प्रसंग भी अन्य प्रसंगों के समान साधारण कोटि का तथा साधारण मित के छात्रों के हित के लिये लिखा जान पड़ता है।

कवित्व—रीतिकालीन कवियो में सोमनाय का स्थान अर्द्यंत महत्वपूर्ण है। कवित्व की दृष्टि से इनको सहज ही सितराम श्रीर देव की परंपरा में रखा ४५ जा सकता है। ध्वनि-रस-वाद की इन्होंने जिस मनोयोग के साथ स्थापना की है, अपने काव्य में भी उसी सहृदयता श्रीर लगन के साथ इसका, विशेषतः ध्वनि-समन्वित श्रृंगार रस का, परिपाक कर दिखाया है। यह सत्य है कि इनकी श्रृतृभूति में यद्यपि देव का सा श्रावेग नहीं, फिर भी मतिराम की सी स्वच्छता पर्याप्त है। यही कारणा है कि सहृदय को इनका प्रत्येक श्रृंगारिक छंद अपनी श्रोर वरवस ही खींच लेता है। दूसरी श्रोर राजप्रशस्ति संबंधी छंद भी इन्होंने लिखे हैं। इनमें एक श्रोर जहाँ मतिराम का सा विशुद्ध उत्साह है वहाँ दूसरी श्रोर भूषण की सी भावना की तीवता भी स्पष्टतः दृष्टिगत होती है।

कल्पनावैभव भी इनकी रचनाश्रों में कम नहीं है। इस दृष्टि से इन्हें रीतिकाल के किसी भी कवि के समकच्च रखा जा सकता है। इनके किसी भी रूप श्रयवा श्रनुभावचित्र को उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक रेखा स्पष्ट होती हुई दृष्टि में श्राएगी—रूपचित्रों में सजीवता लाने के लिये कहीं कहीं रंगो का भी उपयोग फरने में इन्होंने संकोच नहीं किया। कहने की स्नावश्यकता नहीं कि इसके लिये इन्हें साधारणतः देव के समान ही भावात्मक शब्दावली का प्रयोग करना पढ़ा है। इसके अतिरिक्त इनकी सफलता का सबसे बढ़ा एक रहस्य यह भी है कि अपने समकालीनो के समान श्रलंकारो का सहारा न लेकर इन्होने विषयवस्त की सीघे सादे शन्दों में सहज श्रमिन्यंजना ही की है। इसीलिये इनकी रचनात्रों में चमत्कार का प्राधान्य न होकर अनुभृति की सरल अभिन्यक्ति है--मितराम की भावाभिन्यक्ति की सी तरलता है। इस प्रकार यह कहना अनुचित नहीं कि ये सामान्य रूप से देव श्रौर मतिराम की परंपरा में श्राते हैं। किंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा की संगीतात्मकता की दृष्टि से ये उक्त दोनो कवियो से कुछ हेठे हैं। इनके सवैए तो किसी सीमा तक उनकी कविता के निकट कहे भी जा सकते हैं, पर कविची में इतनी अनगढ़ता लिखत होती है कि कतिपय स्थलो पर माव का सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। वैसे कुल मिलाकर इनके काव्य का उत्कर्ष श्रतकर्य है। उदाहरणार्थ कल लंद देखिए:

- (१) रचि भूषन श्राह श्रलीन के संग तें, सासु के पास विराति गई।
  सुखचंद मऊषिन सों 'सिसिनाथ', सबै घर में छिन छाजि गई।
  हनको पित ऐहै सवार सखी कहा, यों सुनि के हिय लाजि गई।
  सुख पाइके, नार नवाइ तिया, मुसक्याइ के भौन में भाजि गई॥
  - (२) रुज्जल सरद-चंद्र-चंद्रिका धनंद हुति, न्निविध समीर की झकोर ग्रानि फहरेँ। सुकता श्रनिंद मकरंद के से बिंदु चारु, बदुनारबिंद की छुबीली छटा छहरेँ।

साजि रंग रंगनि के सुंदर सिंगार प्यारी,
गई केलिभाम दूजी जामनी की पहरें।
पेखि परजंक नंदनंद बिन 'सोमनाय',
जागी भ्रंग रुठनि भुजंग की सी लहरें॥

- (३) हिर तो मनुहार मनाइ गए जिनपै जियरा रित वारित है। 'सिसनाथ' मनोज की ज्वाजिन सौं श्रव छुंदन सौ तन जारित है। हि जेटित सेज पै चंद्रमुखी पछिताइ के पौर निहारित है। न कहै मुख तें हुख श्रंतर की श्रेंसुश्रानि सों श्राँखि पखारित है।
  - ( ४ ) सोहति कर्सुँभी सारी सुंदर सुगंध सनी,
    जगमी देह दुति छुंदन के रंग सी।
    सीच सुधराई की सी सींव श्ररविंदमुखी,
    नैनन की गति गृढ़ तरन तुरंग सी।
    खुटती चहुँचा मनि भूषन मयूष चारु,
    'सोमनाथ' लागे वानी उपमा विरंग सी।
    राजै रतिमंदिर श्रनंग श्रंगना सी श्राह्य
    बाहै श्रंग श्रंगनि में जोवन तरंग सी॥
  - (५) प्रवत्न प्रताप दावानता सो विराजै वीर,
    श्वरिन के पारे रोरि घमकि निसाने की।
    उद्द मरहद्दा के निषद्द दारे बाननि सों,
    पेस कर तेता है प्रचंद तिलगाने की॥
    'सोमनाथ' कहें सिंह स्रज्ञुमार जाको,
    क्रोध त्रिपुरारि को सौं लाज वर बाने की।
    चिदकै तुरंग जंग रंग करि सैलिन सों,
    तोरि दारी सीखी तरवार तरकाने की॥

#### १०. भिखारीदास

- (१) जीवन—भिखारीदास जाति के कायस्य थे श्रीर प्रतापगढ़ (श्रवध) के पास ट्योगा नामक ग्राम के निवासी थे। पिता का नाम कृपालदास था। ये संवत् १७६१ से संवत् १८०७ तक प्रतापगढ़ के श्रिष्ठिपति श्री पृथ्वीसिंह के माई हिंदूपतिसिंह के श्राश्रय में थे।
- (२) प्रंथ तथा वर्षयं विषय—दास के सात ग्रंथ उपलब्ध है—रससाराश, कान्यनिर्णंय, शृंगारनिर्णंय, छंदोर्णंविपंगल, शब्द-नाम-प्रकाश ( शब्दकोश ), विष्णु-पुराण भाषा श्रीर शतरंजशतिका । इनमें से प्रथम तीन ग्रंथ काव्यशास्त्रीय हैं, चौवा

ग्रंथ छंदःशास्त्र से संबद्ध है—ग्रंतिम तीन ग्रंथों का विषय उनके नाम से ही स्पष्ट है। रससारांश ग्रौर श्रंगारनिर्णय मूलतः रस तथा नायक-नायिका-मेद विषयक ग्रंथ हैं श्रौर काव्यनिर्णय विविधांगनिरूपक ग्रंथ है।

मिखारीदास ने 'रससारांश' ग्रंथ की रचना श्ररवर (प्रतापगढ़) में संवत् १७६१ में की थी:

> सन्नह सै इक्यानवे नम शुदि छठि बुधवार। श्ररवर देश प्रतापगढ़, मयो प्रंथ श्रवतार॥

प्रंथनिर्माण का उद्देश्य है जिज्ञासु रिक जनों को रस का स्थूल परिचय देना:

चाइन जानि जु थोर ही, रस कवित्त को वंश। तिन रसिकन के हेत यह, कीन्हो रस सारांश॥

ग्रंथकार ने स्वयं इस ग्रंथ का संचित्त संस्करण भी प्रस्तुत किया था। दोनो संस्करणों में प्रधान ग्रंतर यह है कि मूल संस्करण में लच्चण (सिद्धांतनिरूपण) श्रौर उदाहरण दोनों हैं, पर संचित्त संस्करण में केवल लच्चण। संचित्त संस्करण का नाम 'तेरिज रससारांश' है। इनमें क्रमशः ५८६ श्रौर १५८ पद्य हैं।

रससारांश के प्रथम चार दोहों में मंगलाचरण प्रसंग है। पॉचवें दोहे में ग्रंथ का उक्त उद्देश्य बताया गया है। छुठे श्रोर सतवे दोहे में रिक्ष की प्रशंसा श्रीर उसकी परिमाण है। नवे दोहे से वास्तिवक ग्रंथ का श्रारंभ होता है। प्रथम चार दोहो में नव रसों के नाम तथा विभाव, श्रानुभाव श्रीर स्थायी भाव का साधारण सा परिचय है। चौदहवे पद्य से नायक-नायिका-मेद श्रारंभ हो जाता है जो २८०वे पद्य पर समाप्त होता है। इसके बाद संयोग श्रंगार के निरूपण के श्रंतर्गत नायका के हावभावादि सात्विक श्रलंकारो की चर्चा है श्रीर फिर स्तंभ, स्वेद श्रादि सात्विक भावों की। वियोग श्रंगार के निरूपण के श्रनंतर श्रंगार रस संबंधी सभी सामग्री की एक लंबी सूची सी पस्तुत की गई है जो २२ दोहो में समाप्त हुई है। इस सामग्री-संचयन को श्राचार्य ने 'श्रंगार-नियम-कथन' का नाम दिया है। इस प्रकार श्रंगार रस के विस्तृत निरूपण के उपरांत ३० पदों में हास्य श्रादि श्रेष श्राठ रसो की संचित्त सी चर्चा की गई है श्रीर श्रगले ६३ पद्यों में भाव, रसामास श्रादि का निरूपण प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद १४ पद्यों में भाव, रसामास श्रादि का निरूपण हुआ है श्रीर श्रंत में चार रस वृत्तियां श्रीर पाँच रसदोषों के निरूपण के उपरांत ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है।

दास के श्रन्य ग्रंथ शृंगारनिर्ण्य का निर्माण भी उपर्युक्त श्राश्रयदाता हिंदू-पतिसिंह के नाम पर ही किया गथा था। ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १८०७ है: श्री हिंदूपति शीमि हित, ससुमि ग्रंथ प्राचीन । दास कियो ग्रंगार को निर्याय सुनो प्रवीन ॥ संबत् बिक्रम भूप को श्रष्टारह सै सात । साथव सुद्धि तेरस गुरी श्ररवर थल विख्यात ॥

इस ग्रंथ में कुल ३२८ पद्य हैं। पहले पद्य में गणेश, पार्वती और महादेव की वंदना है श्रीर दूसरे पद्य में विष्णु का माहात्म्य प्रदर्शित है। श्रगले दो दोहों में ग्रंथसमर्पण तथा ग्रंथ-निर्माण-काल का उल्लेख है। श्रगले एक दोहे में (गुरुषहश ) सुक्षवियो की वंदना की गई है। छठे दोहे से वास्तविक ग्रंथ का श्रारंम होता है। छठे और सातवे दोहों में श्राचार्य ने श्रंगारनिर्ण्य ग्रंथ की विषयस्ची सी प्रस्तुत कर प्रकारांतर से रससारांश श्रीर श्रंगारनिर्ण्य ग्रंथ के वर्ण्य विषय में विभाजक रेखा सी खींच दी है:

> निहि कहियत श्रंगार रस ताको जुगुल विभाव । श्रालंबन इक दूसरो उद्दीपम कवि राव ॥ बरनत नायक नायिका, श्रालंबन के जान । उद्दीपन सच्चि दृतिका, सुख समयो सुख साज ।

स्पष्टतः श्रान्वार्यं को इस ग्रंथ में रससारांश के समान न रसनिष्पत्ति श्रादि गंमीर प्रसंगों पर प्रकाश ढालना है, न श्रंगारेतर श्रन्य रसो की चर्चा करनी है, न भाव, रसामास, मावामास, श्रादि का उल्लेख करना है श्रीर न रसवृत्तियों तथा रसंदोषों को स्थान देना है। गंथनिर्माण का उद्देश्य केवल श्रंगार रस की ही विस्तृत विषयसामग्री प्रस्तुत करना है।

मिखारीदास की ख्याति का प्रधान कारण इनका 'काव्यनिर्ण्य' नाकम ग्रंथ है। इस ग्रंथ का निर्माण हिंदूपतिसिंह के नाम पर संवत् १८०३ में हुन्ना। रस-साराश के समान इस ग्रंथ का भी 'तिरिज' संस्करण दास ने प्रस्तुत किया था। मूल संस्करण में लच्चण श्रीर उदाहण दोनो हैं, पर तेरिज संस्करण में केवल लच्चण हैं।

इस प्रंय के मूल संस्करण में २५ उल्लास है श्रीर कुल १२१० पदा। पहले उल्लास में मंगलाचरण, श्राश्रयदाता तृप की स्तुति, ग्रंथ-रचना-काल, श्रपने से पूर्ववर्ती संस्कृत तथा हिंदी के काव्यशास्त्रियों का नामोल्लेख तथा उनके प्रति श्रामार-प्रकाशन श्रीर काव्यनिर्णय के महत्वप्रदर्शन के उपरांत १०वें पद्य से वास्तविक ग्रंथ का श्रारंम होता है। १०वें पद्य से १३वें पद्म तक काव्यप्रयोजन, काव्यकारण श्रीर काव्य के विभिन्न श्रंगों का उल्लेख है। श्रगले चार पद्यों में श्राचार्य ने भाषा पर श्रपने विचार प्रकट किए हैं श्रीर उल्लास के श्रंतिम श्र्यांत् १८वें पद्म में कार्व्यांग ज्ञान का महत्व निर्दिष्ट किया गया है।

दूसरे उल्लास में शब्दशक्ति का निरूपण है। तीसरे उल्लास का नाम 'श्रलंकारमूल वर्णन' है। 'श्रलंकारमूल' से दास का तात्पर्य है वे श्रलंकार जिन-पर श्रन्य श्रलंकार श्रापृत हैं। चौथे उल्लास में रस, माव श्रादि का वर्णन है श्रीर पाँचवें उल्लास में रसवत् श्रादि सात श्रलंकारों का। छठे श्रीर सातवे उल्लास में कमशः ध्विन श्रीर गुणीमूत व्यंग्य का निरूपण है। श्राठवें से इक्कीसवे उल्लास तक श्रलंकारों का विस्तृत विवेचन है। इसी के श्रंतर्गत गुण प्रकरण का भी उल्लेख हुआ है। बाईसवें उल्लास का नाम 'तुक वर्णन' है। श्रंतिम तीन उल्लासों में दोष प्रकरण को त्यान मिला है, श्रीर इसके बाद राम नाम का महिमा ग्रान ग्रंथ समाप्ति का सूचक है।

(श्र) श्राधार—काव्यनिर्ण्य ग्रंथ के निर्माण में दास ने मम्मट, विश्वानाय, श्रप्पय्य दीचित श्रीर जयदेव के ग्रंथों से सहायता ली है श्रीर उधर रससारांश नया श्रंगारनिर्ण्य के निर्माण में भानु मिश्र एवं रुद्र मह के ग्रंथों के श्रतिरिक्त कुछ रथलों पर चिंतामणि श्रीर केशव के ग्रंथों से भी सहायता ली गई प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ हाव, हेला श्रादि सत्वज श्रलंकारों (बाह्य चेष्टाश्रों) को श्रनुभाव के श्रंतर्गत स्वीकृत करने का सर्वप्रयम संकेत चिंतामणि ने किया था। दास को भी यही मान्य है। कैशिकी श्रादि चार रसवृत्तियों के प्रसंग में वे केशव से प्रभावित जान पड़ते हैं।

इनका नायक-नायिका-मेद प्रकरण मूलतः मानु मिश्र की रसमंजरी पर श्राघारित है पर इन्होने कुछ श्रन्य मेदों की भी गणाना की है जिनकी सूची इस प्रकार है: (१) लिच्तापरकीया के दो मेदः -सुरतिलिच्ता श्रीर हेतुलिचता। (२) परकीया के तीन मेद-कामवती, श्रनुरागिनी श्रीर प्रेमासक्ता तथा श्रन्य दो मेद-उद्बुद्धा श्रीर उद्बोधिता। उद्वोधिता के तीन मेद-श्रमाध्या, दुःखसाध्या श्रौर साव्या । श्रसाच्या के पाँच मेद-गुरुजनभीता, दूतीवर्जिता, धर्मसभीता, श्रिधिकातरा श्रौर खलवेष्टिता। (ग) प्रोपितमर्तृका के चार मेद-प्रवत्स्यत्पतिका, प्रोपितपतिका, श्रागच्छत्पतिका श्रीर श्रागतपतिका। (घ) खंडिता के चार मेद-मानवती, घीरा, श्रघीरा श्रौर घीराघीरा। (ह) नायिका के पश्चिनी श्रादि चार कामशास्त्रीय मेद। (च) दूती के कुछ ब्रन्य मेद—स्वयंदूती श्रौर बानदूती तथा इसकी नाइन, नटी, सोनारिन, चितेरिन आदि जातियाँ। ये समी मेदोपमेद तोप, रसलीन, कुमारमणि श्रौर देव के ग्रंयों में भी निरूपित हुए हैं। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन हिंदी के आचार्यों ने किन किन मेदों के लिये किसी एक ग्रयवा ग्रनेक संस्कृत ग्रंथों से सहायता ली है, ग्रयवा इनमें से कौन किसका ऋगी है। संभावना यही है कि इनमें ऋषिकतर मेद किसी न किसी रूप में संस्कृत प्रंथों में उल्लिखित रहे होंगे। उदाहरणार्य-उद्बुद्धा श्रौर उद्वोविता मेदों तथा

पिंद्रानी त्रादि मेदों का उल्लेख संत श्रकबर शाह प्रगीत शृंगारमंत्ररी में उपलब्ध है श्रीर श्रागतपितका का उल्लेख श्रीधरदास संकलित संस्कृत पद्यकोश सदुक्तिकर्गामृत में उपलब्ध हैं।

(आ) ग्रंथपरीक्षण्—काव्यनिर्णय ग्रंथ का श्रिषिकतर भाग श्रलंकार प्रकरण को समर्पित हुआ है। इसमें श्रलंकारो का निरूपण दो बार हुआ है-—प्रथम बार 'श्रलंकार मूल' नाम से चंद्रालोक की शैली में संदित रूप से श्रीर द्वितीय बार 'श्रलंकार' नाम से विस्तृत रूप में 'विस्तृत निरूपण' में इन्होने ६१ श्रर्थालंकारों को १२ 'मूल' श्रलंकारों के श्राधार पर १२ उल्लासों में वर्गीकृत किया है, पर उनका यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक एवं शास्त्रसंमत न होने के कारण सर्वांशतः मान्य नहीं है। उदाहरणार्थ, दास ने उपमावर्ग का श्राधार उपमान श्रीर उपमेय की समुचित विकृति श्रर्थात् विमिन्नरूपता को माना है:

### उपमान और उपमेय को, है विकार समुस्रो सु चित ।

पर यह त्राघार इस वर्ग में परिगणित पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, श्रमन्वय, उपमे-योपमा, प्रतीप श्रीर मालोपमा श्रलंकारो पर जितना सुघटित होता है, उतना दृष्टांत, श्रयांतरन्यास, विकस्वर, निदर्शन, तुल्ययोगिता श्रीर प्रतिवस्त्पमा पर नहीं होता । 'व्यतिरेक वर्ग' में व्यतिरेक, रूपक श्रीर परिणाम तो उपमान उपमेय से संबद्ध हैं, पर इस वर्ग में उल्लेख श्रलंकार की गणना खटकती है। इस प्रकार 'श्रन्योक्ति वर्ग' में श्राच्चेप श्रीर पर्यायोक्ति श्रलंकारो को, 'सूद्धम वर्ग' में परिकर श्रीर परिकरांकुर को, 'यथासंख्या वर्ग' में दीपक को किसी श्राधार पर संमिलित नहीं किया जा सकता।

दास के काव्यनिर्ण्य की निजी विशिष्टता यह है कि इसमें कुछ मौलिक उद्मावनान्त्रों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, यद्यपि वे पूर्ण्तः मान्य नहीं हैं। उदाहरणार्थ सर्वप्रयम दास की वर्गीकरणप्रियता उल्लेख्य है। इन्होंने वामनसंमत दस गुणों को चार वर्गों में विभक्त किया है—श्रद्धरगुण, वाक्यगुण, श्र्यगुण श्रीर दोषामाव गुण। नायिका के स्वाधीनपितका श्रादि श्राठ मेदों को दो वर्गों में विभक्त किया है। ये वर्गीकरण दास की मौलिकता के उत्कृष्ट निदर्शन हैं। इनमें से वर्णों का वर्गीकरण तो सर्वोशतः मान्य है श्रीर शेष दो श्रांशिक रूप में मान्य हैं। इन्होंने शृंगार रस के सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग श्रीर नायकजन्य शृंगार तथा नायिकाजन्य शृंगार, ये नृतन मेद भी प्रस्तुत किए हैं। सामान्यतः ये सभी मान्य हैं।

दास के विवेचन की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथो का निर्माण करते समय इनके संमुख हिंदी माषा का आदर्श है। उनके काव्यप्रयोजन प्रसंग की रचना हिंदी माषा को लदय में रखकर की गई है: एक लहैं तप पुंजन के फज़ हथों तुलसी ग्रस सूर गोसाई'। एक लहैं बहु संपति केशव भूषन हथों बरबीर बढ़ाई ॥ एकन्ह को जस ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाई'। दास कवित्तनह की घरचा बुधिवन्तन को सुख दें सब ठाई'॥

इनके दोष प्रकरण में भी श्रिधिकतर उदाहरण हिंदी भाषा एवं साहित्य का 'सदोष' रूप प्रस्तुत करते हैं। 'तुक' नामक कान्यांग भी हिंदी कविता की निजी विशिष्टता है। दास हिंदी भाषा के लिये कितने जागरूक हैं, इसका प्रमाण यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम व्रजमाषा के न्यापक स्वरूप की श्रोर संकेत किया है:

### व्रज्ञभाषा हेतु व्रजवास ही न श्रतुमानी । ऐसे ऐसे कविन्ह की बानी हू के जानिये॥

इससे स्पष्ट है कि उन दिनों व्रजभाषा व्रजमंडल से बाहर के चेत्रो की भी साहित्यिक भाषा बन चुकी थी।

निस्संदेह उक्त सभी निरूपण, विवेचन एवं धारणाएँ तथा मान्यताएँ पाठक के हृदय में त्राचार्य दास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, पर इनके ग्रंथो में उपलब्ध सदोप एवं श्रपूर्ण प्रसंग तथा कतिपय ग्रमान्य स्थापनाएँ उस श्रद्धा की च्रति भी करती हैं। उदाहरगार्थ, इनके विविधांगनिरूपक ग्रंथ में काव्यलच्चग जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा नहीं की गई। शब्दशक्ति प्रकरण में संकेतप्रह, उपादान लच्च्या तथा अभिधामूला शाब्दी व्यंजना के प्रसंग शिथिल हैं। गृढ़ और श्चगृढ़ व्यंग्यो को भी यथोचित स्थान नहीं मिला। इनके ध्वनि प्रकरण में परंपरा का उल्लंघन है, विषयसामग्री श्रपूर्ण है तथा कतिपय स्थलीं पर भाषाशैथिल्य के कारण शास्त्रीय सिद्धांतो का अपरिपक्क विवेचन भी मिलता है। इस प्रकरण में इन्होने 'स्वयंलच्चित व्यंग्य' नामक एक नवीन ध्वनिमेद का भी उल्लेख किया है, पर न इसका स्वरूप स्पष्ट हो पाया है श्रीर न इसके उपमेदो का। इसी प्रकार गुर्गाभृतव्यंग्य प्रकरण भी श्रिधिकांशतः श्रव्यवस्थित है। रस प्रकरण में करण श्रीर कद्गा विप्रलंग का श्रंतर स्पष्ट नहीं हो सका। नायक-नायिका-भेद प्रकरण में रिकता श्रों की स्वकीया वर्ग में गणाना तथा इसके 'श्रनूढा' नामक मेद की स्वीकृति भी विवादास्पद हो सकती है। गुरा प्रकरण में इनका 'पुनरुक्ति प्रकाश' नामक गगा भी इसारे विचार में गुगल का श्रिधकारी नहीं है।

इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य विवेचन भी शिथिल हैं। कान्यनिर्णय में 'अपरांग' नामक एक उल्लास के अंतर्गत रसवत् आदि सात अलंकारो का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया गया है। वस्तुतः अपरांग कोई स्वतंत्र कान्यांग न होकर गुणीभूत न्यंग्य का ही एक भेद है। दास ने गुणा नामक कान्यांग का पृथक् निरूपण

न करके उसे श्रलंकार का ही एक प्रकार मान लिया है, पर गुण जैसे महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र काव्यांग को इस प्रकार गौण बना देना समुचित नहीं है।

इस प्रकार एक श्रोर मौलिक उद्मावनाश्रो तथा दूसरी श्रोर सदोष एवं श्रपूर्ण प्रसंगो से पूर्ण इनके तीनों ग्रंथ एक विचित्र प्रकार का माव पाठक के दृदय में श्रंकित कर देते हैं। इतना सब होते हुए भी विविधांगनिरूपक ग्रंथो में केशव की कविशिया के बाद दास का काव्यनिर्णय ही ख्यातिलब्ध पाठ्य ग्रंथ रहा है। इसका प्रधान कार्या दास की मौलिक उद्भावनाएँ ही हो सकती हैं।

दास का छंदार्श्व छंद संबंधी विस्तृत ग्रंथ है। इसमें १५ तरंगे हैं। पहली तरंग में मंगलाचरण के अतिरिक्त छंदशास्त्र संबंधी सामान्य परिचय है। दूसरी तरंग में गुरु-लघु-विचार तथा मात्रिक एवं विशेष गर्गो का निरूपण है। तीसरी और चौथी तरंगो में कमशः मात्रिक और विशेष प्रस्तारों का विवेचन है। पॉचवीं तरंग में २ से लेकर ३२ मात्राश्रोवाले सम छुंद प्रस्तुत किए गए हैं। छठी तरंग में मात्रिक मुक्तक छुंदों का निरूपण है। मुक्तक छुंद से दास का तात्पर्य है वे छुंद जिनमें एक दो मात्राएँ घट अथवा बढ़ जायं। सातवीं तरंग में मात्रिक अर्घसम छुंदों को स्थान मिला है। आठवीं तरंग में प्राकृत माषा में प्रयुक्त छुंदों का निरूपण है। नवीं तरंग में मात्रिक दंढक अर्थात् ३२ से अधिक मात्राश्चोंवाले छंदों का वर्णन है। दसवीं तरंग में १ से १६ वर्णवाले वर्णिक छुंदों का वर्णन है। ग्यारहवीं तरंग में २१ से २६ वर्णवाले वर्णिक छुंदों का । इन छुंदों को दास ने 'वर्णसवैया' नाम दिया है। बारहवीं तरंग में संस्कृत के प्रसिद्ध छुंदों का निरूपण है, तेरहवीं तरंग में अर्थसम तथा विषम छुंदों तथा चौदहवीं तरंग में वर्णिक मुक्त छुंदों को स्थान मिला है। अर्तिम तरंग में वर्णिक दंडको अर्थात् २६ से अधिक वर्णीवाले छुंदों का निरूपण है।

दास का यह प्रंथ हिंदी के छंदशास्त्रीय ग्रंथों में श्रपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस ग्रंथ से पूर्व हिंदी में छंद संबंधी इतना विशद एवं विस्तृत निरूपण प्रस्तुत नहीं हुआ था। इसके श्रांतिरक्त दास की वर्गीकरण्पियता इस ग्रंथ में भी उल्लेखनीय है। उदाहरणार्थ सुगीतिका, रूपमाला, गीता, शुभगीता, लीलावती श्रांदि जिन मात्रिक छंदों का कम विशेष गणों पर श्राधारित है, उन्हें एक श्रलग श्रध्याय (छठी तरंग) में रखा गया है। इसी प्रकार प्राकृत तथा संस्कृत के छंदों को श्रलग श्रलग तरंगों में स्थान मिला है तथा वर्णिक श्रोर मात्रिक दंडकों को श्रलग श्रलग तरंगों में। हॉ, एक स्थल पर यह वर्गीकरण पद्धित श्रवैज्ञानिक भी हो गई है—दोहा, उल्लाला, श्रवानंद, घत्ता श्रांदि दो दलोंवाले छंदो, पद्मावती, दुर्मिल, त्रिभंगी, जलहरण, मनहरा श्रांदि चार दलोवाले छंदो तथा छप्पय, छुंडलिया, श्रमृतस्विन, हुल्लास श्रांदि मिश्र वर्ग के छंदों को एक ही तरंग (सातवीं तरंग) में स्थान देना श्रवश्य खटकता है।

इस प्रकरण में कतिपय नवीनताएँ उपलब्ध होती हैं। विणिक छंदों में सवैया के १४ प्रकार इनसे पूर्ववर्ती किसी छंदशास्त्र में उल्लिखित नहीं हैं। पंकावली, हद्पट, बला, कंद, मोटन श्रादि कतिपय छंद नवीन से हैं, इनकी चर्चा संस्कृत के प्राचीन छंदग्रंथों में भी नहीं मिलती। संभवतः ऐसे छंदों का मूलाघार तत्कालीन जनगीत हो सकते हैं। इनके श्रतिरिक्त इन्होंने संस्कृत के कुछ एक श्रप्रचलित वृत्तों को भी श्रपने ग्रंथ में स्थान दिया है, जैसे—तिर्ना, घरा, शंखनारी, जोहा, रुक्मवती, वातोभी श्रादि। इन छंदों के लिथे दास ने छंदशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों का श्राधार लिया होगा। इधर इस ग्रंथ का उदाहरण भाग भी नितांत मनमोहक एवं कवित्वपूर्ण है।

(३) कवित्व—श्राचार्यकर्म के समान ही कविकर्म की दृष्टि से भी रीतिकाल के श्रंतर्गत मिलारीदास का श्रत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मुख्य विषय श्रंगार ही है, यद्यपि नीति श्रादि संबंधी फुटकर रचनाएँ भी इनके ग्रंथों में देखने को उपलब्ध हो जाती हैं। काव्यप्रकाश के श्राधार पर इन्होंने रसप्वनि सिद्धात की स्थापना की है। इसी कारण इनके काव्य में एक श्रोर रस श्रीर दूसरी श्रोर ध्विन का समुचित निर्वाह दृष्टिगत होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्विन के होने पर भी इनके काव्य में किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं श्रा पाई जबिक रसपरिपाक होने से सर्वत्र श्रनुभूति की सफाई स्पष्ट होती जाती है। कल्पनावैभव श्रीर श्रनुभूति की गहराई का धरातल यद्यपि इनके काव्य में देव का सा नहीं है, किंतु फिर भी इसकी श्रनुरंजकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। इधर कल्पना की ऊँची उड़ान न कर पाने पर भी उनके चित्र श्रपने श्रापमें श्रत्यंत श्राकर्षक हैं। यही कारण है कि इनकी कविता का कुल प्रभाव मिंक होता है।

दास की भाषा व्याकरण श्रीर श्रमिव्यंजना, दोनो दृष्टियों से परिमार्जित है। व्याकरण रूपों की उसमें वह गड़बड़ी न मिलेगी जो देन श्रादि पूर्ववर्ती कियों में विद्यमान है—सर्वत्र एकरूपता है। शब्दावली भी उन्होंने साधारणतः संस्कृत से ही ग्रहण की है, पर श्रमिव्यंजना को स्पष्ट श्रीर मार्मिक बनाने के लिये श्ररबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया गया है। कहना न होगा कि शब्दचयन प्रायः ऐसा हुश्रा है जो सही भाव की श्रमिव्यक्ति करता है—एक श्रोर उसमें व्यंग्य प्रधान रहता है श्रीर दूसरी श्रोर माव को रसकीटि तक पहुँचाता है। ऐसी दशा में यह कहना श्रसंगत प्रतीत नहीं होता कि भाव श्रीर भाषा दोनों हिंधों से यह व्यक्ति अजमाषा के कियों में श्रत्यंत सफल है। नमूने के लिये कुछ छंद देखिए:

(१) कंज के संपुर हैं ये खरे हिया में गड़ि जात ज्यों कुंत की कोर हैं। मेरु हैं पे हरि हाथ में श्रावत चक्रवती पे बड़े हैं कड़ोर हैं। भावती तेरे उरोजनि में गुन 'दास' जख्यी सब श्रीरई श्रीर हैं। संभु हैं पै उपजावें मनोज सुबृत्त हैं पै परचित्त के चीर हैं॥

(२) सावी भूत वर्तमान मानवी न होह ऐसी,
देवी दानवीन हूँ सो न्यारो एक ढीरई।
या विधि की बनिता जो बिधना बनायो चहै,
'दास' तौ समुिक्तए प्रकासै निज बौरई।
कैसे लिखे चित्र को चितेरो चिक जात लखि,
दिन हुँक बीते दुित और और दौरई।
ग्राह्म मोर औरई पहर होत औरई है,
दुपहर औरई रजनि होत औरई॥

- (३) बार भ्रॅंक्यारिन में भटक्यों सु निकारियों में नीठि सुबुद्धिन सो घिरि।
  बूदत भ्रानन पानिप नीर पटीर की श्राह सों तीर लग्यों तिरि।
  मो मन बावरों यों ही हुत्यों श्रधरा मधु पान के मूढ़ छव्यों फिरि।
  'दास' मते सब कैसे कहें निज चाह सों ठोडी की गाड पहचों गिरि।
- (४) जेहि मोहिबे काज सिंगार सज्यो तेहि देखत मोह में आह गई।
  न चितौनि चताइ सकी उनहीं की चितौनि के भाय श्रघाय गई।
  बुषभान जली की दसा यह 'दास' जू देत उगौरी ठगाय गई।
  बरसाने गई दिष्ठ बेचन को तहुँ आप्रहि श्राप्र विकाय गई॥
- (५) फूलन के सँग फूलिहै रोम परागन के सँग लाज उड़ाइहै।
  पक्तव पुंज के संग अली हियरो अनुराग के रंग रँगाइहै।
  आयो बसंत न कंत हित् अब बीर बदोंगी जो धीर धराइहै।
  साथ तरून के पातन के तरुनीन को कोप निपात है जाइहै॥

### ११. जनराज

जनराज साधारणतः श्रलपपरिचित किन ही हैं, उनका केवल एक ग्रंथ उपलब्ध है—किनता-रस-निनोद । ग्रंथ के श्रंतिम श्रर्थात् २४वे निनोद के श्रंत में किन के स्वनिर्णित परिचय से ज्ञात होता है कि इनका नास्तिनिक नाम डेडराज था, पिता का नाम था दयाराम श्रोर पितामह का हीरानंद। ये सिंहलगोत्रीय श्रग्रनाल नैश्य थे। पूर्वज गठनारे नामक ग्राम के निनासी थे परंतु पिता जयपुर में श्रा बसे

<sup>े</sup> का० ना० प्र० सभा (याक्कित संप्रहालय) से प्राप्य हस्ति खित शंथ। क्रमसंख्या ६७१२५, पत्रसंख्या ३०५ प्रशीत ६१० १८। लिपिकाल मार्गशीर्ष कृष्णा १२, संनत् १६०६।

थे। इनके गुरु का नाम श्री श्राचार्य (श्रिय श्राचारिक) था जिनसे इन्होंने काव्य-शिच्वा भी प्राप्त की थी। इधर श्रजमेर निवासी कृष्ण किव ने भी किवकर्म में इनकी सहायता की थी। श्री श्राचार्य ने इनका नाम डेडराज से जनराज रखा था। तत्कालीन जयपुर नरेश पृथ्वीसिंह ने इस प्रंथ की रचना पर इन्हें पुरस्कृत किया था। प्रंथ का रचनाकाल संवत् १८३३ है । इस प्रंथ में २४ विनोद श्रीर २०२५ पद्य हैं। इतने विशाल प्रंथ में भी कोई नवीन घारणा नहीं प्रस्तुत की गई। प्रथम चार विनोदों में पिंगलशास्त्र का निरूपण है। पॉचवे विनोद का नाम 'व्यंग-मेद-वर्णन' है। इसमें काव्यस्वरूप, काव्यमेद श्रीर शब्दशक्ति के मेदोपमेदो का निरूपण श्रिधकतर काव्यप्रकाश श्रीर साहित्यदर्पण के श्राधार पर श्रत्यंत साधारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। छठे, सातवे श्रीर श्राठवे विनोदो का नाम कमशः उत्तम काव्य, मध्यम काव्य श्रीर श्रधम काव्य वर्णन है। इनमें कमशः ध्विन, गुणीभूत व्यंग्य श्रीर श्रलंकारो के मेदोपमेद वर्णित हैं। ध्विन श्रीर गुणीभूत व्यंग्य के निरूपण का श्राधार साहित्यदर्पण श्रीर काव्यप्रकाश में से कोई भी हो सकता है, श्रलंकार-निरूपण कुवलयानंद पर श्राधारित है। नवें विनोद में गुण श्रीर दोष प्रकरणो का निरूपण है। इनका श्राधार भी साहित्यदर्पण है। दसवे विनोद से लेकर बीसवे

🤊 श्रव में श्रपनो कुल कहों उपज्यी तिनमें श्राँनि । श्रग्गर्वाले वैस है सिंगल गोत ब्खानि ॥ २४।२५ गठवारे इक ग्राम के वासी श्रादि दुनांन। हीरानद तिनके भए कृपाराम सुषदॉन ॥ २४।२६ दयाराम तिनके सुवन श्राप जैपुर ग्राम । तिनकै हों मतिमंद भो डेडराज मो नॉम ॥ २४।२७ गलतो थांम प्रसिद्ध जग सव तीरथ सिरताज। गवाक रिपि तिनमे भए सकल रिषिन के राज ॥ २४।२६ प्रगटे तिनके बस मै श्रिय श्राचारिज नॉम। तिन मो दिष्या दई ईष्ट धर्म के कॉम ॥ २४।३० पुनि मोसों कीनी क्रुपा काव्य हि लगे वत्तांनि । तिनके पाइ प्रसाद तै रचन लग्यो कवितान ॥ २४।३१ विनाँ भीग के कवित्त में केते दिए बनाय। श्री श्राचारिज देषिकै रीिक रहे मन लाय ॥ २४।३६ तव उन मी सीं यों कही भीग कवित्त में देह। नाम धन्यौ जनराज तव श्रीमुष तै कार नेह ॥ २४।४० पृथीसिंह तव रीमिकै दोनी कृपा इनॉम। तब मैं नृप के नग्र मैं बस्यो महा मुख्धाम ॥ २४।२४ श्रठारहि से तीतस भये सुभ संवत जेष्ट सुमास बवानी । सेत सुपिच तिथ दसमी श्रर वार महावर भीम सु जानी ॥ २४।४४ विनोद तक भाव, श्रंगार रस, नायक-नायिका-भेद, सखी, दूत, दूती, नायकसखा, नखिश छादि का संगोपांग वर्णन है। निरूपण का आधार भानु मिश्र कृत रसमंबरी और रसतरंगिणी के अतिरिक्त पूर्ववर्ती हिंदी रीतिश्रंथ भी हैं। यह प्रकरण वस्तुतः सामग्रीसंचयन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। नूतनता और मौलिकता की दृष्टि से नहीं। इकीसवे विनोद में श्रंगारेतर रसो का सागोपांग वर्णन है। बाईसवें विनोद में प्रदेलिका और यमक अलंकारों का निरूपण है, तथा तेईसवें विनोद में चित्र अलंकार का। अतिम विनोद में किव ने जयपुर नगर, जयपुरनरेश तथा स्ववंश का परिचय प्रस्तुत करने के उपरांत ग्रंथ की समाप्ति की है।

(१) किवित्व—किवित्व की दृष्टि से भी जनराज का श्रापना विशेष महत्व है। रीतिकाल के श्रंतर्गत मितराम का श्रानुकरणा करनेवाले किव श्रत्यंत विरल हैं किंद्र जनराज को इनमें श्राप्रगय कहना श्रानुक्तित न होगा। इस व्यक्ति ने श्रपनी किवता में सामान्यतः भावचित्र ही श्रिषिक प्रस्तुत किए हैं, स्थूल चित्र श्रत्यंत विरल हैं। इसीलिये मितराम के काव्य की सी मानसिक श्रानंद की सृष्टि करनेवाली इलकी तरंगें इसके काव्य की श्रपनी विशेषता है। यद्यपि इस व्यक्ति ने काव्य में रसध्विन की स्थापना की है, तथापि उसका काव्य रस की दृष्टि से ही श्रिषक खरा दृष्टिगत होता है; ध्विन का श्रमाव तो नहीं है, पर इसका दर्शन श्रत्यत्य होता है। कल्पना-वैमव श्रीर व्यत्यवता भी श्रपेक्षाकृत इसमें कम ही है।

माषारौली की दृष्टि से यह न्यक्ति श्रादर्श नहीं कहा जा सकता । रीतिकाल के परवर्ती किवयों में अजमाषा का श्रत्यंत निखरा हुआ रूप मिलता है, पर ज्ञात नहीं, यह न्यक्ति किस कारण से पिछड़ा हुआ है । न्याकरण रूपों में ही इसने गड़बड़ी नहीं की है, शब्दों की तोड़मरोड़ मी इतनी है कि मूजण श्रीर देव का स्मरण हो श्राता है । इघर श्रमिन्यंजना मी श्रपने श्रापमें दुर्वल सी प्रतीत होती है । शब्दों का प्रयोग यद्यपि इसने ठीक किया है, तथापि उनमें वह भावात्मकता नहीं जो भावप्रधान कान्य के लिये श्रपेचित होती है । फिर भी, चूंकि इसने श्रपनी निश्छल श्रमिन्यक्ति की है, इस कारण श्रलंकारों की भरमार से इसका कान्य शियिल नहीं बन गया । श्रलबत्ता शब्दालंकारों का प्रयोग उसने प्रचुर मात्रा में किया है, जिससे उसकी छंदयोजना में इतना निखार श्रा गया है कि संगीत श्रीर लय की दृष्टि से सहच ही मितराम की कोटि का स्पर्श कर लेता है। उदाइरण के लिये कुछ छंद देते हैं, देखिए:

(१) कुंजन ते इक घौस चली घर आत मसी खूषभान दुखारी। काँटो लग्यो इक पाय मैं आय परी विविद्दास सखीन की लारी॥ आय गए 'बनराज' तहाँ जब कादत वे मजचंद विद्वारी॥ पीर गई तन भूलि तिया पिय के मिलिबे ते बढ़नो युक्त भारी॥

- (२) स्रोर हि श्रात जले नव नागरि दौरिकै लाल नहें समुहाई॥ श्रंग मैं देखि नखि इंडत श्रान के लोचन कोल गद्दी श्ररुनाई॥ ज्यों मनुद्दारि करी मनसोहन त्यों 'जनराज' कछू मुसकाई॥ क्षा विधि केलि रची नदनंदन ता विधि केलि करी मनसाई॥
- (३) श्रावत श्रचॉन मद् नागर उतागर सी,
  कुंज तें निकसि के श्रमंद छिष छै गयो।
  कटकीली चाल 'बनराज' छै मराल की सी,
  न्युर की श्रमक रसपुंत बरसै गयो॥
  मंद मुसकाय के बलाय बैन सैनन में,
  रूप की तरंग में श्रमेक रंग रे गयो।
  लाज तरु तोर के मरोरि बंक मोहन की,
  नैन कोर मोरिकै खुगय चित्त छै गयो॥
- ( १ ) नागरी नवेली श्रलवेली त् रसाल बाल,

  एही जनरानी श्राल काहे ते रिसानी है।

  तब तै विसारे 'जनराल' कुंच मौनन में,

  तब तें विकल कुंज मौन नाँ सुहानी है।

  सोच में सुनित्त मति कल ना परत कहूँ,

  कस्तु ना सुहात टर विधा सरसानी है।

  थातै रिस छाँदि चलि प्रीतम पै बेगि प्यारी,

  लोलि टर शंतर की गाँस जे गढ़ानी है।

### १२. जगतसिंह

जगतिय की दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—साहित्यसुधानिधि श्रीर चित्र-मीमांसा । साहित्यसुधानिधि के श्रांत में इन्होने नायक-नायिका-मेद से संबद्ध स्वरचित रसम्गांक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है:

का • ना • प्र • सभा ( आवंभाषा पुस्तकालय ) में इन दोनों यंथों की इस्तिलिख प्रतियाँ सुरिश्वत है। साहित्यसुभानिशि की क्रमसंख्या ६५ है और ए० संख्या ६३-१६२ है। अब के अत में को सन् और संवत दिए हुए हैं, ने इसके लिपिकाल के निर्देशक प्रतीत होते हैं—
समास मिति असाद सुदि ७ सन् १२५७ साल संमत १६०७ मुकाम बिलराम पुर पित ।
उक्त पुरतकालब में निवसीमांसा की दो प्रतियाँ सुरिश्वत है, जिनकी क्रमसंख्या १८५ और १८७ है। प्रथम प्रति अत्यत संक्ति अवस्था में है और दूसरी अपूर्व है। दोनों की इ० सस्वा क्रमशः १६ और ५ है।

नायकादि संचारी सात्विक हाव। रसमृगांक तें जानी सब कविराव॥

चित्रमीमांसा में भी इन्होंने रसमृगांक का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त साहित्यस्थानिधि में इन्होंने अपने किसी पिंगलग्रंथ की श्रोर भी संकेत किया है:

> द्रश्वाक्षर दूषन छंद क रीति। मेरे छंद प्रथ तें मीत॥

यह श्राचार्य गोडा नामक ग्राम के निवासी थे, जो सरमू नदौ की उत्तर दिशा पर स्थित था:

श्री सरयू के उत्तर गोडा नाम । त्यहिपुर वसत कविन गन आठौ साम । तिन में हु येक अहप कवि श्रति भतिमंदु । जगतसिंह सो वरनत वरपै छंदु ॥

ग्रंथ की प्रत्येक तरंग के श्रंत में किव ने श्रपने पिता का नाम महाराजकुमार दिग्विक्यितिह लिखा है, जो विस्थेन (१) वंश से संबद्ध थे ।

साहित्यसुधानिधि की रचना संवत् १८६२ में हुई थी:

हम रस वसु ससि संवत श्रनु गुरवार । शुक्त पंचमी भादीं रच्यी उदार ॥

इस ग्रंथ का प्रमुख आधार चंद्रालोक है, पर लेखक के कथनानुसार कतिपय अन्य प्रख्यात ग्रंथों से भी सहायता ली गई है:

इसमें १० तर्रमें हैं श्रीर ६३६ बरवै छुंद :

कहें छ से छत्तिस पुनि बरवे चीन ! दस तरंग करि जानो प्रथ मनीत ॥

इति श्रीमन्महाराजकुमारविस्येनवंसावतसदिग्विजैसिंहात्मन नगतसिंहकविकृतौ श्री साहित्यसुभानिभौ काव्यस्वरूप निरूपण नाम प्रथमस्तरंगः। पहली तरंग में कान्यप्रयोजन, कान्यहेतु श्रौर कान्यमेद पर मम्मट के श्राधार पर सामान्य प्रकाश डाला गया है। दूसरी तरंग का नाम शब्द-खरूप-निरूपण है, जो पूर्णतः चंद्रालोक का रूपांतर मात्र है। उदाहरणार्थं एक प्रसंग लीजिए:

### साहित्यसुधानिधि-

होति विभक्ति नाहि सो प्रंथनि माह।
सन्द ताहि को जानो पंडित नाह।
तामैं तीनि भेद कहि सबै श्रमूद।
रूद एक श्रक् यौगिक यौगिक रूट॥

### चंद्रालोक--

विभक्त्युरपत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्द इष्यते । रूदयौगिकतन्मिश्रैः प्रभेदैः स पुनस्निधा॥

चंद्रालोककार ने वृत्ति के तीन प्रकार बताए हैं—गंभीरा, कुटिला श्रौर सरला। उनका इनसे श्रिमप्राय क्रमशः व्यंजना, लच्चणा श्रौर श्रिमधा नामक शब्द-शक्तियों से है। गंभीरा (व्यंजना) के निरूपण के श्रनंतर इन्होंने गुणीभूतव्यंग्य का भी निरूपण किया है। इधर जगतसिंह ने भी इन्हीं चारों काव्यागों का निरूपण तीसरी, चौथी श्रौर पॉचवीं तरंगों में प्रायः चंद्रालोक के श्राधार पर प्रस्तुत किया है। तुलनार्थ एक स्थल लीजिए:

### साहित्यस्धानिधि---

वक्त्रसियुक्त प्रथम है दूजो श्रीर। कहि स्वांक्ररित माम जे कवि सिरमौर॥

### चंद्रालोक---

वक्तृस्यूतं बोधियतुं न्यंग्य वक्तुरभीष्सितम् । स्वांकुरितमतद्र्पं स्वयमुष्ठसितं गिरः॥

छठी तरंग में शब्दालंकारो तथा श्रर्थालंकारो का निरूपण है। यह प्रकरण भी चंद्रालोक तथा कुवलयानंद के श्राधार पर रचा गया है। इसमें 'संप्रामोदाम हुंकरा' नामक एक नूतन श्रलंकार का भी समावेश हुश्रा है:

> मछ प्रति मछ्ख कहि जहेँ श्रस होह। संग्रामोद्दाम हुंकृति जानो सोह॥

यथा---

भानु प्रभा जस ग्रैहै निइचै जानु । गर्हे निसा तब जानो सब मतिमानु । पर यह उदाहरण उत्पेद्धा श्रलंकार का ही है, जगतिसंह द्वारा प्रस्तुत संग्रा-मोद्दाम हुंकार का नहीं है। वस्तुतः यह कोई श्रलंकार न होकर वीर श्रथवा रौद्र रस का उद्दीपन विभाव ही है।

सातवीं तरंग में माधुर्य, श्रोज श्रीर प्रसाद नामक तीन गुणो का संचित्त स्वरूप प्रस्तुत किया गया है जो मम्मटकृत काव्यप्रकाश पर श्राधारित है। मम्मट के ही समान इन्होने वामनसंमत दस गुणो का उक्त तीनो गुणो में समावेश करने का भी संकेत किया है:

.तातें तीनि सुख्य है कब्पित श्रीर। याही मैं सब बानी कवि सिरमीर॥

इतना सब होते हुए भी न जाने क्यो जगतिसह ने श्रपने इस प्रकरण को भोजकृत कंठाभरण ( सरस्वतीकंठाभरण ) पर श्राधृत माना है:

> कहि प्रसाद मधुर श्रद्ध जानी वोज। जिषे सुकंठास्नम में श्री नृप भोज॥

यदि 'कंटाभ्रन' से इनका तात्पर्य भोजप्रणीत सरस्वतीकंटाभरण से है, तो उनका यह क्यन श्रशुद्ध है, क्योंकि उसमें २४ गुणों की गणाना एवं स्वीकृति की गई है, न कि केवल उक्त तीन गुणों की।

श्राठवीं तरंग का नाम 'नौ रस निरूपन' है। इस तरंग के प्रारंभ में भावों की संख्या पॉच मानी गई है—स्थायी, संचारी, विभाव, श्रनुभाव श्रीर सात्विक। इसके उपरात नौ स्थायिमावो तथा नौ रसो का साधारण परिचय मात्र प्रस्तुत किया गया है। श्रंगार रस के श्रंतर्गत नायक-नायिका-मेद की चर्चा नहीं की गई।

नवीं तरंग में पांचाली, लाटी, गौडी श्रौर वैदर्भी रीतियो का प्रसंग श्रत्यंत संजेप में—केवल ७ पद्यो में—प्रस्तत किया गया है।

दसवीं तरंग में दोषनिरूपण है। जगतसिंह के शब्दों में दोष का लुक्सण है:

सब्द अर्थ सुंद्रता जो हरि जेत। ताहि दोष करि जानौ सुकवि सचेत॥

दोष का यह स्वरूप श्रशुद्ध न होते हुए भी वस्तुपरक है, भावपरक नहीं है। वस्तुतः दोष का स्वरूप रसापकर्षकत्व पर निर्भर है। उदाहरगार्थं, श्रुतिकटु दोष शब्द-सोंदर्य-विघातक होता हुआ भी रौद्र तथा वीर रस का विघातक नहीं है, पर यही दोप श्र्यार, कवग्र आदि रसों का विघातक है। जगतसिंह का उक्त कथन जयदेव के निम्नलिखित कथन का संद्यिष्ट स्पांतर है:

स्याज्वेतो विशता येम सक्षता रमणीयता। शब्देऽर्ये च कृतोन्मेषं दोषसुद्घोषयन्ति तस्॥ इस प्रकरण में इन्होंने सौ दोषों का निरूपण किया है श्रौर इन्हीं के श्रांतर्गत श्रान्य दोषों की भी स्वीकृति की है:

# ये सत दोष मुख्य हैं इन्हीं के श्रंतरभूत में श्रीर दोष जानियो।

जगतसिंह का यह प्रकरण अधिकांशतः चंद्रालोक पर आधृत है, दोषों की वही क्रमन्यवस्था है और वही निरूपण शैली। चंद्रालोक में कितपय नूतन दोषो का भी निरूपण है जो कान्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि प्रख्यात ग्रंथो में उपलब्ध नहीं हैं। उनके नाम हैं—शिथिल, अन्यसंगति, विकृत और विरुद्धान्योन्यसंगति। इनमें से विकृत को छोड़कर शेष सभी जगतसिंह के ग्रंथ में वर्णित हैं। विकृत का संबंध संस्कृत न्याकरण के सूत्रों के साथ है, अतः हिंदी के आचार्य जगतसिंह ने संभवतः जान बूमकर इस दोष का उल्लेख नहीं किया। जैसा कह आए हैं, इन दोषों में से शिथिल दोप मम्मट स्वीकृत नहीं है। जयदेव ने इसका उदाहरण तो दिया है, पर इसका लच्चण प्रस्तुत नहीं किया, किंद्र इधर जगतसिंह ने न जाने क्यो इसे मम्मट के नाम से उद्धृत कर दिया है:

उठत वित्तंब करि पद जहँ सिथितो होह। मवट मतो तिष्यो इसि कवि कहि सोह॥ १०-२१

इस कथन से इन्हें वस्तुतः क्या म्रिमिप्रेत है, यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है, क्योंकि एक तो इन्होने इसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, दूसरे यह जयदेवप्रस्तुत उदाहरण पर घटित नहीं होता।

जगतिंह ने कुछ अन्य दोषों का भी निरूपण किया है जो चंद्रालोंक में उपलब्ध नहीं है। इनमें से कित्पय काव्यप्रकाश से लिए गए हैं। श्रंध, बिंधर, नगन (नगन), प्रयत्यनीक, निरस, विरस, दुसहधान, पात्रदुष्ट, विरय (व्यर्थ), देशविरोध और न्याय-आगम-विरोध केशव की किविप्रया और रिसक्प्रिया से गृहीत है। तुकमंग और विस्मा (वीप्सा) तत्कालीन हिंदी काव्यशास्त्रों में उपलब्ध हैं। वायसपंचिमराल, कारश्वलक्तस और अब्जिश्रची नामक दोष इनके ग्रंथ में संमवतः प्रथम बार निरूपित हुए हैं। अरबी, फारसी आदि यवन भाषाओं के मिश्रण को इन्होंने 'वायस पाति मराल' कहा है:

मिलत जामिनि भाषा माषा मध्य। बायस पाँति मरालिक दूषन सध्य॥

कास्थूलक्तम दोष का लच्चण इस प्रकार है:

प्रथम बोज गुन बरनत पुनि परसाद । कास्थ्रुलक्तस दूषन रहि तस वाद ॥ इस दोष का शुद्ध नाम क्या है, यह कहना भी कठिन है। जगतिएंह के शब्दों में श्रब्जश्रकों (संमवतः श्रब्जाक्ष) का लक्ष्ण है:

### कामित नैन श्रापने सिस कहि पीत। श्रक्तश्रक्ष दूषन सो जानो मीत॥

जयदेन ने दोषप्रसंग के श्रांत में दोषांकुशों की भी चर्चा की है, पर जगत-सिंह ने इस काव्यतत्व का खंडन प्रस्तुत करते हुए कहा है:

'श्रो काहू ने दोषाकुस कियो है। दोष कहिकै फिरि दोष मिटाइ डाखो है। सो श्रजोग फियो है। जो कहिकै मिटावना हो तो दोष काहे को लिब्यो। ताते दोषांकुस मिध्या है। दोष सत्य है। दोष विचारि कवित्त करिए, याहि प्राचीन मत जानियो।'

जगतिसंह की यह धारणा काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भ्रात है। किसी भी दोष का काव्यविधातक तत्व उसके रसापकर्ष पर निर्भर है। यही कारण है कि श्राचार्यों ने दोष को सर्वत्र हेय स्वीकार न करते हुए इसकी श्रन्य तीन गतियाँ भी मानी हैं। जयदेव के शब्दों में:

### दोषेगुयस्वं तनुते दोषस्वं वा निरस्यति । भवन्तमथवा दोषं नयस्यस्याजवामासौ ॥ च० भा० २।४१

दोष प्रकरण के उपरात प्रस्तुत ग्रंथ की महिमा, स्वप्रणीत श्रन्य ग्रंथो का नामनिर्देश तथा इस ग्रंथ के निर्माण-काल-निर्देश श्रादि के साथ इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है।

समग्र रूप में यह ग्रंथ साधारण कोटि का है। इसकी केवल एक ही विशेषता है कि जसवंतिसह प्रणीत मानाभूषण श्रादि ग्रंथों के समान इसमें चंद्रालोक के श्राघार पर प्रमुखतः श्रलंकारनिरूपण ही न करके श्रन्य काव्यांगों का भी विवेचन किया गया है। दोष प्रकरण में कुछ एक नवीनताश्रों का उल्लेख इम यथास्थान कर श्राए हैं, पर वे या तो सामान्य कोटि की हैं या भ्रमपूर्ण।

(१) कवित्व—किवित्व के स्तर की दृष्टि से जगतसिंद्द का स्थान श्रपेक्षाकृत हीन है। श्राचार्यकर्म में संचित्तता की श्रोर प्रवृत्ति रखने के कारण उन्होंने किवच श्रौर सवैया जैसे छुंदो की रचना नहीं की जहाँ किवित्वप्रदर्शन के लिये किव को पर्याप्त श्रवसर मिल जाता है। यो तो छोटे छुंदो में भी किव श्रपनी प्रतिमा का प्रदर्शन कर सकता है श्रौर बरवे छुंद तो इनसे पूर्व तुलसी श्रौर रहीम जैसे किवयों का कंठहार भी रहा है, पर जगतसिंह इस छुंद का ब्रजमाधा में सही प्रयोग करने पर भी श्रपनी उक्तियों में सौदर्यस्रष्टि इसलिये नहीं कर पाए कि संस्कृत कियों की श्रिष्कांश उक्तियों का इन्हें श्रनुवाद करना पड़ा। संख्या की दृष्टि से भी थे छुंद

लच्गापरक छंदों से कहीं कम हैं इनमें भी किसी एक विषय को नहीं उठाया गया—कहीं नीतिपरक वाक्य है तो दूसरे स्थान पर अन्य विषयों से संबंध रखनेवाली उक्तियाँ। ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार करने पर भी तत्संबंधी कतिपय छंदो को छोड़ किसी में भी व्यंग्य परिलच्चित नहीं होता। वैसे, इतना अवश्य है कि इनकी भाषा व्याकरण और छंद के सर्वथा अनुकूल चलती है। उदाहरण के लिये इनके कुछ बरवै देते हैं:

- (१) सासु एक सो ध्राँघरि पिय परदेस। बिन कपाट घर लागत रैनि ध्रँदेस॥
- (२) नीच प्रवनता लक्ष्मी उचितै नानु। नलना होहि न देखौ कहि मति मानु॥
- (३) राम देखि रावन रन मो श्रानंद। दाहिन भुना फरक्कत मुख दुति चंद॥
- (४) ते पुरुष थोरे जे हरि रस जीन। ते महु निरत रहें जे रित मतिहीन॥

### १३. रसिक गोविंद

रिषक गोविद हिदी के उन श्रमागे किवयों में से हैं जिन्होंने श्रपने कृतित्व द्वारा रीतिकालीन साहित्य को किवल श्रीर श्राचार्यत्व दोनों की दृष्टि से समृद्ध तो किया पर कालांतर में जिनके ग्रंथ लुप्तप्राय हो गए—सम्यक् प्रकाश में न श्रा सके। यही कारण है कि श्राज इनके जीवनवृत्त के संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। केवल इतना ही ज्ञात होता है कि ये जयपुर के मूल निवासी ये श्रीर निवाक संप्रदाय के महात्मा हरिव्यास की गद्दी की शिष्यपरंपरा में थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, मा का गुमानी, चाचा का मोतीराम श्रीर वड़े भाई का बालसुकुंद था। ये नटाणी जाति के थे। शुक्ल जी ने इनका रचनाकाल सं० १८५० से १८६० तक माना है। श्रव तक इनके ये ६ ग्रंथ विद्वानों के देखने में श्राए हैं।

१—रामायग्रस्चिनिका (रचनाकाल सं० १८५८), २—रिवक गोविद आर्नंद-घन (रचनाकाल सं० १८५८), ३—लिख्यमनचंद्रिका (रचनाकाल सं० १८८६), ४—अष्टदेशमाषा, ५—पिंगल, ६—समयप्रवंध, ७—किल्युगरासो, ८—रिवक गोविद (रचनाकाल १८६०) और ६—युगलरसमाधुरी।

१ रसिक गोविंद का जीवनवृत्त और ग्रंथ संवंधी यह विवरण 'हिंदी साहित्य का इतिहात' ( श्रा० शुक्त ) के श्राधार पर दिया जा रहा है।

इनमें रामायणसूचिनका केवल ३३ दोहों तक सीमित है श्रीर इसमें रामायण की कथा का वर्णन है। श्रष्टदेशभाषा में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरवी श्रादि श्राठ बोलियो में जहाँ राधाकृशा की लीला कही गई है, वहाँ समयप्रबंध के ५५ पद्यों में उनकी ऋतुचर्या और कलियुगरासों के १६ कविचों में कलिकाल की बराइयो का वर्णन है। युगलरसमाधुरी के श्रंतर्गत रोला छंद में राधा-कृष्ण-विहार श्रीर वृंदावन का सरस वर्णन किया गया है। शेष ग्रंथो में से रसिक गोविंद श्रानंद-धन के श्रंतर्गत काव्य के दशांग का विस्तृत वर्णन श्रीर विवेचन प्रस्तृत किया गया है जबिक लिख्रमनचंद्रिका में इसके लक्त्यों का चयन मात्र किया गया है। रसिक गोविद में चंद्रालोक अथवा भाषाभूषण की शैली के आधार पर अलंकार के लच्या उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार संचेप में कहा जा सकता है कि सभी ग्रंथो की तलना में रिसक गोविंद का रिसक गोविंद आनंदघन ही ऐसा ग्रंथ है जो श्राचार्यत्व श्रीर कवित्व की दृष्टि से उनके महत्व की स्थापना के लिये पर्याप है। इस प्रंथ की एक प्रति श्रव से कुछ पहले नागरीप्रचारिग्री सभा, काशी के श्रार्थभाषा पुस्तकालय में विद्यमान थी, पर श्रव उसका क्या हुस्रा, कुछ ज्ञात नहीं। वैसे, ऐसा सुना जाता है कि जयपुर के पुस्तकालय में इसकी एक श्रौर प्रति श्रव भी है, पर हमारे देखने में नहीं स्नाई। ऐसी दशा में स्नाचार्य शुक्क श्रीर डा॰ भगीरय मिश्र ने श्रपने ग्रंयो के श्रंतर्गत इसके संबंध में जो विवरण दिया है, उसी पर संतोष करना पहेगा। इन विद्वानो के श्रनुसार इस ग्रंथ के श्रंतर्गत श्रलंकार, गुगा, दोष, रस तथा नायक नायिकाश्रो का श्रत्यंत मनोयोगपूर्वक वर्णन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रचयिता ने यथास्थान संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्यी-भरत, श्रमिनवगुत, सम्मट, विश्वनाथ आदि-के मतो का उल्लेख करते हुए श्रपना मत व्यक्त किया है। श्रतः कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति श्रालोचक की प्रतिभा ही नहीं रखता था, प्रत्युत इसमें संस्कृत के काव्यशास्त्र-कारो के समज्ञ श्रपना निर्माय देने का साहस भी था। दूसरे, इस ग्रंथ में सभी उदाहरण रचियता के श्रपने नहीं है। जहाँ श्रपने छुंद नहीं बन पड़े वहाँ उसने श्रपने पूर्ववर्ती कवियो की सरस रचनाश्रो को प्रस्तुत कर दिया है-कहीं कहीं संस्कृत के श्लोको का भी श्रनुवाद दे दिया है। श्रतएव कह सकते हैं कि रसिक गोविंद का यह ग्रंथ मूलतः स्त्राचार्यत्व को दृष्टि में रखकर ही लिखा गया है स्त्रीर इसलिये इसका इस युग के साहित्य में विशेष महत्व है। नमूने के लिये यहाँ इनका निरूपण्-परक गद्य तथा कतिपय सरस छंद प्रस्तुत है :

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास ( श्राठवाँ संस्करण ), पृष्ठ ३२०

र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास ( प्रथमावृत्ति ), पृ० १७२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, ए० ३१६-३२१

"श्रन्य ज्ञान रहित जो श्रानंद सो रस । प्रश्न—श्रन्य ज्ञान रहित श्रानंद तो निद्राहू है। उत्तर—निद्रा जड़ है, यह चेतन। मरत श्राचार्य स्त्रकर्ता को मत—विमाव, श्रनुमाव, संचारी भाव के जोग में रस की सिद्धि। श्रय काव्यप्रकाश को मत—कारण कारज सहायक है जो लोक में इनहीं को नाट्य में, काव्य में, विभाव संज्ञा है। श्रथ टीकाकर्ता को मत तथा साहित्यदर्पण को मत—सत्व, विशुद्ध, श्रखंड, स्वप्रकाश, श्रानंद, चित् श्रन्य ज्ञान निर्ह संग, ब्रह्मास्वाद सहोदर रस।

- (१) आजस सों मंद मंद धरा पे धरित पाय
  भीतर तें बाहिर न आवे चित चाय के।
  रोकित दगिन छिन छिन प्रति लाज साज
  बहुत हँसी की दीनी बानि बिसराय के॥
  बोजति बचन मृदु मधुर बनाय टर
  श्रंतर के भाव की गैंभीरता जताय कै।
  बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तिन्हें
  सुंदरि बिजोकी बंक मृकुटी नचाय कै।
- (२) मुक्रवित पछ्च फूच सुगंध परागिष्ट फगरत।
  गुग मुख निरिष्ठ विपिन जनु राई जोन उतारत॥
  फूच फलन के भार डार मुक्ति यों छिष छाजै।
  मनु पसारि दृह मुजा देन फल पिथकन काजै॥
  मधु मकरंद पराग लुब्ध श्रव्ति मुद्दित मंत मन।
  बिरद पदे ऋतुराज नृपन के मनु बंदीजन॥

### १४. प्रतापसाहि

- (१) जीवनवृत्त-प्रतापसाहि बुंदेलखंड निवासी रतनेस बंदीजन के पुत्र थे। इनके श्राश्रयदाता चरखारी (बुंदेलखंड) के महाराज विक्रमसाहि थे। शिवसिंह सरोज के श्रनुसार ये किन महाराज छत्रसाल परनापुरंदर के यहाँ भी रहे। इनका रचनाकाल सं०१८८० से १६०० तक माना जाता है।
- (२) रचनाएँ—इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ कहे जाते हैं—जयसिंहप्रकाश, शृंगारमंजरी, व्यंग्यार्थकौमुदी, शृंगारशिरोमिण, श्रलंकारचिंतामिण, काव्यविनोद श्रीर जुगलनखशिख। श्रपने काव्यविलास ग्रंथ में इन्होने रसचंद्रिका ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। इनमें से जयसिंहप्रकाश को छोड़कर शेष सभी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ प्रतीत होते हैं। परंतु उपलब्ध केवल दो ही ग्रंथ हैं—काव्यविलास श्रीर व्यंग्यार्थ-कौमुदी। इनके श्रतिरिक्त इन्होने भाषाभूषण (जसवंतसिंहकृत), रसराज (मित-

रामकृत ), नखशिख (बलमद्रकृत ) श्रौर सतसई (संमवतः विहारीकृत ), इन ग्रंथो की टीकाऍ भी लिखी थीं।

व्यंग्यार्थकी मुदी की रचना संवत् १८८२ में हुई । इस ग्रंथ के दो माग हैं—
मूल भाग श्रीर वृत्ति भाग । मूल भाग में १३० पद्य हैं । पहले १४ पद्यों में गर्गेशवंदना के उपरांत शक्ति, श्रिमधा, लच्च्या, व्यंजना श्रीर श्रवंकार के स्वरूप का
संचित्र निर्देश है श्रीर व्यंग्यार्थ का महत्व बताया गया है । श्रंतिम पॉच पद्यों में
ग्रंथनिर्माण के प्रयोजन तथा काल का उल्लेख है । वास्तविक ग्रंथ का श्रारंम १५वे
पद्य से होता है ।

शेष १११ पद्यों में इन्होंने अधिकत्र भानु मिश्र के नायक-नायिका-मेदों को लद्य में रखकर उन्हों के क्रमानुसार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वृत्ति भाग में प्रत्येक उदाहरण से संबद्ध नायकमेद अयवा नायिकामेद, शब्दशक्ति और अलंकार के मेदों का गद्य में निर्देश कर इनके सामान्य परिचयात्मक पद्यबद्ध लच्चण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रकार वृत्ति भाग से समन्वित यह एक लच्चण्रंय है और इसके बिना मूलतः लद्यग्रंय। निस्संदेह यह अपने प्रकार का विचित्र प्रयोग है। संभव है, ऐसे ग्रंथ उस युग में और भी लिखे गए हो। लगमग इसी आदर्श पर लिखित राव गुलाबसिंह प्रणीत 'बृहद्व्यंग्यार्थ कीमुदी' नामक एक प्रकाशित ग्रंथ और देखने में आया है। दोनों में अंतर यह है कि प्रतापसाहि ने टीका भाग में गद्य और पद्य दोनों का आश्रय लिया है और राव गुलाबसिंह ने केवल पद्य का। प्रतापसाहि का अपने ढंग का यह निराला ग्रंथ एक साथ तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है—इसका संबंध एक साथ नायक-नायिका-मेद, अलंकार और ध्वनि तीनों से है। फिर भी मूलतः इसका प्रतिपाद्य नायक-नायिका-मेद ही है, न कि ध्वनि तथा व्यंग्यार्थ, जैसा कि हिंदी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों ने लिखा है।

इस ग्रंथ में मानु मिश्र संमत नायिकामेदो के श्रतिरिक्त कतिपय श्रन्थ मेद भी वर्णित हैं: (क) श्रवस्था के श्रनुसार नायिका के दो मेद—प्रवस्पतिका तथा श्रागतपितका। (ख) गिष्का के तीन उपमेद—स्वतंत्रा, जनन्याधीना श्रीर नियमिता। (ग) वासकसजा के दो उपमेद—श्रद्धकालस्नानोपरांत वासकसजा तथा प्रवासी पित की प्रतीद्धा में वासकसजा। इन मेदो में से प्रवस्पतिका का उल्लेख रसमंजरी की 'सुरिम' टीका में उपलब्ध है। श्रतः प्रतापसाहि ने यह मेद संमवतः किसी टीका से लिया होगा। श्रागतपितका का सर्वप्रथम उल्लेख हिंदी श्रान्वार्थ रसलीन ने श्रपने ग्रंथ रसप्रवोध में किया है। संमवतः प्रताप-

भंवत सिस वसु वसु रु है गनि श्रवाद को मास ।
 किय व्यंग्यारथकौसुदी सुकवि प्रताप प्रकास ।। — व्यं० कौ०, १२४ ।

साहि इस मेद के लिये साद्वात् श्रथवा परंपरा संबंध से इनके ऋगी हैं। गिणिका के उक्त तीनों मेद हिंदी श्राचार्य कुमारमिण ने श्रपने प्रंथ रिसकरसाल में प्रस्तुत किए हैं। उधर ये मेद संत श्रकबर शाह की श्रंगारमंजरी में भी निर्दिष्ट हैं। प्रतापसाहि ने किसका श्राधार प्रहण किया है, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। वासकस्त्रज्ञा का प्रथम मेद संभवतः हिंदी श्राचार्यों का श्रपना है। दूसरे मेद को प्रतापसाहि ने श्रागतपतिका नाम भी दिया है। इस मेद का उल्लेख श्रीधरदास संकलित सदुक्ति-कर्णामृत नामक संस्कृत प्रंथ में उपलब्ध है।

प्रतापसाहि का दूसरा उपलब्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्यविलास है। इसकी रचना संवत् १८८६ में हुई थी । यह विविध काव्यांगनिरूपक ग्रंथ है। इसमें छः प्रकाश हैं और ४११ पद्य। विषय के स्पष्टीकरण के लिये तिलक ( वृत्ति ) रूप में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। ग्रंथ के पहले प्रकाश का आरंभ गणेशवंदना से होता है। इसके उपरांत काव्यलख्ण, काव्यप्रयोजन, काव्यकारण और काव्य-मेदों पर संदिस प्रकाश डाला गया है। दूसरे प्रकाश में शब्दशक्ति का निरूपण है और तीसरे चौथे प्रकाशों में क्रमशः ध्विन और गुणीभूतव्यंग्य का। रसादि का निरूपण ध्विन के ही एक मेद के रूप में ध्विनप्रकरण में किया गया है। ग्रंतिम दो प्रकाशों में क्रमशः गुण और दोष का निरूपण है। इस ग्रंथ में न तो नायक-नायिका-मेद को स्थान मिला है और न ग्रालंकारों को।

शास्त्रीय दृष्टि से यह ग्रंथ सामान्य कोटि का है। आरंभ में ही काव्यलच्च प्रसंग के श्रंतर्गत मीपण भ्रांतियों को देखकर ग्रंथकार के प्रति श्रश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ:

श्रथ साहित्यदर्भग्रमत काव्यलच्या-

रसयुत व्यंग्य प्रधान जह, शब्द श्रर्थ श्रुचि होह्। उक्ति युक्ति सूच्या सहित काव्य कहावै सोह्॥

श्रय रसगंगाधर मत काव्यलच्य-

श्रतंकार श्रक गुण सहित दोषरहित पुनि बृत्य। उक्ति रीति सुद के सहित रस युत वचन प्रवृत्य॥

संस्कृत काव्यशास्त्र का एक साधारण पाठक मी जानता है कि विश्वनाय श्रीर जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत काव्यलच्च्या ये नहीं हैं जिनका रूपांतर प्रतापसाहि ने उक्त रूप में उपस्थित किया है। वस्तुतः इन दोनों काव्यलच्च्यों में मम्मटोत्तरवर्ती वाग्मट

भंवत शशि वसु बसु बहुरि कपर षट पहिचानि ।
 भावन मास त्रयोदशी सोमवार उर आनि ॥

श्रादि श्राचार्यों के काव्यलद्या की छाया है, जिन्होंने शब्द, श्रर्थ, गुण, श्रलंकार, रीति श्रीर रस नामक काव्यांगों को काव्यलद्या में स्थान देकर समन्वयवाद की शरण ली है।

काव्यविलास के आगामी प्रकरणों में भी कतिपय स्थल चिंत्य हैं, पर वे इतने आमक नहीं हैं। उदाहरणार्थ, शब्दशक्ति प्रकरण में संकेतग्रह प्रसंग अमपूर्ण है। लच्नणामूला व्यंजना के मेद अशास्त्रीय हैं। लच्नणा के मेदोपमेदो की गणना शिथिल है। दोषप्रकरण में च्युतसंस्कृति, संदिग्ध, विरुद्धमितकृत, अपुष्ट आदि दोषों के लच्नण अथवा उदाहरण अशुद्ध हैं। इसी प्रकार इनका गुण प्रकरण भी नितांत शिथिल एवं अव्यवस्थित है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में मौलिकृता नाम मात्र के लिये भी नहीं है। यो तो इस ग्रंथ के अधिकतर निरूपण शास्त्रासंमत ही हैं, पर पद्य एवं गद्य भाषा की असमर्यता विषय के स्पष्टीकरण में नितात बाधक सिद्ध हुई है। ग्रंथ के अधिकाश भाग में किसी संस्कृत के आचार्य का आधार न ग्रहण कर कुलपित का आधार ले लेना लेखक में आत्मविश्वास के अभाव का सूचक है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि काव्यशास्त्रीय विषय से ये अवगत थे, क्योंकि इनके अधिकांश उदाहरण शास्त्रसंगत एवं विशुद्ध हैं।

- (३) कवित्व—रीतिकालीन किवयों में प्रतापसाहि का श्रपना विशिष्ट स्थान है। इसका मुख्य कारण् यह है कि इन्होंने जिस व्यंग्य को काव्य का जीव कहा है उसे श्रत्यंत ईमानदारी के 'साथ श्रपनी किवता में निरूपित मी कर दिखाया है। यो तो इस युग में श्रनेक श्राचार्यों ने व्यंग्य को काव्य का जीव माना है, पर इनके समान वे इसको व्यावहारिक नहीं बना पाए। इन्होंने इसे व्यंग्य की दृष्टि से ही उत्कृष्ट नहीं बनाया, रसपरिपाक भी इसमें इतनी स्वच्छता से हुआ है कि रस की दृष्टि से भी इसके उत्कर्ष को श्रस्तीकार नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि व्यंजना की विलयता के कारण् रसास्वाद में व्याघात उत्पन्न होता है, पर एक बार व्यंग्यार्थ स्पष्ट हो जाने पर वह द्विगुणित हो जाता है, यह निश्चित है। इघर श्रनुसूति की तीवता भी यद्यपि इनके काव्य में नहीं, तथापि इसमें कल्पना का उत्कृष्ट रूप श्रीर श्रमिव्यंजना की निरछलता किसी भी प्रकार छिपी नहीं रहती। भाषा भी व्याकरण्, मावसामग्री तथा व्यंग्यार्थ के श्रनुरूप ही चलती है, उसमें किसी भी प्रकार की शियिलता दृष्टिगत नहीं होती। कुल मिलाकर इनके काव्य की विशेषताश्रो के श्राघार पर यदि यह कहा जाय कि रीतिकालीन काव्य का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो श्रसंगत न होगा। उदाहरण् के लिये चार छुंद देते हैं, देखिए:
  - (१) सीख सिखाई न मानित है बर ही सब संग ससीन के भाने। खेलत खेल नए जल मैं बिन काम नृथा कत जाम बितावै। छोड़ के साथ सहेलिन को रहिकै कहि कौन सवादहि पावै। कौन परी यह बानि भरी नित नीर सरी गगरी उरकावै॥

- (२) ननद् निठानी अनखानी रहें आठी जाम,

  बरबस बातन बनाय आय अरतीं।
  रिच रिच बचन अजीक बहु भाँतिन के,

  करि करि अनख पिया के कान भरतीं।
  कहें 'परताप' कैसे बसिए निकसिए क्यों,

  मौन गिह रहिए तक न नेक ठरतीं।
  निज निज मंदिर में साँस ते सबेरे दीप,

  मेरे केलिमंदिर में दीपकी न धरतीं।
- (३) श्रंग श्रंग भूषन बिभूषन बिरिष,

  जोति जोषन जवाहिर की जाहिर जगाई तें।

  चहचहे चोवा चारु चंदन श्ररगजा श्रो,

  श्रंगराग हेत कल केसर मँगाई तें।

  कहे 'परताप' हुति देह की दुरंग होत,

  सुरँग क्रुसुंभी ऐसी चूनिर रँगाई तें।

  रीसिवारी एरी सुनि सुंदरि सुजान बारी,

  भाज क्यों न बेंदी सुगमद की जगाई तें॥
- ( ४ ) आई रितु पानस 'प्रताप' घनघोर भारी,
  सनन हरी री बन मंदन बढ़ाए री।
  कोकित कपोत सुक चातक चकोर मोर,
  ठीर ठीर छुंजन में पंछी सब छाए री।
  जसुना के कृत जो कदंबन की दारन पै,
  चारों श्रोर घोर सोर मोरन मचाए री।
  एरी मेरी बीर! शब कैसे कै मैं घरों घीर,
  झाए बन स्याम, घनस्याम नहिं आए री।

### १४. ग्वाल

(१) जीवनवृत्त—रीतिकाल के श्रंतिम चरण के कियों में ग्वाल का श्रपना विशेष स्थान है। परंतु इस युग के श्रन्य कियों के समान ही इनके जीवन-वृत्त के संबंध में भी प्रामाणिक श्रीर प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं है। श्री प्रमुदयाल मीतल ने ग्वाल के समकालीन किव श्री नवनीत चतुर्वेदी श्रीर रामपुर दरबार के स्राप्त श्रहमद मीनाई की पुस्तक 'इंतखाबे यादगार' के साक्ष्य पर 'ब्रबमारती' (वर्ष ६, संख्या ४) में इनके जीवनवृत्त पर जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं पर

संतोष करना पड़ता है। श्री मीतल जी का कथन है कि हिंदी में खाल नामधारी दो किन हुए हैं—एक निक्रम की १८वीं शताब्दी में, जिनके छंद कालिदास के हजारा में देखने को मिलते हैं श्रीर दूसरे निक्रम की १६वीं शताब्दी के उत्तराई में, जो प्रसिद्ध श्रीर हमारे श्रालोच्य हैं। मीतल जी इनका जन्मसंवत् १८४८ मानते हैं। उनके श्रनुसार ये जाति के ब्रह्मभट्ट (बंदीजन) ये तथा इनका श्रारंमिक जीवन वृंदावन में श्रीर बाद का मधुरा में व्यतीत हुआ। इनके पिता का नाम सेवाराम माना जाता है, यद्यपि रिसकानंद में मुरलीधर राव भी देखने को मिलता है। इनके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि गुक् ने क्ष्ट होकर इन्हें पाठशाला से निकाल दिया था, पर बाद में किसी तपस्त्री के श्राशीर्वाद से ये काशी श्रादि स्थानो में निद्याध्ययन करके श्रच्छे किन बने। इनका श्रिषकांश जीवन राजाश्रयो में व्यतीत हुआ। महाराज नामा श्रीर महाराज रण्जीतसिंह के ये निशेष रूप से कृपापात्र रहे। रामपुर दरबार से भी इनका श्रच्छा संबंध रहा श्रीर यहीं पर संवत् १६२५ के श्रासपास इनका स्वर्गवास हुआ।

(२) प्रंथपरिचय—श्रपने जीवनकाल में इन्होने फितने ग्रंथ लिखे, यह कहना कठिन है, पर विद्वान् श्रव तक इन ६ ग्रंथों का इनके साथ संबंध जोड़ते रहे हैं रू—रिष्कानंद ( श्रवंकारग्रंथ ), रसरंग ( रचनाकाल सं० १६०४ ), कृष्ण जू को नखशिख ( रचनाकाल सं० १८८४ ), दूषण्यदर्पण ( रचनाकाल सं० १८६१ ), हम्मीरहठ (रचनाकाल १८८१ ), गोपीपचीसी, राधा-माधव-मिलन, राधाश्रष्टक श्रीर श्रवंकार-भ्रम-मंजन । दुर्मांग्य से श्रांच इनमें से कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। श्रवंकार-भ्रम-मंजन का प्रकाशन सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने 'ब्रजमारती' में कराना श्रारंम किया था, पर केवल ७१ छंद ही छुप सके। रसरंग पर श्री मीतल जी का केवल एक परिचयात्मक लेख ही उपलब्ध है। ऐसी दशा में इतनी सामग्री श्रीर कितपय प्रकीर्ण छंदों के श्राधार पर ही इनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

श्रस्तु, श्राचार्यत्व की दृष्टि से रसरंग श्रौर श्रलंकार-भ्रम-मंजन का ही विशेष महत्व है। इनमें रसरंग<sup>3</sup> रसविवेचन संबंधी विशालकाय ग्रंथ है। इसमें श्राठ श्रम्याय हैं जिन्हें 'उमंग' कहा गया है। प्रथम उमंग में स्थायी भावो,

<sup>ै</sup> ग्वाल के जीवनवृत्त की समस्त सामग्री मीतल जी के उक्त लेख के आधार पर ही दी गई है।

२ इन ग्रंथों में श्रलंकार-भ्रम-भंजन को छोडकर सनका उल्लेख श्राचार्थ शुक्ल के इतिहास के भाषार पर किया गया है।

उ रसरग सवधी यह विवरण 'व्रजभारती' में प्रकाशित श्री प्रमुदयाल मीतल के लेख के आधार पर दिया गया है।

अनुमानों, सालिक मानों श्रीर संचारी मानों का विस्तृत विवेचन है। द्वितीय, तृतीय श्रीर चतुर्थ श्रध्यायों में नायिकामेद तथा पंचम में सखी श्रीर दूती का वर्णन है। षष्ठ में श्रंगार से इतर रसों का संचित्त वर्णन है। कहना न होगा कि मौलिक उद्मावना की दृष्टि से यह ग्रंथ श्रपने श्रापमें नगर्य ही है—श्रपने पूर्ववर्ती रीति-विवेचको के समान इनका श्राधार भी मूलत: मानुदच की रसमंजरी श्रीर रसतरंगिणी ही कही जा सकती हैं। इस ग्रंथ की विशेषता केवल यह है कि रचियता ने विपय को स्वच्छता के साथ प्रस्तुत किया है—प्रत्येक संदेहास्पद स्थल को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिये, किसी माव विशेष को कैसे जाना जाय कि यह स्थायी है श्रथवा संचारी, इसे स्पष्ट करते हुए वे श्रत्यंत विश्वास के साथ कहते हैं:

# जिहिं रस की जो थिति कहाँ तिहिं रस मैं थिति जान। वहीं साव पर रस विषे संचारी पहिचान॥

जहाँ तक श्रलंकार-अम-मंजन का प्रश्न है, इसके नाम से ही सप्ट है कि यह श्रलंकारिविवेचन संबंधी प्रंथ है। इसका कलेवर कितना है तथा इसके श्रंतर्गत किन किन श्रलंकारों का निरूपण है, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता; कारण, इसके प्रकाशित श्रंश में केवल चार शब्दालंकारों—श्रनुप्रास, यमक, चित्र श्रौर पुनरक्तवदामास तथा पाँच श्रर्थालंकारों—उपमा, प्रतीप, रूपक, परिणाम श्रौर उल्लेख का वर्णन ही देखने को मिलता है। किंतु फिर भी यह जिस उठान से श्रारंभ किया गया है उसके श्राधार पर सहज ही कहा जा सकता है कि यह रसरंग के समान ही पूर्णकाय रहा होगा। इसके श्रंतर्गत ग्वाल ने सबसे पहले मगवान् कृष्ण की वंदना के व्याज से श्रलंकार की वंदना की है। इसके पश्चात् वे श्रलंकार की महिमा का वखान करते हैं जो किसी संस्कृत के श्राचार्य से ग्रहीत तो नहीं कही जा सकती, पर है श्रत्यंत प्रसिद्ध ही; देखिए:

कविता भूषन कहत है अर्लकार बहु जान । अलम् भाषियत पूर्न को पूरि रह्यो अवरान ॥ २ ॥ हेमादिक भूषनन को प्रहन उतारन होत । ये भूषन तन मन दियत होत न जुदौ उदोत ॥ ३ ॥

श्रलंकार की महिमा के श्रनंतर उन्होंने श्रलंकार का लच्च्या दिया है। यह श्रप्यय दीच्चित के कुवलयानंद की वैद्यनाथ स्त्रि कृत 'श्रलंकारचंद्रिका' नामक टीका से प्रमावित तो कही जा सकती है, किंतु पूर्यातः उद्घृत नहीं, कार्या, वैद्यनाथ जहां श्रलंकार को रस से रहित (मिक्न), व्यंग्य से पृथक् मानते हैं, वहां ग्वाल ने इसे व्यंग्य से मिन्न कहा है। देखिए:

रस आदिक तें ब्यंग्य तें होय भिन्नता जाहि। सब्दारथ तें भिन्न है सब्दारथ के माहि॥ ४॥ होइ विषय संबंध करि चमकार की कर्न। ताही सों सब कहत हैं अलंकार इम बर्न॥ ५॥

--- श्रत्वंकार-भ्रम-भंजन

'श्रलंकारत्वं च रसादिमिन्नव्यंग्यमिन्नत्वे सति शब्दार्थोन्तरनिष्ठाया विषयिता-संबंधाविक्कन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकत्वम्'।

--वैद्यनाथस्रिकृत श्रलंकारचंद्रिका

ग्वाल के लच्च्या में इस पार्थक्य का कार्या मौलिकता दर्शाने का उनका प्रयत्न कहा जा सकता है। इसके साय यह भी संभव है कि वे वैद्यनाथ सूरि की उक्त व्याख्या को ही न समस पाए हो।

जो हो, श्रलंकार का लच्च्या देने के पश्चात् ग्वाल ने सर्वप्रथम उपमान, उपमेय श्रादि उन सभी शब्दों को समभाया है जिनका श्रलंकारशास्त्र में प्रयोग होता है श्रीर फिर श्रलंकारों का निरूपण किया है। शब्दालंकारों को उन्होंने पहले उठाया है। इनमें उन्होंने वक्रोक्ति को तो प्रहण ही नहीं किया श्रीर श्रनुप्रास के केवल तीन मेद—छेक, वृत्ति श्रीर लाट—ही दिए हैं। संमवतः यह संकेत उन्होंने मम्मट के 'काव्यप्रकाश' से प्रहण किया है, क्योंकि वहाँ मोटे रूप से यही तीन मेद कहे गए हैं, यद्यपि उपमेदों को मिलाकर यह पाँच प्रकार का बताया गया है। वक्रोक्ति का वर्णन चंद्रालोककार ने श्र्यांलंकारों में किया है। हो सकता है, इन्होंने मी इसका वर्णन इसी वर्ण के श्रंतर्गत किया हो। श्रर्यालंकारों में किया है। हो सकता है, इन्होंने मी इसका वर्णन इसी वर्ण के श्रंतर्गत किया हो। श्रर्यालंकारों में उपमा के जिन मेदों का वर्णन उन्होंने किया है वे काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, चंद्रालोक श्रीर कुवलयानंद के श्राधार पर ही हैं। रूपक के मेदोपमेद उन्होंने कुवलयानंद से प्रहण किए हैं, पर संचित्त रूप से ही। परिणाम श्रलंकार का लच्च्या देने के पूर्व उन्होंने चंद्रालोक के तत्संबंधी लच्च्या का खंडन किया है श्रीर फिर कुवलयानंद के लच्च्या का श्रनुवाद स्थापना सहित प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार ग्वाल के अलंकारिववेचन के संबंध में यह कहना असंगत नहीं कि
यह अपने आपमें रीतिकाल के अधिकांश किवयों के समान संस्कृताचार्यों का अंधानुकरण न होकर विषय का सही निरूपण है। उनकी विवेचनशैली की सबसे बड़ी
विशेषता यह है कि यथास्थान संस्कृताचार्यों का मत देकर उसे तक की कसीटी
पर कसते हैं और अपने मत की स्थापना करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा
सकता है कि उनमें संस्कृत के आचार्यों की आलोचना करने का साहस और प्रतिमादोनों थी। इनकी विवेचनशैली की दूसरी विशेषता यह है कि इन्होंने लच्चण और
उदाहरण यद्यपि कुवलयानंद और चंद्रालोक की शैली पर ही दिए हैं, तथापि यदि

विषय इन्हें स्पष्ट होता हुन्ना दिखाई नहीं दिया तो ब्रजमाणा गद्य में उसकी व्याख्या भी कर दी है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस व्यक्ति ने न्नाचार्यकर्म को म्नाव्यंत मनोयोग के साथ प्रहण किया है। इसी कारण यह कहने में संकोच नहीं होता कि न्नाचार्यत्वनिरूपण की दृष्टि से ये चितामणि, कुलपित न्नादि की परंपरा के किय हैं, यद्यपि इन्होंने न तो उनके समान काव्य के दशांग का निरूपण ही किया है न्नीर न उनकी सी शैली को प्रहण किया है। यहाँ उनकी न्नलंकार-निरूपण-शैली को स्पष्ट करने के लिये न्नालंकार-भ्रम-मंजन का एक ग्रंश देते हैं, देखिए:

श्रथ परिनाम, चंद्रालोके

है को करे अभेद नहूँ सो परिनाम कहीय। पिय रहस्य पूछ्यो सुतिय सौनिह उत्तर दीय॥ ६५॥ रूपक में अति ज्यापती या लब्छन की नात। कहाँ। कुनलयानंद में कहां जु सो विख्यात॥ ६६॥

कुवलयानंदे

परिनाम सुहित क्रिया के बिसयी बिसय जुहोय। भैन सरोज प्रसन्न ते जखत तिया त जोय॥ ६७॥

गर्ता

-विसयी को श्रर्थं श्रारोप्यमान श्रर्थात् उपमान---

तर्क

तौ जच्छन ते जच्छ यह निरुध रह्यो सिरमीर ।

उपमेय सु उपमान है किया करी हहि ठीर ॥ ६८ ॥

उपमेय सु उपमान है किया करें हमि चाँहि ।

कमक तिया के नैन है तकत प्रसन्न दिखाँहि ॥ ६९ ॥

किस्यी उहाँ जु प्रगाँज सो समाज बस घार ।

हारद हाँ कमकाच्छ हैं जच्छन के अनुसार ॥ ७० ॥

वार्ती

कुवलयानंद की टीका श्रलंकारचंद्रिका में समासाख्य लिखी है।

(३) कवित्व—जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है, ग्वाल का महत्व अपेचाकृत कम है। यह सत्य है कि इनकी भाषा में श्रोज श्रीर चमत्कार है—संस्कृत, श्रद्मी, फारसी, पंजाबी श्रादि की शब्दावली का प्रयोग करने में इन्होंने तिनक भी संकोच नहीं किया, किंतु फिर भी कल्पनावैभव श्रीर चित्रयोजना का वैसा उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाश्रो में उपलब्ध नहीं होता जैसा देव, पद्माकर श्रादि रससिद्ध कवियों के प्रयो में

मिलता है। परवर्ती होने के नाते इनके काव्य में इन किवयों की अपेचा उत्कर्ष होना चाहिए था। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इनका समस्त काव्य हीन कोटि का है। रस का परिपाक इनमें सम्यक् रूप से हुआ है, इनकी अभिन्यंजना भी कम प्रभाव-शाली नहीं। षट्ऋतु वर्णन तो इन्होंने इतने मनोयोग के साथ किया है कि उस सीमा तक सेनापित के सिवाय अजमाबा साहित्य का कोई भी किव नहीं पहुँच सका। संचेप में, यद्यपि ग्वाल का काव्य भाव और अभिन्यक्ति की दृष्टि से उपादेय है, तथापि रितिकाल के पूर्ववर्ती उत्कृष्ट किवयों का सा प्रतिमाजन्य वैशिष्ट्य कम और एक प्रकार का सस्तापन होने के कारण इनको प्रथम अणी के किवयों में स्थान नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिये इनके कितपय सरस छंद उद्धृत करते हैं; देखिए:

(१) ग्रीपम की गजब धुकी है धूप घाय घाम,
गरमी कुकी है जाम नाम ग्रति तापनी।
भीजें खस बीजन भूतें हूँ न सुखात स्वेद,
गात न सुहात बात दावा सी डरापिनी॥
'ग्वाल' किव कहें कोरे छुंसन तें कूपन तें,
तें लें जलघार बार बन मुख थापनी।
जब पियो तब पियो ग्रव पियो फेर ग्रव,
पीवत हू पीवत बुसै न प्यास पापनी॥

(२) सूम सूम चलत चहुँचा चन घूम घूम,
ल्म ल्म च्छनै च्छनै धूम घाम से दिखात हैं।
त्व के से पहल पहल पर उठे आवें,
महल महल पर सहल सुहात हैं॥
'ग्वाल' किन मनत परम तम सम केत,
छम छम छम डारे बूंदें दिन रात हैं।
गरन गए हैं एक गरनन लागे देखी,

(३) व्याकुल वियोगिन वितावै हुरे वासरन,
विरद्ध बती की झाति दुिलया करी मई।
ऐत मैं अली ने कहे बचन, नवीने भीने,
लागि चली सीने स्थाम झावन घरी मई॥
'ग्वाल' कवि त्यों ही उठि झंक लगी प्रीतम के,
बदन मयंक जीति जाहिर खरी मई।
मानो जरी जेठ की जलाकन तें बेलि मेलि,
अरसा विना ही बरसा हरी मई॥

( ४ ) गरिक गरिक प्रेम पारी परजंक पर,

घरिक घरिक हिय होज सो ममिर जात।

ढरिक ढरिक जुग जंबन जुटन देह,

तरिक तरिक बंद कंचुकी के किर जात॥

'ग्वाल' किव अरिक अरिक पिय यामें तक,

थरिक थरिक अंग पारे जौं विखिर जात।

सरिक सरिक जाय सेज पे सरोजनैनी

फरिक फरिक केविफंद ते उछिर जात॥

# चतुर्थ अध्याय

# रसनिरूपक श्राचार्य

#### (१) डपक्रम

मध्यकाल के रीति या शृंगारयुगीन साहित्य के श्रंतर्गत रस श्रौर नायिकामें द से संबंधित विषयो पर ग्रंथो की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। रसों का निरूपण करने-वाले ग्रंथो में प्रधान वर्णन रसराज शृंगार का किया गया श्रौर शृंगारवर्णन करनेवाले ग्रंथो का भी मुख्य विषय रहा नायक-नायिका-मेद-वर्णन। इस प्रकार समस्त रसो श्रयवा शृंगार रस का श्रकेले वर्णन करनेवाले ग्रंथों में भी श्रधिकतर नायिकामेद का प्रसंग समाविष्ट हो जाता था। परंतु, इनके श्रतिरिक्त, नायिकामेद का निरूपण करनेवाले स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए। रस संबंधी ग्रंथों में भी श्रधिक बल शृंगार श्रौर नायिका-मेद-निरूपण पर ही दिया गया। रस का काव्यसिद्धांत के रूप में विवेचन बहुत ही श्रल्पांश में प्राप्त होता है। शृंगार श्रौर नायिका-मेद-वर्णन की परंपरा का ग्रहण सीचे संस्कृत साहित्य से किया गया। प्राकृत श्रौर श्रपग्रंश साहित्य इस दिशा में श्रधिक प्रेरक नहीं रहा। परंतु, एक बात ध्यान देने की यह है कि जहाँ संस्कृत के श्रधिकाश ग्रंथों में विषयविवेचन प्रमुख है, वहाँ हिंदी के इन ग्रंथों में लच्चणों के श्रनुरूप उदाहरण-काव्य-रचना की मावना प्रधान है।

रस श्रीर नायिकामेद के प्रसंग में संस्कृत ग्रंथो का श्राघार लेकर ही रचना की गई। इस दिशा में प्रमुखतया जिन ग्रंथो का श्राघार ग्रह्य किया गया है वे ये हैं: भरतमुनि का नाट्यशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, रहमह का श्रंगारितलक, मोज के सरस्वतीकंठामरण श्रीर श्रंगारप्रकाश, धनंजय का दशरूपक, मम्मट का काव्य-प्रकाश, मानुदच की रसतरंगिणी श्रीर रसमंजरी, विश्वनाथ का साहित्यदर्गण श्रादि। श्रिधकांशतया इनमें से एक या श्रनेक ग्रंथो के श्राधार पर लच्चा देकर स्वरचित ब्रजमाण में उदाहरण लिखने की विशेषता से ये ग्रंथ संपन्न हैं। रस के विवेचन में तो कोई विशेष मौलिकता या नवीनता नहीं दिखलाई पड़ती, परंतु नायिकामेद के मीतर मेदप्रमेदों में श्रनेक लेखको ने नए नाम रखने का प्रयत्न किया है जो मेदो का श्रिधक सूद्म निरूपण कहा जा सकता है।

रसो के श्रंतर्गत श्रिधकांशतः शृंगार का विस्तार से श्रौर श्रन्य रसों का संदोप में वर्णन किया गया है। शृंगार में संयोग श्रौर वियोग दोनो ही पद्धों का वर्णन मिलता है। संयोग में विभाव, श्रनुमाव, संचारी भावों के साथ हावों का भी वर्णन किया गया है श्रीर वियोग या विप्रलंभ के प्रसंग में मान श्रीर विरह की दस दशाश्रों का वर्णन प्रधान है। नायिकामेद का वर्णन विविध श्राधारों पर किवयों ने किया है श्रीर श्रिधकांशतया मानुदत्त की रसमंजरी की परिपाटी ही उन्होंने श्रपनाई है। यह कहा जा सकता है कि इन रस श्रीर नायिकामेद संबंधी ग्रंथों से विषय के शास्त्रीय विवेचन का विकास तो नहीं हुश्रा, परंतु, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसी वहाने शुद्ध काव्यपद्धति पर सुंदर, लिलत श्रीर मनमोहक तथा स्मरणीय किवता की पंक्तियों का प्रण्यन हुश्रा श्रीर ब्रजमाषा का कलात्मक सौंदर्य पूर्णत्या निखर श्राया।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, रस के मीतर श्रंगार श्रीर उसके मीतर नायिका-मेद का वर्णन इन ग्रंथों में श्रा ही जाता है, श्रतः इन ग्रंथों के एक दूसरे से नितात मिल वर्ग स्थापित नहीं किए जा सकते। परंतु श्रध्ययन की सुविधा श्रीर एक दृष्टि में देख लेने के उद्देश्य से इन ग्रंथों के तीन वर्ग किए जा सकते हैं:

- (क) प्रथम वर्ग-समस्त रसो का निरूपण करनेवाले ग्रंथ,
- ( ख ) द्वितीय वर्ग-केवल शृंगार रस का निरूपण करनेवाले प्रंथ श्रौर
- (ग) तृतीय वर्ग-केवल नायिकामेद पर लिखे गए ग्रंथ।

### इनमें से प्रत्येक वर्ग की सूची यहाँ दी जाती है:

### (क) सर्व-रस-निरूपक प्रंथ

| लेखक            | प्रंथ              | रचनाकाल             |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| १-भलभद्र सिश्र  | रसविलास            | सं० १६४० वि०के लगभग |
| २-केशवदास       | रसिकप्रिया -       | " १६४५ "            |
| ३त्रजपति भट्ट   | रंगमावमाधुरी       | " १६८० "            |
| ृ ४–तोष         | सुधानिधि           | ,, १६६१ ,,          |
| ृ<br>५-तुलसीदास | रसकल्लोल           | ,, १७११ <b>,</b> ,  |
| ६-गोपालराम      | रससागर             | "१७२६ "             |
| ७-सुखदेव मिश्र  | रसरकाकर व रसार्यंव | ,, १७३० ,, के लगभग  |
| द–देव           | भावविलास           | ,, १७४६ <u>,</u> ,  |
| ६-श्रीनिवास     | रससागर             | ,, १७५० ,,          |
| १०-लोकनाथ चौवे  | रसतर्रंग           | ,, १७६० ,,          |
| ११-वेनीप्रसाद   | रस-शृंगार-समुद्र   | ,,  ૧७६૫ ,,         |
| १२—श्रीपति      | रससागर             | ,, १७७० ,,          |
| १३-याकूब खॉ     | रसभूषग्            | ,, १७७५ ,,          |
| १४-मिखारीदास    | रससारांश           | " १७६१ "            |
| १५—रसलीन        | रसप्रबोध           | " tues "            |

| ŘБЭ                       | रसनिरूपक श्राचार       | [ खंड ३ : ग्रध्याय ४ ] |  |  |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| १६–गुरुदत्ततिह ( भूपति )  | रसरत्नाकर, रसदीप       | सं॰ १८वीं शती का स्रंत |  |  |  |
| १७–रघुनाथ                 | काव्यकलाघर             | ,, १८०२ वि०            |  |  |  |
| १८-उदयनाथ कवींद्र         | रसचंद्रोदय             | " १८°४ "               |  |  |  |
| १६-शंमुनाय                | रसकल्लोल, रसतरंगिगी    | " १८०६ "               |  |  |  |
| २०-समनेस                  | रसिकविलास              | ,, १⊏२७ ,,             |  |  |  |
| २१–शिवनाथ                 | रसवृष्टि               | " የፍጻፍ "               |  |  |  |
| २२-दौलतराम उनियारे        | रसचंद्रिका, जुगलप्रकाश | ,, १८३७ ,,             |  |  |  |
| २३रामसिंह                 | रसनिवास                | ,, १८३ <u>६</u> ,,     |  |  |  |
| २४-सेवादास                | रसदर्पेग               | ,, የ <u>ኛ</u> ४० ,,    |  |  |  |
| २५-वेनी बंदीजन            | रसविलास                | ,, take ,,             |  |  |  |
| २६-पद्माकर                | जगतविनोद               | ,, १८६७ ,,             |  |  |  |
| २७-वेनी प्रवीन            | नवरसतरंग               | ,, ₹ <b>५७</b> ४ ,,    |  |  |  |
| २८-करन कवि                | रसकल्लोल               | ,, ₹ <b>5</b> €0 ,,    |  |  |  |
| २६-नवीन                   | रंगतरंग                | ,, tee ,,              |  |  |  |
| ३० <del>-चं</del> द्रशेखर | रसिकविनोद              | ,, <b>१६०३</b> ,,      |  |  |  |
| ३१-ग्वाल कवि              | रसरंग                  | ,, 4E08 ,,             |  |  |  |
| ( ख ) शृंगारनिरूपक प्रंथ  |                        |                        |  |  |  |

| _                  | -                  |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| १–मोइनलाल          | श्टंगारसागर        | सं० १६१६ वि०          |
| २─सुंदर कवि        | सुंदरशृंगार        | ,, १६ <b>८८</b> ,,    |
| ३–मतिराम           | रसराज              | ,, १७२० ,, के लगभग    |
| ४-मंडन             | रसरत्नावली         | ,, १७२० , <u>,</u>    |
| ५सुखदेव मिश्र      | र्श्वारलता         | ,, १७३३ <u>,,</u>     |
| ६-देव              | भवानीविलास         | j, <b>१</b> ७५० ,,    |
| ७-कृष्णमद्द देवऋपि | श्टंगार-रस-माधुरी  | ,, १७६ <b>६</b> ,,    |
| ५-ग्रानम           | र्श्वगार-रस-दर्पग् | ,, १७८ <b>६</b> ·,,   |
| ६–सोमनाथ           | शृंगारविलास        | ,, <b>१७६५</b> ,,     |
| १०उदयनाथ           | रसचंद्रोदय         | ,, <b>१</b> 508 ,,    |
| ११-मिखारीदास       | श्टंगारनिर्ण्य     | ,, १८०७ ,,            |
| १२-चंददास          | श्रंगारसागर        | ,, ₹ <b>5</b> ₹₹ ,,   |
| १३शोभा कवि         | नवल-रस-चंद्रोदय    | ,, tata ,,            |
| १४–देवकीनंदन       | श्रंगारचरित        | ,, ₹ <b>5</b> ¥₹ ,,   |
| १५-लाल कवि         | विष्णुविलास        | ,, १८५० ,,            |
| १६-भोगीलाल दुवे    | वखतविलास           | ,, १८५६ <sub>;;</sub> |
| •                  |                    | ון יריי וו            |

| १७-यशवंतिसंह              | <b>श्टंगारशिरोम</b> णि    | सं० १८५६ वि०             |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| १८-वंशमिख<br>१६-कृष्ण कवि | रसचंद्रिका<br>गोविंदविलास | " श्रज्ञात<br>" १८६३ वि० |
|                           |                           |                          |

### (ग) नायिकाभेद प्रंथ

| १-कृपाराम         | <b>हिततरंगि</b> गी  | सं० १४६८ वि•              |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| २-सूरदास          | साहित्यलहरी         | ,, १६०७ <sub>&gt;</sub> , |
| ३–रहीम            | बरवै नायिकामेद      | ,, १६५० <sub>э</sub> ,    |
| ४-नंददास          | रसमंबरी             | ,, १६५० ,,                |
| ५-शंमुनाय सोलंकी  | नायिकामेद           | ,, १७०७ ,,                |
| ६-चितासिय         | शृंगारमंजरी         | ,, १७१० ,, के लगभग        |
| ७–देव             | नातिविलास, रसविलास  | ,, १७६० <sub>//</sub> ,,  |
| <b>⊏</b> -कालिदास | <b>वधू</b> विनोद    | ,, <i>१७४</i> ६ ,,        |
| ६-कुंदन           | नायिकामेद           | ,, १७६२ ,,                |
| १०-केशवराम        | नायिकामेद           | ,, १७५४ <del>,</del> ,    |
| ११–बलवीर          | दंपतिविलास          | ,, १७५E <del>,,</del>     |
| १२-खङ्गराम        | नायिकामेद           | ,, १७६५ ,,                |
| १३-रंग खाँ        | नायिकामेद           | " śლგი "                  |
| १४-यशोदानंदन      | वरवै नायिकामेद      | ,, १८७२ ,,                |
| १५-जगदीशलाल       | व्रजविनोद नायिकामेद | १६वीं शती का श्रंत        |
| १६-गिरिधरदास      | रसरताकर             | सं॰ "                     |
| १७-श्रज्ञात       | नायिकामेद           | श्रशत                     |
| -                 |                     |                           |

# (२) विषयप्रवेश

रस और नायिकामेद पर ग्रंथ लिखने की परंपरा प्रमुखतया रीतियुग में विकितित हुई। इस युग (सं० १७०० से १६०० वि० तक) में इन विषयों की लेकर हिदी में वहुसंख्यक ग्रंथ लिखे गए। इन सब ग्रंथों का विवरण आज मी हमें पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाया है। फिर भी अनुमान इस वात का होता है कि मिक्त, वीर और श्रंगार इन तीनों रसो पर लिखनेवाले अधिकांशतया इस युग के किवयों ने रस और नायिकामेद पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा। कुछ फुटकल ग्रंथ रीतियुग के पूर्व भी लिखे गए जिन्हें हम प्रायः इस नवीन परंपरा का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। कृपाराम कृत हिततरंगिणी का नाम इस प्रसंग में सबसे प्रथम आता है। इसकी रचना सं० १५६८ में हुई और इसका विषय या नायिकामेद। वख्लम संप्रदायी कृष्णामक्त और अष्टछाप के दो प्रसिद्ध किवयों—स्ट्रदास और नंददास—ने संप्रदायी कृष्णामक्त और अष्टछाप के दो प्रसिद्ध किवयों—स्ट्रदास और नंददास—ने

भी नायिकामेद पर योड़ा बहुत लिखा ही। सूर की साहित्यलहरी में श्रप्रत्यच्च रूप से तथा नंददास की रसमंजरी में प्रत्यच्च रूप से नायिकामेद का वर्णन हुन्ना है। रहीम ने श्रपने बरवै नायिकामेद में वरवै छुंदो में नायिका का वर्णन किया है।

रस श्रीर नायिकामेद पर ही नहीं, वरन् काव्यशास्त्र श्रीर रीतिपरंपरा पर हत्ता से पदन्यास करनेवाले दो परिवार हैं। प्रथम श्राचार्य केशवदास का श्रीर द्वितीय श्राचार्य चिंतामिण त्रिपाठी का। श्राचार्य केशवदास ने स्वयं तो किनिप्रया समस्त काव्यांगो पर श्रीर रिकिप्रया रस श्रीर नायिकामेद को लेकर लिखी है, परंतु इसके साथ ही साथ केशवदास के बड़े माई बलमद्र मिश्र ने इस रीतिपरंपरा से संबंधित दो ग्रंथ लिखे—एक शिखनख श्रीर द्वितीय रसविलास। रसविलास में रसो का वर्णन श्रपनी विशेषता लिए हुए है। रसविलास को बलमद्र ने महाकाव्य कहा है। इसमें वर्णन संचारी, लिलत श्रीर स्थायी मावो का ही हुश्रा है। रस का स्वतंत्र वर्णन नहीं है, परंतु इन वर्णनो के श्रनेक उदाहरण रसपूर्ण है। इनकी रचना में शब्दो पर विलच्चण श्रिषकार तथा ।पाडित्य दिखलाई पड़ता है। श्रपने ग्रंथ के संबंध में इन्होंने लिखा है:

### पूषन सूषन दिवस को, निसि सूषन ससि जानि । सूषन रसिक समानि को, रसिवलास कवि मानि ॥ ६ ॥

इस ग्रंथ में श्राठ सात्विक भाव, बचीस संचारी माव श्रौर बीस लित मावो का वर्णन हुआ है। इन लित भावो में कुछ तो हाव हैं श्रौर कुछ अनुमाव। विभाव का वर्णन भी इसमें अपने निजी ढंग पर है। इसके मीतर प्रतिभाव, सुभाव, काकु, व्यंग्य, अन्योक्ति, संभाव, विभाव, कलहातरित, जुगुति, अभाव, सुक्संचित श्रादि का वर्णन है। वर्णन की यह परंपरा आगे ग्रहीत नहीं हुई। यही बात केशवदास की कविप्रिया श्रौर रसिकप्रिया के लिये भी कुछ श्रंशो तक कही जा सकती है। दूसरे परिवार में चितामिण, भूषण श्रौर मितराम आते हैं जो त्रिपाठी बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। काव्यागो का सबसे पुष्ट विवेचन चितामिण का है। भूषण ने केवल अलंकारो का रीतिबद्ध वर्णन किया है और मितराम ने अलंकार और श्रंगार तथा नायिकामेद का। चितामिण ने नायिकामेद पर अलग श्रंगारमंजरी लिखी। अन्य ग्रंथ काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, चंद्रालोक आदि की पद्धित पर हैं और यही पद्धित आगे के रीतिकवियो द्वारा ग्रहण की गई।

रीतियुग का प्रारंग चिंतामिण से ही माना जाता है। केशवदास का समय मिक्तयुग में है। इन दोनों के वीच शाहजहाँ के दरवारी 'महाकवि' उपाधिभूषित सुंदर किव का सुंदरशृंगार सं० १७८८ वि० में लिखा गया, जो यो तो इस युग के पूर्व पड़ जाता है, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से है वह रीतियुग की ही एक कड़ी। इसमें शृंगार, नायिकामेद श्रौर नखशिख तीनों का ही वर्णन हुआ है। नायिकामेद

भानुदत्तकृत रसमंजरी के आधार पर है। लच्चण इसमें दोहा या दोहरा छंद में तथा उदाहरण कवित्त श्रीर सवैयो में दिए गए हैं। इसके लक्त्य स्पष्ट हैं तथा उदाहरण सरस एवं कवि की रसिकता के परिचायक हैं।

सुंदरशृंगार के बाद रस श्रौर नायिकामेद पर कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ चिंता-मिण के पहले नहीं प्राप्त होता । चिंतामिण के साथ ही रीतियुग की रस-नायिका-मेद र्प्रथो की परंपरा प्रारंभ होती है। इन प्रथो का प्रेरणास्रोत प्रधानतया केशवदासकृत रसिकप्रिया ग्रंथ है परंतु उसका स्त्राधार पूर्णतया ग्रह्णा नहीं किया गया। संस्कृत साहित्य के इस रस श्रौर नायिकामेद पर लिखे गए ग्रंथ ही इन ग्रंथो के श्राधार थे, जैसा पहले कहा जा चुका है।

श्रागे के पृष्ठों में हम (क) सर्व-रस-निरूपक ग्रंथ, (ख) श्रंगार-रस-पंथ तथा (ग) नायिकामेद ग्रंथ-इस क्रम से इस युग के रस एवं नायिकामेद साहित्य का परिचय दे रहे हैं।

# (३) सर्व-रस-निरूपक ब्राचार्य और इनके प्रंथ

### १. केशवदासकृत रसिकप्रिया

केशवदास का जीवनवृत्त श्रौर उनकी रसिकप्रिया का विवेचन, सर्वीगनिरूपक प्रसंग में यथास्यान दिया गया है।

### २. सोष का सुधानिधि

केशवदास के बाद समस्त रसो का वर्णन करनेवाला तोष का सुधानिधि ग्रंथ है। यह ग्रंथ सं० १६६१ वि० की रचना है। ५६० छंदी में यह ग्रंथ पूर्ण हुन्ना है। तोष कवि सिंगरीर के रहनेवाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे इसमें रसवर्शन के बहाने राधाकृष्ण की विलासलीलाश्रो का वर्णान है। श्रतः यह स्पष्ट ही है कि इसमें प्रयत कान्यात्मक है, शास्त्रीय विवेचन का नहीं। इसमें नवरसो, भावो के वर्णन के साय ही भावोदय, भावशाति भावशबलता, भावसंधि, रसामास, रसदोष, वृत्ति एवं नायिकाभेद का वर्णन किया गया है। सखा-सखी-मेद भी विस्तार से वर्णित है श्रीर हावो का वर्णन कवित्वपूर्ण है। रसवर्णन के समस्त प्रसंग इस प्रंय में संमिलित हैं। इसमें लक्षण दोहों में तथा उदाहरण दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पय श्रादि छंदो में दिए गए हैं। इनका काव्य बड़ा ही ललित है। तोष की रचना मे भाषा का प्रवाह श्रीर श्रालंकारिक सौंदर्य है। इनकी रचना में उक्तिचमत्कार श्रीर सरसता बहुत कुछ रसखान की कविता के समान है। वर्णमैत्री, यमक, अनुपास श्रादि के साथ सहज रूप से रूपक, उपमा, उत्प्रेचा श्रादि श्रर्थालंकार भी उसमें समाविष्ट हैं। एक ही उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगा:

तो तन में रिव को प्रतिबिंब परे किरनें सो घनी सरसाती। भीतर ही रिह जाति नहीं, श्राँकियाँ चकचौं वि हैं जाति हैं राती॥ वैठि रही बिल कोठरी में किह तोष करीं बिनती वहु भाँती। सारसी नैन से श्रारसी सो श्राँग काम कहा कि धाम में जाती॥

इसके उपरांत १८वीं शती के प्रारंम मे लिखे गए तुलसीदासकृत रसकल्लोल (सं० १७११) श्रीर गोपालराम कृतं रससागर (सं० १७२६) प्राप्त नहीं हो सके।

केशवदास के वाद रीतियुग के प्रारंभ में रस का सर्वांग निरूपण करनेवाले ग्रानेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें समस्त काव्यशास्त्र के निरूपण के बीच रसवर्णन का भी प्रसंग है। चितामणि, स्रति, कुलपित, श्रीपित श्रादि के ग्रंथ इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं जिनका विवरण यथास्थान दिया गया है। परंतु केशव की रसिकप्रिया के समान सभी रसो का विवेचन करनेवाला इन लोगों का स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं है। पिंगलाचार्य सुखदेव मिश्र ने छंद श्रीर काव्यशास्त्र पर श्रनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनका एक ग्रंथ रसरताकर रसों का निरूपण करनेवाला स्वतंत्र ग्रंथ है।

### ३. सुखरेवकृत रसरत्नाकर श्रीर रसार्णव

सुखदेव मिश्र कंपिला के रहनेवाले कान्यकुब्ब ब्राह्मण् थे। मिश्रबंधुश्रो ने हनका समय सं० १६६० से सं० १७६० तक माना है। इनके वंशघर श्रव भी दौलत-पुर में विद्यमान हैं। इन्होंने श्रनेक सोतो से विद्याध्ययन किया था। काशी में इन्होंने साहित्य श्रीर तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। ये कई राजाश्रो के श्राश्रय में रहे। श्रसी-यर (जिला फतेहपुर) के राजा मगवंतराय खीन्वी, डौंडियाखेरे के राव मर्दनसिंह, श्रीरंगजेव के मंत्री फाजिलश्रली, श्रमेठी के राजा हिम्मतसिंह श्रादि से इन्हें संमान प्राप्त हुश्रा। इनके कविराज की उपाधि श्रलह्यार खों ने प्रदान की थी। इनके श्रिष्ठकांश ग्रंथ छंदो पर हैं। रचित ग्रंथो की सूची इस प्रकार है—वृचिवचार (१७२८), छंदविचार, फाजिलश्रली प्रकाश, श्रध्यात्मप्रकाश, रसार्णव, श्रंगारलता श्रादि। इनके श्रतिरिक्त काशी नागरीप्रचारिणी समा में इनका समस्त रसो का विवेचन करनेवाला ग्रंथ रसरताकर मी है। इसकी प्रति खंडित है श्रीर प्रारंभ के ११ छंद नहीं हैं।

रसरताकर में सर्वप्रथम नायिकामेद का वर्णन है जिसका श्राधार मानुकृत रसमंजरी है। केवल मेदप्रमेदों में कुछ नवीनता इसमें कहीं कहीं मिलती है। जैसे इन्होंने लिख्ता के पहला, दूसरा, तीसरां कहकर तीन मेद कर दिए हैं, नायकवर्णन भी उसी प्रकार का है। दर्शन, सखी, दूती श्रादि का वर्णन करने के बाद भावो, हावो श्रीर रसो का वर्णन है। रसो का वर्णन श्रंगार, हास्य, कहर्ण, रीह, वीर, मयानक, वीमत्स, श्रद्भुत श्रीर शांत के कम से है। इसके बाद संचारी भावों का वर्णन है श्रौर श्रंत में सात्विक भावों का नामोल्लेख मात्र है। सभी वर्णन दोहा छंदो में है। ग्रंथ की प्रतिलिपि सं० १८६२ में की हुई है। इसका रचनाकाल १७३० के श्रासपास मानना चाहिए।

रसार्णव—सुखदेव का दूसरा प्रंथ है रसार्णव। यह ढौंडियाखेरे के राव मर्दनसिंह की आज्ञा से रचा गया था। इसमें भी नवरसो और नायिकामेद का वर्णन है। कान्य की दृष्टि से यह उत्तम और रसराज के समान है। शृंगार रस और नायिकामेद का वर्णन तो इसमें विस्तार के साथ है, परंतु अन्य रसो का वर्णन अत्यक्त है। रसार्णव की मुद्रित प्रति टीकमगढ़ के राज पुस्तकालय में है।

इनके श्रन्य ग्रंथ छंद या काव्यांगो पर विचार करनेवाले हैं। शृंगारलता प्राप्त नहीं हो सकी। श्रनुमानतः यह शृंगार रस का वर्णन करनेवाली पुस्तक होगी।

सुखदेव मिश्र का काव्य श्रोज, सरसता श्रीर कल्पना से पूर्ण है। ये पिंगलाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्यों कि इन्होंने छंदशास्त्र पर कई पुस्तके लिखी थीं। इनकी शैली सहज मावमयी है जिसमें श्रालंकारिकता का पुट श्रिषक नहीं है। इस्थयोजना इनके छंदों में प्राय: देखी जाती है। इनकी उपमाएँ कहीं कहीं बड़ी स्वामाविक श्रीर प्रकृत रूप में श्राई हैं। एक उदाहरण है:

जोहें जहाँ मगु नंदकुमार तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है। मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुंद की डार है। भीतर ही जु लखी सु लखी श्रव बाहिर जाहिर होति न दार है। जोन्ह सी जोन्है गई मिलि यों मिलि जात ज्यों दूघ में दूघ की घार है।

### ४. करन कवि कत रसकल्लोल

करन किन पन्नानरेश हिदूपित के यहाँ थे। ये षट्कुल, भरद्वानगोत्रीय पाडेय थे। इनके पिता का नाम श्रीधर था। इनके लिखे दो ग्रंथो—रसकल्लोल श्रीर साहित्यरस का उल्लेख मिलता है। रसकल्लोल की प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा में है। इसके एक छुंद में करुण रस के उदाहरण के रूप में छत्रसाल की मृत्यु का उल्लेख है तथा श्रन्य छुंदों में भी छत्रसाल, दत्ता श्रादि शब्दों द्वारा छत्रसाल की प्रशंसा की गई है; जैसे वीमत्स के इस प्रसंग में:

> तेग तरत छतसाल की, कतरति संगर जीन। जुरि जोगिनि करि कुंभ ते, पियहि गले लगि सोन॥ ७३॥

इन्होंने स्वयं लिखा है कि हमने भरत मत के श्रनुसार रस का वर्णान किया है। रसो का वर्णान बड़ा ही सांगोपांग है। उनके रंगो, देवताश्रो, विभाव, श्रनुमाव, संचारी श्रादि का उल्लेख है। रसकल्लोल में रसवर्णन के साथ ही शब्दशक्ति श्रीर वृत्ति का भी वर्णन संत्रेप मे किया गया है। रीति के संबंध में इनका मत है:

> रीति चारिहूँ देस की, सो समास ते होइ। भाषा मैं याते न मैं, बरनी सुनि कवि सोह॥ २४४॥

रसकल्लोल की प्रति का लिपिकाल सं० १८६० लिखा है। इसका रचनाकाल १७५७ के स्रासपास मानना चाहिए।

कि के रूप में करन सकल कलाकार हैं। इनकी रचनाश्रो में श्रालंकारिक प्रवृत्ति विशेष परिलक्षित होती है। यमक, श्रनुप्रास श्रादि के साथ काव्यगुर्यो का समावेश है। रचना प्रवाहमयी एवं स्मर्ग्यीय है। भावानुकूल शब्दावली का चयन बहा प्रमावकारी है। रीतिकालीन प्रवृत्ति के पूर्ण दिग्दर्शन इनके काव्य में होते हैं। उदाहरगार्थ:

> षता षंडन मंडन धरनि, उद्धत उदित उदंड। दृत्त दंडन दाउन समर, हिंदुराज सुजदंड। सरद चंद सारद कमल, भारद होत बिसेषि। छवि छत्तकत मत्तकत बदन, खलकत सुनिमन देषि॥

### ४. कृष्णभट्ट देवऋषि कृत शृंगार-रस-माधुरी

कृष्णमङ् देवऋषि के संबंध में श्रिधिक विवरण प्राप्त नहीं हो सका। इनका 'श्रंगार-रस-माधुरी' ग्रंथ समस्त रसों का वर्णन करता है। यह विंदवती के राजा बुद्धसिंह जी देव की श्राज्ञा से सं० १७६६ में रचा गया। लेखक प्रतिमासंपन्न कि श्रीर श्राचार्य है। मंगलाचरण के बाद विदवती नगरी का वर्णन करता हुश्रा कि कहता है:

सन भूपति बंस सिरै श्रवतंस सदा सिन श्रंस निरंदवती।
महिमान महिम्मति हिम्मति की हद किम्मति की हद हिंदवती।
सुष सौं सरसी सरसी सरसी सरसीहह सौरभ बृंदवती।
गुन सौं श्रगरी सगरी नगरी श्रविराज विराजत विंदवती॥ ७॥

ग्रंथपरिचय श्रौर वर्णनकम देते हुए कवि ने लिखा है:

करी पहिलें रस की निरधार घरों पुनि मान विभाव बखानों। फेरि करी श्रतुभाव निरूपन साव सबै ज्यभिचारी वितानों। कावि के पंथन कीरिक अंथ महोद्धि मंथ श्रमी ठर श्रानों। भाषों सिंगार महारस माधुरी भूपन जानों न दूषन जानों॥ १०॥ इस प्रकार शृंगार के महारसत्व की प्रतिष्ठा किव ने की है। किव ने 'लाल' का प्रयोग उपनाम के रूप में किया है। सबसे पहले शृंगार रस का वर्णन संयोग, विप्रलंम, दो मेदो में किया है। इनके मेद प्रच्छन्न श्रीर प्रकाश इन दो रूपो में हैं। काव्य के उदाहरण इनके अत्यंत सुंदर हैं। शब्द पर विलक्ष्ण अधिकार श्रीर समृद्ध करूपना का वैभव इनके उदाहरणों से प्रमाणित होता है। विप्रलंभ शृंगार का एक उदाहरण है:

पर्शो ब्रज बालन में बिरह श्रचानक ही बाढ़े नेह गिरिधर लाल गुनरसी कीं। देखि देखि कुंजन के श्राले पान सूषि परे कूकि परे जौर कोइलानि रंगमसी कीं॥ भौर भटकाने चंगा चित श्रटकाने वै गुलाब चटकाने जब लेप्यो जगजसी कीं। पीरी परि प्राप्त लों जुन्हेंया सुरिसाइ गई कारो परि हियरा सिराइ गयो ससी कीं॥२०॥

किन की उपाधि 'किन-कोनिद-चूड़ामिण-सकल-कलानिधि' थी। प्रथम खाद में श्रंगार के दोनो मेदो का वर्णन है। द्वितीय खाद में नायक-मेद-वर्णन है। नायक के चार मेदों के प्रच्छन्न श्रौर प्रकाश, ये दो मेद किए गए हैं। तृतीय खाद में नायिकामेद है। पहले पिन्ननी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंखिनी श्रादि का वर्णन है। फिर स्वकीया श्रादि मेद हैं। स्वकीया के नवलवधू, नवयौवना, नवलश्रनंगा, लजाप्रायरता मेद हैं। प्रौढ़ा के मेद समस्त-रस-कोनिदा, निचित्रनिश्रमा, श्राकामित नायिका, लब्धामित प्रौढ़ा हैं। ये मेद इनके नए हैं श्रौर परंपरा से श्रलग हैं। परकीया के ऊढा, श्रनूढ़ा मेद परंपरागत हैं।

चतुर्थ स्वाद में साम्वात् दर्शन (प्रच्छन्न स्रौर प्रकाश), चित्रदर्शन, (प्रकाश, प्रच्छन्न), स्वप्रदर्शन, श्रवण्यदर्शन (प्रच्छन्न, प्रकाश) का नायक स्रौर नायिका दोनो के प्रसंगो में वर्णन है।

पंचम स्वाद में दूती का वर्णन है। सखी के प्रति नायक नायिका (कृष्ण, राषा) की प्रच्छन प्रकाश चेष्टाश्रो का वर्णन है। स्वयंदूतत्व राधा श्रौर कृष्ण का भी प्रच्छन श्रौर प्रकाश रूप में वर्णित है। मिलन के भेद भी इसमें वर्णित हैं; जैसे प्रथम मिलन, सहेली के घर मिलन, धाय के घर मिलन, सूने घर का मिलन, निस्चार का मिलन, श्रातिमय का मिलन, उत्सव का मिलन, व्याधि के मिस मिलन, न्योते के मिस मिलन, जलविहार, वनविहार श्रादि में मिलन, श्रादि।

छुठे स्वाद में भाव, विभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव, संचारी भाव हैं। इनके लच्चणों को अलंकारकलानिधि में देखने का निर्देश है जो इनका रचा हुआ दूसरा ग्रंथ जान पड़ता है। हाव आदि का वर्णन इसके बाद है।

सातवें स्वाद में स्वाधीनपतिका आदि नायिका के आठ मेदो का प्रच्छल प्रकाश रूप में वर्णन है। श्रमिसारिका के प्रेमामिसारिका, गर्वामिसारिका और सकामा तीन मेद श्रीर हैं। उत्तम, मध्यम, श्रधम नायिकाश्रो का भी इसी में वर्णन किया गया है।

श्राठवे स्वाद में विप्रलंग शृंगार का वर्णन है। इसमें पूर्वानुराग (प्रच्छन श्रीर प्रकाश) नायक श्रीर नायिका दोनो ही का वर्णित हुन्ना है। पूर्वानुराग को दश दशाश्रो में रखकर वर्णन करना इनकी विशेषता है। इसके बाद नवे स्वाद में मान का वर्णन है। यह भी प्रच्छन प्रकाश तथा प्रिया श्रीर प्रेमी के मेदो में विभक्त है।

दसर्वे स्वाद में मानमोत्तन का वर्णन है। सामोपाय, दामोपाय, मेदोपाय, प्रण्ति, उपेत्वा, प्रसंग विध्वंस, दंडोपाय, मानमोत्तन उपायो का नायक श्रीर नायिका दोनो मेद में वर्णन है।

ग्यारहवे स्वाद में करुण विप्रलंग का वर्णन है। इसी में प्रवास का भी वर्णन श्राया है। ये सब प्रच्छन श्रीर प्रकाश मेदों में कहे गए हैं। इसमें पाती (पत्रों) का भी वर्णन है।

बारहवे स्वाद में सिखयो का वर्णन हुआ है। इनमें धाय, जनी, नाइन, निटनी, परोसिन, मालिन, बरइन, शिल्पिन, चुरिहेरिन, सुनारिन, रामजनी, संन्यासिन, पटिन का वर्णन किया गया है। इन सबके उदाहरण बड़े संदर हैं।

तेरहवे स्वाद में दूतीकर्म का वर्णन है।

चौदहवे स्वाद में हास श्रीर उसके मेद—मंदहास, कलहास, श्रातिहास, परिहास—का वर्णन है। करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स, श्रद्भुत, सम (शात) रसो का श्रंगार के रूप में वर्णन किया गया है।

पंद्रहवे स्वाद में दृत्तियो का वर्णन है। दृत्तियो में जो रस श्राते हैं उनका विस्तार से इसमें वर्णन है।

सोलहवे स्वाद में अनरस का वर्णन है। ये रसदोष हैं जो प्रत्यनीक, नीरस, विरस, दुस्संघान, पात्रादुष्ट हैं। यह वर्णान केशव के रस-दोष-वर्णन से साम्य रखता है। ग्रंथ केशवदास की रसिकप्रिया के आधार पर है। इस प्रकार सोलह स्वादों में श्रंगार-रस-माधुरी ग्रंथ समाप्त हुआ है। रसिववेचन और कवित्व, दोनो दृष्टियों से इसका महत्व है। यह देवऋषि का उत्कृष्ट आचार्यत्व और कवित्वशक्ति प्रमाणित करता है।

इसके बाद देव की कृति भावितास में यद्यपि रस का सामान्य विवेचन है, पर प्रधान उद्देश्य शृंगार को ही प्रमुख रस मानकर उसी का वर्णन करना है, श्रतः इसका विवरण शृंगार रस के प्रसंग में ही दिया गया है। इसी समय के श्रासपास श्रीनिवास का रससागर (सं० १७५०), लोकनाथ चौवे कृत रसतरंग (सं० १७६०), वेनीप्रसाद का रस-शृंगार-समुद्र (सं० १७६५) तथा श्रीपित का रससागर (सं० १७७०) श्रादि रचनाएँ रस का वर्णन करनेवाली हैं, परंतु ये देखने को नहीं मिल सकीं।

## ६. याकूच खाँ का रसमूषण

याकूब खॉ का श्रीर विवरण प्राप्त नहीं है, केवल उनके प्रंथ रसभूषण का नाम ही मिलता है। रसभूषण का रचनाकाल सं १७७५ वि० है, जैसा मिश्रबंधुश्रो का मत है। इस प्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें रस, नायिकामेद श्रीर श्रलंकार का वर्णन साथ साथ चलता है। उपमा के साथ नायिका, लुप्तोपमा के साथ स्वीया श्रादि का वर्णन है। इस प्रंथ में लच्चणो श्रीर उदाहरणो को टीका में स्पष्ट भी किया गया है। नायिकामेद के बाद स्थायी माव, विमाव, श्रनुमाव का वर्णन है श्रीर उसके पश्चात् नवरसो का विवरण दिया गया है। इनके मेदो का भी उल्लेख है। याकूब खॉ ने हास्य के मृदुहास, मंदहास, श्रतिहास श्रीर श्रदृहास ये चार प्रकार दिए हैं। रौद्र के साथ भावोदय श्रीर श्रद्भुत के साथ यमकालंकार का वर्णन दिया गया है। इस प्रंथ का महत्व प्रणाली की नवीनता में ही माना का सकता है। बहाँ तक विवचन का प्रश्न है, कोई गंभीरता इसमें नहीं है। लच्चण उदाहरण दोहा श्रीर सोरठा छंदो में हैं। काव्य की दृष्टि से प्रंथ साधारण महत्व का है।

# ७. भिखारीदास कृत रससारांश श्रीर शृंगारनिर्ण्य

दास सर्वोगनिरूपक किन हैं, त्रातः इनका जीवनवृत्त तथा इनके रसनिरूपक ग्रंथो का विवेचन उसी प्रसंग में यथास्थान दिया गया है।

# **म. सैयद् गुलाम नबी 'रसलीन'**

 काम करते थे। त्रागरा के समीप नवाब सफदरजंग की सेना श्रीर पठानों में जो युद्ध हुन्ना था उसी मे ये मारे गए थे। इनका मृत्युसमय सन् ११६३ हि॰ (१८०७ वि॰) है। गुलाम नबी रसलीन की रची हुई दो पुस्तके रीतिपरंपरा की मिलती है--श्रगदर्पण श्रीर रसप्रबोध।

श्रंगदर्पेश-यह नखशिख वर्शन करनेवाली रचना है। नखशिख सौंदर्य-वर्णन नायिकामेद का श्रंग माना जाता है। श्रंगदर्पण की रचना संवत् १७६४ वि० मे हुई थी। नखशिख नाम से कुछ लोग इनकी श्रलग रचना का उल्लेख करते हैं, परंत वह यही ऋंगदर्पण ग्रंथ ही है। ऋंगदर्पण में कुल १८० दोहे हैं जिनमें श्रंतिम तीन उपसंहार के श्रीर प्रथम दो मंगलाचरण के दोहे हैं। यह श्रंगदर्पण लिखने का प्रयत रसलीन ने ब्रजभाषा सीखने के लिये किया था, जैसा निम्नाकित दोहे से प्रकट है:

> ब्रज्यानी सीखन रची, यह रसत्तीन रसाल। गुन सुबरन नग अरथ लहि, हिय धरियो ज्यों माल ॥ १७८ ॥

श्चांगदर्पण में क्रमशः बाल, बेनी, जूरा, मॉग, टीका, बिंदी, श्चाङ खौर, श्रवण, श्रवणा मूषण, भौह, पलक, बरुनी, नेत्र, पुतरी, कोयन, काजर, चितवन, कटात्त, कपोल, शीतलादाग, स्वेदकण, श्रलक, नासा, नथ, लटकन, श्रधर, तमोल, दसन, मुसुकान, हास, रसना, बानी, मुखनास, चिबुक, मुखमंडल, ग्रीवा, कंठाभूषण, वॉह ( कराभूषण ), ब्रॅगुरी, गात, श्रंगबास, कुच, कंचुकी, रोमावली, त्रिबली, नामि, नीबी, किंकिनी, पीठ, कटि, नितंत्र, जंघ, पद, पदलाली, एडी, ब्रॅगुरी, पदनख, जावक, नूपुर, पायल, श्रनवट, बिछिया तथा संपूर्ण नायिका का वर्गान किया गया है जो बड़ा रोचक है। संपूर्ण वर्णन करते हुए 'रसलीन' ने लिखा है:

नवता ग्रमला कमल सी, चपता सी चल चार्। चंद्रकला सी सीतकर, कमला सी सुक्रमार ॥ १७४॥ मुख छिब निरिंख चकोर श्रर, तन पानिप बिख मीन। पद पंक्रन देखत भँवर, होत नयन रसलीन ॥ १७५॥ रसलीन का प्रसिद्ध दोहा:

श्रमी हलाहल यद भरे, स्वेत स्थाम रतनार। जियत मरत कुकि कुकि परत, जेहि चितवत एकबार ॥ ३५ ॥

श्रंगदर्पण का ही है। इस प्रकार दोहाकारों में 'रसलीन' श्रेष्ठ हैं। इनका दुसरा ग्रंथ 'रसप्रवोध' है।

रसप्रवोध-रसलीनकृत 'रसप्रवोध' संवत् १७६८ की रचना है। यह चैत्र शुक्र ६, बुधवार को विलग्राम मे स्त्राने पर लिखी गई। इससे सिद्ध होता है कि ये पहले कहीं श्रीर थे। संभवतः फौज से ही छुटी लेकर श्राए हो। रसप्रबोध का रचना-समाप्ति-काल हिजरी सन् ११५४ है। रसप्रवोध में सब मिलाकर १११७ दोहे हैं। रसप्रबोध में रस का वर्णन है। प्रमुख वर्णन श्रंगार रस श्रीर नायिकामेद का है श्रीर श्रंत में संदोप में श्रन्य रसों का वर्णन किया गया है। रसलीन को दोहा छुंद ही सिद्ध था। इन्होंने सारे ग्रंथ में इसी छुंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों ही दोहा छुंद में हैं।

रसलीन ने रस का सर्वमान्य लच्चण लिया है। विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण व्यापी स्थायी रस है। स्थायी बीज है जो चित्त की भूमि में श्रालंबन-उद्दीपन-विभाव-रूपी जल के पड़ने पर श्रनुभावरूपी वृद्ध श्रौर संचारी मावरूपी फूलो के रूप में प्रकट होता है। इन सब के संयोग से मकरंद के समान रस की उत्पत्ति होती है। माव दो प्रकार के हैं—एक स्थायी, दूसरे संचारी। स्थायी श्रपने श्रपने रस में रहते हैं श्रौर संचारी श्रन्यों में भी संचरित होते हैं। व्यभिचारी दो प्रकार के हैं—एक तनव्यभिचारी वूसरे मनव्यभिचारी। सात्विक मोवो को रसलीन ने तनसंचारी माना है। इस प्रकार नो स्थाथी, श्राठ सात्विक श्रौर तेंतीस संचारी मिलकर पचास माव हुए। इन मावों में स्थायी रस का मूल है। श्रतः सबसे पहले रसलीन ने उसी का वर्णन किया है। स्थायी भावों के नाम उनके कारणाह्म श्रालंबन, उद्दीपन, विभाव तथा स्थायी को श्रनायास प्रकट करनेवाले श्रनुमावों का वर्णन इसके बाद किया गया है। इसके बाद श्रलग श्रलग रसो का वर्णन है।

सबसे पहले शृंगाररस का वर्गान करने का हेतु रसलीन यह देते हैं कि शृंगार रस के भीतर श्रन्य रस या उनके सभी स्थायी संचारी रूप में श्रा जाते हैं इसलिये शृंगार रसराज है। रसलीन का कथन है:

मोहन लिख यह सबन ते, हैं उदास दिन राति। उमहति हँसति बकति डरित, बिगचिति विलिसि रिसारि॥ ४२॥ जब निकस्यों सब रसन में, यह रसराज कहाय। तब वर्रायो याको कबिन, सब ते पहिले ह्याय॥ ४३॥

कपर के प्रथम दोहे में कमशः निर्वेद, उत्साह, हास आश्चर्य, मय, घृगा, शोक, क्रोध श्रादि के शृंगार रस में संचारी होने का संकेत है। श्रागे शृंगार रस के श्रालंबन रूप नायिका के प्रसंग में नायिकामेद का वर्णन किया गया है।

नायिकाभेद—रसलीन के द्वारा वर्णित नायिकामेद का प्रसंग रसमंगरी साहित्यदर्पण ग्रादि की परंपरा का श्रनुगमन करता हुन्ना भी मौलिकता से पूर्ण श्रौर रोचक है। ग्रनेक प्रसंगों में मेदो के श्रन्य मेद नवीन श्राधारों पर किए गए हैं। श्रिषकांशतः उन मेदों के लच्चण रसलीन ने नहीं दिए हैं जो नाम से ही स्पष्ट हैं। नायिकामेद का वर्णनकम इन प्रसंगों में पूरा हुन्ना है। स्वकीया के सुग्धा, मध्या, नायिकामेद का वर्णनकम इन प्रसंगों में पूरा हुन्ना है। स्वकीया के सुग्धा, मध्या,

प्रीहा, मुग्धा के पाँच मेद—श्रंकुरितयोवना, शेशवयोवना, नवयोवना, नवलश्रनंगा, नवलवधू। शेशवयोवना शब्द रसलीन का निजी जान पड़ता है। इसके स्थान पर देव श्रादि ने सलजरित दिया है, जो रद्रमष्ट के श्रंगारितलक के श्राधार पर जान पड़ता है, रसमंजरी (भानु भट्ट कृत) के श्राधार पर नहीं। रसलीन ने इन मेदो के भी मेद किए हैं।

नवयीवना के दो मेद हैं—श्रज्ञातयीवना श्रीर ज्ञातयीवना तथा नवलश्रनंगा के विदितकाया श्रीर श्रविदितकाया तथा नवलवधू के वोढ़ा श्रीर विश्रव्धनवोढ़ा ऐसे ही मेद हैं। नवलवधू का रसलीन ने एक तीसरा मेद किया है—लजाश्रासक-रित-कोविदा। मुग्धा के उपर्युक्त मेदो के साथ उसकी चेष्टाश्रों, जैसे मुद्ध वैठना, सैन, सुरित श्रादि का भी वर्णान है जो कामशास्त्र श्रीर रितरहस्य ग्रंथो का प्रभाव जान पड़ता है। मध्या के मेद हैं—उन्नतयौवना, उन्नतकाया, प्रगल्भवचना, सुरतविचित्रा। इनके श्रतिरिक्त पाँचवाँ मेद लघुलजा भी रसलीन ने कुछ लोगो के मतानुसार किया है। मध्या की कामचेष्टाश्रो का वर्णान भी इसमें है। प्रौढ़ा के मेद हैं—उद्भट-यौवना, मदनमदमाती, लुब्धामितप्रौढ़ा, रितकोविदा। इनके श्रतिरिक्त रितिक्रिया श्रीर श्रानंदाितसंमोहा मेद भी रसलीन ने लिखे हैं।

रसलीन ने इसके बाद पतिदुःखिता नामक नवीन मेद की कल्पना की है। इसके मेद हैं—मूढ़पतिदुःखिता, बालपतिदुःखिता, बृद्धपतिदुःखिता। धीरा, श्रधीरा, धीराधीरा ख्रादि का मेदवर्णन विवेचन सिंदत है जो रसमंबरी के ख्राधार पर है। ये समी मेद स्वकीया के मेदो—मध्या ख्रीर प्रौढ़ा—के हैं। स्वकीया के प्रसंग में ज्येष्ठा ख्रीर किनष्ठा, दो मेदो का ख्रीर वर्णन है।

इसके बाद परपुरुषानुरागा, परकीया का वर्णन है। उसके मेद ऊढ़ा, श्रन्तु, साध्या, श्रसाध्या, उद्बुद्धा श्रीर उद्बोधिता हैं। इनमें साध्या के मेद वृद्ध-वधृ सुखसाध्या, वालवधृ सुखसाध्या, नपुंसकवधू सुखसाध्या, विधवावधू सुखसाध्या, गुणीवधू सुखसाध्या हैं तथा श्रसाध्या के मेद समीता, दूतीवर्जिता, गुरुजनमीता, श्रतिकांता, खलपृष्ठश्रसाध्या हैं।

श्रवस्था के मेद से परकीया के सुरतिगोपना, विदग्धा, लिखता, कुलटा, मुदिता, श्रनुशयना, ये छः मेद हैं तथा इनके भी मेदोपमेदो के वर्णन रसलीन ने किए हैं। इसके बाद परकीया की सुरतचेष्टाश्रो का वर्णन है।

स्वकीया, परकीया दोनो के तीन मेद कामवती, श्रनुरागिनी श्रौर प्रेमासका भी हैं। इस प्रकार परकीया का श्रतिविस्तार से रसलीन ने वर्णन किया है।

सामान्या के मेद स्वतंत्रा, जननीश्रधीना, नियमिता, प्रेमदुः खिता हैं। इससे श्रिषक मेद सामान्या के सामान्यतया नहीं मिलते हैं। सामान्या की भी कामचेष्टाश्रो का इसमें वर्णन है।

रसलीन ने खंडिता आदि प्राचीन आचारों के मेदो को नवीन मतानुसार अन्यस्रतिदुः खिता (खंडिता), गविंता (स्वाधीनपितका), मानिनी मेदो में विर्णित किया है तथा अवस्थामेद से स्वाधीनपितका, वासकसङ्जा, उत्कंठिता, अमिसारिका, विप्रलब्धा, कलहांतरिता, प्रोपितपितका, खंडिता—ये आठ मेद हैं। इनके भी प्रमेद विर्णित किए गए हैं। इस प्रकार ११५२ नायिकामेदो का वर्णन रसलीन ने किया है। इन मेदो के अतिरिक्त पिद्मानी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी मेद भी हैं। उत्तमा, मध्यमा और अधमा नायिकाओं का भी वर्णन हुआ है। नायिकामेद का यह वर्णन भरत, रद्रभट्ट और मानुभट्ट तथा अन्य आचार्यों के विवेचन के अनुसार तथा रसलीन की कुछ मौलिक बातों को भी लिए हुए है।

नायकमेद भी सामान्य ग्रंथो की श्रपेत्ता इसमें श्रिधिक विस्तार के साथ है।

नायकमेद श्रीर दर्शन के उपरांत सखी का वर्णन है। सखीवर्णन मी रसलीन ने कुछ नवीन पद्धति पर किया है। सखी चार प्रकार की हैं—हितकारिणी, विज्ञानविदग्धा, श्रंतरंगिनी श्रीर बहिरंगिनी। सखीकर्म का तो सामान्य ढंग पर ही वर्णन किया है। दूती के उत्तम, मध्यम, श्रधम मेद भी किए गए हैं। इसके श्रितिरक्त दूती के हितावान, श्रहितावान, हिताहितावान मेदो का वर्णन है। इसके श्रितिरक्त प्रसंग ये हें—दूतीकार्य, नायिका-नायक-स्तुति-निदा, विरहिनवेदन, प्रबोध श्रादि। नायक-सखा-मेद के वर्णन के उपरांत उद्दीपन रूप में ऋतुवर्णन है जो उनकी कवित्वप्रतिमा का परिचायक है। ऋतुवर्णन दोहो में है। कुछ सुंदर उदा-हरण यहाँ दिए जाते हैं:

श्रोषधीश सँग पाइ श्ररु, लिंह बसंत श्रभिराम । मनो रोग जग हरन को, भयो धनंतिर काम ॥ ६४६ ॥ फूले कुंजन श्रलि श्रमत, सीतल चलत समीर । भानजात काको न मन, जात भानुजा तीर ॥ ६५० ॥ पिय छीटत यों तियन कर, लिंह जल केलि श्रनंद । मनो कमल चहुँ श्रोर ते, मुकतिन छोरत चंद ॥ ६५१ ॥

धानुभाव वर्णन—में इन्होंने चेष्टाश्रो के बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं, जैसे :

द्दगन जोरि मुसुकाय श्ररं, भौं हैं दोड नचाइ। श्रोठनि श्रॉं ठि बनाइ यह, श्राग उमेठत जाइ॥ ६६९॥

इसके पश्चात् हावो श्रौर संचारी भावो का वर्णन किया गया है। संयोग-शृंगार के बाद वियोग-शृंगार-वर्णन पूर्वानुरागी मान, प्रवास श्रौर कहण मेदो के साथ किया गया है। दस दशाश्रो का वर्णन भी इसी प्रसंग के श्रंतर्गत है। संयोग में जिस प्रकार पड्ऋतु वर्णन किया गया है उसी प्रकार वियोग प्रसंग में बारहमासा वर्णन है। वारहमासा के कुछ सुंदर उदाहरण ये हैं:

लाख यतन किह राखिए, करें जारि तन राख।
शाख शाख जो ढाख की, फूल रही चैशाख॥ ९९०॥
पुटुप रूप इन दुमन में, श्रागि लगी है श्राइ।
जामें जरि ये भँवर सब कारे भए बनाइ॥ ९९१॥
माघ मास लहिते तहीं, यह दुख भयो श्रनंत।
क्यों बसंत श्रब खेलिहें, बसे श्रंत हैं कंत॥ १०,०८॥
मनमोहन बिन विरह ते, फाग रच्यो इन चाल।
पीरो रँग श्रंगन छयो, श्रॅंसुवन सरत गुलाल॥ १०१०॥

ये छंद रसलीन की सहज मार्मिक शैली के द्योतक हैं। इसके बाद हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीमत्स, ऋद्भुत श्रौर शात के लच्चण श्रौर उदाहरण दिए गए हैं। भावसंधि, भावोदय, भावशाति, भावशवलता, प्रौढ़ोक्ति, भावामास, रसामास द्यादि के वर्णन के साथ ग्रंथ की समाप्ति हुई है।

११५४ हिजरी में १११७ दोहा छंदों में यह ग्रंथ पूरा हुआ । यह रस का विवरण देनेवाला महत्वपूर्ण श्रोर काव्य की दृष्टि से सुंदर ग्रंथ है।

श्रठारहवी शताब्दी के श्रंतिम भाग में श्रमेठी (श्रवघ) के राजा गुरुदत्त सिंह उपनाम 'भूपति' ने रस से संबंधित रसरत्नाकर श्रोर रसदीप नामक ग्रंथ लिखे। इनकी बनाई भूपतिसतसई प्रसिद्ध है जो बिहारी के दोहो से टक्कर लेनेवाली श्रीर सं॰ १७६१ में रची गई है। इनके श्रन्थ ग्रंथो में कंठाभरण श्रीर भागवत भाषा भी हैं।

रघुनाथ किन ने सं० १८०२ में रस विषयक काव्यकलाघर नामक ग्रंथ लिखा। ये काशीनरेश के राजकिन थे। इनके बनाए ग्रंथ रिकमोहन ( श्रलंकार ), जगत-मोहन श्रौर इश्कमहोत्सन भी माने जाते हैं। श्रंतिम ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा गया है। काव्यकलाघर १५० पृष्ठों का वृहत् ग्रंथ है। इसके श्रंतर्गत किन ने भानमेद, रसमेद तथा नायिकामेद का विस्तार के साथ वर्णान किया है। इसके उदाहरण भी सुंदर हैं। जगतमोहन में श्रीकृष्णचंद्र की दिनचर्या है। रघुनाथ श्रच्छे किन थे।

#### ६. समनेस कृत रसिकविलास

समनेस रीवा के रहनेवाले कायस्थ थे। ये रीवानरेश महाराज जयसिंह के वरूशी थे। इनके द्वारा अलंकार, रस और छुंद पर लिखे क्रमशः तीन ग्रंथो—काव्यभूपण, रिकिविलास और पिंगल—का उल्लेख मिला है।

रितकिविलास रस श्रीर नायिकामेद विपयक ग्रंथ है। इसका रचनाकाल सं० १८४७ वि० है जो निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है: संवत् रिषि जुग बसु ससी कुल पूल्यौ नभमास। संपूरन समनेस कृत, बनिगो रसिकविलास॥

इनका रचनाकाल १८७६ तक रहा। रिसकिविलास में शृंगार तथा वीर, रीद्र, वीमत्स, करुण, शांत, हास्य, श्रद्भुत, भयानक रसो का वर्णन है। नायिका-मेद, दूतीकर्म, विमाव, श्रनुभाव, सात्विक संचारी भावो का भी विवेचन है। लच्चण साधारण श्रोर स्पष्ट तथा उदाहरण उपयुक्त हैं। रस पर लिखा हुश्रा यह सामान्य-तया श्रच्छा ग्रंथ है। इनकी कविता श्रच्छी सामान्य श्रेणी की है।

## १० शंभुनाथ मिश्र कृत रसतरंगिणी

शंभुनाथ मिश्र श्रसोथर जिला फतेहपुर के राजा मगवंतराय के यहाँ रहते थे। ये विद्वान् किव थे। इन्होंने रसकल्लोल, रसतरंगिणी श्रीर श्रलंकारदीपक नामक ग्रंथ लिखे। रसकछोल देखने में नहीं श्राया। रसतरंगिणी की एक खंडित प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में है। यदि यह शंभुनाथ मिश्र की है, तो रचनाकाल १८२० के श्रासपास होना चाहिए।

रसतरंगिणी—( सं॰ १८२० के त्रासपास ) की उक्त श्रपूर्ण प्रति पृष्ठ ३ से १८ तक है। प्रथम २१ छंद नहीं हैं। इसमें रस का निरूपण है। मानुकृत रस-तरंगिणी का श्रमेक स्थलों पर प्रमाण स्वरूप उल्लेख है। इसके श्रतिरिक्त संस्कृत के श्रमेक ग्रंथो का भी प्रमाण है। उदाहरणार्थ:

मिलि विभाव श्रनुभाव श्ररु, संचारित के घृंद ।
परिपूरन थिर भाव जो, सोइ रस रूप कविंद ॥ १६ ॥
डयों पय पाइ विकार सञ्ज, दिवि दिष होत श्रनूप।
त्यों परिण्त थिर भाव को, बरणत कवि रस रूप ॥ २४ ॥
सो रस स्वनिष्ठ, परिषष्ठ श्ररु स्वनिष्ठ परिष्ठ है।
रसानां जन्यजनक भावः ॥ २५ ॥
प्रगटत हास्य सिंगार सो, रौद्र ते करुणा होह।
उपजत श्रद्भुत वीर ते, भय वीभरस ते जोह ॥ २६ ॥

इसी प्रकार बैरी श्रीर विरोधी रसो का कथन है। श्रृंगार, हास्य, श्रद्भुत, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, करुगा, शांत का वर्गान है। रौद्र श्रीर वीर का मैर प्रकट करते हुए लिखा गया है:

> समता की सुधि है नहाँ, है युद्ध उत्साह। नहेँ मूळे सुधि सम श्रसम, सो है क्रोध प्रवाह॥ ४६॥

भक्तिसुधानिधि के श्रनुसार लेखक ने हास्य, वात्सल्य, सख्य, रसों का भी वर्णान किया है। इनमें श्रिधिकांश लच्च्या संस्कृत में ही हैं। इस प्रसंग में भक्ति- रसामृत-सिंधु के भी प्रमाण श्रीर उद्धरण इस ग्रंथ में हैं। विद्वन्मोदतरंगिणी के श्राधार पर भी इसमें विवेचन हुश्रा है। साहित्यरताकर ग्रंथ के श्राधार पर विभिन्न रसों के उद्दीपनो का वर्णन है। इसके बाद श्रलग श्रलग रसों के श्रंगों के लच्चण श्रीर उदाहरण हैं। हास्य रस का एक उदाहरण देखिए:

पेतर्ती फागु फर्बी नवला चपता सीं सजे मिन सूषन सारी।
मेलती मंजु गुलालन मूठिन रंगती रंगन लौं पिचकारी।
लेत रॅंगीली गतीन छबीलीं छटी गनिका गच सौंध सँवारी।
ज्यों ही खुकी चटकी बहु कीने रुकी सु बनी तरुनीन की तारी॥ ३॥

'इहाँ तारी पदाशित हासातिशयता व्यंजित है। श्रक्त ह्याँ ज्याल प्रमदानि प्रति है रित स्थायी श्रक्त श्रनुभावादिक को श्रमावई है याते हास्यरसई की मुज्यता है' इस प्रकार उदाहरणों के मार्मिक विवेचन द्वारा रस का स्पष्टीकरण किया गया है। इसी प्रकार 'वीर' का उदाहरणा द्रष्टव्य है:

बीच श्रनी चतुरंगिनी रावन बेष बिलोकतें बानर भाजे। बाजे बजे रन के बहके करि गाजे बजाहक बुंद से आजे। स्यों रघुवीर श्रश्नंगई भीर हँसे सटमंगिन पंग नेवाजे। श्रानेंद कोकनदें सर दें कर साजे सरासन सायक राजे॥ १०॥

इहाँ रत्तोत्पल कोकनद ताकी समता ते श्रानन श्रक्नता श्रनुभाव । उमंगे हास पद उत्साह स्थायी वीर रस पूर्णाताई व्यंजित है। श्रक राजे पद ते करन की श्रक प्रमा परे सरसरासनऊ समरोत्साह संजुतई से व्यंजित हैं। श्रक वेष विलोकतई माजे तहाँ तेज से दुर्द्धपता ताते सन्मुख न हैं सके। श्रक बलाहक दृंद से भ्राजे तहा रामाश्रम विरचिते श्रमरतिलको बलेन हीयते इति बलाहकः इति व्युत्पत्या श्रति बलवंतः सजलो इत्यर्थः याते करीण के ग्रंथस्थल मदजल परिपूर्णाई प्रकाशित है। श्रागे इस संबंध में रसतरंगिणी के नवम सर्ग से संस्कृत में प्रमाण दिया हुश्रा है— 'ईपत्फुल्लकपोलाम्या'। इसी प्रकार मिक्त रसो में भी वात्सल्य, सख्य का विवेचन है। प्रति पूरी नहीं है, श्रतः इस ग्रंथ का पूर्ण विवेचन नहीं किया जा सकता। परंतु यह ग्रंथ लेखक की विद्वत्ता, सहृदयता, कवित्व श्रीर श्रान्वार्यत्व की शक्तियों का प्रमाण है।

#### ११. शिवनाथकृत रसवृष्टि

शिवनाथ द्विवेदी कुरसी, जिला वारावंकी के रहनेवाले थे। इनका रसवृष्टि ग्रंथ, राधाकृष्ण के श्रंगार-सुख-वर्णान रूप रस-नायिका-भेद का ग्रंथ हैं। इसे कविवर शिवनाथ ने पवावा (पवायाँ) जिला हरदोई के निवासी तृप कुशलसिंह के लिये लिखा था। कुशलिंह सं० १८३१ में स्वर्गवासी हुए। इस प्रकार इसका रचना-काल मिश्रबंधुस्रो के स्रनुसार सं० १८२८ वि० के लगभग ठहरता है।

इस ग्रंथ में सबसे प्रथम गर्णपतिवंदना, फिर वागी, नारायण, गौरीशंकर, की स्तुतियाँ हैं श्रौर फिर किन-वंश-वर्णन है। लवकुश द्वारा स्थापित कुरसी नामक नगर में कात्यायन गोत्री दुवे ब्राह्मण ब्रह्मदास हुए। उनके पुत्र बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पुत्र भाऊलाल हुए। इन्हीं भाऊलाल के पुत्र पंडित किन शिवनाथ हुए। इनसे प्रवादा नगर के राजा कुशलसिंह ने नायिकामेद ग्रंथ लिखने को कहा। इन कुशलसिंह की सभा का वर्णन इंद्र की सभा के समान शिवनाथ किन ने किया है।

रसन्धि ग्रंथ सोलह रहस्यो ( श्रध्यायो ) में विमक्त है। प्रथम में तो मंगलाचरण, परिचय, किव श्रीर श्राश्रयदाता के वंश श्रीर यश का वर्णन है। दूसरे रहस्य में नायक के पति, उपपति, वैसिक तथा श्रनुक्ल, दस्त, शठ श्रीर घृष्ट मेदों का वर्णन है। नायक का लच्चण इन्होंने निम्नलिखित रूप में दिया है:

> तरुण रूप श्रमिमान तिन, परम विवेकी होइ। धनी जयी शुचि बुद्धिवर, नायक बरणौं सोहु॥

इनके अतिरिक्त मानी, चतुर और अनिमज्ञ मेदो का भी इसमें वर्णन है।
तृतीय रहस्य में सबसे पहले चार प्रकार की नायिकाओ—उत्तम, मध्यम, अधम और
लघु—का कथन है। उत्तम वह है जो संपत्ति विपत्ति में पित की आज्ञा के अनुसार
एकरस रहे। मध्यम वह है जो बड़ा अपराध करने पर मान करे। अधम वह है
जो बार बार रूठे और विना कारण कटु वचन कहे। लघु निर्लंड्ज, निःशंक, कुबुद्धि
और कलहप्रिय है। यह चौथा मेद विचारणीय है, क्योंकि इसमें तो नायिका का
जो मुख्य आकर्षण है वही नहीं रह जाता। इसके साथ पिश्चनी आदि चार
नायिकाओं का वर्णन है।

चतुर्थ रहस्य में स्वकीया नायिकाश्रो का वर्णन है। इनके उदाहरण सुंदर काव्य की विशेषताश्रो से पूर्ण हैं। इस संबंध में सुरतिविचित्रा का उदाहरण देखिए:

भाग भरे भाल नाग मोतिन सोहाग भरी बंक भरी भौंहन सनेह भरे नैन हैं। नाज भरी नासिका श्रधर बिंब रस भरे हास भरी श्रलक सकुच भरे बैन हैं॥ सुद भरे यौवन मनोरथ मनोज भरे शंग श्रंग रस भरे रस सुख ऐन हैं। लाज भरी गति मि प्रीति भरी शिवनाय चातुरी चितौनि हाव भाव भरी सैन है॥३॥

> यह इनकी कवित्वशक्ति का नमूना है। इस प्रसंग में मेदप्रमेदों का भी उल्लेख शिवनाथ ने किया है।

पंचम रहस्य में परकीया का वर्णन है, उसके गुप्ता, लिखता, मुदिता, विदग्धा, कुलटा, श्रनुशयाना मेदो तथा इनके प्रमेदो का वर्गीन तथा सामान्या का कथन है। छठे रहस्य मे मानवर्णन है। मान के लघु, मध्यम, गुरु, सामान्य मेदो के साथ वतरस, प्रणाति, अनायास मेद आदि प्रकारो का भी विवरण इसमें मिलता है जो नवीन है। सातवे रहस्य में मानमोचन का प्रसंग है। इसमें विभिन्न उद्यमो की स्त्रियाँ मानमोचन की वाते कहती हैं। श्राठवे रहस्य में सखी-मेद-वर्णन है। इसमें सोलह श्रृंगार, बारह श्रामरण, परिहासशिद्धा श्रादि का उल्लेख है। नवे रहस्य में चार प्रकार के दर्शन का वर्शन है। दसवे रहस्य में मिलन का वर्शन है। यह मिलन जलविहार, वनविहार, वाटिका, धाई के घर, सखी के घर, स्ते घर, भय, व्याधि, तीर्थयात्रा, उत्सव में होता है ! ग्यारहवे रहस्य मे स्वाधीनपतिका श्रादि श्रष्ट-नायिका-भेद का वर्णन है। बारहवे रहस्य में विप्रलंभ श्रंगार तथा चिंता श्रादि दस दशाश्रो का वर्णन है। इसी प्रसंग मे पाती श्राना, संदेश लाना श्रादि प्रसंगो में कथो श्रीर राधिका का संवाद भी श्राया है। तेरहवे रहस्य में हावो का वर्शन है। चौदहवे रहस्य में नखशिख, श्रंगसौंदर्य का वर्शन किया गया है। पंद्रहवे प्रसंग में वस्त्राभवण की शोभा का वर्णन है। सोलहवे रहस्य में नवरसो का वर्णन किया गया है। यह वर्णन अधिकाश रसिकप्रिया की परिपाटी पर है श्रीर पाठक को सर्वत्र रसातुभूति कराने में समर्थ नहीं है। रसलीन के रसप्रबोध ग्रंथ से भी कवि ने प्रेरणा ग्रहण की है, ऐसा जान पडता है।

शिवनाथ की कविता उपयुक्त शब्दावली में प्रभावपूर्ण वर्णन की विशेषता से युक्त है।

### १२. उजियारेकृत जुगल-रस-प्रकाश श्रीर रसचंद्रिका

वृंदावन के नवलशाह के पुत्र उजियारे किन ने हाथरस के जुगलिकशोर दीवान के लिये जुगल-रस-प्रकाश और जयपुर के दौलतराम के लिये रसचंद्रिका नामक ग्रंथो की रचना की। इन दोनों ग्रंथों में लच्च श्रौर उदाहरण एक से हैं। विभिन्न श्राश्रयदाताश्रों के कारण नाम बदल दिए गए हैं। जुगल-रस-प्रकाश की रचना सं० १८३७ वि० में हुई थी। इसका श्राधार ग्रधिकाशतया भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। श्रिषेकतर विषय का स्पष्टीकरण रसचंद्रिका में प्रश्नोत्तर के रूप में किया गया है। इसमें श्रुंगार रस का श्रन्य रसों की श्रोपेचा श्रिषिक विस्तार से वर्णन किया गया है। इस वर्णन में विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव श्रादि का विश्लेषण है। रसविवेचन के बाद 'रसिन को रोध' के प्रसंग में रसिवरोधी बातों का वर्णन है। इन्हीं विपयों का वर्णन रसचंद्रिका में भी है। काव्य की दृष्टि से इनकी रचना साधारण कोटि की है।

## १३. महाराज रामसिंहकृत रसनिवास

नरवर गढ़ के राजा छत्रसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। जुगलविलास (१८३६), रसिशरोमणि (१८३०), श्रलंकारदर्पण, रसिवनोद एवं रसिनवास (१८३६) विशेष प्रसिद्ध हैं। रसिववेचन की दृष्टि से रसिनवास श्रिषक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका श्राधार मानुदत्तकृत रसतरंगिणी है। रसिनवास की रचना सं० १८३६ वि० में हुई थी इसमें लच्चण श्रीर उदाहरण श्रत्यंत स्पष्ट एवं सुवोध हैं। इसमें विवेचन भी श्रन्छा है। नाथिकामेद श्रीर श्रंगार पर विस्तार से लिखने के बाद चौथे निवास में भाव का वर्णान है। छठे श्रध्याय में श्रनुभाव, सातवें में सालिक भाव श्रीर श्राठवें में संचारी भावों का वर्णान है। त्राठवें विलास के श्रंतर्गत ११५ छुंदो में संचारी भावों का विस्तार से वर्णान है। नवे विलास में रसवर्णान है। इसमें रस के लौकिक श्रीर श्रलौकिक दो मेद किए गए हैं। हास्य रस का श्रन्छा वर्णान है। समी रसों के स्वितष्ठ श्रीर परिनष्ट इन दो मेदों में वर्णान हैं।

ग्यारहवें निवास में रसहिष्ट, रसमाव का संबंध तथा श्रलंकार का रस श्रीर भावों से संबंध विवेचित है। रसिवरोध का भी वर्णन रामसिंह ने किया है। इन्होंने रस के श्राधार पर काव्यकोटि का भी निर्धारण किया है। वह हैं श्रमिमुख, विमुख श्रीर परमुख। श्रमिमुख में रस प्रमुख है, परमुख में रस गीण है श्रीर विमुख में रस का श्रमाव है। यह नवीन वर्गीकरण है।

इस प्रकार रसिनवास में रस का रसतरंगिणी के आधार पर सुंदर विवेचन हुआ है। कुछ इनकी नवीन वार्ते भी हैं। रामसिंह का काव्य उत्तम कीटि का है। यद्यपि इनके अधिकांश उदाहरण वर्णानप्रधान और अभिधात्मक हैं तथा उकि-वैचित्र्य एवं अर्थगौरव कम है, फिर भी लच्चण को स्पष्ट करने की दृष्टि से सुंदर और सरस हैं। आलंकारिकता का अधिक आग्रह इनमें नहीं। समस्त काव्य में एक समान सरसता और उत्कृष्टता नहीं। विव्छत हाववर्णन का इनका एक सुंदर उदाहरण यहाँ दिया जाता है:

साजि के सिंगार रूप जीवन गुमान भरी,
वैठी ही अनेक गोपी निकट गुपाल के।
आवत ही तेरे मुख चंद के मकास फैले,
कुंज के निवास में मयूषिव के जाल के।
मूषन बिना हू लसें काजर सैंबारे नैन,
अनियारे प्यारे मनमोहन रसाल के।
देखत ही लोचन सरोज भए सौतिन के,
चाह भरे लोचन चकीर भए जाल के॥

## १४. सेवादासकृत रसद्र्पण

सेवादास का श्रिषिक परिचय नही मिलता है। ये वैष्णव मक्त एवं रिषक किन थे। इनकी रचनाश्रों में राम सीता श्रीर कृष्ण राधा दोनों का ही मधुर रूप चित्रित हुश्रा है। इनके पॉच ग्रंथो—गीतामहात्म्य, रघुनाथश्रलंकार, श्रलबेले लाल जूको नखशिख, श्रलवेले लाल जूको छुप्य तथा रसदर्पण—की सं० १८४५ वि० की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं।

सेवादास का रस से संबंधित ग्रंथ रसदर्पण है। इसका रचनाकाल सं॰ १८४० वि॰ है। मंगलाचरण श्रीर वंदना के उपरात नायिकामेद का वर्णन इस ग्रंथ में है। स्वकीया के उदाहरण सीता के वर्णन के हैं श्रीर परकीया के उदाहरण राधा के हैं। नायिकाश्रों के श्रिधिकांश वर्णन पुराण्यप्रसिद्ध नायिकाश्रों के हैं। नायिका-मेद का वर्णन प्रमुखतः रसमंजरी के श्राधार पर है। नायिकामेद के बाद सात्विक भावों का वर्णन है श्रीर उसके बाद श्रंगार रस का। संयोग श्रीर वियोग दोनो पत्तों के वर्णन के बाद नवरसो का वर्णन इसमें किया गया है। श्रिधिकाश वर्णनों में हीरा, मोती, माणिक्य श्रादि श्रालंकारिक वस्तुश्रों का वर्णन प्रधान है। परंतु लच्चण श्रीर उदाहरण दोनो ही दृष्टियों से सेवादास का रसवर्णन दोषपूर्ण है। यह ग्रंथ ३४६ छंदों में पूर्ण हुश्रा है।

सेवादास की कविता सामान्य कोटि की, वर्णनप्रधान एवं श्रमिधात्मक है। विवरण संकेतपूर्ण एवं व्यंग्यात्मक नहीं है। श्रनेक स्थलो पर तो साधारण नामगणना श्रौर शब्दाहंवर सा जान पड़ता है। सेवादास की चित्तवृत्ति समृद्धि श्रौर ऐश्वर्य-वर्णन में श्रिधिक रमती है। उदाहरणार्थ:

सुंदरता सु रची विधि ने सोधरी सुभ साजि धरी सुधरी।
मिन मानिक जाल महा सिजकै पद्मा सुचि छोरिन बेलिहरी।
सेवादास सहा सुप पावत है गुन गावत सारद बीन धरी।
अवली वर हीरन की मलकैं सिय के पग जेहरि रूप भरी॥

प्रकृतिवर्णन के प्रसंग में भी सेवादास ने नाम गिनानेवाली परिपाटी का ही ग्रानुसरण किया है। राधा-कृष्ण-विहार के प्रसंग में यह वात स्पष्ट है।

## १४. वेनी बंदीजन कृत रसवितास

ये वेनी रायवरेली के रहनेवाले प्रिस्ट मॅड़ी श्राकार थे। ये श्रवध के प्रसिद्ध बनीर टिकैतराय (लखनऊ) के श्राश्रय में रहते थे। इन्होंने ही लखनऊ के दूसरे वेनी को वेनी प्रवीन की उपाधि दी थी। इन्होंने टिकैतरायप्रकाश (टिकैतराय के नाम पर श्रलंकारग्रंथ) लिखा श्रौर लझमनदास के लिये रसविलास नामक ग्रंथ

रस श्रीर भावों पर लिखा । रसविलास ग्रंथ सं० १८७४ वि० में बना । यह काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्यों है ।

बेनी किन की रचनाएँ प्रायः समान की कुरीतियो श्रीर दुर्गुगों एवं वैयक्तिक श्रवगुगों की खिल्ली उड़ानेवाली हैं। इस दृष्टि से इनकी हास्यव्यंग्य से पूर्ण रचनाएँ बड़ा कठोर प्रहार करनेवाली हैं। लखनऊ की कीच पर इनका एक प्रसिद्ध छंद है:

गिं जात बाजी और गयंद गन उदि जात,

सुतुर श्रकिं जात सुसिकें गढ़ की।
दावन उठाय पाँच धोखे जो धरत,
होत आप गड़काव रहि जात पाग मक की।
बेनी किव कहै देखि थर थर काँपै गात,
स्थन के पथ न बिपति बरद्द की।
बार बार कहत पुकारि करतार तोसीं,
मीच तौ कब्ल पैन कीच सखनऊ की॥

इतनी करु श्रालोचना श्राज का कोई पत्रसंपादक भी न कर पाएगा। इसके श्रातिरिक्त श्रन्य रसो के भी इनके छंद बड़े लिलत हैं। नवीन बात कहने का मोहक श्रीर श्राकर्षक ढंग वेनी की कविता को स्मरणीय बना देता है, जैसे:

किर की चुराई चाल, सिंह को चुरायो लंक,
सिंस को चुरायो गुल, नासा चोरी कीर की ।
पिक को चुरायो बैन, मृग को चुरायो नैन,
दसन ग्रनार, हाँसी बीज़ुरी गैंभीर की ।
कहै किन बेनी बेनी ब्याल की चुराइ लीनी,
रती रती सोभा सब रति के सरीर की ।
ग्रह तो कन्हैया जू को चित्तहू चुराय लीनो,
छोरटी है गोरटी या चोरटी ग्रहीर की ॥

## १६. पद्माकर का जगतविनोद

रीतिकाल के प्रसिद्ध किन पद्माकर ने जयपुर के सवाई प्रतापसिंह के पुत्र जगतिसंह के लिये रस ख्रीर नायिकामेद पर जगतिनोद नामक प्रंथ लिखा। यह किन्दि के गुणों से स्रोतप्रोत ख्रीर पद्माकर की ख्याति का प्रमुख ख्राधार है। इसमें यद्यपि नवरसों का वर्णन है, तथापि प्रमुखतया निवरण शृंगार का ही है, जैसा पद्माकर ने स्वयं लिखा है:

> नव रस में श्रृंगार रस, सिरे कहत सब कोइ। सुरस नायिका नायकहिं, श्रालंबित हैं होह॥ ९॥

इस प्रकार सबसे पहले नायिकामेद का वर्णन है। नायिकामेद का वर्णन रसमंजरी की पद्धति पर है जिसमें उदाहरणो का सौदर्य स्रतीव स्नाकर्षक है। स्रष्टविधि नायिकास्रो के लच्चण न देकर केवल उदाहरण दिए गए हैं।

इसके बाद नायकमेद का वर्णन है श्रीर उसके बाद दर्शन, उद्दीपन, नायक-सखा, सखीकर्म श्रादि का वर्णन किया गया है। पद्माकर ने षड्ऋतु का वड़ा ही विशद वर्णन किया है। श्रनुमाव, हाव, संचारी माव, स्थायी माव के वर्णन के बाद रसनिरूपण किया गया है।

रस के संबंध में पद्माकर का विचार है कि विभाव, श्रनुभाव, संचारी भावों से मिलकर जब वागी के रूप में स्थायी भाव परिपूर्ण होता है, तब वह रस का रूप धारण करता है। यह स्थायीभाव की रस में परिण्ति दूध की दही में परिण्ति के समान है। यह रस नौ भाँति का है जिसका वर्णन श्रलग श्रलग पद्माकर ने किया है। प्रत्येक रस के स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव, रसदेवता तथा मेद देकर उसका वर्णन किया गया है। रसो के उदाहरण तो पद्माकर के श्रत्यंत सुंदर हैं, इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। वियोग श्रंगार के प्रसंग में दस दशाश्रो का भी चित्रण है। ऐसे कम ग्रंथ हैं जिनमें श्रंगार के श्रतिरिक्त श्रन्य रसो के भी प्रभावशाली उदाहरण दिए गए हो। इस दृष्टि से जगद्विनोद बड़ा ही सफल है। यह रसो का वर्णन करनेवाला श्रत्यंत सरस ग्रंथ है।

पद्माकर उत्हृष्ट प्रतिभारंपन्न किन थे। पद्माकर के काव्य की दो निशेषताएँ सर्वो-परि हैं—एक दृश्ययोजना श्रीर दूसरी शब्दयोजना। इनकी शब्दावली दृश्य को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है श्रीर इनकी दृश्यावली भाव की सृष्टि करनेवाली है। कल्पना की प्रसन्नता पद्माकर की रचनाश्रो में खूब मिलती है। यो तो पद्माकर ने सभी रसो श्रीर विविध भावो से युक्त छुंद लिखे हैं, परंतु इनके श्रातिशय रमग्रीय चित्र श्रानंदो-ल्लास के हैं। सावन के भूले श्रीर वसंत के उत्सव के दृश्य मन को मुग्ध करनेवाले हैं। एक ही वजन के वर्गो श्रीर चेप्टाश्रो एवं घटनाश्रो का जगमगाता चित्र प्रस्तुत करनेवाले शब्दो के चयन में पद्माकर बड़े दृ हैं। दो छुंद प्रमागुस्त्रक्ष प्रस्तुत हैं:

चपला चमाकें चहुँ श्रोरन तें चाह भरी,

चरनि गई ती फेरि चरनन लागी री।
कई पद्माकर लवंगनि की लोनी लता,

तरिन गई ती फेरि जरनन लागी री।
कैसे भरी भीर चीर त्रिविध समीरें तन,

तरिन गई ती फेरि तरनन लागी री।
घुमिंद घमंद घटा घन की घनेरी ग्रवं,

गरिन गई ती फेरि गरन लागी री॥ १॥

वा श्रतुराग की फाग लखी जहूँ रागति राग किसोर किसोरी।
स्यों पदमाकर वाली वली फिर लाल ही लाल गुलाल की मोरी।
वैसी की वैसी रही पिचकी कर काहू न केसरि रंग में बोरी।
गोरिन के रँग भीजिगो साँवरो साँवरे के रँग भीजिगै गोरी॥२॥

## १७. बेनी 'प्रवीन' कृत नवरसतरंग

बेनी प्रवीन का श्रमली नाम बेनीदीन था। 'प्रवीग्र' उपाधि इनके सम-कालीन प्रसिद्ध मॅंड्रीश्राकार दूसरे बेनी ने इन्हें दी थी। ये लखनऊ के वाजपेशी थे। इनके पिता का नाम शीतल था। श्रवध के शाही दरबार में इनका श्रीर इनके परिवार का काफी संमान था। वेनी प्रवीन वल्लभ संप्रदायी वंशीलाल के शिष्य थे। इन्होंने गाजीउद्दीन हैदर के दीवान दयाकृष्ण के पुत्र नवलकृष्ण के लिये सं०१८७४ वि॰ में नवरसतरंग की रचना की थी, जैसा उनके निम्नाकित दोहे से स्पष्ट है:

> समय देखि दिंग दीप युत, सिद्धि चंद्र बल पाइ। माघ मास श्रीपंचमी, श्रीगोपाल सहाइ॥ २७॥ नवरस में ब्रजराज नित, कहत सुकवि प्राचीन। सो नवरस सुनि रीमिहैं, नवलकृष्ण परवीन॥ २८॥

वेनी 'प्रवीन' ने तीन ग्रंथो की रचना की—श्रंगारभूषण, नवरसतरंग श्रौर नानारावप्रकाश । नवरसतरंग ही इनमें उपलब्ध है। इसमें नवरसों का वर्णन है। श्रंगार का विशेष रूप से वर्णन हुआ है श्रौर नायिकामेद का मी। नवरसतरंग का बहुत कुछ आदर्श पद्माकर का जगिद्दिनोद रहा। नायिकामेद का वर्णन इसमें भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर है। अनेक स्थानों पर बेनी लच्चण न देकर श्रंगारभूषण देखने की बात कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इनका श्रंगारभूषण नवरसतरंग से पहले बना था। इसमें शास्त्रीय विवेचन महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, कविता, जो उदाहरणस्वरूप आई है, अत्यंत लितत है और देव तथा मितराम की कविता से टकर लेती है। कवित्व संबंधी गुणों के कारण नवरसतरंग की ख्याति है।

वेनी की कविता सरस प्रवाह एवं गहरी भावकता से युक्त है। चित्रात्मकता से साथ मर्मस्पर्शिता इसका विशेष गुण है। प्रेममाव का एक चित्र देखिए:

> मालिन हैं हरवा गुहि देत चुरी पहिरावें बने चुरिहेरी। नाइन हैं निरुवारत केस हमेस करें बनि जोगिनि फेरी। बेनी प्रबीन बनाइ बिरी, बरईन बने रहें राधिका के री। नंदिकसोर सदा वृषभानु की पौरि पै ठाड़े रहें वने चेरी॥

वेनी के प्रकृतिवर्णन के छुंद भी बड़े विशद एवं प्रभावकारी हैं। पावस ऋड़ का एक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया जाता है: वहराती कलूक घटा घन की थहराती पुहूपनि बेलि पुद्दी। सहराती समीर सकोर महा महराती समीर सुगंध वही। तह राती गुविंद सों गोप सुता सिर श्रोदनियाँ फहराती सुद्दी। ठहराती मरू करि नैननि में परि श्रंगनि मैं छहराती फुद्दी॥

इस प्रकार वेनी के वर्णन भावपूर्ण, सजीव श्रौर मर्मस्पर्शी हैं । इनकी गणना उत्कृष्ट सरस कवियो की परंपरा में होती है ।

#### १८. नवीन कवि कृत रंगतरंग

रंगतरंग नामक ग्रंथ इंडिया लिटरेचर सोसायटी द्वारा मुरादाबाद में १६०० वि० मे छुपा। इसे वृंदावनवासी नवीन किन ने सं० १८६६ में नामानरेश मालवेंद्रदेवसिंह की श्राज्ञा से लिखा। ये जसवंतसिंह के पुत्र थे। नवीन जी का श्रिषक वृत्त ज्ञात नहीं। रंगतरंग में सबसे पहले राजा की प्रशंसा, हाथी, घोड़ा, कमान, तोप, द्विजमंडली, वैद्य, किवराज, गायन, पुष्पवाटिका, नगर, प्रभुता का वर्णन है। नवीन ने मालवेंद्र के ही श्राश्रय में सरस रस, नेहिनदान नामक ग्रंथो की रचना भी की थी। फिर महाराज की श्राज्ञा से नवरस का श्रात रंगीन वर्णन करने के लिये नवीन ने रंगतरंग की रचना की। इसके उपलद्य में प्राप्त दान का वर्णन नवीन जी ने इस प्रकार किया है:

रीक चतुर महराज वर, गुन निधि मूर्ति काम ।
दीने श्रव तिह मौज में साज बाज धन धाम ॥ २६ ॥
धसन दिए भूपन दिए दिए मतंग उतंग ।
ग्राम दिए निज नाम हित, सुनिकरि रंगतरंग ॥ २७ ॥
रिसक कबिन सों मौज यह माँगत दीन नवीन ।
गहे मौन लिख चूक के देहिं सँभार प्रबीन ॥ २८ ॥

रचनाकाल संबंधी दो दोहे पुस्तक में हैं। एक प्रारंभ में श्रीर एक श्रंत में :

प्रसु सिधि निधि पर सिध सरस, श्रुभ संमत सुख सार। लीनों रंगतरंग वर, प्रंथ श्राह श्रवतार॥ २९॥ तया

> ठारह से निन्यानवे संवतसर निरधार । माधव सुकता तीन गुरु भयो ग्रंथ श्रवतार ॥

नायिकालच्या नवीन का इस प्रकार है:

रूप गुन जोबन की होइ श्रधिकाई लेइ, चित उरमाई चिद्ध ऐसे पहिचानिए। स्रति श्वंगार की सी प्रित सिंगारन सों, कोविद कुलीन जो नवीन जिय जानिए। साँचे के ढरे से श्वंग जैसे जहाँ जोग जाके, सील भरी सुंदर श्रसील डर श्रानिए। नैन मैन साइका हिए की शुखदाइका, सरस जामें जाइका सो नाइका बखानिए॥

नवीन का यह लच्चा शास्त्रीय से स्रिधिक स्रानुभूत है।

नायिका-मेद-विवरण इस प्रकार है—स्वकीया, परकीया, गिण्का। स्वकीया के सुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। सुग्धा के ज्ञातयौवना श्रौर श्रज्ञातयौवना। फिर नवोढ़ा, विश्रव्धा। मध्या के रितप्रीता श्रौर श्रानंदसंमोहा। मध्या श्रौर प्रौढ़ा के धीरा, श्रधीरा, धीरा। ज्येष्ठा, किनष्ठा। परकीया के ऊढा, श्रन्दुा तथा गुप्ता, विदग्धा, श्रनुशयना, लिख्ता, मुदिता श्रौर कुलटा। सामान्या के मेद नवीन ने नहीं लिखे हैं। इसके बाद श्रवस्थामेद से दस प्रकार इन्होंने लिखे हैं। प्रोषितपितका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपितका, श्रिमसारिका, प्रवस्थामेदो का वर्णान किया है। रसमंजरीकार ने दस मेद किए हैं। नवीन बी का यह नायिका-मेद-वर्णन रसमंजरी के श्राधार पर ही है जो हिंदी के उत्तर रीतिकाल में परंपराबद हो चुका था। इसके बाद उत्तमा, मध्यमा श्रौर श्रधमा नायिकाश्रो का वर्णन नवीन ने किया है। नायकमेद का भी परंपरागत वर्णान है। इसके बाद चार प्रकार के दर्शन—श्रवण, चित्र, स्वप्न श्रौर साद्धात्—का वर्णन है। उपर्युक्त सब वर्णन रंगतरंग की 'श्रालंबन विभाव' नामक प्रथम तरंग में किया गया है।

द्वितीय तरंग उद्दीपन विभाव की है। इसमें सखा, सखी, दूती, उपवन, बाग, विहार, पड्ऋतु आदि का वर्णन है। नायकसखाओं में पीठमर्द, विट, चेट और विदूषक हैं। सखीकर्म में मंडन, शिद्धा, उपालंभ, परिहास आदि का वर्णन है। षड्ऋतुवर्णन इनका बड़ा ही विशद है।

तृतीय तरंग में श्रनुभाव का वर्णन है जिसके लिये 'नवीन' का लच्चण यह है:

जिनते अनुभव होत है चित में रित को भाव। ते अनुभाव बखानहीं, रस के सब कविराव॥

श्रनुभावों के साथ ही सात्विक भावो श्रौर दुखो का भी वर्णन किया गया है। इनके उदाहरण बड़े ही सुंदर हैं। चतुर्थ तरंग में संचारी भावो का वर्णन किया गया है। संचारी भावो का लच्चण नवीन जी ने इस प्रकार दिया है: थाई भावन में रहें, श्रावत जात हमेश। नवरस माहीं संचरे हैं संचारी तेस॥२॥ थाई भावन में सदा या विधि प्रगट बिलाहि। जैसे लहर समुद्र में उठत उठत बिनसाहि॥३॥

पंचम विलास में रसंवर्णन किया गया है। रस के स्वरूपविवेचन में नवीन ने लिखा है:

मिलि विभाव श्रमुभाव श्रह, विभन्नारी के जाल ! थाई परिपूरण भयो, रस को रूप रसाल ! तन विकार को पाइ ज्यों, होत छीर दिध रूप ! त्यों थिर भावहि होत रस बरनत सुकवि श्रनूप ॥

इस प्रकार भरतादि के मतानुसार रस का परंपरागत स्वरूप स्पष्ट करके ग्रलग ग्रलग रसो का वर्णन रंगतरंग में किया गया है। वियोग शृंगार के प्रसंग में मान तथा दस दशाश्रो का भी वर्णन है। स्मृति का एक उदाहरण है:

खित कदंबन की गहरी कित छाया,

मंद मंद दलक समीर श्रित सीरे की।
नाचि चहुँ श्रीर मोर बीच में किसीर ठाढे,

छाइ रही बाँसुरी की घोर सुर धीरे की॥
भूजत न मौह की मरोर सुसकान मंछ,

सुंज के संकेत दित सैन सुख नीरे की।
नैननि में लहरे जहरदार फेंटा श्रजों,

फहरै हिरै में फहरान पट पीरे की॥

शृंगार के श्रितिरिक्त श्रन्य रहो में वीर रस का श्रन्छा वर्णन है। शेप रहो का वर्णन साधारण कोटि का है। रसवर्णन की पंचम तरंग के बाद ग्रंथपूर्णता के किवची के साथ रंगतरंग समाप्त हुत्रा है।

रंगतरंग के कुछ सुंदर उदाहरण, जो इसकी काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालते हैं, यहाँ दिए जाते हैं:

पावन के घन ऐसे घूमत चलत मूमि,
मूमि ये नगर मनों चलत पहार ये।
ऐइदार उन्नत न मानें कान च्राँकुस की,
दिल की दलेतें खेलें सेर की सिकार ये।
महामितवारे च्यो चन्ए गतिवारे गज,
सोचत सचीपित हूँ मन में निहार ये।

बस्तत बसंद जसवंतिसिंह जू के नंद,
हारे तेरे बैरिन की श्राँ खिन में छार ये ॥ १ ॥
रातिब खवावत मरातिब सों पीलवान,
दान कर कुंमन ते बहुत बसावली।
महुरा करत घूम भूम 'पै मसुंडन के,
दंतन के दाब थान पायन मलामली।
भूप मालवेंद्र' के दराज गजराज ऐसे,
देखें होत दुर्जन के दिलन दलादली।
सीनी सीनी सनक जँजीरन की सूमन में,

साबरी समक्त सक्क सूजन संजासंजी ॥ २ ॥

यह वर्णान मालवेंद्र के हाथियों का है। इससे स्पष्ट है कि इनके वर्णान बडे रोचक होते हैं। एक संदेहालंकार से युक्त नायिका का वर्णान देखिए:

वसै बीक सी बाकी गुराई की नैननि,

श्रंगनि की श्रमिरामिनी है।

चमके कमके दमके दुति देह,

दुरी दरसे गजगामिनी है।

श्ररी श्राई नवीन सी को झज मैं,

तिकंते निस को तुहि बामिनी है।

पट स्थाम घटा में घिरी तहफै,

यह कामिनी है किथीं दामिनी है॥ ३॥

विरह्वर्णीन भी नवीन जी का बड़ा ही मार्मिक है। एक प्रोषितपितका का पानस ऋतु में विरहानुभव कितना मर्मस्पर्शी है, देखिए:

बहुत दिना ते एक पाती को न पाइबो औ,

तूजे पुरवा को चिंत छाती को जरायबो।

तीजे घटा घन को घुमंद घिर प्रायबो त्यों,

मोरन को जोर बाँच सोर को मचायबो।

बिरइ घलाय लाय उर में लगाय चौथे,

चपला को चौंच के कृपान चमकायबो।

तापै और बाह्त बिषाद ज्यों ज्यों आवे याद,

चातक की बोली सुने प्यारी को बुतायबो॥ ४॥

नवीन जी की भाषा भी बड़ी ही प्रवाहपूर्यों है; साथ ही, इनके वर्यान इश्व को सजीव रूप में प्रस्तुत कर भाव को जागृत करनेवाले हैं। पावस ऋतु के भूले के प्रसंग का एक छंद इस प्रकार है: फूलत कुमुम दल विद्यन भरे हैं बंद,

सघन कदंबन में गुंज श्रिल जोरे की !

मोरन को सोर सीरी पवन सकोर घनघोर घोर परत फुद्दार जल घोरे की !

गाँ वें तिय तीजें मीजें चूनरी नवीन रंग,

जागि रही जोति की तरंग श्रंग गोरे की !

हमकि उसके मूमि सूमि सूमि सीने सोंका जेत,

मूलत हिए में अजों मूलनि हिंहोरे की ॥ ६॥

इस प्रकार कवित्त श्रौर विवेचन दोनों ही दृष्टियों से यह ग्रंथ सुंदर श्रौर महत्वपूर्ण है।

#### १६. चंद्रशेखर वाजपेयी कृत रसिकविनोद

चंद्रशेखर वाजपेयी श्रमनी (जिला फतेहपुर) के निकट मौजनाबाद के निवासी थे। पिता का नाम मनीराम वाजपेयी था। चंद्रशेखर का जन्म सं० १८५५ वि० में हुश्रा था। ये संस्कृत के विद्वान् श्रीर मापाकवि थे। २२ वर्ष की श्रायु में ये दरमंगा पहुँचे जहाँ इनका बड़ा संमान हुश्रा। इसके बाद जोधपुर के राजा मानसिंह के यहाँ ६ वर्ष रहे। वहाँ से कश्मीरनरेश महाराज रण्जीतसिंह के यहाँ जाने के लिये प्रस्थान किया। मार्ग में पटियालानरेश से बहुत संमान प्राप्त कर वही रह गए। इनका सं० १६३२ वि० में स्वर्गवास हुश्रा। इनका वीर रस का प्रसिद्ध काव्य इम्मीरहठ है। इनके श्रन्थ ग्रंथ नखशिख, शृंदावनशतक, गुरुपंचाशिका, ताजक, माघवीवसंत, हरि-मानस-विलास, रसिकविनोद श्रादि हैं। चंद्रशेखर का श्रंगार एवं नायिकामेद पर लिखा ग्रंथ रसिकविनोद है। इसके मंगलाचरण में कवि ने लिखा है:

नव निकुंज नव राधिका, नव नागर नँइ नंद् । नित शेखर बंदत चरन, उपजस नव श्रानंद् ॥ ५ ॥ इनके श्राश्रयदाता नरेंद्रसिंह का वंशवृद्ध इस प्रकार है :

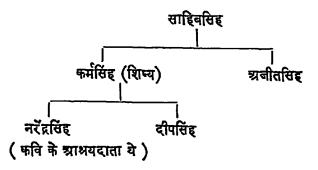

नरेंद्रसिंह की प्रेरणा से इस ग्रंथ की रचना हुई, जैसा निम्नांकित दोहों से प्रकट है:

तब शेषर मन में कह्यो, महाराज के हेत।
ग्रंथ नायिकामेद को, रचिए रसनि समेत॥ २८॥
कृपा नरेंद्र मृगेस की, घरनम उयो दिनेस।
तब ते सेखर चित जलज, प्रफुलित रहत हमेश॥ २९॥
बरनत नवरस रीत सौं लक्षण लक्ष समेत।
कृपासिंधु सब सुकवि जन. लेहैं सोघि सहेत॥ ३२॥

कर्मसिंह की दानवीरता के संबंध में चंद्रशेखर ने लिखा है:
सिंब सिमिट सिरता भई, कर्मसिंह के दान।
कही कौन किव किह सके, ताको बाँधि प्रमान ॥ ११॥
चंद्रशेखर कर्मसिंह के गुरु थे। यह बात निम्नाकित छंद से प्रमाणित है:
शेखर गुरू के चारू चरन सरोजन की,

प्रेम मकरंद ताको रसिक रसाल मो। काल रिप्रगन को कराल द्वित दोषिन को, भालवली बीर कर्मसिंह महिपाल मो॥ १२॥

सबसे पहले इन्होंने लच्न्या का लच्न्य लिखकर उसमें श्रितिव्याप्ति, श्रव्याप्ति श्रीर श्रसंभव, इन तीन दोषो का वर्णन किया है। गूढ़ व्यंग्य श्रीर श्रगूढ़ व्यंग्य का उल्लेख करके मम्मट के मतानुसार उनके लच्च्या श्रिमधामूल श्रीर लच्च्यामूल व्यंग्यमेदों में स्पष्ट किए गए हैं। इन व्यंग्यो से नायिका नायक का ज्ञान होता है। श्रतः इनका विवरण, इस प्रकार शेखर ने पहले दिया है। इसके बाद नायिकामेद का वर्णन है। यह वर्णन इस प्रकार है—नायिका के तीन मेद हैं—स्वकीया, परकीया, सामान्या। स्वकीया के तीन मेद—मुग्धा, मध्या, प्रगल्मा। मुग्धा के दो मेद—र्जातयोवना, श्रज्ञातयोवना। नवोढ़ा, विश्रव्धवोढ़ा। प्रौढ़ा के दो मेद—रितिप्रीता, श्रानंदसंमोहा। मध्या श्रीर प्रौढ़ा के तीन मेद—धीरा, श्रधीरा, धीरा-धीरा। इसके श्रितिरक्त ज्येष्ठा, किनष्ठा।

परकीया के ऊढ़ा, श्रनूढ़ा, तथा गुप्ता, विदग्धा, लिख्ता, कुलटा, मुदिता, श्रनुशयना । गुप्ता के तीन मेद—भूतगुप्ता, वर्तमानगुप्ता, भविष्यगुप्ता । विदग्धा के वचनविदग्धा, क्रियाविदग्धा । श्रनुशयना के संकेत विघटन श्रनुशयना, भाविष्यान श्रंक्या श्रनुशयना, श्रनुप्तानशंक्यानुशयना ।

सामान्या के श्रन्यसुरतदुःखिता, गर्विता, मानवती। गर्विता के रूपगर्विता, प्रेमगर्विता मेद हैं।

इसके वाद श्रष्टविध नायिका का वर्णन है जो ये हैं—खंडिता, कलहांतरिता विश्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, श्रिमसारिका, विरिह्णी । ये मेद श्रिधकतर रसमंजरी के श्राधार पर हैं। केवल विरिह्णी को श्रीपितमर्नुका के स्थान पर कर दिया गया है। ये मेद स्वकीया श्रीर सामान्या सभी के होते हैं।

नायकमेद भी रसमंजरी के अनुसार ही है जो ये हैं-पित, उपपित, वैसिक । पित के अनुकृत दिल्ला, भृष्ट, शठ आदि ।

इसके उपरांत रसवर्णन है। रस के संबंध में शेखर का विचार है:

बरनत हैं सब सुकवि जन, रस कविता की सार । तामें भाव प्रधान है, ताकी करी विचार ॥

भाव को इन्होने मनोविकार माना है। ये तीन प्रकार के हैं—स्थायी, श्रमुभाव श्रीर संचारी। इसके श्रतिरिक्त भाव का मुख्य लच्च्या इन्होने श्रलग इस प्रकार दिया है:

इष्ट वस्तु श्रनुकूल है, जहाँ मगन मन होइ। ताकी इच्छा वासना, प्रगट भाव है सोइ॥ २४१॥

यह चार प्रकार का-विमाव, स्थायी माव, श्रनुमाव श्रौर संचारी-है। श्रनुभाव श्रौर संचारी का भेद देते हुए शेखर ने लिखा है:

जे रस को ग्रनुमव करें, ते श्रनुमाव बखानि। बहु विधि बिहरें रसनि में, ते संचारी जानि॥ २४४॥

रसवर्णन के प्रसंग को इन्होने भरतमत के श्रनुसार वर्णन करने का उल्लेख किया है। श्रनुमाव का लच्च्या शेखर कवि इस प्रकार देते हैं:

उरगत थाई भाव को, जाते श्रनुभव होइ।
ताहि कहत श्रनुभाव हैं, भरतमतो कवि जोइ॥ २७२॥
वैन नैन श्रह श्रंग सब, मन विकार श्रनुकूल।
ईहा प्रगटत श्रापनी, सो श्रनुभव को मृत ॥ २७३॥

परंतु भरत के नाट्यशास्त्र में इस विपय का उल्लेख मिन्न प्रकार से है। भरत के मतानुसार:

> वागंगाभिनयेनेद्द यतस्वर्थोनुभाव्यते । वागंगोपांगसंयुक्तस्वनुभावस्ततः स्मृतः॥५॥

> > --- नाट्यशास्त्र, पृ० ८०

इस प्रकार भरत के मत का स्वच्छंदतापूर्वक कथन यहाँ पर हुआ है। रस का निरूपण भी इन्होंने भरत का मत ग्रहण करते हुए भी स्वच्छंदतापूर्वक किया है। जैसे: स्ति विभाव श्रनुभाव श्ररु, संचारित के संग। वर्तमान थिर भाव जो, सो रस जान श्रमंग॥ ३८७॥

यह 'विमावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसिनध्यि' के आधार पर साफ ढंग से कहा गया है। नवरसो का स्पष्ट निरूपण आगे किया गया है। संयोग शृंगार के प्रसंग में हावो का सुंदर वर्णन है। भाववर्णन रसतरंगिणी का आधार अधिक लिए हुए है।

इस प्रंथ की रचना सं०१६०३ में हुई थी, जैसा नीचे लिखे दोहे से प्रकट है:

> संवत राम<sup>3</sup> अकाश<sup>°</sup> ब्रह्<sup>९</sup>, पुनि श्रातमा<sup>°</sup> विचार । माघ शुक्त सनि सप्तमी भयो श्रंथ श्रवतार ॥ ७४० ॥

प्रंथ में ७४७ छंद हैं श्रीर यह चंद्रवंशावतंश महाराज नरेद्रिष्ठह के लिये चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया । प्रंथ के श्रंतर्गत उदाहरण स्वरूप श्राए छंद सरस एवं सुंदर हैं श्रीर किव के माषा पर श्रिधकार एवं वर्णानपटुता के द्योतक हैं। सभी रसो के उदाहरण सुंदर हैं। प्रमाणस्वरूप एक वीर श्रीर वियोग शृंगार का उदाहरण दिया जाता है:

वाजिन के उद्द श्री गरह गजराजन के,
गाजत तराजत सुभद्द सरसेत में ।
वज्जत निसान श्रासमान में गरद छाई,
बोजत बिरद इद्द बंदी बीर खेत में ।
इंद्र ज्यों उमंडि चड़ो सेखर नरेंद्रसिंह,
श्रंगन उमंग बड़ी समर सचेत में ।
जाली चड़ी बढ़न बहाली चड़ी वाहन पै,
काली सी कराली करवाली हथलेत में ॥ १ ॥

चंदन पंक गुलाब को नीर सरोज की खोजन लाति तरी सी। हारि थकी उपचारन की करिकै उर और ही खागि भरी सी। सेखर प्यारी गयी परदेस परी तब ते खुति हीन परी सी। छीन भई तिय दीन दसा तलफै जलहीन परी सफरी सी॥ २॥

#### २०. खाल

ग्वाल का जीवनवृत्त तथा इनका रस एवं नायक-नायिका-मेद संबंधी निरूपण सर्वोगनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

## (स) शृंगार-रस-निरूपक श्राचार्य श्रीर उनके प्रंथ

सर्व-रस-निरुप्तक ग्रंथों के प्रसंग में हमने देखा है कि उनमें श्रिधिकतर शृंगार रस श्रीर नायिकामेद का वर्णन तो श्रिधिक विस्तार से हुन्ना है, परंतु श्रन्य रसो का विवरण श्रत्यलप है। इसी प्रकार शृंगार रस का निरुप्ण करनेवाले ग्रंथों में भी नायिकामेद का वर्णन श्रिधिक विस्तार से मिलता है। शृंगार रस के साथ नायिका-मेद श्रिनवार्थ सा हो गया था। जैसा पहले कहा जा चुका है रीतियुग (सं० १७०० से १६०० वि०) के पूर्व दो तीन ग्रंथ ही इस विषय पर मिलते हैं। वे ग्रंथ भी नायिकामेद के ही हैं।

शृंगार रस पर लिखा ग्रंथ सुंदरशृंगार है। सुंदरशृंगार संवत् १६८८ की रचना है। सुंदर शाहजहाँ के दरवारी किव थे श्रीर उन्हें वादशाह ने महाकिव की उपाधि प्रदान की थी। समस्त रसो में शृंगार श्रेष्ठ है, इस बात को मानते हुए इस ग्रंथ में शृंगार रस का वर्णन है। साथ ही, शृंगार का श्रालंबन नायिका है, श्रतः इसमें नायिकामेद का वर्णन किया गया है। नायिकामेद का श्राधार रसमंजरी जान पड़ता है। श्रनुराग को सुंदर किव दो रूपो में प्रकट करते हैं—एक दृष्टानुराग श्रीर दूसरा श्रुतानुराग। भाव का लच्चण भरत के मतानुसार दिया गया है श्रीर फिर श्राठ सात्विक भावो श्रीर १६ प्रकार के हावो का वर्णन किया गया है। वियोग शृंगार का वर्णन केशव की रसिकप्रिया जैसा है। विरह की दस दशाश्रो में सुंदर किव ने नौ का वर्णन किया है, दसवी श्रवस्था मरण का वर्णन नहीं।

सुंदरशृंगार में लच्चण सामान्य किंतु स्पष्ट हैं श्रौर उदाहरण भी श्रच्छे हैं। लच्चणों में दोहरा या हरिपद छंदों का प्रयोग है। शृंगार रस का इस ग्रंथ में पूरा वर्णन है, केवल संचारी भाव नहीं है।

प्रारंभ में लिखा है, फिंतु प्रसिद्ध ग्रंथ होने के फारण सुंदरशृंगार ग्रंथ की काफी ख्याति रही। इसका उल्लेख वाद मे श्रानेवाले लेखको ने प्रायः किया है।

सुंदरशृंगार को रीतियुग की परंपरा मे ही सममता चाहिए। क्यों कि लगभग उसी समय चितामिण, मितराम श्रादि का भी कान्यकाल प्रारंभ होता है। इस युग के प्रयों में केशन के समान किन का श्रपना व्यक्तित्व निपयिनिवेचन में दिएगत नहीं होता। रीतियुगीन किनयों का व्यक्तित्व तो श्रिषकांशतः उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किनता में देखा जा सकता है।

#### १. मंडनकृत रसरत्नावली

मिश्र जैतपुर (बुंदेलखंड) के निवासी थे। इनका जन्म सं॰ १६६० में हुआ था। कुछ लोगों ने इन्हें भूपण और मितराम का भाई माना है जो निराधार है। इनके बनाए ग्रंथ रसरतावली, रसिवलास, जनकपचीसी, जानकी नू को विवाह, नैनपचासा, पुरंदरमाया (१७१६) हैं। रसरतावली—( श्रपूर्ण ) में, कविता के सार रूप रस का वर्णन किया गया है। पहले सभी रसो के नाम हैं। भरत मतानुसार श्राठ स्थायी भावो का वर्णन है। रसामास के संबंध में इनका कथन है:

> रस जे होइ निबूक्त वै, ते कहिए द्यासास। जैसे चेरी कौ खगनि, हॉसी गुरुजन पास ॥ ११॥

विभावानुमाव संचारी से स्थायी का जागना ही रस है। जैसे दूघ से दही हो जाता है वैसे ही स्थायी रस में परिण्यत हो जाता है। इसके बाद श्रालंबन, उद्दीपन (विभाव), श्रनुमाव श्रादि का उल्लेख श्रीर ३३ संचारी भावो का वर्णन है। श्रंगार को समस्त रसो का राजा मानकर इसका वर्णन पहले किया गया है।

नायक का लच्च्या इस प्रकार दिया गया है:

नाइक सुघर सुहावनो, सरस सुसील कुलीन।
परकानी परस्वारथी, पंडित परम प्रवीन॥
पंडित परम प्रवीन, दीन दुषमोचन दाता।
धीर धर्म रुचि धनी, गीत गाथा गुन पाता॥
चौंसठि कला निधान, च्वान सोभा सब लायकु।
मंडन रस सिंगारु होइ आलंबनु नायकु॥ २०॥

नायक चार प्रकार के हैं। श्रनुकूल, दिल्ला, शठ, धृष्ट। दूती तीन प्रकार की हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर श्रवर। श्रवर वह है जो श्रधिक न जानकर केवल कहा हुश्रा संदेशा दे देती हैं।

नायिका नायक के समान गुण्याली होती है। नायिकामेद का क्रम इस प्रकार है: स्वकीया, परकीया, सामान्या (गिण्का)। स्वकीया के मुग्धा, मध्या, प्रीढ़ा। मुग्धा के नवमदना, नवयीवना, नवभूषनरुचि, श्रतिलज्जा, श्रतिहरपनी, रतवामा (नवोढ़ा) मध्या के मेद लघुलज्जा, चित्ररति, बंकविलोकनि, उन्नतयीवना है। प्रीढ़ा—रतिव्यसनी, रतिमोहिनी, लाजनिदरनी, मटकुनी श्रादि लच्च्योवाली है। इनके धीराश्रधीरा तथा धीराधीरा मेद कहे गए हैं। साथ ही सरस, नीरस ये दो मेद मंडन ने नए कहे हैं। ये मेद परकीया के हैं। ऊढ़ा, श्रनूढ़ा, दो परकीया श्रीर १३ स्वकीया के मेद के साथ स्वाधीनपतिका श्रादि श्राठ दशामेदों का वर्षान मंडन ने किया है। इसके बाद प्रति खंडित है।

यह ग्रंथ मंडन को विद्वान् श्रौर किव दोनो सिद्ध करता है। मंडन की रचना बड़ी सरस है। इनकी भाषा सरल श्रौर शैली सुबोध है। वचनविदग्धा का एक उदाहरण उनकी काव्यगत विशेषताश्रों को स्पष्ट करेगा: श्रली हों तो गई जसना जल को, सु कहा कहीं बीच बिपत्ति परी। वहराह के कारी घटा उनई, इतनेई में गागरि सीस धरी। रपट्यो परा घाट चड़ी न गयो, कवि मंडन हैके वेहाल गिरी। चिर जीवह नंद को वारो अरी, गहि बाँह गरीव ने ठाड़ी करी॥

#### २. मितराम कृत रसराज

रसिद्ध कवि मतिराम चिंतामिया श्रीर भूषया के भाई थे। ये कानपुर जिले के टिकमापर ग्राम के रहनेवाले कहे जाते हैं। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये कश्यपगोत्रीय कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे। टिकमापुर जमुना के निकट छोटा सा प्राम है। इसी के पास वीरवल का वनवाया हुआ विहारेश्वर का मंदिर है। मितराम के वंश मे श्रनेक कवि हुए जिनमे चरखारी के महाराज विक्रमादित्य के श्राश्रित बिहारीलाल विशेष प्रसिद्ध थे। ये मतिराम के पौत्र थे। मतिराम ग्रंथावली के संपादक पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने मतिराम का जन्मकाल संवत् १६६० के लगभग श्रीर स्वर्गवास सं० १७५० के लगभग माना है। मतिराम श्रनेक राजाश्रो के श्राश्रय मे गए ये जिनमे वृंदी राज्य के श्रिधपति हाडा छत्रसाल, राव माऊसिंह, नहाँगीर, राना उदोतिसह के पुत्र ज्ञानचंद, श्रीनगर के फतेहसाहि बुंदेला प्रसिद्ध हैं। मतिराम की प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं---ललितललाम, रसराज, फूलमंजरी, छंद-सार पिंगल, सतसई, साहित्यसार, लच्चगश्रंगार श्रौर श्रलंकारपंचाशिका। इन ग्रंथों में श्रत्यविक प्रसिद्ध श्रीर प्राप्त इनके दो ग्रंथ है—(१) ललितललाम श्रीर (२) रसराज। समस्त रीतियुग में इन दोनो ग्रंथो की अपने काव्यलालित्य के कारण धूम रही । ललितललाम अलंकार का ग्रंथ है और चंद्रालोक की पद्धति पर है। रसराज शंगार श्रौर नायिकाभेद का ग्रंथ है जो श्रपने सुकुमार भावो श्रौर काव्यसीदर्य के लिये रिक्को का कंठहार बना हुन्ना है। मतिराम सरस. ललित एवं सुकुमार रचना के धनी हैं।

### रसराज में शृंगार धोर नायिकाभेद का निरूपण-

रसराज, जैसा उसके नाम से ही प्रकट है, श्रंगार का, जो रसो का राजा है. निरूपण करनेवाला ग्रंथ है। परंतु प्रधानतया इसमे नायिकामेद का विस्तार है। यह श्रंगार के श्रालंत्रन नायिका-नायक-वर्णन से प्रारंभ किया गया है। नायिका, मतिराम के विचार से, वह है जिसको देखकर चित्त के भीतर रसभाव की उत्पत्ति होती है। नायिका के अनेक भेदों के मितराम के उदाहरण भ्रत्यंत मनमोहक हैं। नायिका का वर्णन करनेवाला इनका सवैया वड़ा प्रसिद्ध है जो सरस एवं रमगीय फाव्य का संदर नमना है:

खुंदन को रँग फीको लगै झलकै श्रति श्रंगन चारु गुराई। श्राँखिन में श्रलसानि चितौनि में मंज विलासन की सरसाई॥ को बिन मोल विकात नहीं, मतिराम लहै मुसकानि मिठाई। उयों ज्यों निहारिए नेरे हैं नैननि खीं खीं खरी निकरें सी निकाई॥

इनका नायिकामेद का श्राधार रसमंजरी है। इन्होंने स्वकीया, परकीया श्रीर गियाका, तीन नायिकाएँ मानी हैं। स्वकीया के तीन मेद हैं—मुग्धा, जो लज्जा के कारण पितसंग में भिभकती है, नवोढ़ा कहलाती है, श्रीर जो प्रीतम को कुछ कुछ पितयाती है वह विश्रव्धनवोढ़ा होती है। मध्या श्रीर प्रौढ़ा के धीरा, श्रधीरा धीराश्रधीरा मेद हैं। परकीया के ऊढ़ा, श्रनूढ़ा तथा गुप्ता, विदग्धा, लिखता, कुलटा, मुदिता, श्रनुश्यना मेदों का वर्णन मितराम ने किया है। परकीया का इतना ही प्रकरण है?।

गणिका के बाद अन्यसंयोगदुःखिता, प्रेमगर्विता, रूपगर्विता, मानवती नायिकाओं का वर्णन मितराम ने किया है। ये मेद स्वकीया के हैं जिसका संकेत मितराम ने नहीं किया। इसके वाद दशविध नायिका—प्रोपितपितका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसङ्का, स्वाधीनपितका, श्रिमसारिका, प्रवत्स्यत्प्रेयसी और आगतपितका—का वर्णन है। सरल, सीधे लच्च्ण तथा सुंदर उदाहरण रसराच की विशेषता है। ये मेद तीनो ही प्रकार की नायिकाओं के लिए जा सकते हैं। इसके वाद उत्तमा, मध्यमा और अधमा नायिकाओं का वर्णन है। मितराम का यह वर्णन भी रसमंजरी के आधार पर है और प्रायः स्वीकृत पद्धित पर है। अधिकांश लोगों ने इसी प्रकार नायिका-मेद-निरूपण किया है।

नायकमेद में पित, उपपृति, वैसिक, ये तीन मेद किए गए हैं। इसके बाद चार प्रकार के नायको—श्रनुकूल, दिच्चि, शठ श्रौर घृष्ठ—का उल्लेख है। ये नायक के पितमेद के श्रंतर्गत हैं। उपपित श्रौर वैसिक का श्रलग वर्णन है। मानी, वचन-चतुर श्रौर कियाचतुर, इन तीन प्रकार के नायको का वर्णन इसके श्रितिरिक्त है।

इसके वाद मितराम ने दर्शन को चार रूपों—अवण, स्वप्त, चित्र श्रौर साद्वात्—में प्रस्तुत किया है। इसके साथ उद्दीपन, परिहास, दूती श्रादि के वर्णन के पश्चात् श्रनुभाव, सात्विक भाव, हाब, संयोग श्टंगार का सुंदर वर्णन किया गया है। वियोग श्टंगार के पूर्वानुराग, मान, प्रवास, इन तीन भेदो का वर्णन है, करुणात्मक का नहीं, जिसका देव श्रादि परवर्ती कवियो तथा पूर्ववर्ती श्राचार्य केशवदास ने वर्णन

१ रसराज, छं० ६, १०, १३, १७-१८, २४

२ वही, छ० २४-६३

किया है। वियोग की दस दशाएँ मानी गई हैं, परंतु मितराम ने नौ का ही वर्णन किया है। मरण दशा का वर्णन नहीं है। इन वियोगदशास्त्रों के वर्णन के साथ ही ग्रंथ समाप्त हुस्रा है। मितराम का यह वर्णन भी रसमंबरी के स्त्राधार पर है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, मितराम ने नायिका-मेद-वर्णन बंधी परिपाटी पर किया है। श्रतः विवेचन या सिद्धात संबंधी कोई विशेष बात मितराम में नहीं मिलेगी। परंतु इनके स्पष्ट लच्चणों के उदाहरण काव्य की निधि हैं। उन्माद दशा का एक उदाहरण यह है:

जा छिन ते 'मतिराम' कहै, मुसुकात कहूँ निरख्यो मँदलालहिं। ता छिन ते छिन ही छिन छीन, विथा बहु बाढ़ी वियोग की बालहिं। पोंछति है कर सों किसले गहि बूसति स्थाम सरीर गुपालहिं। भोरी भई है मयंकमुखी, भुज भेंटति है भरि श्रंक तमालहिं॥

मितराम की कविता मुकुमार भावना श्रीर कोमल कल्पना के सहज गुणो से संपन्न है। इनकी श्रलंकारयोजना श्रनुभूति को स्पर्श करनेवाली है। इनके चित्रण व्यक्ति, वस्तु श्रीर भाव को सजीव रूप से प्रस्तुत करने की विशेषता रखते हैं। इनकी शैली मुसंस्कृत किंतु मर्मस्पर्शी है। मधुर, स्निग्ध भावावली के वर्णन में मितराम श्रद्धितीय हैं। उदाहरण के लिये दो छंद देखिए:

गोने के द्यौस सिंगारन को मतिराम सहै जिन को गन आयो।
कंचन के विश्वशा पहिरावत प्यारी सखी परिष्ठास जनायो।
पीतम स्नौन समीप सदा बजें यों कहिकै पहिले पहिरायो।
कामिनी कौल चलावन कौ कर कँचो कियो पे चल्यो न चलायो॥ १॥
मोरपसा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई।
मोहन की सुसकानि मनोहर छुंडल डोलिन में छिष छाई।
लोचन लोल बिसाल बिलोकिन को न बिलोकि भयो बस माई।
वा मुख की मधुराई कहा कहीं मीठी लगे श्रॅंसियान लुनाई॥ २॥

#### ३. देव

देव के जीवनवृत्त तथा उनके शृंगार एवं नायिका-मेद-विवेचन के लिये सर्वागनिरूपण के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

देवकृत भन्नानीविलास की ही पद्धति पर कृष्ण भट्ट देवऋपि द्वारा लिखा शृंगार-रस-माधुरी ग्रंथ है। इसमें वर्णन नवरसो का है, परंतु वे शृंगार के रूप से ही लगते हैं। भवानीविलास में देव ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, परंतु शृंगार-रस-माधुरी में यह उल्लेख नहीं है। इस कारण इसका विवेचन सर्व-रस-निरूपण करनेवाले ग्रंथों के प्रकरण में पहले किया जा चुका है।

दिल्लीपित मुहम्मदशाह की श्राज्ञा से श्राज्यम किन ने संवत् १७८६ वि॰ में श्रंगारदर्पण नामक श्रंगारग्रंथ रस श्रीर नायिकामेद पर लिखा। किनल श्रीर विवेचन दोनों ही की दृष्टि से यह साधारण श्रेणी का ग्रंथ है।

#### ४. सोमनाथ

सोमनाथ का जीवनवृत्त तथा इनके शृंगार एवं नायिका-मेद-निरूपण प्रंथों का विवेचन सर्वोगनिरूपक कवियों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

## ४. सद्यनाथकृत रसचंद्रोदय

उदयनाथ 'क्रवींद्र' वनपुरा के निवासी श्रौर प्रसिद्ध किव कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ये श्रमेठी के राजा हिम्मतसिंह श्रौर गुरुदचसिंह 'भूपति' के श्राश्रय में रहे। हिम्मतसिंह ने रसचंद्रोदय ग्रंथ पर ही इन्हें 'क्रवींद्र' की उपाधि दी थी। रसचंद्रोदय का दूसरा नाम विनोदचंद्रोदय भी है। इसकी रचना सं० १८०४ में हुई थी।

रसचंद्राद्य — शृंगार श्रौर नायिकामेद पर लिखा गया ग्रंथ है। शृंगार के संयोग श्रौर वियोग दोनो मेदो का उल्लेख इसमें है, परंतु यह रसचंद्रोदय काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नायिकामेद का वर्णन रसमंबरी की परिपाटी पर है। रसचंद्रोदय में लच्चणों को स्पष्ट करने के लिये दिए गए उदाहरण कविलप्र्ण हैं। इनकी रचना सरल, सरस एवं सुबोध है। इस प्रसंग में दिवाभिसारिका का उदाहरण देखिए:

भूमि वन घटा आई मूँ दि हुँ अकाश छाई,

चमकत कींधा चकचींघा से बगारे ते।
चटकारी चूनरी छुसुंभी वा किनारीवारी,

तैसिए दमिक रही घूँघट छारो तें।
तेल श्री फुलेल लागी अलकें बिशुरि रहीं,

मानों नाग लटकत छुंडल किनारे ते।

धौस में सिधारी गिरिधारी के मिलन हेतु,

जानी जाति दामिनी न कामिनी निहारे ते।

कवींद्र के वर्णान भी बड़े सजीव हैं श्रीर हश्य को प्रभावकारी रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रौढ़ा प्रोषितमर्लुका का उदाहरण निम्नाकित है :

कुंज कुंज सीरन में भीर पुंज गुंजरत कोकिला रसालनि निकुंज ठाँव ठाँव ते। मंद मंद मारुत बहुत मलयाचल ते चाही मग ग्रावै सुरभित होत गावते। भनत कवींद्र कोर चनत बसंत समें तुमसे चलन कही पूजी पिय पाँव ते। गोरस की ध्रान देहीँ श्रसकुन ठान देहीं जान देत तुम्हें पै न जान देत भावते॥

नायक के प्रसंग में इन्होंने नायक के मानी, चतुर छौर स्त्रनिश्च मेदो की भी चर्चा की है। इनका ग्रंथ विवेचन की स्त्रपेत्ता कवित्वगुणों से स्त्रधिक संपन्न है।

#### ६. भिखारीदास

भिखारीदास के जीवनवृत्त तथा शृंगार श्रौर नायिकामेद के श्रंथों के विवेचन के लिये सर्वोगनिरूपक प्रसंग को यथास्थान देखिए।

## ७. चंद्रदासकृत शृंगारसागर

चंद्रदास का ग्रौर परिचय प्राप्त नहीं हो सका । इनका ग्रंथ शृंगारसागर ही मिला है। इनके रचनाकाल का संकेत इस छुंद में है:

दस यह सतवत वर्ष रची पुन नव सु मनीत विवेक बिचारो । श्रावण मास कला सिंस की दुतिया सुम संजम धर्म सुधारो । ग्राम सु हेसपुरी वसिकै, एहु प्रश्न सु दिव्य पुरान सँवारो । चंद तजे रस भाव सबै सव जोग सो छीरहि श्रान विसारो ॥

इससे प्रकट है कि इसकी रचना १८११ वि॰ में हुई थी। इसका श्राधार रास पंचाध्यायी है, जैसा निम्नाकित दोहे से प्रकट है:

> पंचध्याची ध्यान यहु वरनौ सुक सुनि न्यास । पठत सुनत पावत सुषद नरनारी कैलास ॥

ग्रंय में २२५ कवित्त, ७३ दोहा, २८ सोरठा हैं। चंद्रदास ने 'जयचंद्र' के नाम से भी कविता की है। यह रचना राधाकृष्ण के विनोद श्रीर विलास का वर्णन करती है, श्रतः इसे भक्तिशंगार का ग्रंथ कहना चाहिए। लिखा है:

> नौरस पोडस भक्तरस द्वादस भूषन मर्म । घरनड क्रीडा कृष्ण सुभ गोचर सात्यिक धर्म ॥ ३ ॥

इसमे लक्त्यो पर श्राग्रह नहीं, राधाकृष्ण की प्रेमलीला का ही वर्णन है, यचि कुछ प्रसंग नायिकामेद ग्रंथो के से वर्णित हैं। जयचंद्र ने लिखा है:

लब्छन जानत रसिक जन, साधू जानत ध्यान । चंद ज्यानत कृष्ण गुन, राधा रहस विधान ॥

इसमें १६ श्रंगारों का वर्णन करने के वाद पश्चिनी श्रादि चार नायिकाश्रों का वर्णन किया गया है। इनके केवल उदाहरण ही नहीं, लच्च्या भी कहे गए हैं। इसके बाट स्वकीया श्रीर परकीया का वर्णन है। श्रांतरिक तल्लीनता न होने से सामान्या का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। यह सब प्रथम अध्याय का विषय है। द्वितीय अध्याय दर्शनवर्णन से प्रारंभ होता है। इसके बाद सखीकर्म, राधा का आगमन, राधा जी की शोभा, नख-शिख-सौंदर्य का वर्णन है। फिर ऋतु-विहार-वर्णन है। मानवर्णन, विलासवर्णन, वसंत-ऋतु-क्रीड़ा, प्रेमपरीच्चा, रासक्रीड़ा रास पंचाध्यायी (मागवत) का प्रसंग है। इसमें सरस शृंगारिक मिक्तमावना का वर्णन है, जो युग का प्रभाव है। इनका काव्य सामान्य कोटि का है।

### रामसिंहकृत रसशिरोमणि

नरवरगढ़ के राजा रसनिवास के रचियता महाराज रामसिंह का श्रंगार पर लिखा ग्रंथ रसिशरोमिण है। इसका परिचय इस प्रकार है:

कूरस कुज नरवरनृपति छन्नसिंह परचीन।
रामसिंह तिहि तमय यह, बरन्यो ग्रंथ नवीन ॥ ३३१ ॥
बरन बरन विचारि नीके समिक यो गुन श्राय।
सरत ग्रंथ नवीन प्रगठ्यो रसिसरोमिण नाय।
माघ सुदि तिथि पूरना, षग पुष्य श्रक गुरुवार।
गिनि श्रठारह से बरस पुनि तीस संवत सार ॥ ३३२ ॥

ग्रंथ ३३२ छंदो में पूर्ण हुन्ना है। इसका रचनाकाल सं० १८३० वि० है। मंगलाचरण के बाद नायिका का लच्चण इस प्रकार दिया हुन्ना है:

चित विच रस को भाव श्रति, उपजत देषे जाहि। कवि जन रसिक प्रवीन जे कहत नायका ताहि॥ २॥

यहाँ पर 'रस को भाव' प्रकट होना, यह वाक्य अनुचित है। हो सकता है, 'रस' के स्थान पर 'रति' हो। नायिका का उदाहरण सुंदर है:

श्रंग सलोने भरे रुचि सोने से कोमल गोरे लिए श्ररुमाई। नैन छके से रसीली चितौनि बसै मुसिक्यानि सुधा सी मिठाई। वैन सुनें सरसे सुख श्रीनिन है मनमोहन चारु निकाई। होत निहारत में न श्रघानि लसै छबि श्रीर ही श्रीर सुहाई॥ ३॥

नायिकामेद का वर्णन इस प्रकार है: स्वकीया, परकीया, गनिका। स्वकीया के मेद हैं—मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। इनके लच्च्या क्रमागत रूप में हैं। मुग्धा के ज्ञातयौवना, श्रज्ञातयौवना। मुग्धा के ही मेद—नवोढ़ा, विश्रब्धनवोढ़ा। प्रौढ़ा के रितप्रीता श्रौर रित-सुख-संमोहिता तथा मध्या श्रौर प्रौढ़ा दोनो ही के धीरादि मेद। ज्येष्ठा, किनष्ठा। परकीया के मेद ऊढ़ा, श्रन्ढ़ा तथा गुप्ता, विदग्धा, लच्चिता, कुलटा, श्रनुश्यना, मुदिता। इनके प्रमेद। गियाका के श्रन्य-संमोग-दुःखिता, गविंता,

मानवर्ता। श्रष्ट नायिकामेदां — प्रोपितपतिका, खंडिता, कलहातरिता, विप्रलब्धा, उत्कंटिता, वासकसङ्जा, स्वाधीनपतिका, श्रिमसारिका — का इसके बाद वर्णन है। इसके प्रश्नात् इसी के क्रम में प्रवत्त्यत्पतिका श्रीर श्रागतपिका का भी वर्णन है। इसके पश्चात् उत्तमा, मध्यमा श्रीर श्रधमा नायिकामेदों का विवरण दिया गया है। यह वर्णन रसमंजरी के श्राधार पर है।

इसके बाद सखीवर्णन के श्रंतर्गत मंडन, उपालंभ, शिद्धा, परिहास का वर्णन है। परिहासवर्णन के एकाध छुंद श्रन्छे, हैं। उदाहरण के लिये नायिका का परिहास है:

मृकुरी श्रति टेड़ी तिहारी श्रज्ँ श्रति टेड़ी चित्तौनि ठगोरी भरी। मनमोहन नाँव त्रिभंगी भली श्रॅंग जैसे ही दैसिये बानि परी। कहूँ टेड़िये होहूँ हो बार्जें नहीं हिय में बसती मैं डराति खरी। हॅसि के जब बात कहों यों हॅंसे हिर श्रीर सखी हूँ हैंसी सिगरी॥१५७॥

इसके वाद दूतीवर्णन किया गया है। दूती के उत्तम, मध्यम, श्रधम मेदो के साथ उसके कार्यों मे नायिका की लगनि नाइक सो प्रगटिवो ॥ २॥ नायक की लगनि नायिका सो प्रगटिवो ॥ ३॥ विरह निवेदन तथा ॥ ४॥ संघटन का वर्णन है।

नायिकावर्णन के प्रसंग में पित के श्रानुक्ल, दिल्ला, धृष्ट श्रीर शठ मेद तथा उपपित श्रीर वेशिक नायको का वर्णन किया गया है। नायिका के समान नायक के भी उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम मेदो का उल्लेख है। इसके श्रीतिरिक्त, चतुर, प्रोपित श्रीर श्रनिमज्ञ नायको का भी वर्णन किया गया है। सखामेद मे पीठमर्द, विट, चेट श्रीर विद्यक श्राते हैं।

दर्शन के प्रकारों के वर्णन के पश्चात् भाववर्णन है।

भाव का लक्ष्य रसिशरोमिया में इस प्रकार है:

तन मन जनित विकार जी, भाव रसे श्रनुकृत । काइक मानस दुविध सी, रस ग्रंथन में मूल ॥ २२१ ॥ रस का लक्षण रामसिंह ने इस प्रकार दिया है:

जो विभाव ग्रनुमाव, सात्विक व्यभिचारीन मिलि। होत जु प्रन साव, धाई रस को जानिए॥ २२७॥ सो रस नव विधि बरनिए तिन में प्रथम सिंगार। हास क्ल्म पुनि रीद्र कहि, बहुरयो बीर विचार॥ २२८॥

शृंगार के साथ सात्विक भावों का प्रथम वर्णन है। संयोगवर्णन के बाद राववर्णन किया गया है। इसके उदाहरण बड़े सुंदर हैं। विन्छित का एक उदा-एरण है तो रामितंह की काव्यगत विशेषतात्रों को स्पष्ट करनेवाला है: साजि के सिंगार रूप जोवन गुमान भरी बैठी ही श्रनेक गोपी निकट गुपाल के। श्रावत ही तेरे मुखचंद्र के प्रकास फैले कुंज के निवास में मयूषिन के जाल के। भूषन विना हू लसे काजर सँवारे नैन श्रनियारे प्यारे मनमोहन रसाल के। देखत ही लोचन सरोज भए सौतिन के चाह भरे लोचन चक्रोर भए लाल के॥२७१॥

पूर्वानुराग, मान, प्रवास श्रीर वियोग की दस दशाश्रो का यथाक्रम वर्णन इसके बाद है। तदनंतर संचारी भावों के केवल नाम गिनाए गए हैं। श्रन्य रसो का वर्णन नहीं है। सब रसो में शिरोमणि शृंगार का वर्णन करने के कारण इस ग्रंथ का नाम रसशिरोमणि रखा गया है। रामसिंह की कविता सरल, सरस एवं सदलंकृति- युक्त है। वह स्मरणीयता के गुणों से संपन्न है।

१६वीं शताब्दी के मध्य में शृंगार श्रौर नायिकामेद को लेकर श्रनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें से बहुत से प्रसिद्ध श्रौर प्राप्त नहीं हुए। शोमा किव का नवल-स-चंद्रोदय सं० १८१८ में लिखा हुन्ना शृंगार रस का वर्णन करनेवाला ग्रंथ है। इसी प्रकार देवकीनंदन कृत शृंगारचरित (सं० १८४१), लालकविकृत विष्णुविलास (१८६०), राममद्द फर्स्खाबादी कृत शृंगारसौरम (१८३०), कलानिधिकृत शृंगार-रस-माधुरी श्रादि ग्रंथ भी लिखे गए। यशवंतसिंहकृत शृंगारशिरोमणि इनसे श्रिधिक प्रसिद्ध हुन्ना।

### ६. यशवंतसिंहकृत श्रंगारशिरोमणि

तरवा नरेश महाराज यशवंतिसह ने शृंगार पर शृंगारिशरोमिश नामक ग्रंथ लिखा। मिश्रवंधुन्नो ने इसका रचनाकाल सं० १८५६ वि० माना है। इसमें सर्वप्रयम स्थायी भावों का उल्लेख है, तत्पश्चात् संचारीभावों का। इसमें रसो में शृंगार को शिरोमिश मानकर उसका विवेचन किया गया है। यशवंतिसह का कथन है: 'नवरस में शृंगार रस लसत शिरोमिश रूप'। ग्रंथ में श्रवश न्त्रीर दर्शन, इन दो प्रकारों की रित का वर्शन है। इसके बाद विभाव का वर्शन है जिसके श्रंतर्गत नायिकामेद का विशद उल्लेख है। इसमें श्रागतपितका के भीतर शकुनो का भी वर्शन किया गया है। उद्दीपन का भी इस ग्रंथ में विस्तृत वर्शन है जिसमें नृत्य, गान, पावस, कविच-श्रवश वनदर्शन, चपलादर्शन उपवनगमन, भूष्ण, सुमन, शिश, नचत्रदर्शन, वसंत, होली, पिक न्नादि के प्रसंग हैं। ये सुंदर न्नीर नव्यता लिए हुए हैं।

श्रनुभावों का तीन रूपो—श्रागिक, वाचिक श्रीर श्राहार्य—में उल्लेख है। श्रनुभाव के प्रसंग में यह विभाजन सचमुच एक नवीनता है। इन तीनों के मेदों का वर्णन भी इस ग्रंथ में विशद है। सखी, दूती श्रादि का भी विस्तार से उल्लेख है, परंतु नायक के सहायक श्रीर सखा रूप में इस ग्रंथ के श्रंतर्गत मीमासक, नैयायिक, ज्योतिषी, वैष्णुव, शैव, श्रारण्य, पौराग्णिक श्रादि विशेष रोचक जान पड़ते हैं। इसके उपरात चौथे, पॉचवें श्रीर छुठे श्रंगो में क्रमशः सात्विक, संचारी भावों श्रीर हावों का वर्णन किया गया है।

शृंगार का एंसा विशद श्रीर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करनेवाला ग्रंथ श्रीर नहीं है, श्रतः शृंगारशिरोमणि एक महत्वपूर्ण कृति है।

### १०. कृष्णकविकृत गोविदविलास

कृष्णुकि गोपाल के पुत्र श्रोर ग्वालियर निवासी थे। इन्होने श्रामेर (जयपुर) नरेश श्री हरनाथिसह के पुत्र श्री गोविंदिसंह के लिये गोविंदिविलास की रचना की थी। कृष्णुकि गोविंदिसंह के किवराज थे, जैसा निम्नाकित दोहे से प्रकट है:

> श्री गोविंद नरेश के, चित्त प्रसंन के काज। दियो ग्रंथ वे राज हैं, हीं ठनको कविराज ॥ ९॥

गोविंदिविलास का रचनाकाल सं० १८६३ वि० है। कृष्णकि वल्लम संप्रदाय के थे। इस ग्रंथ में इन्होंने रसों में सबसे सरस शृंगार रस का वर्णन किया है। मंगलाचरण में गणेश, शारदा, गुरु, हरि की स्तुति के बाद ग्रंथ के उद्देश की चर्चा है। इसके बाद राज-वंश-वर्णन है। इसके उपरात रसमंजरी के आधार पर बनी परिपाटी के अनुसार नायिका-मेद-वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् माव का लच्च और फिर संयोग-वियोग-शृंगार का विस्तार से वर्णन है। अन्य रसों की वड़ी संचित चर्चा है। सात्विक भावो, हावो, मान, वियोगदशाओं आदि का वर्णन अति विशद है।

दृष्ण्किय की रचना कवित्व की दृष्टि से सुंदर है। इसमें सरसता श्रीर सहज प्रवाह है जो मनोसुग्धकारी प्रभाव डालता है। श्रालंकारिक उक्तियो श्रीर शब्दचयन के चमत्कार ने इनकी रचना को मधुर बना दिया है। इनके नायिकावर्णन से एक छंद उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया जाता है:

> वैन सुरंग इतंग नरंग धनंग उमंग न ग्रंग प्रकासी। इत्प्न की प्रति सुभ छटा सुबटा गरजी पट जागे यकासी। यार के भार जवे कटि मोहन भूपन फूलन ताई चकासी। कोमतता सी सुपासी रसी सुनि दीप सिपा सी है जोति विकासी।

उत्रीयवीं शताब्दी के श्रीतेम भाग में शृंगार रस पर श्रलग से लिखे हुए ग्रंथ एम मिलते हैं। श्रिधिकतर सर्वोगनिरुपक या सर्व-रस-निरुपक ग्रंथों के श्रंतर्गत शृंगार का वर्जन श्राया है। नायिकाभेद पर, जो शृंगार का ही एक श्रंग है, श्रवश्य इस बीच श्रिथक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं।

# (४) नायिका-भेद-निरूपक आचार्य और उनके प्रंथ

जैसा पहले कहा जा जुका है, नायिकामेद विषय पर, रसग्रंथो श्रीर शृंगार-ग्रंथों में भी प्रजुर सामग्री मिलती है- जिसका उल्लेख पूर्वगामी प्रसंगों में यथास्थान किया जा जुका है। परंतु श्रकेले नायिकामेद विषय पर लिखे जानेवाले ग्रंथो का भी एक वर्ग है जिसके श्रंतर्गत नायक-नायिका-मेद ही लिखे गए हैं। यह कहा जा सकता है कि नायिकामेद पर श्रिषक प्राचीन समय से हिंदी में ग्रंथ उपलब्ध होते हैं श्रीर श्राधुनिक युग तक इन ग्रंथों के लिखने का चलन रहा है।

रीतियुग के पूर्व समस्त रसो का विवेचन करनेवाला ग्रंथ केवल रिक्षिप्रया है श्रीर श्रांगार रस का विवेचन करनेवाला ग्रंथ सुंदरश्रंगार है, परंतु नायिकामेर पर मिक्तियुग में ही ये चार ग्रंथ उपलब्ध होते हैं—कृपारामकृत हिततरंगिणी, सूरदासकृत साहित्यलहरी, नंददासकृत रसमंजरी श्रीर रहीमकृत वरने नायिकामेद। इससे यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि हिंदी साहित्य में नायिकामेद पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति, काव्यशास्त्रीय या रसग्रंथ लिखने के पूर्व श्राई।

कृपारामकृत हिततरंगिणी इस दिशा में सर्वप्रथम रचना है। इसका समय संवत् १५६८ वि॰ है जैसा निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है:

> सिधि निधि शिवमुख चंद्र लिख, मात्र शुद्ध तितयासु । हिततरंगिनी हीं रची कविहित परम प्रकासु॥ १०६॥

कुपाराम के प्रारंभिक कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि शृंगार रस श्रीर नि नायिकामेद संबंधी ग्रंथो का वर्षान उनके समय में बड़े छंदों में होता या श्रीर उन्होंने संत्रेप श्रीर सुविधा के कारण दोहा जैसे छोटे छंदों में इसकी रचना की:

> बरनत कवि सिंगार रस, छंद्र बहे विस्तारि । मैं वरन्यौ होहान विच, याते सुघर विचारि ॥ ४ ॥

हिततरंगिणी में पहले विभाव का आलंबन और उद्दीपन रूप में उल्लेख करके फिर नायक नायिका रूप में कृप्ण राधा का संकेत है। नारी के तीन मेद—स्वकीया, परकीया और वारवधू—का उल्लेख करके उनके उत्तम, मध्यम और अधम मेद प्रकृतिमेद से किए गए हैं। ये मेद मरत के नाट्यशास्त्र के आधार पर हैं। मुखा के ज्ञातयौवना, नवोढ़ा, विश्रव्धनवोढ़ा मेद हैं। मध्या के अतिविश्रव्धनवोढ़ा तथा प्रौढ़ा के आनंदमत्ता एवं रितप्रीता मेद हैं। स्वकीया के तीन मेद और हैं—आतिहित, समहित और न्यूनहित। इनका उल्लेख बाद के आनायों ने नहीं किया है।

परकीया के मेद ऊढ़ा, श्रन्ढ़ा। ऊढ़ा के मेद भी इसी प्रकार दो किए गए एकीया के प्रयों में नहीं मिलेगे; वे हैं—परन्याही, जब परकीया उपपति के पास

हो, श्रीर प्यारी जब वह पित के पास हो। इसके वाद लिखता, चतुरा, कुलटा, मुदिता, त्वयंदृतिका, श्रनुशयनिका, गुप्ता मेद मी परकीया के कहे गए हैं।

इसके बाद सबके दस मेद किए गए हैं जो ये हैं—स्वाधीनपतिका, वासक-मजा, उत्कंटिता, ग्रमिसारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहातरिता, प्रवत्स्यत्पतिका, प्रापितपतिका ग्रीर स्वागतपतिका। स्वकीया, परकीया ग्रीर वारवधू के मेद से नायक के तीन मेद किए गए हैं—पति, उपपति ग्रीर वैसिक।

इसके उपरांत सखी श्रीर उनके कर्म, दूतीमेद श्रीर कर्म श्रादि का वर्णन है। इपाराम ने सामान्या तक के मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा श्रादि मेद किए हैं जो श्रागे के श्राचार्यों ने मान्य नहीं समसे। इसमें बीच में विरह की दस श्रवस्थाश्रो का भी उल्लेख है। यही कृपाराम की नायिकामेद की वर्णनपद्धति है। परवर्ती लेखकों ने भरतमत को न मानकर मानुदच की रसमंजरी का श्राधार ग्रहण किया है।

स्रदासकृत साहित्यलहरी का समय श्रिषकाश विद्वानो द्वारा सं० १६०७ वि॰ माना जाता है। यह स्रसागर से मिन्न कूट पद्धति पर लिखा गया साहित्यिक विशेषता से युक्त श्रंथ है क्यों कि इसमें मिन्नरस के श्रनुकूल नायिकामेद का वर्णन है। इसका उद्देश्य लौकिक वासनाश्रो को मिक्त-रस-समुद्र में निमिष्जित करना था। भिक्त के भावों का स्रसागर जैसा तन्मय वर्णन इसमें नहीं, वरन् बौद्धिक कलावाजी के रूप में नायिकामेद प्रस्तुत किया गया है जिससे इस प्रकार की लौकिक वासनाश्रो के साथ मन समभौता न कर पाए।

नंददासकृत रसमंजरी स्पष्टतया नायिकामेद का ही ग्रंथ है, परंतु इसका उद्देश्य प्रेम का रहस्य समफना है। नंददास ने मानुकृत रसमंजरी के आधार पर रचना की है, जैसा निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है:

रसमंत्रित श्रनुसार के, नंद सुमित श्रनुसार । बरनत चनिता भेद जहुँ, प्रेम सार विस्तार ॥ २५ ॥

उद्देश्य को स्पष्ट करता हुन्ना उनका छुंद है :

बिन जाने यह भेद सब, प्रेम न परचे होय । चरण हीन ऊँचे श्रचल, चढ़त न देख्यो कीय ॥ १६ ॥

इस प्रकार यह नायिका-भेद-वर्णन साधन है। नायिका-भेद-वर्णन का क्रम रस प्रकार है—स्वकीया, परकीया, सामान्या। इनके मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा भेद हैं। मुग्या के नवोढ़ा. विश्रव्धनवोढ़ा एवं ज्ञातयीवना, श्रज्ञातयीवना भेद हैं। मध्या श्रीर श्रीटा के धीगदि भेट। इसके वाद इनके स्वाधीनपतिकादि नौ भेद हैं। तदनंतर नायकभेद भी मान्य पद्धति पर है। यह ग्रंथ केवल लच्च्या वर्णन करता है श्रीर अधिकांशतः हिततरंगिणी के समान है। नंददास का यह नायिका-मेद-वर्णन माधुर्य-भक्ति की उपासना की सीढी के रूप में है।

रहीमकृत वरवै नायिकामेद वरवै छुंदों में लिखा नायिकामेद का उदाहरण्य ग्रंथ है। इसमें लख्ण नहीं हैं, केवल उदाहरणों में विविध नायिकाश्रों के शीर्षक हैं। श्रातः शास्त्रीय दृष्टि से नहीं वरन् किवल की दृष्टि से ही इसका महत्व है। वरवै वड़े सरस हैं श्रीर इस विशिष्ट छुंद से श्राकिपत होकर ही रहीम ने यह ग्रंथ लिखा। वर्णन का कम रसमंजरी के श्रनुसार है। परंतु श्रवस्थानुसार दशविध नायिका का वर्णन कर यह ग्रंथ समाप्त हुश्रा है। श्रांतरिक मावों का इसमें वड़ा स्वामाविक एवं मर्मस्पर्शी वर्णन है। प्रिय के सानिध्य श्रीर सहयोग की ललक इस ग्रंथ में इस प्रकार विणित है कि इससे तत्कालीन समास में नारी की दशा मी चित्रित हो जाती है।

इन ग्रंथों के वाद रीतियुग में लिखे नायिकामेद ग्रंथ द्याते हैं। इनका उद्देश्य मिक संबंधी नहीं, वरन् रसात्मक ख्रीर साहित्यिक है। सं० १७०७ के ख्रासपास शंसुनाथ सुलंकी या नृपशंभु के नायिकामेद ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, पर वे प्राप्त नहीं हैं। इसलिये इस विषय पर प्राप्त चिंतामिश त्रिपाठी कृत शृंगार-मंजरी ही प्रथम रह जाता है।

# १. श्राचार्य चिंतामणिकृत शृंगारमंजरी

चिंतामणिइत रस-नायिका-भेद ग्रंथो का विवेचन तथा उनका जीवनवृत्त सर्वागनिरूपक प्रकरण में यथास्थान देखिए।

# २. कालिदासकृत वधूविनोद

कालिदास त्रिवेदी श्रंतर्वेद के रहनेवाले थे। ये श्रौरंगलेव की सेवा में बीजापुर की लड़ाई में भी गए थे। इनके रचे ग्रंथ—हजारा, राधामाधव-बुध-मिलन-विनोद, वधूविनोद या वारवधूविनोद हैं। वधूविनोद ग्रंथ जालिम जोगाजीत के लिये लिखा गया।

प्रारंभिक परिचयात्मक विवरण से पता चलता है कि ये जंबूनरेश थे। छुंद यह है:

भयभीत दुर्जन होत है कर गहत को समसेर हैं। कर पगा जालिम के जगे जिमि जगत जग जस में रहे। जसु जीति जोगाजीत लीनों मच्यो सुरपुर मगर है। परसिद्ध जंब्दीप को नौधान जंबू नगर है॥ ५॥ नगर एक बीनों तहाँ, बहुविध नृपति अनूप। तरे बहे तृपदा नदी, जिपथगामिनी रूप॥६॥ रूप धरें हरिहर जहाँ तुकुटा देवी द्वार ।
पुनि है बाला सुंदरी लझो न ता गुन पार ॥ ७ ॥
पारवती नायक तहाँ सिधिदायक हैं ईश ।
सोभे सुरपुर मध्य में बसे चंद जा सीस ॥ ८ ॥
तिलक जानि जा देस को हुवन भए भयभीत ।
जाहिर भयो जहान में जालिम जोगाजीत ॥ १ ॥ ॥

जालिम जोगाजीत का वंशपरिचय १३वे, १४वे तथा १५वें छंदो में दिया है। मालदेव के रामसिंह, उनके जैतसिंह, उनके माघोसिंह, उनके रामसिंह (द्वितीय), उनके गोपालसिंह, उनके सुबहरीसिंह, उनके गोकुलदास, उनके लक्ष्मीसिंह तथा उनके पुत्र कृत्तसिंह थे। इन्हीं कृत्तसिंह के पुत्र थे जोगाजीतसिंह।

> जोगाजीत गुनीन को, दीनौ श्रगनित दानः। कालिदास जाते कियो, प्रंथ पंथ उन मान ॥ १५ ॥

इसमें नायिकामेद एक कथाप्रसंग के रूप में विशाप है। लिलता सखी राधा को कृष्ण से मिलाने के लिये दूतीत्व का कार्य करती है श्रीर जब तक राधा नहीं श्राती, तब तक वह विविध नायिकाश्रों के मेदों का वर्णन करती है। उसका जोर स्वकीया नायिका पर है श्रीर व्यंग्य रूप से वह राधा से विवाह की बात ही तात्पर्य रूप में कहना चाहती है:

भेद कहे कुजबधुनि के, प्रथमिह रचि रचि बैन। मिजे लाज गोकुल वधू, पै कुलबधू मिजै न ॥ २०॥

कुलवधू स्वकीया नायिका है जिसके मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा मेद परंपरागत हैं।
मुग्धा के श्रंकुरितयौवना, नवभूषनरुचि, लज्जावती, श्रज्ञातयौवना, ज्ञातयौवना,
विश्रव्धनवोढ़ा मेद हैं। वयःसंधि की स्थिति में होने से इसका भी वर्णन इसमें है।
कालिदास का विचार है, इस श्रवस्था में—'ज्यो दूधहिं जामन त्यो मनमावन जोवन
श्रावन जोग भयो।' एक उदाहरण है:

मिम्मकत पट पोलें संकुचित बोलें भूषन नौलें रुचि उमगे।
दुलिहन होने की पिव लौने की मन गौने की बात पगे।
वोदनी संभारी उरजरतारी मुष पे भारी नोति जगे।
गाहूँ ने वादत लाजन ढादत धूँघट कादत लाज लगे॥ ३०॥

मध्या में लाज श्रीर काम बराबर होता है। प्रौढ़ा रितकोविदा होती है। धीरा, श्रधीरा श्रादि मेद परंपरागत हैं। इन सबके उदाहरण इन नायिकाश्रो का वास्तविक चित्र खींचनेवाले हैं। ये वर्णन त्रिमंगी श्रीर ललित दुपई, चौपई श्रादि छंदो में हैं। दुपई छुंद: कली कमल की प्रौढ़ा घीराधीरा गही मली थों। पिय तर्जन ता किर के चित्तई के हग कमल कली क्यों॥ ५३॥ ज्यों कली कमल की श्रक्त दल की त्यों हग मलकी छि सरसी। तिरछो हैं जोहै तकित न को है पिय को मोहै कर वर सी। कर लगे चलावन पिय परिपावन त्यों मन मावन गहि परसी। स्यों कोप मकोरें लोचन कोरे पिय सुष बोरे किर दरसी॥ ५४॥

ज्येष्ठा, फनिष्ठा, भेद के साथ स्वकीया प्रसंग समाप्त हुआ है। परकीया के कढ़ा, अनुद्धा, गुप्ता, त्रिविध विदन्धा, लिखता, कुलटा, अनुसुधा, मुदिता भेदो का वर्णन है। सामान्या का वर्णन न केवल उसके लक्ष्णो के साथ है, वरन् उसके नृत्य एवं सौंदर्यचेष्ठाओं का भी चित्रण है। एक उदाहरण है:

बिहर्से सिर दारें, सरस उदारें दरद विदारें हग पलकें। वेसरि के पोतिन मनिगन जोतिन जरकस जोतिन तन झलकें। उरबसी न पूर्जें किन कुल कूजें विसिकिनि दूर्जे गिह जलकें। जगमग बरवीचिन बदन मरीचिन सदन दरीचिन छनि छलकें॥१०१॥

वारवधू के नखशिख, श्राभूषण, चेष्टा श्रादि का भी वर्णन इसमें है। यह वर्णन इतना विस्तृत है कि इसे 'वारवधूविनोद' नाम भी दिया जाता है। चेष्टा सौंदर्य का एक छंद है:

> करो कान में बीरि की ज्ञान फैली। लगै दूरि के सूर की जोति मैली। मचै मैन नीके रचें चैन चोपें। हरें उठलसें फुछ श्रंमोन श्रोपें ॥११८॥

इस प्रकार सामान्या का विस्तार से वर्णन है। इसके बाद श्रष्टनायिकाश्रों का कथन है। श्रन्यसंमोगदुःखिता, वक्रोक्तिगविंता, रूपगविंता, श्रादि के साथ विप्रलब्धा, वासकसज्जा, स्वाधीनमर्तृका, श्रीमसारिका, प्रोषितपतिका का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। उत्तमादि नायिकाश्रों का वर्णन इसके बाद हुआ है। इसके बाद कृष्ण राधा के संयोगविलास का वर्णन है। इसी ग्रंथ में यह छंद है:

एक ही सेज पे राधिका साधव घाइ जे सोई सुमाई सजीते।
पारे महाकवि कान्ह की मिछ पे राधा कहै यह बात न होने।
देहें न साँवरी साँवरे ते मिखि बाबरी बात सिखाई है कीने।
सोने को रूप कसीटी जरी पे कसीटी को रंग लगे नहिं सोने॥ २३९॥

इसके बाद नायक और नायकसखाओं का वर्णन है। राघा कृष्ण के शृंगारवर्णन में कवि कालिदास की मिक्तमावना के दर्शन होते हैं, जैसा अंत के कृषिच तथा छंद से प्रकट है:

भीजै इक जाम तिक राधा घनस्याम केलि,
धाम ते निकरि दोऊ बाहरी घों आए हैं।
काजीदास अंगन अंगना मरोरि आनि,
अंगराग अंग के सबै ही महराए हैं।
कंचन सो तन तामें ओप परी निषरी है,
प्यारी मुख सुषमा समूह सरसाए हैं।
भीने पट सजकन लागी छवि छजकिन,
धालकन पलकनि जजकिन छाए हैं॥ ३३९॥

दुपई—

छाय रहे जु छहों रित जा घर प्रेम जँजीर जकरिकै। कालिदास राजा माधव के पूजीं पाइ पकरिकै॥ ३४०॥

इस प्रकार वधूविनोद ३४० छुंदो में समाप्त हुआ है। इसकी रचना सं० १७४६ वि० में हुई थी। कालिदास ने महाकवि नाम से भी कविता की है, जैसा ऊपर उद्धृत छुंद २३६ से प्रकट है। नायिकामेद पर यह उत्तम ग्रंथ है। इसके उदाहरण कवित्वपूर्ण है। इनकी कविता उक्तिवैचित्र्य, भावव्यंजना श्रौर वर्णनसौंदर्य से संपन्न है।

नायिकामेद विषय पर १८वीं शताब्दी के मध्य में श्रनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। खोज रिपोर्टों श्रौर कुछ इतिहास ग्रंथों में श्रीघर का लिखा नायिकामेद, कुंदन (बुंदेलखंडी) का नायिकामेद, केशवराय का नायिकामेद, खंगराम का नायिकामेद रंग खॉ का नायिकामेद, प्रभृति ग्रंथों का उल्लेख हुश्रा है। ये ग्रंथ श्रिषक प्रसिद्ध नहीं हुए। साथ ही, ये प्राप्य मी नहीं हैं। यह तथ्य इनके कवित्व श्रौर विवेचन दोनों ही के महत्व को साधारण कोटि का सिद्ध करता है। परंतु यहाँ पर यह प्रवृत्ति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं कि श्रलंकार ग्रंथों के साथ नायिकामेद ग्रंथों की रचना का प्रचुर मात्रा में प्रचलन था। यह प्रवृत्ति १६वीं शताब्दी के श्रंत तक परिलच्चित होती है।

### ३. यशोदानंदनकृत नायिकाभेद

यशोदानंदन का उल्लेख शिवसिंहसरोज में मिलता है। ये संभवतः उन्नाव जिले के वैसवारा चेत्र के निवासी थे। इनका जन्म सं० १८२८ में हुन्ना था। इन्होने वरवै नायिकाभेद नामक ग्रंथ सं० १८७२ वि० में लिखा था। इसमें संस्कृत में मी कुछ वरवे मिलते हैं, शेप श्रवधी मापा में लिखे वरवै हैं। यह रहीम के वरवे नायिकाभेद के समान लिलत ग्रंथ है। महत्व कवित्व का है, विवेचन का नहीं। कविता बड़ी सरस है।

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंतिम चरण में भी नायिकामेद पर लिखे गए ग्रंथ मिलते हैं। माखन पाठक ने सं०१८६० में होली के वर्णन के साथ नायिकामेद कहनेवाला वसंतमंजरी नामक ग्रंथ लिखा, जैसा उनके निम्नाकित कथन से स्पष्ट है:

> गनी नायका राधिका, नायक नंदकुमार। तिनकी लीला फागु की, बरनौं परम उदार॥ १॥

इनके वर्णन श्रच्छे हैं। महाकिव देव के प्रपौत्र मोगीलाल दुबे ने भी बखत-विलास नामक ग्रंथ की रचना सं०१८५६ में की जो नायिकामेद पर लिखा हुन्ना ग्रंथ है। यह कूर्मनरेश बख्तावरसिंह के लिये लिखा गया था।

नायिकामेद पर जगदीशलालकृत ब्रजविनोद नामक ग्रंथ भी इसी समय की रचना है।

## ४. प्रतापसाहिकत व्यंग्यार्थकौ सुदी

प्रतापसाहिकृत रस श्रौर नायिकामेद श्रंथो का विवेचन तथा उनका जीवन-वृत्त सर्वोगनिरूपक प्रसंग में यथास्थान देखिए।

## ४. गिरिधरदासकृत रसरत्नाकर, उत्तरार्ध नायिकामेद

( भारतेदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित तथा खंगविलास प्रेस, बॉकीपुर, पटना से प्रकाशित )।

भारतेंदु जी ने मंगलाचरण के बाद इस ग्रंथ में लिखा है:

रसरतनाकर नाम इक, सम पितु बिरच्यो ग्रंथ।
यथा नाम ग्रुन गन भरयो, दरसावन रस पंथ॥ ३॥
तामें भावादिक कहे, जेहि पढ़ि रहत न खेद।
काल कृप। ते रहि गयो, लिखन नायिका भेद ॥ ४॥
ताको इक बरनन करत, सुमिरि कृष्ण सुख कंद।
पितु इच्छा पूरन करन, ता श्रुत श्री हरिचंद ॥ ५॥

इस ग्रंथ में लच्चण भारतेदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य में लिखे हैं श्रीर उदाहरण गोपालचंद्र या गिरिधरदास के हैं। भारतेदु को लच्चण लिखने की श्रावश्यकता वहीं पड़ी है जहाँ पर गिरिधरदास के लच्चण नहीं प्राप्त हैं। पिंचनी श्रादि के लच्चण गिरिधरदास जी ने स्वयं दिए हैं। चित्रिणी का लच्चण यो दिया गया है:

दूबरी न मोटी नहिं लाँबी नहिं छोटी देह,

राग बाग आदि उपभोगन सो रित अति,
रित जल मध्य मधुगंध अधिकावती।
गिरिधरदास बानी बोलती मयूर ऐसी,
कारे केश वेश सेस जलना लजावती।
जोल दोड नित्र मित्र सुखद चरित्र जाके,
ऐसी जो विचित्र तौन चित्रनी कहावती।

भारतेद जी ने इनके मिश्र मेदो का भी संकेत किया है--जैसे पश्चिनीचित्रिग्री, पिन्ननीशंखिनी स्त्रादि । इसके बाद दिन्या, स्त्रादिन्या स्त्रीर दिन्यादिन्या मेदो का कथन है। देवतास्त्रो की स्त्रियाँ दिव्या। श्रवतार लेकर श्राई हुई दिव्यादिव्या श्रीर मानुषी श्रदिन्या हैं। भारतेदु ने श्रपनी न्याख्या में स्वकीया, परकीया श्रीर सामान्या तीन मेद न मानकर पाँच मेद-कुमारी, स्वकीया, परकीया, कुलटा श्रीर वारवध् माने हैं। उनके विचार से कुमारी में जब स्वकीयात्व ही नहीं है तो परकीयात्व कहाँ से होगा: श्रीर फिर यह तो कोई जानता नहीं कि उसका विवाह जिसको वह चाहती है उसी से होगा या दूसरे से, इससे पहले ही से उसकी परकीया मानना श्रयोग्य है। वैसे ही, कुलुटा तो प्रकट श्रीर श्रनेक पुरुषों में श्रनुरक्त होती है, इससे परकीया नहीं कही जा सकती। भारतेंद्र जी के ये विचार मौलिक जरूर हैं पर सर्वमान्य नहीं हो सकते । कुमारी का प्रिय रूप में श्रनुराग करना, बिना यह जाने कि वह उसका पति होगा या नहीं, उसे परकीयापन के लच्चण से युक्त कर देता है। इसी प्रकार सामान्या का उद्देश्य धनप्राप्ति होता है, प्रेम नही । कुलटा का उद्देश्य यह नहीं है। श्रतः कुलटा सामान्या नहीं। यदि उसमें प्रेम श्रीर श्राकर्षण नहीं तो नायिका ही न होगी श्रौर यदि ये बाते हैं तो वह परकीया के भीतर श्रा जाती है, जैसी प्राचीन श्राचार्यों की घारणा है। फिर भी, भारतेद की सफ उनके मौलिक चिंतन को साष्ट्र करती है।

स्कीया के तीन मेद हैं—श्रनुक्ला, समा श्रीर विषमा। ये मेद उत्तमा, मध्यमा श्रीर श्रधमा से भिन्न हैं। उत्तमा को पित के श्रितिरिक्त नैलोक्य में कोई पुरुष नहीं जान पड़ता। श्रीर श्रनुक्ला पित के श्रपराधी होने पर मी सदैव श्रनुक्ल रहती है। मध्यमा श्रन्य पुरुषों को माई के समान देखती है श्रीर सम पित के श्रनुसार सम श्रीर विषम व्यवहार करती है। श्रधमा धर्म के मय से दूसरे पुरुषों पर चिच नहीं चलाती श्रीर विषमा पित के चाहने पर भी नहीं चाहती। इस प्रकार दोनों प्रकारों में श्रंतर है। यहाँ पर यह निर्देश फर देना श्रावश्यक है कि भारतेंद्र की उत्तमा श्रादि पितृतता के उत्तमा, मध्यमा, श्रधमा मेद हैं, जैसा तुलसीदास ने सीता श्रनु-सूरा के प्रसंग में लिखा है—उत्तम के श्रस वस मन मोही। सपनेहुँ श्रान पुरुष कम नाहीं। श्रादि। साहित्य में विर्तित उत्तमा श्रादि श्रनुक्ला, समा, विषमा ही हैं।

परकीया के मेदनिरूपण में भी भारतेंदु ने मौलिकता दिखाई है। उनके विचार से परकीया का लच्चण है:

मन मोहै नोइत सकत, जानै रस निरधारि। प्रीति एक ही सों करें, सो परकीया नारि। प्रकट करे श्रनुराग दा, राखे ताहि छिपाय। नहिं चाहे पिय को तक, परकीया कह्वाय॥

इसके तीन मेद हैं—उत्तमा, समा श्रीर नियमा। उत्तमा के दो मेद हैं, प्रेमपूर्णी श्रीर शंकिता। भारतेंद्र के ये मेद मौलिक हैं। परकीया निपयक उनका प्रसिद्ध छंद है:

> यह सावन स्रोक नसावन है मनमाविन यामें न लाल भरो। नमुना पै चलो सु सर्व मिलिकै श्ररु गाइ बताइ के सोच हरो। इमि भाषत है हरिचंद पिया, श्रहो लाहिली देर न यामें करो। चलो मूलो मुलाओ, मुको डमको, इहि पार्से परिवत तार्से धरो।

उत्तमा, जो प्रियतम के न चाहते हुए भी चाहे। इसका मेद शंकिता वह है जो लोगों की शंका से प्रीति को प्रकट न करे। तथा प्रेमपूर्णा वह है जिससे किसी की लाज, शंका या भय न हो। नायक के समान प्रीति करनेवाली श्रीर लज्जा का निर्वाह-करनेवाली समा परकीया है श्रीर विपमा वह है जो नायक के चाहने पर भी न चाहे। उदाहरण:

> दिन पे सो फेरे करत, तुव गलियन के लाल। तोहू तू फॉॅंकत न चिद, कबहुँ श्रटारी बाल॥

द्रव्य के लोम से जो प्रिय की श्रमिलापा करती है वह सामान्या या गरिका है। भारतेंदु ने इसके दो मेद किए हैं। एक ग्रुप्त गिएका श्रौर दूसरी शुद्ध गणिका। जिनकी दृति गिएका न हो श्रौर ग्रुप्त रीति से गिएकात्व करे वह ग्रुप्त गणिका है। उदाहरण:

लप कर करि क्रिपि लावहीं, कंचन चरत नहान। चनि कासी की कुत्तबधू, काटत गनिका कान॥

ये मेद रसरताकर में गिरिधरदास के नाम पर भारतेंदु जी ने प्रस्तुत किए हैं जिनमें मेद प्रमेद के विचार से भ्रानेक स्थलों पर उनकी मौलिक करपनाएँ हैं।

#### (६) उपसंहार

यह संदेप में संवत् १७०० वि० से लेकर १६०० वि० तक सर्वरस, श्रांगार, नायिकामेद विषयी का वर्णन करनेवाले ग्रंथो का परिचय हुन्ना। रीतियुग में इन विषयो पर साहित्य लिखने की विशेष प्रवृत्ति थी, जैसा पहले कहा जा चुका है।

१६०० वि० के बाद भी इन विषयो पर श्रानेक ग्रंथ लिखे गए। समस्त रसों का वर्णन करनेवाले ग्रंथ तो श्राधुनिक युग में भी लिखे जाते रहे, परंतु श्रंगार श्रोर नायिकामेद का निरूपण कम हो गया। ग्वाल, लिछराम, सेवक, बिहारीलाल, प्रतापनारायण सिंह, भानु, ब्रजेश श्रादि श्रानेक कि श्राधुनिक युग में भी इन विषयो पर लिखने के कारण उल्लेखनीय रहेंगे।

परंतु, श्राधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण इस साहित्यिक प्रवृत्ति का श्रिषक विकास १६०० वि० के बाद नहीं हो सका। रीतियुग में तो इन विपयों पर लिखना अत्यंत संमान की बात समभी बाती थी, पर श्राधुनिक काल में यह प्रवृत्ति युगचेतना के प्रतिकृत सिद्ध हुई। श्रतः न केवल यही बात थी कि इसे प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ, वरन् श्रागे चलकर इसकी निदा तक हुई। भारतेंदु-युग में थोड़ा बहुत संमान इसे मिलता रहा, परंतु द्विवेदीयुग में इसके विरुद्ध विचार प्रकट किए गए। वह राष्ट्रीय श्रांदोलन का युग था, श्रतएव रस-नायिका-मेद वर्णान की अपेत्ता उद्बोधन और क्रांति के गीतों की श्रावश्यकता थी। श्रतएव यह परंपरा दूट गई। परंतु, उस समय के विचारों से यह हानि श्रवश्य हुई कि उस सामयिक श्रावश्यकताबन्य विरोध से लोगों में समस्त रीतिसाहित्य के प्रति निंदा की भावना बाग्रत हुई, जो श्रवाछनीय थी।

रीतियुग के रस, शृंगार श्रीर नायिकामेद पर लिखे गए काव्य का कवित्न, जीवन श्रीर मनोविज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्व है। विवेचना के चेत्र में श्रधिक विकास नहीं हुश्रा, यह तथ्य है, परंतु इसके माध्यम से सौंदर्य, रूप श्रीर मावनाश्रीं का सूद्म चित्रण करनेवाले श्रतीव मधुर श्रीर लिलत काव्य की रचना हुई जिसका साहित्य में सदैव संमान रहेगा। यह काव्य उपयोगी चाहे न हो, पर इसके लालित्य में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। खड़ी बोली में इस प्रकार के लालित्य को उतारना श्रभी शेप है।

# पंचम ऋध्याय

# श्रलंकारनिरूपक श्राचार्य

### १. विषयप्रवेश

कर्नल टाड के ब्राधार पर शिवसिंह सेगर ने लिखा है—मुक्तको श्रवंतिपुरी के एक प्राचीन इतिहास में लिखा मिला है कि संवत् सात सो सचर में श्रवंतिपुरी के राजा भोज के पिता राजा मान काव्यशास्त्र में महानिपुरा थे। उन्होंने श्रलंकारिवद्या पूषी नामक एक वंदीजन को पढ़ाई। पूषी किव ने संस्कृत श्रलंकारों का भाषा दोहरों में विशद वर्णन किया। उसी समय से भाषाकाव्य की नीव पड़ी । इस जनश्रुति पर पं० रामचंद्र शुक्त ने विश्वास नहीं किया। यद्यपि पूषी या पुष्य कि की रचना या उसका कोई श्रंश श्राज उपलब्ध नहीं है, इसिलये उक्त जनश्रुति को ही प्रमाण मानकर उसे इतिहास का श्राधार नहीं बनाया जा सकता, फिर भी यह श्रसंमव नहीं लगता कि श्रप्टम शती के श्रंतिम चरण में श्रलंकार विषय के दोहे भाषा में लिखे गए हो, क्योंकि संस्कृत-श्रलंकार-शास्त्र के श्रनुकरण पर संस्कृतेतर सरस्वतियों में श्रंथप्रण्यन के प्रयत्न उस समय होने लगे थे—दंडी के काव्यादर्श से श्रनुपेरित कन्न मापा की प्रसिद्ध रचना किन-राज-मार्ग का रचनाकाल नृपतुंग या श्रमोघवर्ण ( ८१४—८७७ ई० ) का शासनकाल ही है। कम विश्वास का तथ्य यह है कि श्रष्टम शती की वह भाषा' श्रपभ्रंश की श्रपेचा हिंदी के श्रिषक निकट है।

यदि पुष्य किन के श्रस्तित्व में सत्यांश है तो उनके श्राश्रयदाता राजा मान श्रीर उनका काल संवत् ७७० भी सत्य है। अवंतिपुरी या धारानगरी श्रीर उसके श्रिधिपति राजा भोज सांस्कृतिक इतिहास में श्रानेक किंवदंतियों के श्रालंबन रहे हैं। डा॰ एस॰ के॰ दें ने सरस्वतीकंठाभरणा श्रीर शृंगारप्रकाश के रचियता धारानरेश भोजदेव का काव्यकाल ईसा की ग्यारहवीं शती का द्वितीय चरण माना है। ये दोनो ग्रंथ उस प्रतापी राजा के विशाल श्रध्ययन श्रीर मौलिक चिंतन का श्रव्हा परिचय देते हैं। यदि संस्कृत-काव्य-शास्त्र की ये मान्यताएँ विश्वसनीय हैं तो धारानरेशों का काव्य-शास्त्र-व्यसन संभव है। परंतु या तो राजा मान भोजदेव के पिता नहीं हैं या उनका समय विक्रम संवत् ७७० नहीं है। संभवतः इसी श्रसंगित के

१ शिवसिंहसरीन, ५० ६

१ हिस्टी भाव् संस्कृत पोएटिक्स, प्रथम भाग ।

निवारगार्थ पं॰ रामचंद्र शुक्क ने 'राजा भोज के पिता राजा मान' पदों में 'पिता' का श्रर्थ 'पूर्वपुरुप' लेकर पूषी किन को 'भोज के पूर्वपुरुष राजा मान का समासद पुष्य नामक वंदीजन' माना है श्रीर श्रान्वार्थ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कल्पना की है कि 'मान्यखेट' का ही परवर्ती रूप राजा 'मान' हो गया श्रीर समाकिन का बाद में 'भाट' हो जाना भी कुछ श्राश्चर्य की बात नहीं है ।

हम ऊपर निवेदन कर जुके हैं कि पूषी किन के भाषा दोहरों को हिंदी की संपत्ति नहीं माना जा सकता। संभवतः उनको पश्चिमी अपभ्रंश की निधि माना जा सकता था। उनके अंतर्धान होने का भी यही कारण है कि उत्तर मारत में अपभ्रंश का वही साहित्य बच सका है जिसका मूल उच्छास जैन मत या—काव्यशास्त्र के स्वतंत्र ग्रंथ या तो लिखे नहीं गए या विस्मृति की चादर लपेटकर सदा के लिये सो गए। अष्टम शती के चतुर्थ चरण में 'माषा' में अर्लकार विषय और दोहा छंद दोनो की रचना संभव थी। अर्लकार के दिग्गक आचार्य मामह और दंही, जिनकी स्थायी परंपरा क्रमशः उत्तर मारत और दिख्या भारत में चिरकाल तक चलती रही, इस काल तक प्रसिद्ध हो गए थे। अष्टम शती में ही उद्भट ने मामहिववरण लिखकर काव्यलंकार के सार का संग्रह सामान्य संस्कृतक पाठक के लामार्थ तैयार कर दिया था, और स्वयंभू की कृपा से अष्टम शती में 'भाषा' तथा सरहपा के प्रयत्न से 'दोहा' छंद का भी पर्याप्त प्रचार था। अस्त, पूषी किन की कल्पना के लिये अष्टम शती की ऐतिहासिक परिस्थित प्रतिकृत्न नहीं है और उनका चिरलोप भी अक्तिसंगत लगता है।

श्रनुमान कियां जाता है, श्रपभ्रंश के प्रसिद्ध किन पुष्पदंत ही माषा के पूषी किन हैं। इस श्रनुमान का बीज 'पुष्प' या 'पुष्प' नाम की भूमि में छिपा है और इसका सिंचन इस निश्वास से हुआ है कि नह किन 'भाषा' श्रयोत् श्रपभ्रंश का किन या श्रीर नह इतना प्रसिद्ध था कि उसका लोप नहीं हो सकता। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 'पुष्प' श्रीर 'पुष्पदंत' की एकता कष्टकल्पना है। उपर्युक्त श्रनुमान श्रनावश्यक है। पुष्पदंत ग्यारहनीं शताब्दी के किन थे, इनके श्राश्रयदाता राष्ट्रकृट कृष्ण्रराज तृतीय के महामात्य भरत श्रीर उनके पुत्र महामात्य नन्न थे, राष्ट्रकृट राजाश्रो का धारानगरी पर श्रिषकार एक बार श्रवश्य हुआ था परंतु केवल इसी श्राधार पर उनके श्रमात्यों को राजा मोज श्रीर राजा मान कल्पित नहीं किया जा सकता। पुष्पदंत की भाषा रचनाएँ प्राप्य हैं। उनके नाम तिसद्धि महापुरिस गुण्या-

<sup>े</sup> दिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३

२ हिंदी साहित्य, पृ॰ =

अराम सर्मा : दिन्खनी का गद्य और पद्य, पृ० ४७४ ५६

लंकार (त्रिपष्टि महापुरप गुणालंकार) श्रर्थात् महापुराण्, णायकुम्मरचरिल (नात-कुमारचरित) श्रीर जसहरचरिल (यशोधरचरित) हैं। ये तीनों ही प्रकाशित हो चुकी हैं, यद्यपि महापुराण् या त्रिपष्टि महापुरुप गुणालंकार नाम की पुस्तक गुण श्रीर श्रलंकार के संबंध में भ्रम लत्पन्न कर सकती थी, परंतु इस रचना में ६३ महापुरुषों के गुणान मात्र हैं, इसलिये काव्यशास्त्र की भ्रांति यहाँ संमव नहीं। श्रस्तु।

पूपी किन का पुष्पदंत में श्रध्यनसान युक्तियुक्त नहीं लगता श्रीर इसकी किनदंती पर पूर्णतः निश्वास करते हुए श्राचार्य इनारीप्रसाद द्विवेदी से ही इस नात में सहमत होना पड़ता है कि पूपी किन श्रपश्रंश का ही किन श्रा श्रोर इमारा श्रनुमान है कि श्रप्टम शती की श्रस्तवेला में श्रलंकार निपय तथा दोहा छुंद के लिये भाषा में पर्यात श्रनुक्तता थी।

यह असंभव नहीं कि पूर्ण किव के बाद भी भाषा में यदाकरा काव्यशास्त्र पर पुस्तकें लिखी नाती रही हों, क्योंकि संस्कृत में काव्यशास्त्र का नो प्रसार हम्रा वह समकालीन भाषाकवियों को अवश्य प्रेरित करता रहा होगा। फिर भी, केशवदास से पूर्व कोई भी ऐसा आचार्य नहीं हुआ जो संस्कृत और भाषा का समान रूप से पंडित होने के कारण संस्कृत में लिखने की जमता रहने पर मी शिप्यजन के प्रति श्चनराग से प्रेरित होकर भाषा में काव्यशास्त्र का निश्चित श्चोर व्यवस्थित सत्रपात कर सकता । केशव से पूर्व, पं० रामचंद्र शुक्ल के ऋनुसार, संवत् १५६८ में कुपाराम ने नायिकामेद की पुत्तक हिततरंगिणी लिखी, परंतु म्राचार्य ह्लारीयसाद द्विवेदी उसे पीछे की रचना मानते हैं । यदि यह पुस्तक गोस्वामी हितहरिवंश की प्रेरणा से लौकिक शब्दावली में अलौकिक रस का वर्णन करती है तो भी इसका प्रण्यन संवत् १५६० में संभव नहीं । स्वयं हित जी का काव्यकाल<sup>3</sup> संवत् १५६१ से प्रारंम होता है। रसनिरूपण में सूरदासकृत साहित्यलहरी (सं०१६०७), नंददासकृत रसमंबरी ( लगभग सं० १६१० ) श्रीर मोइनलाल मिश्र इत श्रंगारसागर ( सं० १६१६ )४ केशव से पूर्व की रचनाएँ है, परंतु उनका प्रग्यनहेतु मिल-उच्छुवास है, विवेचन की इच्छा नहीं; उनमे रसिनस्पर्ण के बीज खोजे जा सकते हैं, सूत्रपात नहीं । अलंकार विपय पर गोपा ने अलंकारचंद्रिका और करनेस कवि ने कर्गामरण, श्रुतिसूपण श्रीर भूपभूपण केशव से पूर्व लिखी थीं, परंतु डा॰ भगीरय मिश्र ने गोपा का गोप किन से अमेद मानकर यह सिद्ध किया है कि गोप किन का

१ हिंदी साहित्य, पृ० ८

२ वही, १० २६५

राधावल्लम संप्रदाय, सिद्धांत श्रीर साहित्य, पृ० ११६

४ हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, १०५१

समय सं० १६१५ नहीं, प्रत्युत सं० १७७३ है, श्रीर करनेस किव की रचनाएँ श्रप्राप्य हैं। इस परिस्थिति में श्रद्धाविध उपलब्ध प्रामाणिक सामग्री के श्राधार पर यही सिद्ध होता है कि केशवदास ने हिदी व्रजमाषा में सर्वप्रथम श्रतंकार विषय का विवेचन करके काव्यशास्त्र के प्रौढ़ विवेचन का सूत्रपात किया।

केशवदास के काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ तीन हैं--रिसफिपिया (सं० १६४८), रामचंद्रिका ( सं० १६५७ ), तथा कविप्रिया ( सं० १६५८ )। रसिकप्रिया उनकी प्रथम रचना है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें रसवर्णन काव्य-शास्त्र की दृष्टि से किया गया है, भक्तिभाव से नहीं। रामचंद्रिका में रामकथा के व्याज से नाना छुंदो का प्रयोग केशव ने दिखाया है। कविप्रिया का 'श्रवतार' तो सं० १६५८ में हुन्ना परंतु उसकी तैयारी बहुत दिनो से चल रही यी-शनैः शनैः हमारा यह विश्वास हो चला है कि कविशिया का वीजवपन रिक्षिपया से पूर्व का है श्रीर इतने रिकिप्रिया के नामकरण को भी प्रभावित किया है। कविप्रिया का विषय कविशिक्ता है, काव्यशास्त्र या ऋलंकार मात्र नहीं, परंतु रीतिकाल के कवि श्रलंकार या कान्यशास्त्र का ही वर्णन करते थे। इसलिये, श्रौर इसलिये भी कि केशवदास प्रौढ ब्राचार्य हैं परंत रीतिकाल के अधिकाश साहित्यिक कवि मात्र थे. विद्वानो का यह मत है कि केशव को रीतिकाल की परंपरा से संप्रक्त करके न देखा जाय। ये दोनां तर्फ मान्य हैं श्रीर यह भी सत्य है कि केशव में संस्कृत के प्राच्य श्राचार्यों की छाया है, नव्य मम्मट, जयदेव श्रादि की नहीं। फिर भी, यह निर्विवाद है कि हिंदी ( व्रजभापा ) में केशव ही काव्यशास्त्र के प्रथम प्रौढ विवेचक श्रौर श्रलंकार विपय के शिरोमिश श्राचार्य हैं।

श्रस्तु, केशवदास हिंदी के सर्वप्रथम श्रलंकारनिरूपक श्रान्वार्य हैं। मिक्तिमाव से उद्देलित होकर रीतिकाल के मानोल्लास में सहस्रशः तरंगायित होनेवाली रीति-कल्लोलिनी बीच मे केशव के उत्तुंग व्यक्तित्व से टकराती गई है। केशव की परंपरा के कुछ चिह्न श्रागे पदुमनदास की काव्यमंत्ररी (सं० १७४१), गुरुदीन पाडेय के वागमनोहर (सं० १८६०) श्रोर वेनी प्रवीन के नानारावप्रकाश (सं० १८७० के श्रासपास) में दिखलाई पड़ते हैं। केशव श्रोर जसवंतसिह के बीच श्रर्घशती के व्यवधान को भरनेवाला साहित्य श्राज प्राप्य नहीं है, परंतु उसके संकेत श्रवश्य मिलते हैं। भाषाभूषण में जसवंतसिंह ने लिखा है:

ताही नर के हेतु यह, कीन्हों ग्रंथ नवीन । जो पंढित भाषा निपुन, कविता विषे प्रवीन ॥ २१०॥ इसमें अपनी रचना को 'नवीन' ग्रंथ कहकर किन ने यह संकेत किया है कि इससे पूर्व भी इस निपय पर पुस्तकें लिखी गई थीं। फिर भी, इस पुस्तक की रचना क्यो हुई, इसका कारण यह है कि इसके पाठक कुछ मिन्न हैं—ने लोग जो (क) भापा के निपुर्ग पंडित हो, श्रीर (ख) किनता निषय में प्रवीण हो, श्रर्यात् इसके पाठक भापारिक हों। इनसे भिन्न प्रकार के पाठक या तो प्रौढ़ श्राचार्य हो सकते हैं, या शिक्षार्थी युनक। प्रौढ़ श्राचार्य उस समय संस्कृत ग्रंथो का श्रध्ययन मनन करते थे, भापा कृतियों का नहीं। तन शिक्षार्थी युनक ही बच गए, जिनके लिये केशव ने किनिप्रिया लिखी:

> समुर्फे बाला बालकहु, वर्णन पंथ श्रगाध । कवित्रिया केशव करी, छमियो कवि श्रपराघ ॥

केशव का उद्देश्य शिष्यों की शिद्धा थी। कुवलयानंदकार ऋणय्य दीद्धित ने भी ऋलंकार विषय पर ऋपनी ललित कृति का वालकों के ऋवगाइनार्थ ही निर्माण किया था:

> श्रलंकारेषु वालानाम्, श्रवगाहन सिद्धये । ललितः क्रियते तेषां, लक्ष्यलक्षणसंप्रहः ॥

श्रस्तु, केशव संस्कृत के कतिपय श्राचार्यों के समान शिष्यों के हेतु ही श्रलंकारादि विपय का विवेचन करते हैं, परंतु उनके कुछ समय वाद रीतिग्रंथ भी रिसकों के लिये ही लिखे जाने लगे, फलतः श्राचार्य की प्रतिमा, व्याख्याकार की श्रध्ययनशीलता, या गुरुजनोचित लिलत श्रिमेन्यिक के स्थान पर किन की सहृदयता ही शेप रह गई।

हिदी रीतिकाव्य के सर्वप्रिय श्रंग श्रलंकार का वर्णन करनेवाले साहित्यक दो प्रकार के हैं। एक वे जो श्रलंकार विपय के ज्ञाता श्रौर लेखक थे श्रौर जो इसी दिष्टि से काव्यरचना में लगे। इनको दूलह के शब्दों में श्रलंकती किं संज्ञा दी जा सकती है। इनपर प्रधानतः चंद्रालोक तथा कुवलयानंद का प्रभाव है। दूसरे वे जो वर्णन के निमित्त श्रलंकार के व्याज से साहित्यचेत्र में श्राए। इनको दूलह के ही शब्दों में 'कर्ता' कहा जा सकता है। इनकी रुचि लच्च्या में कम परंतु उदाहरणों में शब्दों में 'कर्ता' कहा जा सकता है। इनकी रुचि लच्च्या में कम परंतु उदाहरणों में विशेष थी। मितराम श्रौर भूषणा उस युग के दो प्रसिद्ध 'कर्ता' हैं। श्रलंकृती का उद्देश्य छोटे से छोटे छंद में भाषारसिक के संमुख श्रलंकार विषय का स्थूल वर्णन कर देना है। उसकी सफलता स्वच्छता में है। इसके विपरीत, 'कर्ता' स्वयं काव्यरिक देना है। उसकी सफलता स्वच्छता में है। इसके विपरीत, 'कर्ता' स्वयं काव्यरिक

१ हिंदी अलंकार साहित्य, १० ५४-५

थे, उन्होने उदाहरणों के लिये बड़े छंद लिखे हैं। उनमें रस की मात्रा श्रिधिक है, परंतु श्रलंकार का वर्णन प्रायः उलभा हुश्रा है।

केशव से लेकर ग्वाल किव तक श्रलंकारनिरूपक किवयों की संख्या श्रपार है। इनमें से कुछ किवयों की कृतियाँ हमारे देखने में नहीं श्राई श्रौर उनका वर्णन हमने दूसरे विद्वानों के श्राघार पर किया है। गोपा, करनेस, छेमराज, गोपालराय, बलवीर, चतुर्भुज श्रादि कितपय किवयों की कृतियाँ सुलम नहीं हैं। उनकी चर्चा हमने प्रस्तुत प्रसंग में नहीं की। शेप किवयों श्रौर उनके श्रलंकार विषयक ग्रंथों का परिचय कालकम से श्रागे दिया जाता है।

#### १. केशवदास

श्राचार्य केशवदास हिदी के प्रथम प्रौढ श्राचार्य हैं। इन्होंने रस, श्रलंकार छंद श्रौर कविशिक्षा का साधिकार विवेचन किया है। ये केवल संस्कृत के पुराने श्राचार्य दंडी श्रादि से प्रमावित हैं, श्रतः इनको मूलतः श्रलंकारवादी श्राचार्य कहना चाहिए। कविप्रिया में, 'भूषण विनु न विराजई कविता, वनिता मित्त' लिखकर केशव ने काव्य में श्रलंकार का सर्वाधिक महत्व प्रतिपादित किया है। इन्होंने श्रलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक शर्थ में करके उसके दो मेद—सामान्य श्रौर विशेष—कर दिए हैं। सामान्यालंकार के श्रंतर्गत वर्णा विषय श्रौर विशेषालंकार के श्रंतर्गत तथा-कथित श्रलंकार श्राते हैं। श्राचार्य केशव का विशद विवेचन सर्वागनिरूपक श्राचार्यों के प्रकर्ण में किया गया है।

#### २. जसवंतसिंह ( सं० १६८३-१७३४ )

मारवाइनरेश महाराज गजिसह की मृत्यु के उपरात उनके द्वितीय पुत्र जसवंतिसंह १२ वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। ये महान् तेजस्वी तथा साहित्य एवं दर्शन के पंडित थे। इतिहास में इनका नाम आपने प्रताप तथा विद्याप्रेम दोनों के लिये प्रसिद्ध है। शाहजहाँ तथा औरगंजेब दोनों के शासनकाल में इनका महत्व रहा है। शाहजहाँ के समय में ये कई युद्धों में संमिलित हुए। औरंगजेब इनके तेज से आशंकित था। उसने इनको गुजरात का स्वेदार बनाया, फिर शाइस्ता खाँ के साथ शिवाजी से युद्ध करने मेजा। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खाँ की जो दुर्गति की थी उसमें जसवंतिसंह की अनुमति थी।

जसवंतिष्ठं विद्वानो के श्राश्रयदाता तथा स्वयं विद्याव्यसनी थे। इन्होंने श्रपरोच्चिद्धांत, श्रनुभवप्रकाश, श्रानंदिवलास, सिद्धांतवोध, सिद्धांतसार, प्रवोध-चंद्रोदय नाटक श्रादि पुस्तकें पद्य में लिखी हैं। इन रचनाश्रों का विपय तत्वज्ञान है। साहित्य की दृष्टि से इनकी पुस्तक भाषाभूषण सदा श्रमर रहेगी।

भाषाभूषण से कुवलयानंद का अनुकरण करते हुए चंद्रालोक शैली पर प्रौढ़ प्रंथरचना प्रारंभ होती है और भाषाभूषण ही इस शैली का सर्वोत्तम ग्रंथ है। उत्तर-कालीन साहित्यिको ने भाषाभूषण की देखादेखी अलंकार ग्रंथ लिखकर और भाषाभूषण पर टीकाएँ लिखकर इस कृति का महत्व स्वीकार किया है। अनुकरण करनेवाले ग्रंथो की तो एक दीर्घ परंपरा है। प्राचीन टीकाएँ भी कम से कम सात अवश्य थीं जिनमें से वंशीधर, रणधीरसिंह, प्रतापसाहि, गुलाब किव तथा हरिचरणदास की टीकाएँ प्राप्य हं। दलपतिराय, वंशीधर का तिलक अलंकाररताकर (सं०१७६२) तो मूल के समान ही प्रतिष्ठा का भागी बन गया है।

श्रान्तार्थं जसवंतसिंह ने केवल भाषाभूषणा की रचना है। यह पुस्तक दों हा छंद में श्रलंकार विषय का लच्चण-उदाहरण-पूर्वक वर्णन करती है। भाषाभूषणा में सब मिलाकर २१२ दोहे हैं। यदि भूमिका तथा उपसंहार के १० दोहो को श्रलग कर दे तो २०२ दोहो में से १६६ श्रलंकार विषय के हैं, शेष ३६ दोहो में काव्य के श्रन्य श्रंग नायिकामेद श्रादि की सरल चर्चा है—इन इतर श्रंगो के उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

भाषाभूषण श्रलंकार संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें चंद्रालोक के समान सभी काव्यागों की चर्चा नहीं, प्रत्युत् कुवलयानंद के श्रनुकरण पर श्रलंकार विषय को सर्वसुलभ बनाने का सफल प्रयत्न है। लेखक का उद्देश्य है भाषा भें भूषण का प्रकटीकरण, जो इस रचना के नाम तथा उपसंहार से भी स्पष्ट हो जाता है। वर्ण्य श्रलंकारों की संख्या, कुवलयानंद के ही श्रनुसार, १०८ है। रसवत् श्रादि पंचदश श्रलंकार स्वीकार नहीं किए गए। श्रादि में श्रर्थालंकार श्रीर फिर ६ शब्दालंकार है—शब्दालंकारों को 'श्रनुप्रास षट विध' कहकर यमक का वर्णन मी श्रनुप्रास के ही श्रंतर्गत कर दिया गया है। जयदेव ने शब्दालंकार का वर्णन पुस्तक के प्रारंभ में किया श्रीर श्रण्यय दीचित ने इस विषय पर कुछ लिखा ही नहीं।

भापाभूषण के चतुर्थ प्रकाश में १०१ (यदि पूर्णोपमा श्रौर लुसोपमा को श्रलग श्रलग गिने तो १०२) श्रर्थालंकार हैं। यदि चित्र श्रलंकार को श्रलग कर ले तो इन १०० श्रलंकारों का कम कुवलयानंद के शत श्रलंकारों के ही श्रनुसार है। गुम्म (कारणमाला) तथा गूढ़ोचर (उचर) के श्रतिरिक्त शेष नाम भी कुवलयानंद से श्राए हैं।

भाषाभूषण को प्रायः चंद्रालोक की छाया समक्ता नाता है, परंतु वह कुवलयानंद के श्रिषिक समीप है। केवल श्रलंकार विषय का वर्णन, श्रलंकारों के नाम, क्रम, तथा संख्या, शब्दालंकार की उपेन्ना श्रादि इसके प्रमाण हैं। किसी श्रलंकार के नहाँ कई मेद हों, वहाँ सामान्यतः कुवलयानंद की ही कृपा समक्ती चाहिए (दे० उल्लेख, विभावना, श्रसंगति श्रादि)। चसवंतिसंह के सभी लच्या संस्कृत से अन्दित हैं, लेखक ने मूल शब्दावली तक को अच्त रखने का प्रयत्न किया है (दें एकावली, प्रत्यनीक, अर्थापत्ति, उदाच आदि)। फिर भी, लच्या सरल तथा सप्ट हैं (दें अनन्वय, परिणाम आदि)। उदाहरणों में अनुवाद बहुत कम हैं, मौलिक उदाहरण अधिक सरस, मधुर एवं आकर्षक हैं। लच्या-लच्य-समन्वय दो प्रकार से है। एक ही दोहे में लच्या और उदाहरण का समावेश, चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुकरण पर, भाषामूपण में प्रायः किया गया है। परंतु चहाँ अर्लंकारों के अनेक मेद हैं (विशेषतः उन अर्लंकारों के प्रसंग में चहाँ चंद्रालोक में तो एक ही मेद है, परंतु कुवलयानंद में अधिक मेद हो गए हैं) वहाँ लेखक पहले मेदों को अलग अलग सममा देता है, फिर सब मेदों के कमशः उदाहरण देता है (दें निदर्शना, पर्यायोक्त, आचेप, असंगति आदि)। यह प्रणाली उतनी स्वामाविक नहीं है।

मापाभूपण श्रपनी शैली का सबसे स्वच्छ तथा प्रौढ़ ग्रंथ है। जसवंतसिह को विपय का निर्भात नोध था श्रीर श्राचार्य पद से उसके प्रकटीकरण में भी वे कुशल थे। इस ग्रंथ की श्रद्यावधि प्रतिष्ठा इसका मूल्यांकन कर सकती है। संस्कृत में जो स्थान कुवलयानंद का है, हिंदी में वही भाषाभूषण का। किन ने लच्चणों में (श्रीर कहीं कहीं उदाहरणों में भी) कुवलयानंद से बड़े स्वच्छ श्रनुवाद किए है:

- (क) प्रतीपगुपसानस्योप्रमेयस्य प्रकल्पनम् । स्वद्धोचनसमं पत्मं स्वद्धनत्रसद्दशो विधुः । सो प्रतीप रूपमेय कों, कीनै जब उपमानु । लोचन से श्रंबुज बने, ग्रुख सो चंद्र बसानु ॥
- ( ख ) समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते प्रस्तुतम्य चेत् । समासोक्ति श्रप्रस्तुत छ, फुरे सन प्रस्तुत साँक ॥
- (ग) मीलितं बहुसादस्याद् भेदवच्चेन तस्यते । मीलित बहुसादस्य तें भेद न परै लसाय ॥

#### ३. मतिराम

कविवर मितराम उस वर्ग के किन हैं जिसकी हम 'कर्ता' कह चुके हैं। इनका विवरण रस प्रकरण में दिया गया है। अलंकार विषय पर आपने लिलतललाम और अलंकारपंचाशिका े ये दो पुस्तके लिखी हैं। लिलतललाम की रचना बूँदीनरेश भावसिंह के आश्रय में सं० १७१६ से सं० १७४५ के बीच हुई। ४०१ छुंदो के इस

<sup>🤊</sup> इसकी एक इस्तलिखित प्रति इसारे सहयोगी श्री महेंद्रकुमार, एम० ए० के पास है।

ग्रंथ में कम से कम श्राधे दोहे हैं, शेष किन्त सबैए। श्रलंकार विषय ३६० छुंदों में है। 'ललाम' शब्द का श्रर्थ है सुंदर, सौंदर्य श्रयना श्रलंकार, श्रीर 'ललित' शब्द का श्रिमप्राय सुकुमारोपयोगी है। इस प्रकार 'ललितललाम' का श्रर्थ है, 'ऐसा श्रलंकारग्रंथ जो सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये उपयोगी हो।' मितराम को नामवैचित्र्य का शौक था, कई श्रलंकारों के संबंध में भी उन्होंने ऐसा किया है।

लितललाम में केवल अर्थालंकारों का वर्णन है। 'काव्यलिंग' का अभाव है, परंतु भाषाभूपण के समान 'चित्र' का समावेश है। अर्लंकारों की संख्या तथा कम सामान्यतः कुवलयानंद के ही अनुसार है। संस्कृत में 'स्मृति' और 'समरण' 'भ्रांति' और 'भ्रम' तथा 'स्वभावोक्ति' और 'जाति' के विकल्प तो रहे हैं, परंतु अर्थालंकारों के नामपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं समसी गई। हिंदी में मितराम ने ऐसा किया है, 'कैतवोपह ति' का 'खुलापह ति', 'प्रतीयमाना उत्पेचा' का 'गुतो- स्प्रेचा, 'अन्योन्य' का 'परस्पर' तथा 'कारण्यमाला' का 'हेतुमाला' तो हो ही गया है, 'विशेषक' का 'विशेष' कर देने से 'विशेष' नाम के दो अर्थालंकार लितललाम में हो गए हैं।

सभी अलंकारों के लच्चण दोहों में हैं। एक अलंकार अथवा एक मेद के लिये एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। प्रथम दो चरणों में लच्चण तथा अंतिम दो में अलंकार एवं किन के नाम हैं। इस प्रकार भाषाभूषण तथा लितललाम की लच्चणशैली (आधा दोहा), आकार का मेद होते हुए भी, समान है। मतिराम के लच्चणों में चंद्रालोक, कुवलयानंद, कान्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण, चारों की शब्दावली का उपयोग है। लिलतललामकार को यद्यपि पूरे दोहे के उपयोग की सुविधा थी, किर भी उसने अपने लच्चणों को स्पष्ट एवं स्वच्छ नहीं बनाया। उनमें माधुर्य के साथ शियिलता भी पर्याप्त है। अप्रस्तुत प्रशंसा जैसे अलंकार को किन ने समका ही नहीं, 'प्रशंसा' का अर्थ 'महिमागान' लेकर लच्चण कर दिया—'अप्रस्तुत प्रसंसिए, प्रस्तुत लीने नाम', और उदाहरणा भी वास्तविक बढ़ाई का दे दिया:

## ते धनि जे ब्रजराज लखें, गृह काज करें श्रक् जान सँमारें ॥

मितराम की विशेषता उनके उदाहरण हैं—सरस, मधुर तथा मनोहर। प्रायः किवल सवैयो का प्रयोग श्रिषिक है, दोहो का कम। कुछ श्रलंकारों के उदाहरण एक से श्रिषक भी हैं, परंतु उनसे श्रलंकार के महत्व की कोई स्चना नहीं मिलती। बडे छंदों के उदाहरणों में एक दोष है, श्रादि के तीन चरण बिलकुल व्यर्थ हैं, प्रायः भ्रम में डालनेवाले (दे० समासोक्ति, विभावना, परिवृत्ति, श्रवज्ञां श्रादि )। वर्णन की सुविधा से सहोक्ति, पर्यायोक्ति, द्वितीय विषम तथा श्रथींतरन्यास श्रादि के उदा-हरण स्पष्ट भी हैं तथा मार्मिक भी।

लितललाम विशेष अध्ययन का फल नही जान पड़ता। संस्कृत ग्रंथो की जितनी भी छाया मिलती है वह किन के पच्च में नहीं जाती, केवल वातावरण का ही परिचय देती है। हिंदी के पूर्ववर्ती किवियों का अवलोकन मितराम ने अवश्य किया होगा क्योंकि 'चित्र' में केशन की शब्दावली और लच्चणों में सामान्यतः जसवंतिसंह का प्रवाह उपलब्ध होता है। किन ने केवल अर्थालंकारों का वर्णन किया है और वह भी केवल वर्णन के लिये। उसकी किवता मधुर, सरस तथा प्रसाद-गुण्-पूर्ण है, परंतु केवल अर्लंकार के लिये लिखे गए पद्यों में इस गुणु का भी अभाव है।

ललितललाम की कविता के उदाहरण देखिए:

कान हेतु कीं छोदि नहीं, श्रीरिन के सहमान ।

बरनत तहाँ सहोक्ति हैं, कविजन नुद्धि प्रभाव ॥ १५७ ॥

महावीर राव भावसिंह की प्रताप साथ,

जस के पहुँच्यों छोर दसहूँ दिसानि के ।

दल के चढ़त फनमंडल फनीपति को,

फूटि फाट जात साथ सैल की सिलानि के ।

दुज्जन के गन कलपद्धम के बागनि मैं,

करित विहार साथ सुर प्रमदानि के ।

संपित के साथ किंच सौधनि वसत, बन,

दारिद वसत साथ वैरी बनितान के ॥ १५८ ॥

श्रलंकार विपय पर मितराम की दूसरी रचना श्रलंकारपंचाशिका मानी जाती है। इसकी रचना संवत् १७४७ में कुमायूँ के राजा उदोतचंद के पुत्र ज्ञानचंद के लिये हुई यी। श्रलंकारपंचाशिका में ग्रंथ का परिचय इस प्रकार दिया हुआ है:

महाराज रद्योतचंद जू, भयो घरम को घाम ।
तपत घरन परपक्च सम, चहुँ चक्क परनाम ॥ ३ ॥
तिनके राजकुमार घर ग्यानचंद कुलचंद ।
कुवले कोविद कविन को बरपे सुधा श्रनंद ॥ ५ ॥
ग्यानचंद के गुन धने गने मने गुनवंत ।
घारिद के सुकतान को कौने पायो श्रंत ॥ ८ ॥
तद्पि यथामित सौं कह्यों शब्द श्रथं श्रमिराम ।
श्रलंकारपंचासिका रची रुचिर मितराम ॥ ९ ॥
संस्कृत को श्रथं ले भाषा सुद्ध विचार ।
उदाहरन कम ए किए लीजो सुक्वि सुधार ॥ १०॥
संवत सन्नह से जहाँ सैतालिस नम मास ।
श्रलंकारपंचासिका प्रन भयो प्रकास ॥ १ १ ६॥

श्रलंकारपंचाशिका में, मेदों को श्रलग गिनकर, पचास श्रर्थालंकार हैं। प्रतिवस्त्पमा, दृष्टांत, निदर्शना, समासोक्ति, श्रप्रस्तुतप्रशंसा, कार्यामाला, प्रत्यनीक, परिसंख्या त्रादि ऐसे प्रमुख अलंकार हैं जिनकी चर्चा ललितललाम में तो है परंतु श्रलंकारपंचाशिका में नहीं है। केवल प्रतीप, प्रहर्षण, उल्लेख, श्रिधिक तथा सामान्य श्रलंकारों के ही दो दो मेद हैं श्रौर प्रत्येक मेद की श्रलग श्रलंकार रूप में गण्ना की गई है। उपमा, रूपक, श्रीर उत्प्रेचा के मेदो की श्रवहेलना ध्यान देने योग्य है। त्रालंकारों का क्रम स्वच्छंद है। उपमा तो स्नादि में है, परंतु रूपक बीच में तथा उत्प्रेचा लगभग श्रंत में श्राया है। 'गुण्वंत' नाम का नया श्रलंकार क्रम में चतुर्थ है श्रीर उसके दो उदाहरण दिए गए हैं। लच्चण भी कम मनोरंजक नहीं:

# कछु संपत ही पाइके, बच्च दीरच है बात। सो गुनवंत कहंत है, मंद मतन समुकात ॥ २२॥

ललितललाम में कुछ श्रलंकारों के नाम बदल दिए गए थे, परंतु पंचाशिका में उस परिवर्तन का निर्वाह नहीं पाया जाता । दोनों ग्रंथो में ऋलंकारो के लच्यो की शब्दावली श्रलग श्रलग है।

उन्युंक्त समस्त प्रमाणों से इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ललितललाम श्रधिक पूर्ण, सरस तथा प्रौढ़ रचना है, श्रलंकारपंचाशिका उसकी वुलना में वाल प्रयत सा लगता है। पं॰ कृष्णिविहारी मिश्र ने ललितललाम का रचनाकाल सं० १७१६ माना है, पं० रामचंद्र शुक्क ने सं० १७१६ से १७४५ के बीच<sup>२</sup> तथा डा॰ भगीरथ मिश्र का भी यही मत<sup>3</sup> है। श्रलंकारपंचाशिका में इसका रचनाकाल सं० १७४७ लिखा है। पं० कृष्णुविहारी मिश्र भी इसको मतिराम की श्रंतिम रचना मानते हैं। यदि ललितललाम श्रीर श्रलंकारपंचाशिका के रचनाकाल का कम यही है तो पंचाशिका उस कवि की रचना नहीं, किसी भ्रत्य सामान्य मतिराम की कृति होगी।

श्रलंकारपंचाशिका की प्रस्तुत कृति इतनी श्रश्द है कि इसपर श्रधिक विश्वास भी नहीं किया जा सकता। संभव है, लिपिकार ने प्रमादवश श्रलंकारों के क्रम में परिवर्तन कर दिया हो। परंतु केवल ५० अलंकारो का वर्णन, मुख्य अलंकारों श्रौर मेदों की श्रवहेलना, श्रत्यंत शिथिल लच्चण, मतिराम की शब्दावली की अस्वीकृति श्रादि दोष पुस्तक को बाल या इतर प्रयत्न सिद्ध करते हैं। कहा जायगा

<sup>े</sup> मतिरामग्रंथावली, भू मिका, १० २४२

२ हिंदी साहित्य का इतिहास. पृ० २५३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास, १० ४१

कि देव कि भावविलास के समान पंचाशिका प्रसिद्ध मितराम की वालरचना है।
यह त्वीकार्य नहीं क्यों कि ग्रंतःप्रमाण का एकदम श्रविश्वास कैसे कर लें श्रीर
पुत्तक को ५० वर्प पूर्व की कृति क्यों मान लें। साथ ही, पंचाशिका में शृंगार के
उदाहरणों का ग्रभाव भी इस बात का विरोधी है कि रसराज तथा लितललाम
लिखनेवाले की वह युवावस्था की रचना हो सकती है। श्रतः हमारा श्रनुमान है कि
श्रलंकारपंचाशिका की रचना संवत् १७४७ में कुमायूँ के राजकुमार शानचंद के
ग्राश्रय में कि मितराम ने की, परंतु वे मितराम रसराज श्रीर लिततललाम के
रचिता से मिन्न सामान्य प्रतिमा के कोई श्रन्य कि थे।

## ४. भूषण (सं० १६७०-१७७२)

चिंतामिं तथा मिंतराम के भाई भूपण का वास्तविक नाम क्या था, यह नहीं कहा जा सकता। ये कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहे, परंतु महाराज छत्रसाल तथा छत्रपति शिवाजी ही इनके अधिक प्रिय बने। भूषणा की उपाधि इनको चित्रक्ट के सोलंकी राजा कह से प्राप्त हुई थी। घोर श्रंगार के युग में वीररस की अपूर्व किवता लिखकर अपना प्रमुख स्थान वना लेने में ही भूषण किव का कृतित्व है। भूपण के काव्य का उद्देश्य वाणी को किलयुगीन स्त्रेण वातावरण से निकालकर वीरत्व की दीत सरिता में पवित्र करना था। इसके लिये उनको शिवाजी उपयुक्त पात्र मिल गए। अस्तु, किन की वाणी उस पात्र को पाकर आनंदगान कर उठी। प्रतिकृत परिस्थितियों में खिलकर भी भूषण ने जो सुरिम प्रदान की वह प्रत्येक हृदय को स्वाभिमान से भरनेवाली है।

भूपण किन की ६ रचनाएँ मानी जाती हैं जिनमें से शिवराजभूपण, शिवा-वावनी, तथा छत्रसालदशक प्राप्य हैं । द्वितीय तथा तृतीय रचनाश्रो में नीर रस के छंद हैं श्रीर शिवराजभूपण में श्रलंकारनिरूपण है । श्राश्रयदाता 'शिवराज' तथा प्रशंसक 'भूपण', दोनो के नाम के उचित संयोग से इस पुस्तक का नामकरण हुश्रा। इसके ३८२ छंदों में से ३५० में श्रलंकार के लच्चण तथा उदाहरण हैं।

शिवराजभूपण का उद्देश्य अलंकारवर्णन नहीं, प्रत्युत् परंपरा के अनुसार शिवराज के चरित्र का संकीर्तन है (दोहा संख्या २६ तथा ३०)। अतः उत्तम ग्रंथो का अनुकरण तथा कहीं कही स्वमत<sup>3</sup> का कथन करके १०५ अलंकारो का यह वर्णन

<sup>ै</sup> भूपन यों किल के किवराजन राजन के ुंगुन पाय नसानी। पुन्य चरित्र निवा सरका सर न्हाय पवित्र सई पुनि वानी॥

र शिवराजभूषण, शिवावावनी, छत्रसालदशक, भूषणवल्लास, दूपणवल्लास, तथा भूषण-हजारा ) दिशी साहित्य का इतिहास, १० २५६ )।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स रा नाग प्रथन निज नती युत सुकवि मानहुँ साँच। ३७६।

शास्त्र की दृष्टि से किसी महत्व का नहीं। 'ग्रंथालंकार नामावली' तो पुस्तक को व्यर्थ ही बोभिल बनाती है। छंद के लिये भरती के शब्दो का योग तथा नामों की तोड़ मरोड़ पाठक को खटकती है। 'विशेष' नाम का अलंकार तो ३ बार आया है।

लितललाम से तुलना करने पर शिवराजभूषण का एक रहस्य श्रीर खुल जाता है कि श्रिधिकतर श्रलंकारों के लच्चण तो भूपण ने चुपचाप श्रपने भाई से ही लिए हैं, कम से कम एक चौथाई लच्चणों की शब्दावली ज्यों की त्यों श्रपना ली है, यदि कोई परिवर्तन है तो दोनों कवियों के नाम 'मित' तथा 'भूषण' शब्दों के ही कारण, श्रीर वह मी मात्राश्रों के लिये, विचारों के श्राधार पर नहीं। चंद्रालोक का प्रभाव भी कितपय स्थलों पर देखने योग्य है। फिर भी, भूषण के लच्चणों में सफाई नहीं है। उल्लेख के लच्चणों में 'उल्लेख' शब्द तीन बार श्राता है, व्यर्थ ही। भूषण पर कुवलयानंदकार का प्रभाव कम है। कदाचित् उन्होंने कुवलयानंद देखा नहीं, श्रम्यथा श्रनेक मेदोपमेदों की उपेच्चा न होती।

शिवराजमूष्या में श्राप् हुए उदाहर्या श्रन्छे हैं परंतु उतने उपयुक्त नहीं। 'मूप्या' को भूष्या बनानेवाला मालोपमा के उदाहर्या का किवत्त मी सदीष है। 'तेज तम श्रंस पर' कहने से प्रस्तुत का उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। उपमा के एक उदाहर्या (सं० ३४) में श्रीरंगजेब की हीनता दिखाते हुए भी उसकी समता ब्रजराज से कर दी गई है, श्रम में साहश्य का भूष्या को ध्यान ही न रहा श्रीर प्रत्यनीक में वे वास्तविक सेना का युद्ध दिखा बैठे हैं। उदाहर्यों। की इस शिथिलता का एक मुख्य कार्या यह भी है कि भूष्या किव केवल वीर रस या उसके सहयोगियों को ही काव्यरस समकते हैं। मितराम के उदाहर्या भी श्रिषक उपयुक्त नहीं, परंतु उनमें काव्यगुया पर्याप्त मात्रा में हैं। युग की कोमलता एवं मंजुलता प्रत्येक चर्या में भंकृत होती है। भूष्या में इसका भी श्रमाव है। वीरगाथाकाल की स्रोतस्वनी को पुनः रसवती करने में तो भूष्या किव को सफलता मिली है, परंतु विलासवती कीड़ा से उसमें जो सौंदर्य की तरलता त्या गई थी उसमें श्रकस्मात् परिवर्तन संमव नहीं या। भूष्या ने इसी का प्रयत्न किया श्रीर प्रकृत सुंदर रूप को भी श्रनाकर्षक बना बैठे।

भूषण किव का काव्य वीर तथा उसके सहायक रखी से श्रोतप्रीत है। कुछ स्थल तो श्रलंकार का स्पष्टीकरण भी बड़ी सुंदरता से करते हैं। उदाहरण देखिए:

( क ) परिसंख्या---

कंप कहती मैं, वारि बुंद बदली मैं, सिवरान श्रदली के राज मैं यो राजनीति है।

१ हिंदी अलंकार साहित्य, पृ० १०१

### (ख) रूपकातिशयोक्ति-

कनकत्ततानि इंदु, इंदु माँहि श्ररविंद, करें श्ररविंदन तें ब्रंद मकरंद के।

#### (ग) चंचलातिशयोक्ति--

श्रायो श्रायो सुनत ही, सिव सरना तुम नाँव। वैरि नारि दग जलन सीं, वूदि नाति श्ररि गाँव॥

### (घ) त्रपह्रुति---

चमकती चपता न, फेरत फिरंगे भट, इंद्र को न चाप, रूप बैरल समाज को। घाए धरवा न, छाए धूरि के पटल, मेघ, गाजिनो न, बाजिनो है हुंदुभि दराज को। मींसिला के ढरन ढरानी रिपुरानी कहें, पिय भजी, देखि उदी पावस के साज को। घन की घटा न, गज घटनि समाह साज,

भूपण के काव्य में वीर रस का अपूर्व प्रवाह है। उनकी उक्तियों में दर्प श्रीर श्रातंक के श्रोजपूर्ण चित्र हैं। इनकी तुलना खुशामदी कवियों से नहीं की जा सकती। यह सत्य है कि भूपण ने अपने श्राअयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है, परंतु यह भी सत्य है कि वह श्राअयदाता उस युग का नेता था श्रीर वह केवल श्रपने स्वार्थ के लिये ही युद्ध न करके जनता की स्वत्वरच्चा के लिये जीवन श्रपण कर वैटा था। यह प्रशंसा जीवन को पिवत्र, महान् एवं उदार बनानेवाली है। अस्तु, घोर श्रंगारी घटनाश्रों में विजली के समान चमकनेवाली भूषण की श्रोजस्विनी प्रतिभा श्राअयभोगी कवियों की प्रशंसामयी रुचि से तुलनीय नहीं है। निश्चय ही, भूपण श्रादिकाल और रीतिकाल के कवियों से श्रिष्क गौरव के मागी हैं।

भूपण श्राचार्य के रूप में सफल नहीं हैं, उनको तो वीरकिव के रूप में ही देखना चाहिए। उस युग के कान्य का सामान्य रूप या विषय है शृंगार, श्रीर शैली है लच्य-लच्चण-निरूपण करनेवाली। भूपण ने पिछली प्रवृत्ति को श्रपनाया, पहली को नहीं। वे लच्य-लच्चण-निरूपण में वीर रस को श्रप्रणी वनाने में सफल हुए हैं।

### ४. स्रति मिश्र

स्रति मिश्र का जीवनवृत्त तथा इनका श्रलंकारनिरूपण संबंधी सामान्य परिचय सर्वागनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग मे यथास्थान देखिए।

#### ६ श्रीघर श्रोमा

श्रीधर श्रोक्ता या मुरलीघर किव का जन्म पंडित रामचंद्र शुक्क ने संवत् १७३७ माना है। ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थे। इनकी रचनाश्रो में जंगनामा प्रकाशित है, जिसमें फर्फखियर श्रीर जहाँदार के युद्ध का वर्णन है। शुक्क जी के श्रमुसार, वावू राधाकृष्णदास ने इनके बनाए कई रीतिग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिकामेद, चित्रकाव्य श्रादि । हमको श्रीघर किन की मापाभूपण नामक एक हस्तिलिखित कृति काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय से प्राप्त हुई है। मापाभूपण की रचना किन ने नवाब मुसल्लेह खान के श्राश्रय में सं० १७६७ में की। उपलब्ध प्रति का लिपिकाल सं० १८०८ है।

भाषाभूषण के इस लेखक ने जसवंतिसंह का भाषाभूषण भी देखा होगा। दोनों की व्यवस्था में अधिक श्रंतर नहीं है। यह पुस्तक १५० दोहो में श्रयीलंकार का लच्या-उदाहरण-पूर्वक वर्णन करती है। दोहे के पूर्वार्थ में लच्चण श्रीर उत्तरार्थ में उदाहरण हैं। श्राधार चंद्रालोक तथा कुवलयानंद ही हैं। श्रंत के ४२ दोहे नायिकामेद तथा रसादि का संचित्त वर्णन करते हैं, परंतु उस भाग का श्रलग नाम ही 'काव्यप्रकाश' दे दिया गया है। श्रनुमान से जान पड़ता है कि उस ग्रम का साहित्यिक 'भाषा' में 'भूषण' का (चंद्रालोक, कुवलयानंद के श्राधार पर) वर्णन करनेवाली पुस्तक नाम ही भाषाभूषण समभता था श्रीर काव्यप्रकाश का महत्व श्रलंकारेतर श्रन्थ काव्यांगों, विशेषतः रस श्रीर नायिकामेद के लिये था।

श्रीघर फिन की किनता सामान्य है, श्रलंकारवर्णन में भी वे सामान्य सफलता के श्रिधिकारी हैं। कुछ उदाहरण उनके भाषाभूषण से देखिए:

> सो बिसावना, हेतु बिन कारज की उद्योत। बिन जावक चरमन जिते, श्रहन कमलद्व-गोत॥

- श्रीधर श्रीमा विश्वर, मुरलीधर नस नाम ।
   तीरथराज प्रयाग में, सुनस वस्यौ रविधाम ॥
- २ हिंदी साहित्य का इतिहास, १० २६६
- अस्त्रह सै सतसिंठ लिख्यो, संवत् बेठ प्रमानि ।
- ४ हिंदी अर्लकार साहित्य, पृ० १३६
- भ नवाव मुसल्लेह खान वहादुर प्रकाशितं कविवर प्रयागस्थल श्रीका श्रीधर मुरली कृत माषाभूषयं संपूर्णम् । संवद १८०८ ।
- ६ लच्छन श्राधे दोइरा, उदाहरन पुनि श्राधु ।
- अ भासिंह में मिन भूसन सी सुरमास ज्यों भूपन मौति मली है।

दोसहु में गुन देखिए, वहै श्रवज्ञा चारः। विपति भली सुमिरो जहाँ, हरि के चरन उदारः॥

#### ७. श्रीपति

श्रीपित का जीवनवृत्त तथा इनका श्रलंकारिववेचन संबंधी सामान्य परिचय सर्वोगनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

#### प्त. गोप कवि

मिश्रवंधुत्रों ने श्रोरछानरेश महाराज पृथ्वीसिंह के श्राश्रय में रहनेवाले एक गोप किव की चर्चा की है। इन्होंने सं० १७७३ के श्रासपास रामालंकार नामक श्रालंकार प्रंथ लिखा था। डा० भगीरय मिश्र को टीकमगढ के सवाई महेंद्र पुस्तकालय (श्रोरछा) में गोप किव के दो ग्रंथ रामचंद्रभूपण श्रीर रामचंद्राभरण मिले हैं। किव के केवल श्रालंकार विषय पर लिखे हुए तीन सामान्य ग्रंथ हैं—रामालंकार, रामचंद्रभूपण श्रीर रामचंद्राभरण। रामचंद्राभरण के प्रारंभ में किव ने श्रपनी वंशावली श्रीर श्रपने श्राश्रयदाता श्रोरछानरेश पृथ्वीसिंह का वर्णन किया है। किव का इतना ही विवरण उपलब्ध है।

गोप किव के तीनो ग्रंथ एक ही योजना के तीन रूप हैं। उनके नाम श्रौर प्रतिपाद्य विपय तो एक हैं ही, वर्णनशैली तथा वर्णनविस्तार भी समान है। सामा-न्यतः इन ग्रंथो पर चंद्रालोक श्रौर भाषाभूषण का प्रभाव है।

डा॰ भगीरथ मिश्र ने रामचंद्रभूषण का परिचय देते हुए लिखा है कि यह श्रलंकारों का ग्रंथ है। दोहों में ही उनके लच्चण श्रीर उदाहरण दिए गए हैं। प्रथमार्थ में श्रलंकार के लच्चण श्रीर द्वितीयार्थ में उदाहरण हैं। ये उदाहरण राम के चित्र से संबंध रखते हैं। पहले अर्थालंकारों का श्रीर बाद में शब्दालंकारों का वर्णन है। उदाहरण सप्ट श्रीर लच्चण संचेप में दिए गए हैं।

गोप किव का श्राचार्यत्व सामान्य स्तर का है। तीन तीन पुस्तको की रचना इन्होंने किसी सिद्धात से प्रेरित होकर नहीं की। श्रलंकार के स्वरूप का वर्णन करते हुए:

शब्द अर्थ रचना रुचिर, श्रलंकार सो जान । भाव भेद गुन रूप तें, प्रगट होत है, श्रान ॥ लिखकर किन श्रलंकार को शब्द श्रीर श्रर्थ की वह कलापूर्य, रुचिर रचना नहीं मान

<sup>ै</sup> दिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास, ए० ११५

रहा है जिसकी अभिन्यक्ति भावादि की स्थिति से होती है उक्त दोहें का कोई विशेष अर्थ नहीं है। उसका अन्वय इस प्रकार होगा—शब्द-अर्थ-रचना (स्वरूप कान्य को, जो ) रुचिर (करत है) सो (ताको) अर्लंकार जान, (जु अर्लंकार) भाव मेद तथा गुन रूप तें आन (भिन्न) (रूप में) प्रकृट होता है। इसका अर्थ यही होगा कि शब्दार्थरचना कान्य के शोभाकारक धर्म का नाम अर्लंकार है, यह भावादि तथा गुण से भिन्न प्रकार का होता है।

गोप किन की भाषा सरल तथा उदाहरण सहज हैं। उनका उद्देश्य, श्रनेक रीतिकालीन किनयों के समान, किनता था, श्राचार्यत्व नहीं।

## ६. याकूष खाँ

याकृत खॉ सामान्य कोटि के किन थे। उनका लिखा हुन्ना ग्रंथ रसभूषण दितया राजपुस्तकालय में उपलब्ध है। मिश्रबंधुन्नो ने इसका रचनाकाल सं० १७७५ माना है। इस ग्रंथ की एक निशेषता यह है कि इसमें रस न्नर्थात् नायिकामेद न्नौर न्नर्शकार का नर्णन साथ साथ चलता है। किन ने इस चमत्कार के लिये बड़ी मनोरंजक युक्ति दी है। वह कहता है कि न्नर्शकार के बिना नायिका शोमित नहीं होती न्नर्या में इस पुस्तक में त्र्यलंकार युक्त नायिका का नर्णन कर रहा हूँ:

श्रतंकार वितु नायिका, सोभित होह न श्रान । श्रतंकारज्ञत नायका, यातें कहीं बसानि ॥

इस पुस्तक में नायिका का एक मेद श्रीर श्रलंकार साथ साथ वर्णित है। यत्र तत्र ब्रजमापा गद्य में व्याख्यात्मक टीका है। समस्त पुस्तक दोहा श्रीर सोरठा छंदों में लिखी गई है। प्रसंगत: इस रचना में इस विपय पर भी प्रकाश पड़ता है कि कौन सा श्रलंकार किस रस में श्रिषक उपयुक्त है। रसमूषण की कविता सामान्य स्तर की है:

> पूरन उपमा जानि, चारि पदारथ होह जिहिं। ताहि नायिका मानि, रूपवंत सुंदर सुछवि॥ हैं कर कोमल कंज से, ससि सी दुति मुख ऐन। कुंदन रँग, पिक वचन से, मधुरे जाके बैन॥

### १०. रसिक सुमित

श्रागरा निवासी उपाध्याय ईश्वरदास के पुत्र रसिक सुमति ने संवत् १७८५ ८६ में श्रलंकारचंद्रोदय की रचना की। जिस टोले में कुलपति मिश्र का घर था,

१ हिंदी रीतिसाहित्य, पृ० ३७

२ टोले मथुरियानि के तपन-तनया निकट अवदात।

उसी में ६० वर्ष बाद रिसक सुमित रहते थे—इस संयोग का संकेत उन्होने बड़े गौरव से किया है।

श्रलंकारचंद्रोदय की रचना सामान्यतः कुवलयानंद के श्राधार पर दोहों में हुई है। १८७ में से १८० दोहों में श्रयीलंकार तथा शेप में शब्दालंकार हैं। काव्य में वैचित्रय का नाम श्रलंकार है। यह शब्द श्रीर श्रय के मेद से दो प्रकार का हो सकता है। प्राधान्य की दृष्टि से श्रयीलंकार का वर्णन पहले है। रिसक जी ने भाषा-भूषण से उदाहरणों में सहायता ली है। चंद्रोदय की भाषाभूषण से बढ़कर एक विशेपता यह है कि प्रत्येक मेद के लच्चण उदाहरण के लिये एक स्वतंत्र दोहा लिख दिया है, फलतः प्रत्येक मेद सुगम तथा सरल बन गया है।

चंद्रालोक के लच्च्णो को कुवलयानंद से ग्रह्ण करके रिक सुमित ने उनका प्राय: छायानुवाद श्रीर कहीं कहीं शब्दानुवाद कर दिया है:

- (१) वदंति वर्णावर्णानां, धर्में क्यं दीपकं बुधाः ।

  सदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः ।
  दीपक वर्ण्यं श्रवर्णं की, एक कृषा जो सीय ।
  गज मद सौं नृप तेज सौं. जग मैं भृषित होय ॥
- (२) सहोक्तिः सहभावश्चेद् भासते जनरंजनः। दिगंतमगमत्तस्य कीर्त्तिः प्रत्यर्थिभिः सह। स्रो सहोक्ति तिष हेतु फल श्रौरिन कौ सहभाठ। सुजस संग परताप तुन, नाँ सि गयौ द्रियाठ॥

### ११. भूपति

श्रमेठी के राजा गुरुदचिंह 'भूपित' नाम से किता करते थे। शुक्र जी ने इनके विषय में लिखा है कि ये जैसे सह्दय श्रीर काव्यममंत्र थे वैसे ही किवयो का श्रादर संमान करनेवाले भी। एक बार श्रवध के नवाब सन्नादत खॉ से ये त्रिगड़ खड़े हुए। सन्नादत खॉ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तो ये सन्नादत खॉ के सामने ही श्रनेक को मार काटकर गिराते हुए संगल की श्रोर निकल गए।

<sup>ै</sup> हिरी प्रलक्तार साहित्य, पृ० १४०

र रिक्षिक छुवलयानंद लिख, असि मन इरप बढाय । अलकार चंद्रीदयहिं दरनत हिय इलसाय ॥

<sup>3</sup> सन्द अरथ की चित्रता, विविध भौति की होह। अलंकार तासी कहत, रसिक विदुध कवि लोह॥ पू⊏

रहा है जिसकी श्रमिन्यक्ति भावादि की स्थित से होती है उक्त दोहे का कोई विशेष श्रर्थ नहीं है। उसका श्रन्वय इस प्रकार होगा—शब्द-श्रर्थ-रचना (स्वरूप कान्य को, जो ) रुचिर (करतु है) सो (ताको ) श्रलंकार जान, (जु श्रलंकार ) भाव भेद तथा गुन रूप तें श्रान (भिन्न) (रूप में) प्रकट होता है। इसका श्रर्थ यही होगा कि शब्दार्थरचना कान्य के शोभाकारक धर्म का नाम श्रलंकार है, यह भावादि तथा गुगु से भिन्न प्रकार का होता है।

गोप किन की भाषा सरल तथा उदाहरण सहज हैं। उनका उद्देश, श्रनेक रीतिकालीन किनयों के समान, किनता था, श्राचार्यत्व नहीं।

## ६. याकूब खाँ

याकृव खॉ सामान्य कोटि के किव थे। उनका लिखा हुन्ना ग्रंथ रसभूषण्य दितया राजपुस्तकालय में उपलब्ध है। मिश्रबंधुन्नो ने इसका रचनाकाल संव १७७५ माना है। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसमें रस न्नर्थात् नायिकामेद न्नौर श्रलंकार का वर्णन साथ साथ चलता है। किव ने इस चमत्कार के लिये बड़ी मनोरंजक युक्ति दी है। वह कहता है कि श्रलंकार के बिना नायिका शोभित नहीं होती श्रतः मैं इस पुस्तक में श्रलंकारयुक्त नायिका का वर्णन कर रहा हूँ:

श्रतंकार वितु नायिका, सोभित होह न श्रान । श्रतंकारज्ञत नायका, यातें कहीं बखानि ॥

इस पुस्तक में नायिका का एक भेद और श्रलंकार साथ साथ वर्णित हैं। यन तत्र व्रजमापा गद्य में व्याख्यात्मक टीका है। समस्त पुस्तक दोहा श्रीर सोरठा छंदो में लिखी गई है। प्रसंगत: इस रचना में इस विषय पर भी प्रकाश पड़ता है कि कौन सा श्रलंकार किस रस में श्रिधिक उपयुक्त है। रसभूषण की कविता सामान्य स्तर की है:

पूरन रंपमा जानि, चारि पदारथ होह जिहिं। ताहि नायिका मानि, रूपवंत सुंदर सुछवि॥ हैं कर कोमल कंज से, ससि सी हुति सुख ऐन। कंदन रँग, पिंक वचन से, मधुरे जाके बैन॥

# १०. रक्षिक सुमित

श्रागरा निवासी उपाध्याय ईश्वरदास के पुत्र रसिक सुमित ने संवत् १७८५ ८६ में श्रलंकारचंद्रोदय की रचना की । जिस टोले में कुलपित मिश्र का घर था,

१ हिंदी रीतिसाहित्य, पृ० ३७

२ टोले मथुरियानि के तपन-तनया निकट अवदात ।

उसी में ६० वर्ष बाद रिक सुमित रहते थे—इस संयोग का संकेत । उन्होंने बड़े गौरव से किया है।

श्रलंकारचंद्रोदय की रचना सामान्यतः कुवलयानंद के श्राधार पर दोहों में हुई है। १८७ में से १८० दोहों में श्रर्थालंकार तथा शेष में शब्दालंकार हैं। काव्य में वैचिन्न्य का नाम श्रलंकार है। यह शब्द श्रीर श्रर्थ के मेद से दो प्रकार का हो सकता है। प्राधान्य की दृष्टि से श्रर्थालंकार का वर्णन पहले है। रिसक की ने भाषा-मूष्या से उदाहरयों में सहायता ली है। चंद्रोंदय की भाषाभूष्या से बढ़कर एक विशेषता यह है कि प्रत्येक मेद के लच्चा उदाहरया के लिये एक स्वतंत्र दोहा लिख दिया है, फलतः प्रत्येक मेद सुगम तथा सरल बन गया है।

चंद्रालोक के लच्चणों को कुवलयानंद से ग्रहण करके रसिक सुमित ने उनका ग्रायः छायानुवाद श्रीर कहीं कहीं शब्दानुवाद कर दिया है:

- (१) वदंति वर्गावर्गानां, श्रमें नगं दीपकं बुधाः।
  सदेन भाति कल्पभः प्रतापेन महीपतिः।
  दीपक वर्ण्यं श्रवर्ण्यं की, एक कृपा जो स्रोय।
  गज मद सौं नृप तेज सीं, जग मैं सूषित होय॥
- (१) सहोक्तिः सहसावश्चेद् भासते जनरंजनः। दिगंतसगमत्तस्य कीर्त्तिः प्रत्यर्थिभिः सह। स्रो सहोक्ति ति हेतु फल ग्रौरिन की सहसाछ। स्रजस संग प्रसाप तृव, नाँ स्नि गयी दृश्यिकः॥

#### ११. भूपति

श्रमेठी के राजा गुरुदचिंह 'भूपति' नाम से कविता करते थे। शुक्र जी ने इनके विषय में लिखा है कि ये जैसे सहृदय श्रीर काव्यममंत्र थे वैसे ही कवियो का श्रादर संमान करनेवाले भी। एक बार श्रवध के नवाब सन्नादत खॉ से ये बिगड़ खड़े हुए। सन्नादत खॉ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तो ये सन्नादत खॉ के सामने ही श्रानेक को मार काटकर गिराते हुए जंगल की श्रोर निकल गए।

<sup>ै</sup> हिंदी अलंकार साहित्य, ए० १४०

२ रसिक कुवलयानंद लखि, श्रसि मन इर्ष वढाय। श्रलंकार चंद्रोदयहिं बरनत हिय इलसाय॥

<sup>3</sup> सबद अरथ की चित्रता, विविध भाँति की होश। अर्लकार तासी कहत, रसिक विवुध कवि लोश।

भूपित की ३ पुन्तकें प्रसिद्ध हैं—सतसई, रसरकाकर श्रीर कंटाकृपण । सतसई की रचना सं० १७६१ में हुई थी । इसमें शृंगार के सरस दोहे हैं । रसरकाकर में रस श्रीर कंटाभूपण में श्रतंकार का वर्णन है । ये रीतिग्रंथ श्रमी प्रकाश में नहीं श्राए । सतसई के दोहे नधुर तथा सरस है ।

#### १२. द्लपितराय

श्रहमदाबाद के निवासी दलपितराय महाजन श्रीर वंशीवर ब्राह्मण ने उदय-पुर के महाराणा जगतिसह के श्राश्रय में श्रलंकारत्वाकर नामक प्रंथ सं० १७६२ में बनाया । यह प्रंथ जसवंतिसह के मापाभूपण की व्याख्या है । पं० रामचंद्र शुक्र के श्रनुसार इसका मापाभूपण के साथ प्रायः वहीं संबंध है जो कुबलयानंद का चंद्रालोक के साथ । इस प्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें श्रलंकारों का स्वरूप समकाने का प्रयक्त किया गया है तथा इस कार्य के लिये गद्य व्यवहृत हुआ है।

किवयों ने श्रान्वार्यत्व की भावना से श्रलंकारों के लक्ष्य श्रोर फिर उठाइर्य देकर उदाहरणों को घटाया है। उदाहरण दूसरे किवयों के भी दिए गए हैं। पुस्तक वहुत ही पांडित्यपूर्ण श्रोर उपयोगी है। किवता की दृष्टि से भी दलपित्य तथा वंशीयर का श्रन्छा स्थान है।

### १३. रघुनाथ

काशीनरेश महाराज वरिबंडिंस् की समा में रघुनाय बंदीजन थे। काशि-राज ने इनको चौरा नामक प्राम दिया था जिसकी स्थिति वाराण्डी से एक योजन श्रीर पंचक्रोशी से एक कोस दूर थी। महामारत का प्रसिद्ध श्रनुवाद करनेवाले गोकुलनाथ इनके पुत्र श्रीर गोपीनाथ इनके पौत्र थे।

रघुनाय ने ४ ग्रंथ लिखे—रिखकमोहन, काळ्यकलाघर, जगत्मोहन, तथा इश्कमहोत्सव। कहा जाता है कि इन्होंने विहारी की सतसई पर एक टीका मी लिखी यी। रिसकमोहन ग्रलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना सं० १७६६ में हुई थी। काळ-कलाघर (सं० १८०२) में रस तथा नायिकामेद का वर्णन है। जगतमोहन (सं० १८०७) ग्रप्टयाम की परंपरा में है जिसमें कृष्ण को ग्रादर्श न्यित के रूप में चित्रित करके उनकी १२ घंटे की दिनचर्यों का वर्णन है। इस ग्रंथ में किन का संसार के समस्त निपयों का ज्ञान मली भाँति प्रतिनिनित होता है। इस्कमहोत्सन उस

१ हिंदी काव्यशास का शतिहास, १० १२६

२ योजन मरि वाराणसी, पंचकीस यक कीस ।

<sup>3</sup> संदत सत्रह से श्रविक, दरस झानवे पाय।

युग की प्रगतिशील रचना है । खड़ी बोली श्रौर फारसी शब्दों के श्रिषकांश मिश्रग्र द्वारा इश्क श्रर्थात् प्रेम के उल्लास से परिपूर्ण । इस पुस्तक की दृष्टि से रघुनाथ बोधा कवि ( जन्म सं० १८०४ ) से श्रप्रग्री ठहरते हैं—इश्कमहोत्सव की रचना इश्कनामा से पूर्व ही हुई थी ।

श्रलंकार की दृष्टि से रसिकमोहन का श्रपना महत्व है। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि उदाहरण के लिये श्राए हुए पद्यों के चारों चरण उस श्रलंकार के उदाहरण हैं। सामान्यतः दूसरे कवियों ने श्रपने कवित्त या सवैयों के प्रथम तीन चरण व्यर्थ ही रचे हैं, श्रंतिम चतुर्थ चरण में ही उस श्रलंकार का उदाहरण मिलता है। रसिकमोहन की दूसरी विशेषता उदाहरणों के लिये केवल श्रंगार रस के ही पद्य न बनाकर बीर श्रादि रसों का श्राक्षय है। इस पुस्तक का उद्देश्य श्रलंकार वर्णान के श्रतिरिक्त श्राक्षयदाता राजा की विशद गुणागाथा मी है।

रिसक्मोहन ४८२ छुंदो का ग्रंथ है। लच्चण के लिये दोहा श्रीर उदाहरण के लिये किवच या सबैया छुंद का प्रयोग है। पुस्तक का विभाजन 'मंत्रो' में है श्रीर प्रत्येक 'मंत्र' का नामकरण भी है। केशव के समान रघुनाथ ने पुस्तक प्रारंम करते ही विवेच्य श्रलंकारो की सूची दे दी है। रघुनाथ के लच्चणों में कुवलयानंद का प्रभाव है, कहीं कहीं (दे० स्तवकोपमा) चंद्रालोक की भी छाया है। श्रलंकारों के नामों, लच्चणों, या मेदों में कोई विशेषता नहीं। प्रमादवश व्याजोक्ति नाम दो बार श्रा गया है श्रीर देखादेखी श्रत्युक्ति का मेद प्रेमात्युक्ति विशेषत है।

रघुनाथ किन के उदाहरण पाठक का ध्यान श्राकृष्ट करते हैं, स्पष्टता के कारण भी तथा किनत्व के कारण भी । इनकी किनता सरस एवं मनोहर है, भाषा साफ सुयरी एवं छंद गतिपूर्ण हैं। काव्यगुण में इनको मितरामवर्ग में रखा जा सकता है। काव्यकताघर से रघुनाथ की किनता के उदाहरण देखिए:

चंद सो ज्ञानन, चाँदनी सो पट,

तारे सी मोती की माल विभाति सी।

आंखें कुमोदिनि सी दुलसी,

मनिदीपनि दीपकदानि के लाति सी।

हे रहुनाथ कहा कहिए,

प्रिय की तिय प्रन पुन्य विसाति सी।

आई जोन्हाई के देखिने को,

बनि प्रयो की राति में प्रयो की राति सी॥१॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विच विच काशी चृपति के कहे विसद गुन गाथ।

देखि री देखि ये ग्वालि गँवारिम,

नैक नहीं थिरता गहती है।

श्रानँद सों रघुनाथ पगी,

पग रंगन सों फिरती रहती है।
छोर सों छोर तरीना को छूँ करि,

ऐसी बड़ी छवि कों लहती है।
जोवन श्राहवे की सहिमा,
श्रांखिया मनो कानन सों कहती हैं॥२॥

संबंधातिशयोक्ति तथा श्लेप के निम्नलिखित उदाहरण कि की प्रतिमा की कुछ भलक दे सकते हैं:

कहिवे को चहत कहत गरी परि जाय।

देखि गति त्रासन तें सासन न माने सखी,

कौन भाँति छनको सँदेसी श्राव रघुनाय,
श्राइवे को मोपै न उपाव कलू किर जाय।
विरह् विथा की वात लिख्यों जब चाहै तब,
ऐसी दसा होति श्राँच श्रासर में भिर जाय।
हिर बाय चेत चित, सृक्षि स्याही मिर जाय,
बारे जाय कागद, कलम ढंक जिर जाय॥॥॥
भरे तनसुख सिरी साफ सोहै रघुनाथ,
श्रतलस रही गज गित में बलान है।
मिल मिली बंदी की विराजे पाँति न्यारी नीकी,
काकनी निहारी श्री रूमाल सुभ ठान है।
गादे कुच की है मेही कमर श्रलकपरी,
श्रीरक चिकन पट के तो सुखदान है।

### १४. गोविंद कवि

गोविंद किन ने सं० १७६७ में कर्गांभरण नामक ग्रलंकार निपय की पुस्तक लिखी जो सं० १८६४ में भारतजीवन प्रेस, काशी से मुद्रित भी हुई। गोविंद किन से सार्घ शताब्दी पूर्व करनेस किन ने भी इसी निपय और नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो प्राप्य नहीं है। फिर भी, उसका ऐतिहासिक महत्व है। संभव है, गोविंद किन उस एचना से परिचित न रहे हो।

श्राजु वनी चनिता बजाज की दुकान है ॥२॥

तुम तो सुनान बलि गई चलि देखी सान,

कर्गामरण ४६ पृष्ठों की पुस्तक है। भाषाभूषण के समान इसमें भी केवल दोहा छुंद के प्रयोग से श्रलंकार के लच्चण श्रीर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। लेखक ने श्रपनी कृति का समय इन शब्दों में लिखा है:

### नग निश्वि रिश्वि विश्व वरष मैं, सावन सित तिथि संभु । कीन्हों सुकवि गुविंद जू, करगामरण श्ररंभु ॥

कर्णाभरण भाषाभूषण की शैली पर लिखा गया है। इसके नाम, श्राकार ' तथा शैली तीनो ही इस तथ्य के द्योतक हैं कि किव ने उपयोगिता का सदा ध्यान रखा है। गोविंद किन ने श्रलंकार का विशेषश बनकर पाठक को श्रम में डालने का प्रयत नहीं किया, प्रत्युत श्रुतिमधुर (श्रतः कर्ण का श्रामरण) शैली में, संचेपतः, प्रसिद्ध विषय को हृदयंगम कराया है। इस दृष्टि से कर्णामरण भाषाभूषण से श्रागे है। इसकी भाषा सरल तथा मधुर है। विषय को स्पष्ट करते हुए उसमें पाठक की किच जाग्रत करना इसकी विशेषता है।

इस पुस्तक में सामान्यतः भाषाभूषण का ही श्रनुकरण है। प्रायः दोहे में लच्चण श्रीर उदाहरण श्रा गए हैं, परंतु नहीं यह संभव नहीं हुन्ना है, वहाँ किन ने स्वतंत्र दोहा दिया है। सामान्यतः पुस्तक स्वच्छ तथा सरल है। विशेषोक्ति का एक उदाहरण देखिए:

तुव क्रपान पानिपमई, जद्दपि नरेस दिखाति । तक प्यास पर प्रान की, याकी नार्डि ब्रसाति ॥

#### १४. शिव कवि

मिश्रबंधु विनोद के श्राधार पर - ढा॰ मगीरथ मिश्र ने एक शिव कि की चर्चा की है, जिन्होंने सं॰ १८०० वि॰ के श्रासपास रिसकिवलास श्रीर श्रलंकार-मूज्या नामक दो रीतिग्रंथों की रचना की । जैसा नाम से ही स्पष्ट है, रिसकिवलास में नायिकामेद का मधुर श्रीर कोमल विस्तार होगा श्रीर श्रलंकारभूष्या में किव ने मिल मिल श्रलंकारों का वर्यान किया होगा। इससे श्रिधक किव या उसकी रचना के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

### १६. दूलह

प्रसिद्ध किन कालिदास त्रिनेदी के पौत्र श्रीर किनींद्र उदयनाथ के पुत्र किन दूलह के निषय में किसी ने कहा है: 'श्रीर नराती सकल किन, दूलह दूलहराय'।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ० १४०

इनका कविताकाल पं० रामचंद्र शुक्क ने सं० १८०० से १८२५ के आसपास तक माना है। इन्होने कवि-कुल-कंठामरण नामक अलंकार विषय की एक प्रसिद्ध पुत्तक लिखी है जिसमें रचनाकाल नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सुंदर कवित्त भी इनके नाम से आंकित हैं। संभव है, वे किसी अप्राप्य रचना के अंग हो।

किन-कुल-कंठाभरण श्रलंकार की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें केवल ८५ छुंद हैं। विषयप्रतिपादन ८१ पद्यों में हैं—८ दोहे, १ सवैया तथा शेष किवल हैं। 'थोरे कम कम ते कही श्रलंकार की रीति' लिखने से दूलह का श्रिमप्राय छोटे छुंद से नहीं, प्रत्युत संचित्त विवेचन से है। इस दृष्टि से कंठामरण इस युग की परंपरा से श्रलग है। इसमें चंद्रालोक, कुवलयानंद, या भाषाभूषण श्रादि के समान छोटे छोटे पद्य लिखकर उन्हें स्मृतिसुगम बनाने का प्रयत्न नहीं है, यद्यपि किव ने श्रपने प्रयत्न को संचित ही समका श्रीर पाठक से उसे याद कर लेने की श्राशा की है:

दीरघ मत सतकविन के, प्रयोशय लघुवर्ष। किव दूलह यातें कियो, किव कुल कंठामणें। जो या कंठामरण को, कंठ करें चित लाथ। समा मध्य सोभा लहै, प्रलंकृती उहराय॥

कंटाभरण की विशेषता बड़ा छंद नहीं, श्रन्य साहित्यिक तथ्य भी हैं। दूलह ने सतकवि, करतार तथा श्रलंकृती शब्दों का प्रयोग करके उस युग के साहित्यिकों के तीन वर्गों का संकेत किया है। सत्कवि से श्रनेक श्रंगों का एकत्र विवेचन करनेवाले श्राचार्यों दास, देव श्रादि, कर्ता से रीति के श्राश्रय से वर्णन करनेवाले किन मितराम, भूषण श्रादि तथा श्रलंकृती से श्रलंकार विषय के ज्ञाता श्रोर लेखक जसवंतिसह, दूलह श्रादि का श्रर्थ लिया जा सकता है।

केशव की शब्दावली में दूलह ने किवता में श्रलंकार के महत्व का प्रतिपादन किया है: बिन भूषण निह भूषई, किवता वनिता चार तथा कुवलयानंद श्रौर चंद्रा-लोक का नाम लेकर उनका ऋण स्वीकार किया गया है। श्रलंकारों की संख्या, नाम तथा कम कुवलयानंद के श्रनुसार हैं। मुख्य श्रलंकार १०० तथा अन्य १५ में से चार रसवत् श्रादि, ३ मावोदय श्रादि तथा द प्रत्यन्त प्रमाणादि का कुवलयानंद के श्रनुसार वर्णन है।

्रीतिकाल के ऋलंकृतियों ने ऋलंकारो का परिचय मात्र कराया है, विवेचन

१ हिंदी अलंकार साहित्य, पृ० ५५ तथा १४६-७

२ अरथ। लंकृत रात प्राचीन कहे ते कहे, आधुनिक सत्तर वहत्तर प्रमाने हैं। कहे कि दूलह सु पचदस औरी सुनी, औरी और प्रथन सो ने वै ठीक ठाने हैं॥

नहीं किया। फलतः सभी श्रलंकारो कें लच्च्या देना श्रावश्यक नहीं समक्ता गया। दूलह ने भी 'जानिव के हेत किव दूलह सुगम कियो नाम लच्छ्य लच्छन किवत ही सो जानिए' लिखकर उसी प्रवृत्ति की स्वीकृति दिखाई है। जिन श्रलंकारों के कई मेद शास्त्र में प्रचलित हैं, उन श्रलंकारों के लच्च्या दिए ही नहीं, केवल मेदों की विशेषताश्रों को समक्ता दिया है। उपमा श्रीर उसके मेदों तक के लच्च्या नहीं दिए। श्रपह ुति, उत्प्रेच्या तथा श्रतिशयोक्ति के विषय में भी यही बात है। जिन श्रलंकारों के लच्च्या हैं, उनके स्पष्ट तथा सुगम हैं। तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टात, निदर्शना श्रीर विभावना इसके प्रमाण हैं। इस चेत्र में कंठाभरण का महत्व भाषाभूषण से श्रिविक है।

लच्यों से भी श्रिषक विशेषता उदाहरयों में लचित होती है। किन्त जैसे छंद में उदाहरया श्रिषक स्पष्ट हो जाता है। श्रिषकतर श्रलंहती लच्या श्रीर उदाहरया लिखकर श्रपने कर्तव्य की हितश्री समक्त लेते थे, परंतु पाठक श्रलंकारों का पारस्परिक मेद नहीं जान पाता या। उदाहरयों की शब्दाविलयाँ श्रलग श्रलग थीं—प्रायः कहीं से श्रनूदित—श्रतः उनसे पारस्परिक श्रंतर की सलक नहीं मिलती थी। एक ही श्रलंकार के निमेदों का स्पष्टीकरया तो श्रीर भी कठिन था, क्योंकि पारस्परिक श्रंतर की स्टूमता ब्रजमाण पद्य में सरल नहीं थी। इस श्रंतर को स्पष्ट करने का एक ही उपाय है कि सारे उदाहरया एक ही शब्दावली के हो। दूलह ने इस रहस्य को समक्ता श्रीर कंठामरया में इसका उपयोग किया। रूपक के दो मेद हैं—श्रमेद श्रीर क्रिया। फिर प्रत्येक मेद के ३ उपमेद हैं—श्रिषक, सम तथा न्यून। दूलह ने श्रमेद रूपक के इन ३ उपमेदों को एक ही शब्दावली के उदाहरयों से समक्ताया है:

### राम श्रविंयोगी तुम, राम तुम यज्ञपाल । राम तुम लंक के बिरोध विन ही श्रहै॥

'राम तुम' श्रमेद रूपक का सामान्य उदाहरण है; 'तुम राम (परंतु) श्रवियोगी' राम वियोगी थे तुम श्रवियोगी हो, उनसे श्रधिक हो—श्रधिक श्रमेद रूपक का; तुम यज्ञपाल राम हो, दोनों बराबर, सम श्रमेद रूपक का; राम तुम लंक के विरोध विन ही' में प्रस्तुत में लंकाविजय की सामध्य के श्रमाव से न्यून श्रमेद रूपक का उदाहरण बन जाता है।

वड़े छंद के कारण उदाहरणों में दोष मी आ गए हैं। आदे छंद में एक अलंकार का उदाहरण तथा शेष आदे में दूसरे का लच्चण और उदाहरण प्रारंभ हो गया है। किन्त के कुछ चरण भरती के शब्दों से भरे हुए हैं। कुछ अलंकारों के उदाहरण नहीं हैं प्रत्युत उन परिस्थितियों का वर्णन है, जिनमें वह अलंकार वन सकता है (दें छेकापह ुति तथा हेत्यों जा)।

दूलह का श्रलंकार साहित्य में एक विशिष्ट महत्व है। उनकी एक सात्र रचना उनको श्रलंकृतियों के उच्च स्थान का भागी बना देती है। श्राचार्यत्व मी उनमें श्रन्य श्रनेक कवियों से श्रिषक था। उनकी कृति से कुत्रलयानंद का विशेष श्रष्ययन भलकता है। श्रलंकारों के पारस्परिक विभेद को उन्होंने जिस श्रिषकार से स्पष्ट किया है वही उनके श्रिषकतर उदाहरणों में भी मिलता है। कुछ उदाहरण देखिए:

(क) सबसे मधुर ऊख, ऊख तें पियूख श्री,
पियूख हू ते मधुर श्रधर श्राण्प्यारी की। (सार)
(ख) किंद्र गयो भान, श्रव मॉॅंगती हो सायवान,
मैन-मद-पोखी तेरी नोखी रीति जानिए। (ललित)
(ग) नैनन सों नेह होत, नेह सों मिलाप होत,
रावरो मिलाप सब सुखन समानै री। (कारणमाला)

किव दूलह की किवता सरस एवं मधुर है। यद्यपि इनका कोई संग्रह नहीं मिलता, तथापि जो किवच मिले हैं वे इनकी किवप्रतिभा के श्रच्छे परिचायक हैं। उदाहरण देखिए:

घरी जब बाहीं, तब करी तुम नाहीं,

पाँह दियो पिलकाही, नाहीं नाहीं के सुहाई हो।
बोलत मैं नाहीं, पट खोलत में नाहीं,

कवि दूलह उछाही, लाख भाँ तिन लहाई हो।
खुंबन में नाहीं, परिरंभन में नाहीं,

सब ग्रासन बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो।
मेलि गलबाहीं, केलि कीन्ही चितचाही,

यह हाँ ते मली नाहीं, सो कहाँ ते सीख आई हो।

# १७. शंभुनाथ मिश्र

शुक्ल जी ने इस नाम के ३ किवयों का उल्लेख किया है। एक शंग्रनाय मिश्र सं० १८०६ के श्रासपास श्रसोयर (जि० फतेहपुर) के राजा मगवंतराय खीची के यहाँ रहते थे। इन्होंने तीन रीतिग्रंथ लिखे हैं—रसकल्लोल, रसतरंगिणी, श्रौर श्रलंकारदीपक। इन पुस्तकों के विषय इनके नाम से ही स्पष्ट हैं। श्रलंकारदीपक की रचना १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई थी। यह दोहे, कवित्त श्रौर सबैयों में श्रलंकार विषय का वर्णन करती है। उदाहरणों में श्रंगार रस के साथ साथ श्राश्रयदाता के यश श्रौर प्रताप का भी विशद वर्णन है। पुस्तक कवित्व की हिं से सामान्य कोटि की है। १८. रसहर

वुलसीमक रसरूप ने संवत् १ १८११ में १११ अलंकारो<sup>२</sup> की एक पुस्तक वुलसीभूषण लिखी। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में सॉवलदास<sup>3</sup> श्रीवैष्णाव कत सं ०१६०० की इसकी एक प्रति प्राप्य है। रसरूप का कोई परिचय नहीं मिलता । शुक्क जी के इतिहास में इनका नाम नहीं है । डा॰ मगीरथ मिश्र ने भी इनके विषय में नहीं लिखा। ऋनुमान से जान पहता है कि ये कोई गोस्वामी थे। साहित्यिक श्रभिरुचि के कारण इस श्रंगारी युग में इन्होंने रामायणी परंपरा का स्वस्थ ग्रंथ हिंदी साहित्य को दिया. परंत शिष्यों के हाथ में पहने के कारण उनकी कृति साहित्यिकों के निकट न श्रा सकी । तलसी भूषण में लेखक ने कृति का परिचय इस प्रकार दिया है:

> श्री तुलसी निज भनित में, भूषण घरे दुराय। ताहि प्रकासन की भई, मेरे चित में चाय। रामायत में जो धरें, श्रतंकार के मेद। साहि यथामति वृक्तिकै, रचत प्रबंध श्रखेद । औरन के ज़ब्छन लिए, रामायन के लब्छ। तुलसीभूषन ग्रंथ को, या विधि कियो प्रतच्छ ॥

यद्यपि पुस्तक के श्रारंम में 'तुलसी कृत भूषण लिखितं सावलदास' लिखा रहने से ऐसा अम हो सकता है कि यह पुस्तक तलसी नामक किसी कवि की रचना है, अथवा इसके लेखक सॉवलदास हैं, तथापि इस भ्रम का निवारण रचना के श्रंतः प्रमाशो से हो जाता है। सुकवि रसरूप का नाम कर्ता के रूप में श्रानेक बार श्राया है श्रौर सॉवलदास को श्रागे चलकर लिपिकार कहा गया है, श्रतः 'तुलसीकृत' का अर्थ 'तुलसी की रचना से कृत' तथा 'लिखितं सॉवलदास' का अर्थ 'लिपिकतं सॉवलदास' लेना चाहिए।

तुलसीमूष्या ५६ पृष्ठों की पुस्तक है। इसका उद्देश्य 'श्रीरन के लच्छन लिए, रामायण के लच्छ' कहा गया है। 'श्रीरन' से हिंदी के श्राचार्यों का बोध नहीं होता, प्रत्यत क्रवलयानंदकार, चंद्रालोककार तथा काव्यप्रकाशकार्य श्रादि ही समभने

<sup>े</sup> दस वसु सत सवत हुता, ऋधिक और दस एक। कियो कवि रसरूप यह, पूरन सहित विवेक ॥

र एकादश श्ररु एक शत, मुख्य श्रलंकत रूप ।

उ संवत् १६००। सावलदास श्रीवैष्णव लिपिकार।

४ समत कान्यप्रकाश को, श्रीर कुवलयानंद। चंद्रालोक, कल्पलता, चंद्रोदय श्रभकंद ॥ 31

चाहिए। 'रामायन के लच्छ,' से यह श्रिमिप्राय नहीं कि उदाहरण रामचरितमानस से ही लिए गए हैं, क्योंकि गीतावली के उदाहरणों की भी कमी नहीं, बरवे रामायण श्रादि के उदाहरणा भी हैं ही, श्रतः 'रामायन' से 'तुलसीकृत रामकथा' का संकेत है। लखक की लच्चा दोहे में हैं श्रीर उदाहरण के लिये तो सभी छंद श्रा गए हैं। लेखक की भक्तिरसपूर्ण उदाहरणों में बड़ी रुचि थी, श्रतः 'पुनर्यथा' लिखकर प्रायः एक से श्रिक उदाहरणा उसने दिए हैं।

श्रादि में ६ शब्दालंकार—श्रनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, चित्र, पुनरक्तवदाभास—लिखकर फिर श्रर्थालंकार का वर्णन है। श्रर्थालंकार के विषय में रसरूप लिखते हैं:

श्रक्षर की संबंध करि, क्रमही सो रसरूप। श्राच वरन के नेम सीं, भूषण रचे श्रनूप॥

श्रर्थात् श्रर्थालंकारों का वर्णन श्रकारादि क्रम से किया गया है, जो उस युग में एक विचित्र बात थी। शब्दालंकार पर मम्मट का तथा श्रर्थालंकार पर जयदेव का प्रमाव श्रिधिक है।

रसरूप किन के रूप में हमारे संमुख नहीं स्नाते क्यों कि इन्होंने उदादरणों की रचना नहीं की । ये या तो स्नाचार्य हैं या मक्त; स्नाचार्य कम, भक्त स्रिकि । इन्होंने केवल लच्चण बनाए हैं, परंतु ने भी सामान्य कोटि के हैं। क्रम भी प्रासंगिक है, किसी गहराई का द्योतक नहीं। फिर भी रसरूप का प्रयत्न प्रशंसनीय है। इन्होंने उदा- हरणों के मोह से छूटकर एक ऐसा स्नलंकारप्रथ लिखा जिसकी सामग्री का स्नाधार हिंदी का मूर्धन्य किन है स्नीर जिसमें काव्यशास्त्र को शंगार की संकीर्ण गली से निकालकर जीवन के व्यापक दोत्र में लाया गया है।

## १६. बैरीसाल

श्रमनी में बैरीसाल के वंशज श्रीर उनकी हवेली श्रब तक विद्यमान है। ये जाति के ब्रह्मभट्ट थे। वैरीसाल ने सं० १८२५ में श्रलंकार विषय पर भाषाभरण नामक एक सुंदर तथा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा।

भाषाभूषण ४७५ छंदों की पुस्तक है जिसमें श्रिषकतर दोहा छंद का व्यवहार हुश्रा है। इसके लच्चण स्पष्ट श्रीर उदाहरण सुंदर हैं। विवेचन में स्पष्टता तथा किन्त्व में माधुर्य बैरीसाल के मुख्य गुण हैं। इस पुस्तक का मुख्य श्राधार कुवलयानंद ही कीन्हीं माषामणीं। सामान्यतः इसे माषाभूषण की ही कोटि का समभना चाहिए। श्रागे चलकर प्रसिद्ध किन पद्माकर ने श्रपने पद्मामरण में बैरीसाल के भाषाभरण का श्रनुकरण किया। किन्त्व की दृष्टि से भाषाभरण के दो दोहे देखिए:

निहं कुरंग, निहं ससक यह, निहं कलंक, निहं पंक। बीस बिसे बिरहा दही, गड़ी दीठि सिस श्रंक॥ करत कोकनद मदहि रद, तुव पद हर सुकुमार। सप् श्रदन श्रति दिव मनी पायनेव के मार॥

#### २०. हरिनाथ

नाथ या इरिनाथ काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने सं०१८२६ में श्रलंकारदर्पण की रचना की। इस छोटे से ग्रंथ में एक एक पद के भीतर कई उदाहरण हैं। पहले दोहों में श्रलंकारों के एक साथ लच्चण श्रीर फिर क्रम से उन श्रलंकारों के कविचों में उदाहरण देने से विवेचन सहज नहीं रहा। इस विचित्रता की मलक दूलह कवि में भी दिखाई देती है। कविता साधारणतः श्रन्छी है।

#### २१. दुत्त

दत्त ने सं० १८३० के श्रासपास लालित्यलता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसका विषय श्रलंकारवर्णन है। इसमें कवित्व ही मुख्य है। दत्त कानपुर जिले के ब्राह्मण् थे। इन्होंने चरखारी के राजा खुमानसिंह के श्राश्रय में कविता की है। इनकी कविता में माधुर्य श्रीर मनोज्ञता है जो इनको सामान्य से ऊँचा स्थान दिलाती हैं।

# २२. ऋषिनाथ

गोरखपुर जिले के देवकीनंदन मिश्र श्रव्छी कविता करते थे। एक बार मंकीली के राजा के यहाँ विवाहोत्सव पर उन्होंने कुछ कवित्त पढ़े श्रीर पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसपर उनकी जाति के सरयूपारी ब्राह्मणों ने उनकी भाट कहकर जातिच्युत कर दिया। उनका विवाह श्रमनी के प्रसिद्ध भाट नरहर कवि की पुत्री के साथ हुआ श्रीर भाट बनकर ये श्रमनी में रहने लगे । इन्हीं के वंश में ऋषिनाथ का जन्म हुआ। ऋषिनाथ के पुत्र ठाकुर कवि थे। ठाकुर कवि के पौत्र सेवक कवि हुए। सेवक के भतीजे श्रीकृष्ण के स्थान पूर्वजो की इस कहानी को लिखा है।

ऋषिनाथ ने काशिराज के दीवान सदानंद के स्त्राश्रय में सं० १८३१ मे

<sup>ै</sup> बिंदी साबित्य का इतिहास, ए० २१६

र हिंदी अलंकार साहित्य, १० १७८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३७६

र्वे ऋषिनाथ सदानंद सुजस निलद तमवृद के हरैया चदचंदिका सुढार है।

श्रलंकारमणिमंजरी की रचना की। इस किन का संबंध रघुनर कायस्थ से भी माना जाता है। श्रलंकारमियामंजरी दोहो में लिखी हुई छोटी सी पुस्तक है। बीच बीच में कवित्त, गाथा श्रौर छापय भी श्रा गए हैं। उपलब्ध प्रति का संशोधन सेवकराम ने ही किया है श्रीर वह सं० १६३६ में स्रार्यतंत्र, वाराग्रसी से छपी है।

मंजरी में ऋर्थीलंकार तथा शब्दालंकार का सामान्य वर्णन है। पुस्तक कवित्वपूर्ण है। एक श्रलंकार के एक से श्रधिक उदाहरण भी हैं। भाषा सरल तथा सबोध है। दृष्टात श्रलंकार का उदाहरण देखिए:

> राधा ही में जगमगति, रुचिराई की जोति। राका ही में सरद की, बिसद चाँदनी होति॥

# २३. रामसिंह

नरवलगढ के नरेश महाराज छत्रिंह के पुत्र महाराज रामिंह अच्छे साहित्यमर्भज्ञ थे। इनका विशेष परिचय रसप्रकरण में दिया गया है। श्रलंकार विषय पर इन्होने सं० १८३५ में श्रलंकारदर्पण की रचना की। यह इनकी प्रथम श्रतः सामान्य रचना है।

भापाभूषण के समान श्रलंकार विषय की सामान्य पुस्तक का नाम श्रलंकार-दर्पेगा भी चलने लगा; जिसमें श्रलंकारों का प्रतिविंव हो वही श्रलंकारदर्पेगा। हिंदी में कम से कम ४ श्रलंकारदर्पण प्राप्य हैं—गुमान मिश्र (सं॰ १८०० के लगमग ), हरिनाथ ( सं० १८२६ ), रतन कवि ( सं० १८२७, ) तथा रामिह ( सं० १८३० )<sup>3</sup> के ।

फविता श्रौर वनिता को श्रलंकार छवि अपदान करता है, इसलिये रामसिंह ने लगभग ४०० छंदों की श्रलंकार विषयक पुस्तक ५८ पृष्ठो में लिखी। इस पुस्तक की एक विशेषता कई छोटे छोटे छंदीं का व्यवहार है। इसमें उदाहरण प्रायः दोहे में हैं परंतु लच्चण के लिये सोरठा, चौपाई, गाथा तथा दोहा सभी इंद लिए गए हैं।

श्रलंकारदर्पण् में सामान्यतः कुवलयानंद का श्रानुकरण है। लच्चणो में

१ हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० २६३।

२ नरवलगढ नृप वीरवर, अत्रसिंह मितिषाम । रामसिंह तिहि सुत कियी, नयो ग्रंथ अभिराम ॥

वरस अठारह सै गनी, पुनि पैतीस चखानि ॥

४ कविता अरु वनितान को, अलंकार छवि देत।

५ रामसिंहकृत अर्लकारदर्पेण सं० १६५६ में भारतजीवन प्रेस, काशी से इप चुका है।

भाषाभूषण की छाया मिलती है। उपमा से प्रारंम करके ३८३ छंदों में श्रर्थालंकारो का वर्णन है। विविध ईंदो के प्रह्या का कोई प्रत्यच्च कारण नहीं दिखाई पड़ता। कुछ ग्रलंकारो के लच्चा देखिए:

हरप्रेक्षा-मुख्य वस्तु पै म्रान की संभावना विचारि । काव्यक्तिंग-समर्थनीय अर्थ को जहाँ समर्थ की बिए। बस्नान काव्यिता को तहाँ विचार सीजिए॥ चित्र--प्रकृत पटन में उत्तर कहै। सोई चित्र अलंकृत लहै। श्रन्योन्य---जहँ श्रन्योन्य होह उपकार। सो श्रम्योस्य कहाँ निरधार ।।

#### २४. सेवादास

रामभक्ति परंपरा में श्री श्रलबेलेलाल के शिष्य सेवादास थे। इनका परिचय रसप्रकरण में दिया गया है। इनकी रचना इनको सामान्य भक्त सिद्ध करती है। रघुनायम्रलंकार इनकी म्रलंकार विषय की रचना है। इसकी रचना सं० १८४० र में हुई थी। कवि ने पुस्तक का परिचय इन शब्दों में दिया है:

> छप्पय, कवित्त, दोहा रचे हैं परम रूप, जाही की विचार किये पावन हरस है। मंगल मनोहर है सीय की रुचिर गाथ. श्रवनन सुनत मनी श्रमृत बरस है। सेवादास रसिकन की प्यारी जगत सोई. मुद्र हीन पारत न खानि के तरस है। अवलयानंद चंद्रालोक के मते सीं कहाी. श्रतंकार राम रघवीर की सरस है।

पुस्तक में सभी उदाहरण भक्ति से श्राए हैं, लच्चणों से संतोष नहीं होता है क्रवलयानंद श्रादि से तो श्रलंकारो के नाम अभर लिए गए हैं, लचागो का भी श्रनुवाद नहीं किया गया है। इस पुस्तक में विविध छंदो का श्रकारण प्रयोग है।

<sup>🤊</sup> तुलना कीजिए-अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम् । --चंद्रालोक । अन्योन्यालंकार है, अन्योन्यहि उपकार। - भाषाभृषण।

२ श्रठारह सै चालिस सो, संवत।सरस वखान।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कुवलयानंद चंद्रालीक मैं, श्रलकार के नाम। तिनकी गति श्रवलोक के, श्रलकार कि राम ॥

शब्दालंकार का प्रसंग नहीं है, परंतु राममक्ति के साथ इनुमान की भक्ति भी है। दो अलंकारों के लक्ष्या देखिए:

उपमा तें उपमेय में, सत्तके अधिक प्रकास । परिसंख्या सो लानिये, ताको कहत बजास । प्रथम कहें पुनि बात को, दूजे पत्तरे सोह । छेक अपह्युति लानिये, ताको कहत जुसोह ।

रघुनाथश्रलंकार की लिपि रामदास नामक व्यक्ति के हाथ की है। इसकी

कंचन सौ गात मनौ उदित प्रमात मानु,
श्रांत ही चपल चारु बुधि के सुधीर है।
पिंगारुन नैन श्रोर लाल ही मुखारविंद,
मलके लॉग्र वर उडवल सो हीर है।
श्रांत ही प्रचंद वेग मनहुँ सौं कोटि गुन,
श्रंतनी सुमातु सुचि पिता सो समीर है।
सेवादास राम को चरित नहाँ राजत है,
रछा ही करत हनुमान बली धीर है।

## २४. रतन कवि

शिवसिंह सेंगर ने रतन किव का जन्मकाल सं० १७६८ लिखा है, जिसके आधार पर शुक्ल जो ने इनका किवताकाल सं० १८३० के आसपास माना है। रतन किव के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि ये श्रीनगर (गढ़वाल ) के राजा फतहसाहि के आश्रय में ये जहाँ इन्होंने फतेहभूषण नामक एक ग्रंथ लिखकर काव्यांगों का विवेचन किया। इस पुस्तक की यह विशेषता है कि उदाहरणों में राजा की स्तुति के छंद ही मुख्य हैं, श्रंगार की किवता नहीं।

रतन किन का एक दूसरा ग्रंथ श्रलंकारदर्पण दितया के राज पुस्तकालय में है जिसका रचनाकाल शुक्क जी ने सं० १८२७ परंतु डा० भगीरय मिश्र ने सं० १८४३ माना है। श्रलंकारदर्पण में श्रलंकार निषय का निनेचन है, लच्चण श्रीर उदाहरण एक ही छंद में देने की इच्छा से दोहे के स्थान पर बड़े छंदों का प्रयोग किया गया है। निनेचन सामान्य कोटि का है, परंतु किनता मनोहर तथा सरस है।

# २६, द्वेवकीनंदन

ये मक्दंदपुर के रहनेवाले कनौजिया ब्राह्मण थे। इनका रचनाकाल इं• १८४• से १८६• तक माना जा सकता है। शिवसिंह ने इनके बनाए हुए एक नखशिख की चर्चा की है। इन्होंने सं० १८४१ में शृंगारचरित्र लिखा। फिर अपने आश्रयदाता कुँवर सरफराज गिरि नामक महंत के नाम पर सं० १८४३ में सरफराज-चंद्रिका नामक अलंकारग्रंथ लिखा। तदुपरांत ये हरदोई जिला के रईस अवधूतसिंह के आश्रय में चले गए और सं० १८५७ में अवधूतभूपण की रचना की। अवधूत-भूपण शृंगारचरित्र का ही परिवर्धित रूप है, परंतु सरफराजचंद्रिका में अलंकार विषय का वर्णान है। इनकी कविता में वैचित्रय के साथ साथ लालित्य और माधुर्य भी है।

#### २७. चंद्रन

चंदन किन जिला शाहजहाँपुर के निवासी बंदीजन थे। गौड़ राजा केसरीसिंह के आश्रय में इन्होंने हिंदी और फारसी में सुंदर किनता लिखी है, फारसी में इनका नाम संदल था। शुक्क जी ने इनका किनताकाल सं०१८२० से १८५० तक माना है।

चंदन किन की १३ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—शृंगारसागर, काञ्याभरण, कल्लोल-तरंगिणी, केसरीप्रकाश, चंदनसतसई, नखशिख, नाममाला, प्राज्ञविलास, कृष्णकाञ्य, सीतवसंत, पियकत्रोध, पित्रकाशेष, तथा तत्वसंग्रह । इन नामो से ही स्पष्ट है कि चंदन की प्रतिमा बहुमुखी थी—सीतवसंत की लोककहानी से लेकर तत्वसंग्रह जैसे दार्शनिक श्रीर नाममाला जैसी कोशरचना से लेकर कृष्णकाञ्य जैसे प्रवंघ काञ्य तक । इन रचनाश्रो में उस समय की काञ्यशैलियों का सहज प्रतिनिधित्व मिलता है।

काव्यामर्ग्य की रचना सं० १८४५ में हुई थी। नाम से लगता है कि इसमें समस्त काव्यांगों की चर्चा होनी चाहिए, परंतु डा॰ मगीरथ मिश्र ने इसको श्रलंकार-श्रंथ वताया है। हो सकता है, मावामर्ग्य से लेकर पद्मामर्ग्य तक की परंपरा के वीच काव्यामर्ग्य भी हो।

# २८. वेनी वंदीजन

वेनी नाम के दो किव बहुत प्रसिद्ध हैं—वेनी प्रवीन और बेनी बंदीजन । वेनी बंदीजन रायवरेली जिला में चेंती ग्राम के रहनेवाले थे । इनको अवध के वजीर महाराज टिकैतराय का आअय मिला । इनका विशेष परिचय रसप्रकरण में दिया गया है ।

वेनी ने टिकैतरायप्रकाश संवत् १८४६ में लिखा। यह श्रलंकार का ग्रंथ है। इसमें विवेचन की गंमीरता नहीं, परंतु काव्य का माधुर्य है। वेनी बंदीजन कवि थे। इनकी कविता सरस एवं मधुर है। कोमलकांत पदावली, प्रसादगुर्या, सहचगति एवं

<sup>े</sup> हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ० १५७

विदग्धता के कार्या इनका कवित्व नड़ा लोकप्रिय रहा है। इनको मतिरामवर्ग में रखा जा सकता है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए:

श्रित हमें श्रधर सुरांध पाय श्रानन को, कानन में ऐसे चार चरन चलाए हैं। फिट गई कंचुकी लगे तें कंट कुंजन के, बेबी बरहीन खोली बार छिब छाए हैं। वेग तें गवन कीनो, धकधक होत सीनो, ऊरध उसासें तन सेद सरसाए हैं। मली प्रीति पाली चनमाली के खुलाहबे की, मेरे हेत श्राली बहुतेरे हुख पाए हैं।

#### २६. भान कवि

भान किन का केनल इतना ही निनरण मिलता है कि ने राजा जोरानरिंह के पुत्र थे त्रौर राजा रनजोरिंस बुंदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने सं० १८४५ में नरेद्रभूपण नाम की पुस्तक लिखी।

नरेंद्रभूपण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, श्रलंकारों की पुस्तक है। इसकी एक विशेषता यह है कि श्रलंकारों के उदाहरणों में श्रंगार के साथ साथ वीर, भयानक, श्रादि कठोर रसों को भी समान स्थान मिला है। भान कि की किवता में श्रोज श्रीर प्रसाद गुण ही मुख्य हैं। श्रंगार रस के उदाहरण कोमल तथा मधुर हैं। शुक्क जी के इतिहास से भान किव की किवता का एक उदाहरण दिया जाता है:

रन मतवारे ये जोरावर दुलारे तब,
वाजत नगारे भए गालिब दिलीस पर।
दल के चलत भर भर होत चारों और,
चालित घरनि मारी भार सों फनीस पर।
देखिकै समर सनमुख भयो ताहि समै,
बरनत भान एँज के के बिसे बीस पर।
तेरी समसेर की सिफत सिंह रनजोर,
जखी एके साथ हाथ ग्रारेन के सीस पर।

#### ३०. ब्रह्मद्त्त

किव ब्रह्म या ब्रह्मदत्त जाति के ब्राह्मण थे श्रौर काशीनरेश महाराज उदित-, नारायण सिंह के श्रनुज दीपनारायण सिंह के श्राश्रय में रहते थे। इन्होने दो पुस्तके लिखीं--विद्वद्विलास (सं० १८६०) तथा दीपप्रकाश (सं० १८६७)। दीपप्रकाश भारतजीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित भी हो चुका है। इसके संपादक स्व॰ रताकर जी ने सं० १८६७ को लिपिकाल माना है, रचनाकाल नहीं । पं० रामचंद्र शुक्र ने र रचनाकाल सं० १८६५ लिखा है। श्रंतःप्रमाण् के श्राधार पर इस दीपप्रकाश का रचनाकाल सं० १८६७ ही ठीक समकते हैं।

दीपप्रकाश की रचना आश्रयदाता दीपनारायण सिंह की आजा से उन्हीं के नाम पर हुई है। ४६ पृष्ठो की यह पुस्तक ७ प्रकाशो में विभक्त है। प्रथम प्रकाश के १५ दोही में परिचय, दुसरे प्रकाश के ४७ दोहो में नायक-नायिका-मेद, तृतीय प्रकाश में भावादि तथा शब्दालंकार, चतुर्थ प्रकाश में अर्थालंकार तथा शेष में अन्य काव्यागों की चर्चा है। अव्य काव्य के सभी ग्रंगों का यत्किंचित समावेश इस पुस्तक की विशेषता है श्रीर शायद इसी के कारण रताकर जी इसको भाषाभषण से उत्तम पुस्तक मानते हैं।

दीपकप्रकाश में ऋलंकार विषय का ही बाहुल्य है। समस्त पुस्तक दोहो में रची गई है। विषयविवेचन सामान्य परंत स्पष्ट है। एक ही दोहे में लच्चण तथा उदाहरण दोनो को रखने का प्रयास किया गया है। उदाहरण शंगार के हैं, परंतु निर्मल तथा सरल । कविता के कुछ उदाहरण देखिए:

> कहत धर्म उपमा ख़ुपत, गोपित करि बुधि ऐन। हरि नीके लागत लखत, हरिनी के से नैन। विषद्वं श्रंतर विषय के. करत काम परिणाम। कर कंजनि तोरित समन. चित चोरित वह बाम। प्रथम प्रहर्षेण जतन बिन. चांक्रित फल जब होय। चित चाहत हरि राधिका, श्रीचक शाई सीय।

#### ३१. पद्माकर

कवि पद्माकर का विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है। इन्होने पद्माभरण नाम का एक छोटा सा श्रलंकार ग्रंथ संवत् १८६७ के श्रासपास लिखा।

<sup>ै</sup> सपादक जगन्नाथदास रहाकर, प्रकाशक भारतजीवन प्रेस, काशी, सबद १६४६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३०७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मुनि, रस, वधु, सिस वरस नम, मास चतुथी स्वेत ।

४ दीपनारायन, अवनीप को अनुज प्यारो, दीन दुख देखत इरत इरवर है।

प दीपनरायन सिंह की, लहि श्रायसु कवि बहा। कवि-कुल-कंठाभरख लगि, कीन्ही यथ श्ररम ॥

इसके ३४४ छंदों में प्रधानतः दोहा श्रीर कहीं कहीं चौपाइयाँ हैं। पद्मामरण में दो प्रकरण हैं—श्रर्थालंकार प्रकरण तथा पंचदश श्रलंकार प्रकरण। श्रर्थालंकार प्रकरण में स्वीकृत श्रलंकारों के लच्चण उदाहरण हैं श्रीर दूसरे प्रकरण में मतमेदवाले १५ श्रलंकारों का वर्णन है। इस पुस्तक की मुख्य प्रेरणा बैरीसाल का भाषामरण है।

पद्माकर श्रस्तोन्मुख रीतिकाल के श्राचार्य हैं। उनमें न तो किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन है श्रीर न श्राचार्यत्व की पाडित्यपूर्ण प्रतिमा। वे मुख्यतः कि हैं, युग की परंपरा का श्रनुसरण करते हुए उनको श्रलंकार विषय पर भी पुस्तक लिखनी पड़ी।

पद्मामरे में श्रलंकार के है मेद हैं—शब्दालंकार, श्रथीलंकार तथा उभयालंकार। परंतु विवेचन केवल श्रथीलंकारों का ही है, कुवलयानंद के श्राधार पर। पद्माकर ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि किसी स्थल पर एक से श्रिषक श्रलंकार दिखाई पड़ते हो तो वहाँ मुख्य किसको माना जायगा। श्रीर उत्तर दिया है कि ऐसे स्थल पर किव ही प्रमाण है श्रथीत किव श्रलंकार को जितनी मुख्यता देना चाहता है उतनी पाठक को देनी चाहिए। राजप्रासाद में कितने ही एक जैसे भवन होते हैं, परंतु मुख्य वही सममा जाता है जो राजा के मन को श्रच्छा लगता है। यह साद्यात् वैरीसाल का श्रनुकरण है। वैरीसाल ने उक्त प्रश्न का उत्तर श्रीक सरसता से दिया था:

ज्यों त्रज में त्रज बबुन की, निकसति सजी समाज। मन की रुचि जापर भई, ताहि त्रखत व्रजराज॥

परंतु यह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

पद्माकर ने श्रलंकारों के नाम, लच्चण श्रीर मेद कुनलयानंद के ही श्रनुसार बनाए हैं, परंतु जसवंतिसह श्रीर वैरीसाल की भी स्थान स्थान पर छाप है। कुछ श्रलंकारों के दोनो लच्चण हैं। पद्माकर का लच्चण-उदाहरण-समन्वय श्रत्यंत स्वच्छ होने के कारण श्रंथ की उपयोगिता में दृद्धि कर देता है। पंचदश श्रलंकार प्रकरण में तो 'लच्छन लच्छ' के समन्वय के लिये गद्य में वार्तिक भी लिखा है। किन ने संसुष्टि श्रीर संकर का भी वर्णन किया है।

लच्यों की अपेद्धा पद्माभर्या के उदाहरण श्रिषिक सरस है, यद्यपि उनको निर्दोष नहीं कहा जा सकता । पद्माकर पर जसवंतिसंह, दूलह, बिहारी, मतिराम श्रीदि कतिपय कवियों का सरस प्रभाव है। उनकी कविता का कुछ नमूना नीचे हिंदिया जाता है:

१ हिंदी अलंकारसाहित्य, पृष्ट १८४-६

#### ३२. शिवप्रसाद

दितयानिवासी शिवप्रसाद ने संवत् १८६६ में रसभूषण की रचना की । इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें रसवर्णन के साथ साथ अलंकारवर्णन भी आ गया है। इसी शैली पर इसी नाम की एक पुस्तक एक शताब्दी पूर्व याकूब खॉ ने भी लिखी थी। शिवप्रसाद में उसी का अनुकरण है। अलंकार विषय में जसवंतसिंह को आधार माना गया है। लच्चण साधारण हैं, परंतु उदाहरण सुंदर एवं आकर्षक हैं।

#### ३३. रखघीरसिंह

ये सिंहरामऊ (जौनपुर) के जमींदार थे। इनके लिखे ५ ग्रंथ माने जाते हैं—काव्यरलाकर, भूषराकौमुदी, पिंगल, नामार्ग्य श्रीर रसरलाकर। नामों से श्रमुमान लगाया जा सकता है कि भूषराकौमुदी में श्रलंकार, पिंगल में छंदशास्त्र, नामार्ग्य में कोश श्रीर रसरलाकर में नायिकामेद विषय रहा होगा। रगाधीरसिंह का विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है। श्रलंकार विषय पर इन्होंने भूषण्कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें सामान्यतः स्वच्छंद विवेचन है।

# ३४. काशिराज

काशीनरेश महाराज चेतिसंह के पुत्र बलवानसिंह के नाम से चित्रचंद्रिका नाम का एक अंथ उपलब्ध है। इसकी रचना सं०१८८९ से प्रारंभ होकर

<sup>ै</sup> निधि, सिद्धि, नाग, चंद्र विक्रम सु श्रब्द ।

सं० १६३१ में १ पूर्ण हुई। अपर रचियता का नाम, श्रार्थभाषा पुस्तकालय की प्रति (सं० १८७५) में, 'किन काशिराज महाराज' लिखा है। महाराज चेतिसिंह के श्राश्रय में किन गोकुलनाथ ने संवत् १८४० से संवत् १८७० के बीच र जिस चेत-चंद्रिका की रचना की, वह इस ग्रंथ से भिन्न है। उसका रचनाकाल, विषय तथा लेखक चित्रचंद्रिका के रचनाकाल, विषय तथा लेखक से मिन्न हैं। चित्रचंद्रिका में लेखक ने स्वयं श्रपना परिचय दिया है:

# तासु तनय नग बिदित है, चेतसिंह महाराज ॥ हों सुत तिनकी जानिए, विदित नाम बत्तवान ।

चित्रचंद्रिका का नामकर्या इसके प्रतिपाद्य विषय चित्रकाव्य के श्राधार पर हुन्ना है। यह श्रात्यंत पांडित्यपूर्ण तथा उपयोगी पुस्तक है। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा फारसी के गंभीर श्रध्ययन तथा मनन की इसपर छाप है। चित्र के विषय को समकाने के लिये भाषाटीका तथा चित्रों से सहायता ली गई है। छुप्पय, दोहा, सोरठा, कविच, तोमर, कुंडलिया, चौपाई श्रादि श्रानेक छुंदो का इसमें व्यवहार है।

चित्रकाव्य काव्य का एक मेद होते हुए भी श्रलंकार का सजातीय है। किन ने चित्र के ३ मेद किए हैं—शब्दचित्र, श्रर्थचित्र तथा संकरचित्र। शब्द-चित्र के ७ मेदों का वर्णन ग्रंथ के प्रथम सात प्रकाशों में है। श्रर्थचित्र के ६ मेद हैं—प्रहेलिका, सूद्मालंकार, गूढ़ोत्तर, श्रपह्च ति, श्लेष तथा यमक। इस श्रलंकारवर्ण का वर्णन श्रष्टम प्रकाश में है। श्रंतिम प्रकाश में पदार्थ (शब्दार्थ), संकरचित्र या उमयालंकार का वर्णन है।

चित्रचंद्रिका श्रापने ढंग की श्रापूर्व रचना है। लेखक के पाढित्य, विशद श्राध्ययन, तथा सफल श्राचार्यत्व का प्रमाण पद पद पर मिल जाता है। गद्यमयी व्याख्या ने विषय को सुबोध ों विशेष सहायता दी है। यद्यपि चित्रकाव्य तथा चित्रालंकार श्राधुनिकोध नहीं करते, फिर भी इस पुस्तक की उपादेयता में मतमेद नहीं हो सकता।

# ३४. रसिक गोविंद

रिंक गोविंद का जीवनवृत्त तथा उनका श्रलंकारनिरूपण संबंधी सामान्य परिन्तय सर्वोगनिरूपक श्रान्तार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

१ इंदु, राम, ग्रह, ससि वरस, मार्ग शुक्त रिववार । चित्रचिद्रका पूर्ण भो पंचिम तिथि सविचार ।

२ हिंदो साहित्य का इतिहास, पृ० ३६६

#### ३६. गिरिधरदास

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपालचंद्र गिरिधरदास, गिरिधर, या गिरिधारन नाम से कविता करते थे। इनके लिखे हुए ४० ग्रंथ माने जाते हैं। भारतीभुष्या इनका श्रलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना रीतिकाल के श्रस्ताचल सं॰ १८६० में हुई थी। किन ने पुस्तक का परिचय इन शब्दो में दिया है:

> मोह न मन मानी सदा, बानी को करि ध्यान। श्रबंकार बरनन करत, गिरिधरदास सुनान॥ सुंदर वरनन गन रचित, भारति भूषन एडू। पद्हु, गुनहु, सीखहु, सुनहु, सतकवि सहित सनेहु॥

श्रीर श्रंत मे 'इति श्री नंदनंदन पदारविंद मिलिंद धनाधीश श्री बाबू गिरिधरदास कवीश्वर विरचितं भारतिभूषग्रामलंकारं समाप्तम्' लिखकर पुस्तक की समाप्ति की है।

भारतीभूषणा ३६ पृष्ठो की पुस्तक है जिसमें ३७८ दोहों में कुर्वलयानंद श्रादि के श्राधार पर श्रलंकारवर्णन किया गया है। श्रलंकारवर्णन तो ३७६वे दोहे पर ही समाप्त<sup>र</sup> हो जाता है। फिर किन ने एक कदम नायिकामेद की श्रोर उठाया है, बड़ा मनोरंजक दोहा लिखकर।

गिरिधरदास ने अर्थालंकार का वर्णन करके दो शब्दालंकार, अनुप्रास तथा यमक का विवेचन किया है। ग्रर्थालंकारो का क्रम कुवलयानंद ही के श्रनुसार है। लच्चणों में कसावट श्रिधिक नहीं, परंतु स्पष्टता है। उदाहरण सरस तथा पूर्ववर्ती कवियो से प्रमावित हैं। भारती भूषण की कविता मधुर तथा सरस है। कुछ उदाहरण देखिए:

> नो निज घेरे में परत, चूर करत दिन ताहि। पथ्य संग पै गहत नहिं, खल खल बूंद सदाहि ॥ ( ब्यतिरेक ) सजनी रजनी पाइ ससि बिहरत रस भरपर। भ्राबिंगत प्राची सुदित कर पसारि कै सूर ॥ (समासोक्ति) X X

<sup>े</sup> प्रकाशक चौखमा पुस्तकालय, बनारस ।

र शब्द अर्थ आभरन दोड, इह विधि भए समाप्त ।

वैगन कर लै कामिनी, कहित चितै घनश्याम। भर्ता करिही तमहि हो जो चलिही मम धाम ॥

मृगनैनी, गजगामिनी, पिकवैनी, युकुमारि। केहरि कटिवारी, खरी, नारी लखीं मुरारि॥ ( लुप्तोपमा )

३७. ग्वाल कवि

ग्वाल कवि का जीवनवृत्त तथा उनका श्रलंकारनिरूपण संबंधी सामान्य परिचय सर्वोगनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

# षष्ठ अध्याय

# विंगलनिह्नपक आचार्य

#### १. केशव

पिंगल-पर केशन का ग्रंथ है— छंदमाला। यद्यपि यह ग्रंथ साधारण कोटि का है, फिर भी हिंदी साहित्य का प्रथम छंदग्रंथ होने के नाते इसका श्रपना ऐतिहासिक महत्व है। इस ग्रंथ का विशेष परिचय पीछे यथास्थान दिया जा चुका है।

#### २. विंतामिश

केशन के छुंदमाला ग्रंथ के उपरांत दूसरा उपलब्ध छुंदग्रंथ चिंतामिणाप्रणीत पिंगल है। यह ग्रंथ ऋधिकांशतः स्वच्छ श्रीर शास्त्रसंमत है। इसका विशेष परिचय भी पीछे यथास्थान दिया गया है।

#### ३. मतिराम

- (१) वृत्तको मुद्दी—मितराम का पिंगल विषयक ग्रंथ वृत्तको मुदी है। इसके दो श्रीर नाम कहे जाते हैं इंदसारपिंगल श्रीर इंदसारसंग्रह। शिवसिंहसरोज श्रीर मिश्रवंधुविनोद में इंदसारपिंगल नाम का उल्लेख है पर इस नाम का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इंदसारसंग्रह का प्रमाण यह है कि ग्रंथ में इस नाम का कथन इस प्रकार मिलता है:
  - छंदसार संप्रह रच्यो, सकल ग्रंथ मति देषि । बातक कविता सींघ को, भाषा सरल विशेषि ॥

इस कथन से ग्रंथ का नाम छंदसार संग्रह प्रतीत होता है किंतु इस दोहे से पूर्व के दोहे इस प्रकार हैं:

श्री सुक श्राए भवन में सबनि जहें मन काम ।
त्योंही नृप को सुजस सुनि श्रायो किन मितराम ॥
साहि बचन सनमानि कै, कीन्हों काम सुजान ।
श्रंथ संस्कृत रीति सौं भाषा करो प्रमान ॥
यह सुनि रचना छंद बिधि, करी सुकिन ससुदाह ।
वृत्त रीति सब बानिकै, जो ये पदे चितलाइ ॥

पिंगन्त करता भ्रादि के, भ्राचारत सिरतात । नसस्कार कर जोरिके, विमन्न दुद्धि के कात ॥

इनसे त्रष्ट है कि मितरान जी ने अपने आअयदाता की प्रेरण के अनुसार संदक्त और प्राकृत के अनेक छंदगंथों से सामग्री लेकर सार रूप में इस पुस्तक की रचना की। इस प्रकार छंदसारनंग्रह इस गंथ का नाम न होकर विषय का सूचक मात्र है। गंथ का नाम इसकी मुदी ही है क्यों कि ग्रंथ के अध्यायों का नाम प्रकाश है और प्रत्येक प्रकाश के अंत में इसकी मुदी नाम ही लिखा है, छंदसारसंग्रह नहीं। गंथ की दो इस्तलिखित प्रतियाँ निली हैं। एक प्रति काशी नागरीप्रचारिणी समा के पुस्तकालय में है निसका लिपिकाल सं० १८६२ है और लिपिकार हैं श्री मयानीदीन। दूसरी प्रति खालसा कालेन, दिल्ली के प्राध्यापक श्री महेंद्रकुमार जी के पास है दिसे उन्होंने फतेइपुर निले के किसी ग्राम से प्राप्त की यी। दोनों प्रतियों से गंथ की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। दोनों ही मूल प्रति की मित्र मित्र ग्रितिलिशियों हैं।

(अ) रचनाकाल—प्रंथ का रचनाकाल सं० १७१८ इस प्रकार दिया हुआ है:

संवत सन्नह साँ वरस भ्रट्ठारह सुभ साल । कातिक गुङ्क त्रियोदसी, करि विचार तिहि कात ॥

(आ) आश्रयदाता—ग्रंथ की रचना स्वल्मिंह वुंदेला के आश्रय ने हुई यी। कुछ इतिहासकार शंभुनाय सोलंकी के आश्रय में इसकी रचना मानते हैं, पर इसका कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है। स्वरूपिंह बुंदेला का उल्लेख इसकी मुठी के पंचम प्रकाश में इस प्रकार हुआ है:

दाता एक जैसो सिवराज भयो तैसो अव,

फतेहसाहि श्रीनगर साहियी समाजु है।
जैसो चितवर घनी राना नरनाह भयो,

तैसोई कुमाउँ पति पूरो रजलाल है।
जैसे जयसिंह जसवंत महाराज भए,

जिनकी मही में अलों बादी वज साजु है।
मिन्न साहि नंदन दुलचंद भाग भयी डदें,
बंदेलवंस में सक्प महाराज है॥
छंदों के लच्यों में भी सरूपसिंह बंदेला का नाम मिलता है, जैसे:

मगन जुगल जा चरन में, विगुरुलेखा सोह । नृपमनि सिंघ सरूप इसि, कहें सुमति कवि लोग ॥

(इ) वर्ण विषय—प्रंथ में पाँच प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश में सर्वप्रथम गर्गाश श्रीर सरस्वती की वंदना है। फिर श्राश्रयदाता के दान की प्रशंसा श्रीर प्रंथारंभ का प्रसंग है। तत्पश्चात् गणों के स्वरूप, उनके कम, देवता, फल, प्रह्गुण, रसरंग, देश, वाहन, तेज, जाति, प्रकृति तया वर्णों का शुभाशुभ फल है। श्रंत में मात्रिक गणों, लघु गुरु एवं वर्णिक गणों का विवेचन है। द्वितीय प्रकाश में एक से लेकर २६ वर्णों तक के १४७ सम वर्णिक छंदो का वर्णन है। श्रधंसम श्रौर विषम वर्णिक छंदो का विवेचन छूट गया है। तृतीय प्रकाश में मात्रिक छंदो का विवेचन है। १ से लेकर ३२ मात्रा तक के छंद तथा श्रधंसम श्रौर विषम छंदों के लच्चण श्रौर उदाहरण दिए गए हैं। इसमें ३५ समछंद श्रौर २० श्रधंसम श्रौर विषम छंद हैं। चतुर्थ प्रकाश में प्रत्यय प्रकरण है। इसमें वर्ण श्रौर मात्रा दोनों के श्रनुसार प्रत्यय, प्रस्तार, पताका श्रादि का विवेचन है। पंचम प्रकाश में वर्णिक दंडक है। दंडको में श्रमंगशेखर, धनाचरी श्रौर रूपधनाचरी, तीन ही दंडक रखे गए हैं।

(ई) आधार—इस ग्रंथ के आधारग्रंथ हैं मह केदार कृत वृत्तरताकर, हेमचंद्ररचित छंदानुशासन और प्राकृतपैंगलम्। प्राकृतपैंगलम् के तो अनेक स्थल अनुवाद ही प्रतीत होते हैं। कुछ मात्रिक छंद अवश्य ऐसे हैं जो उक्त ग्रंथों में नहीं थे, किंतु ये छंद उस काल में प्रचलित हो चुके थे। तात्पर्य यह कि ग्रंथ में मौलिक विवेचन प्रायः नहीं के वरावर है, किव ने स्वयं अन्य ग्रंथों का आधार स्वीकार किया है।

मतिराम की वृत्तकौ मुदी हिंदी के पिंगल प्रंथों में श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लच्चण सरल श्रौर मुनेष हैं। उदाहरण नियमानुसार श्रौर किवत्वपूर्ण हैं। किव का सरस ब्रजमाषा पर श्रिषकार होने के कारण वृत्तकौ मुदी के उदाहरण श्रन्य छंदग्रंथों की श्रपेचा श्रिषक उत्कृष्ट हैं।

# ४. सुखदेव मिश्र

(१) वृत्तविचार—हिंदी के पिंगलग्रंथों में सुखदेव मिश्र का वृत्तविचार महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में छंदिविवेचन इतना विशद है कि श्रकेले इसी ग्रंथ के कारण सुखदेव मिश्र की गण्ना प्रसिद्ध श्राचार्थों में की जाती है। वृत्तविचार ग्रंथ की चार इस्तिलिखित प्रतियाँ नागरीप्रचारिणी समा, काशी के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। एक प्रति पूर्ण है, शेष तीन प्रतियाँ श्रपूर्ण हैं। सभी प्रतियों में पाठ एक ही मिलता है। ग्रंथ में उसका रचनाकाल इस प्रकार दिया हुआ है:

संवत सन्नह से बरस श्रहाइस श्रति चार। जेठ सुकुल तिथि पंचमी, उपज्यो वृत्तविचार॥

छंदिवचार नाम की कोई हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं होती। समा के पुस्तकालय में सुखदेव मिश्र कृत छंदोनिवास नामक एक खंडित प्रति श्रवश्य मिलती

है किंतु उसमें कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं होता । श्रतः निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि छंटविचार नामक इनका कोई श्रलग प्रंथ भी था। यह भी संमव है कि वृत्तविचार का ही यह दूसरा नाम हो।

( श्र ) वर्ण्य विषय— इचिवचार ग्रंथ में चार परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद किवच श्रौर छप्पय में है। इसमें मंगलाचरण तथा किव श्रौर श्राश्रयदाता राजिंद का वर्णन है। दितीय परिच्छेद में छंद के सामान्य नियम, दग्याच्चर, लघु गुरु, गण्, प्रस्तार, मकेटी, मेरु, उिहुए, नथ श्रौर पताका श्रादि के विश्वद विवेचन हैं। तृतीय परिच्छेद में वर्णिक इचो का विवेचन है। इचो में छंदों की उक्ता, श्रयुक्ता, गायश्री, श्रनुप्दुप श्रादि जातियों का भी उल्लेख है। किव ने छंदशास्त्र के सभी छंदों की परिभाषा न देकर केवल उनकी सूची प्रस्तुत कर दी है श्रौर इस संबंध में श्रपना मत इस प्रकार प्रकट किया है:

बरन वरन के वृत्त वताए। जेते क्छू बुद्धि में ग्राए। वृत्त महोद्धि श्रति विस्तारा। पायो जात कान पे पारा।

१ से लेकर ३२ वर्णों तक के छुंटो के लक्ष्ण श्रोर उदाहरण हैं। इनमें सम छुंदों का ही वर्णन है। श्रारंभ में सम, श्रद्धंसम श्रोर विषम, तीनों प्रकारों का उल्लेख है किंतु वर्णन केवल समन्नचों का ही मिलता है। चतुर्थ परिच्छेद में मात्रिक छुंदों का विवरण है। मात्रिक गण श्रोर मात्रिक प्रत्ययों पर भी सम्बक् विचार है। दोहे का वर्णन सबसे विशद है। श्रन्य छुंदों के लक्षण दोहा या गोपाल छुंद में मिलते हैं।

- ( आ ) आधार—इस ग्रंथ का भी मूल ग्राधार प्राइतवेंगलम् ही है। केदार भट्ट के बुत्तरत्नाकर का भी प्रभाव वर्शिक बृत्तों के विवेचन में प्राप्त होता है।
- (इ) शैली—इचिवचार का विवेचन रोचक है। किव का मापा पर अधिकार था, इसीलिये वह छंदशास्त्र का सांगोपांग विवेचन सुरुचि छौर सुकरता से संपन्न कर सका। शैली में एकस्प्रता न होकर विविधता है। वहाँ अन्य ग्रंथों में लच्चण केवल दोहे में मिलते हें वहाँ इस ग्रंथ में वे गोपाल छंद और कहीं कहीं संस्कृत की सूत्र पढ़ित में भी हैं। सभी छुंदों को स्पर्श करने का प्रयत्न है, इसीलिये वैदिक छुंदों की जातियों का भी कथन है किंतु उनके लच्चण आदि नहीं दिए गए हैं। किन ने प्रयत्नपूर्वक विपय को सरस, मनोरंजक और जोधगम्य वनाया है।

सारांश यह कि श्री सुखदेव मिश्र जी का नाम हिंदी के पिंगलनिरूपक श्राचारों में संमाननीय है। उन्होंने विषय का विस्तृत श्रौर वैज्ञानिक विवेचन हिंदी में सर्व-प्रथम उपस्थित किया श्रौर हिंदी छुंदोविधान के लिये मार्ग भी प्रशस्त किया।

#### ४. माखन कवि

(१) श्रीनागिपाल छदिवलास—माखन कृत श्रीनागिपंगल छंदिवलास का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता। इस ग्रंथ की एक इस्तिलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में विद्यमान है। माखन किन मध्यप्रदेश के निवासी थे, इसीलिये इनका तथा इनके ग्रंथ का परिचय श्रिधिक दिनों तक प्राप्त नहीं हुन्ना। ये रतनपुरा (विलासपुर) के रहनेवाले थे। राजा राजसिंह, जिनका राज्यकाल १७५६ से १७७६ है, रतनपुर के राजा थे। उनके दरबार में माखन किन के पिता गोपाल किन राजकिन थे। पिता पुत्र दोनों ही किन थे श्रीर दोनों ने मिलकर ग्रंथों की रचना की थी। इनके सात ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जिनमें से चार ग्रंथ प्रकाशित हुए थे श्रीर तीन ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए।

प्रकाशित ग्रंथ—मक्तिचंतामि, रामप्रताप, जैमिनी श्रश्रमेध, खूव तमाशा। श्रप्रकाशित ग्रंथ—सुदामाचरित, छंदविलास, विनोदशतक।

छुंदविलास की रचना माखन किन ने श्रपने पिता जी के श्रादेश पर की थी। ग्रंथ में कथन इस प्रकार है:

> पितु सुकवि गोपाल कों यह भयो सासन है जबै। विमल पद वंदन कियो सुमति बादी है तवै॥ छंदिवलास की रचना रायपुर में हुई थी:

रानसिंह चुप राजमणि हेहो वंस प्रकास । सुवस रायपुर में रच्यो, सुंदर छंदविलास ॥

ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १७५६ विक्रमी है।

(श्र) वर्ग्य विषय—इस पुस्तक मे परिच्छेद नहीं हैं किंतु बीच बीच में शीर्पक या प्रकृरण मिलते हैं। इसका प्रथम प्रकरण है संज्ञावृत्ति प्रकरण जिसमें लघु, गुरु, गण श्रादि का संचित्र कथन है। इसमें पताका, मेरु श्रीर मर्कटी श्रादि का वर्णन नहीं है। माखन ने स्वयं लिखा है कि पुस्तक का उद्देश्य केवल श्रारंभिक छात्रों के लिये है श्रतः पताका, मर्कटी श्रादि के गूढ़ प्रकरण उन्होंने छोड़ दिए हैं:

ध्वजा पताका मर्कटी, श्रजीदिक तिज दीन। कवि माखन सिसु हेतु रचि, सरल सरल कछु कीन।

द्वितीय प्रकरण का नाम उन्होंने मात्रावृत्ति छुप्पय प्रकरण लिखा है। इसमें ७१ प्रकार के छुप्पयों का वर्णन है। ये विभिन्न प्रकार के छुप्पय प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। प्राकृतपैंगलम् में भी इनका वर्णन है। माखन ने कुछ छुप्पय नवीन लिखे हैं। वास्तव में इनमें विशेष ग्रंतर नहीं है, किसी में कुछ लघु श्रीर गुद श्रिधिक कर दिए गए हैं श्रीर किसी में कुछ कम।

तृतीय गाहादिक प्रकरण है। इसमें गाहा, विग्गाहा, घत्ता, घत्तानंद, दोहा, रोला, सोरठा, कड़खा, अमृतधुनि, श्रष्टपदी, षटपदी स्नादि छंद हैं।

(आ) शैली—छंदविलास की भाषा बड़ी सरस है। उदाहरणों में कृष्ण-लीला के सरस प्रसंग मिलते हैं। भाषा अलंकारिक श्रीर परिमार्जित है। पुस्तक में विषय का सागोपांग निरूपण नहीं है क्योंकि किन ने बालकों के निमित्त ही ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कुछ ऐसे छंद मिलते हैं जो श्रव तक श्रन्य ग्रंथों में प्राप्य नहीं थे। कुछ नवीन छंद इस प्रकार हैं:

> कंमक (१४ मात्रा), हरिमालिका (२० मात्रा), मदनमोहन (२३ मात्रा), सुरस (२६ मात्रा), तरलगति (२८ मात्रा), सदागति (२८ मात्रा), सुबल (२८ मात्रा), प्रवाल (विषम छुंद १६,३२,१७,३५), गंधार ( ब्रार्धसम छुंद १-३-२२ मात्रा, २-४-२४ मात्रा)

# ६. जयकृष्ण भुजंग

इनका जीवनवृत्त स्रज्ञात है। इनकी एक लघु पुस्तक विंगलरूपदीप भाषा, जिसका रन्वनाकाल सं॰ १७७६ है, नागरीप्रचारिग्री सभा के पुस्तकालय में है। इस पुस्तक में रन्वनाकाल का उल्लेख इस प्रकार है:

संबत सन्ना सै बरस, श्रीर छिहत्तर पाइ। भादो स्फटि द्वितीया गुरु, भयो ग्रंथ कहाइ॥

इसमें किन के गुरु कृपाराम जी का भी उल्लेख है:

प्राकृत की बानी कबिन भाषा श्रगम प्रतिष्छ । कृपाराम की कृपा सीं कंठ करें सब सिष्छ ॥

ग्रंथ में केवल ५२ मुख्य छंदों के लच्चण हैं। उदाहरण मी इसमें नहीं दिए गए हैं। सूत्रपद्धति का उपयोग भी बहुत मिलता है। वैसे, श्रिषकांश लच्चण दोहें में हैं। पुस्तक में श्रध्याय नहीं हैं। सारांश यह कि इस पुस्तक में शास्त्रीय विवेचन नहीं है, छात्रों के प्रसंग हैं। पुस्तकरचना का उद्देश्य चुने हुए छंदों का लच्चण देना है। शास्त्रीय दृष्टि से ग्रंथ का विशेष महत्व नहीं है। फिर मी, पुस्तक का योगदान विस्मरणीय नहीं है। उसके उदाहरण श्रपना श्रलग स्थान रखते हैं।

## ७. भिखारीदास

रीतिकालीन पिंगलग्रंथों में भिखारीदासप्रग्रीत छंदोर्ग्य वर्गोत्कृष्ट ग्रंथ है। छंदों का वर्गीकरग्र इस ग्रंथ की निजी विशेषता है। इस ग्रंथ का विशिष्ट परिचय पीछे यथास्थान दिया गया है।

#### ८. सोमनाथ

सोमनाथ ने श्रपने विविधांगनिरूपक ग्रंथ रसपीयूषनिधि के प्रारंभिक भाग में छुंद का निरूपण किया है। यह निरूपण स्वच्छ रूप में प्रतिपादित है, किंतु वर्ण्य सामग्री की दृष्टि से श्रत्यंत साधारण कोटि का है। इस निरूपण का परिचय पीछे यथास्थान दिया जा चुका है।

#### ६. नारायणदास

इनकी केवल एक छोटी पुस्तक छंदसार उपलब्ध है। इसका रचनाकाल संवत् १८२६ विक्रमी है। पुस्तक की एक इस्तिलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी समा, काशी के पुस्तकालय में है। इसमें किव का कोई जीवनवृत्त प्राप्त नहीं होता। श्रन्य इतिहास ग्रंथों में भी नारायण्दास का उल्लेख नहीं है। पुस्तक में कुल ५२ छंद हैं। किव ने कहा है:

# पिंगल छंद श्रनेक हैं कहे सुजंगमईस। तिनते लिए निकारि मैं हाइस श्रह चालीस॥

समस्त छंद प्राकृतपैंगलम् से ही लिए गए हैं। केवल घनाश्री छंद नया है। लक्षण दोहे में हैं श्रोर उदाहरणों में कृष्णप्रणय संबंधी सरस प्रसंग हैं।

#### १०. दशरथ

इनका जीवनवृत्त अज्ञात है किंतु इनकी पिंगल की महत्वपूर्ण पुस्तक वृत्त-विचार की एक इस्तलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी समा, काशी के पुस्तकालय में उपलब्ध है। पुस्तक का निर्माणकाल १८५६ विक्रमी है। जो प्रति उपलब्ध है उसका लिपिकाल भी १८५६ ही है। वृत्तविचार चार अध्यायो की एक छोटी सी पुस्तक है किंतु नवीन छंद इस पुस्तक में इतने अधिक हैं कि कलेवर छोटा होने पर भी पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई है।

(१) वर्ष्य विषय—ग्रंथकार ने श्रथ्यायों को 'विचार' नाम से श्रमिहित किया है। प्रथम विचार में लघु गुरु, मात्रिक श्रौर विशिक गण तथा छंदों के वर्गी- करण के विवेचन हैं। वर्गीकरण में सम, श्रद्धंसम श्रौर विषम की चर्चा नहीं है। उसमें वर्ग हैं मात्रावृत्त, वर्णवृत्त श्रौर उमयवृत्त।

द्वितीय विचार में वर्णिक छंद श्रीर तृतीय विचार में मात्रिक छंदों के लक्ष्य उदाहरण हैं। चतुर्थ विचार का शीर्षक है वर्णवृत्तानि, इसमें केवल दो छंदो का विवेचन है। ये दो छंद हैं श्लोक (श्रनुष्टुप) श्रीर मनाच्चरी। (२) आधार—प्राकृतपैंगलम् ही इस ग्रंथ का भी मुख्य श्राधार प्रतीत होता है। लच्च्या प्राकृत पिंगल से मिलते हैं। कुछ छंद नवीन हैं को न तो पूर्ववर्ती पिगलग्रंथों में मिलते हैं श्रौर न परवर्ती। उदाहरखाँ:

पंचाचरी—महीप, विमला, दामिनी, सुगण, मग, लगन षडच्चरी—गगन, छगन, श्रगन, मिण्हारवंद, संवत, कुशल सप्ताचरी—सुधा, श्रमिनव, हरिहर द्वादशाचरी—मातंग

मात्रिक छुंद-मद (७ मात्रा), सैनिक (६ मात्रा), सुक्तावली (१० मात्रा), सुमन (१२ मात्रा), श्रह्ण (२१ मात्रा)

प्रतीत होता है, किन ने प्राचीन छंदों के श्राधार पर ही कुछ नवीन छंदों की रचना कर डाली है। यह भी संभव है कि किन को प्राकृत या संस्कृत में कहीं ये छंद मिले हों क्योंकि उन्होंने प्राकृत श्रीर संस्कृत दोनों को श्रपना श्राधार माना है:

# भाषा प्राकृत संस्कृत, श्रादि वचन संसार।

(३) शैली—श्रन्य पिगल ग्रंथों की मॉित इस पुस्तक में मी दोहा ही विवेचन का मान्यम है। विवेचन न तो गंभीर है श्रीर न विशेष शास्त्रीय। प्राकृत-पेंगलम् की शैली का श्रनुकरण् मात्र ही श्राद्योपांत मिलता है। उदाहरणों में काव्य-सौष्ठव साधारण् है। किर भी, हिंदी पिंगलग्रंथकारों में दशरथ का नाम स्मरणीय है क्योंकि उन्होंने नए छंदो का निर्माण् किया। दशरथ से पूर्व प्रायः श्राचार्यगण् परंपरागत छंदों से श्रागे नहीं बढ़ते थे। दशरथ के पश्चात् पिंगल ग्रंथकारों ने नवीन छंदों में रुचि ली। परिणाम यह हुश्चा कि हिंदी छंदों की संख्या बढ़ने लगी तथा संस्कृत श्रीर प्राकृत के छंदों की प्रधानता जाती रही।

# १०. नंद्किशोर

इनकी रचना पिंगलप्रकाश थी जिसका रचनाकाल सं० १८५८ वि० है।
पुस्तक का केवल प्रथम श्रध्याय उपलब्ध है। पुस्तक के प्राप्त पृष्ठों के श्रवलोकन से
पता चलता है कि प्रथ का विवेचन बड़ा सुंदर था। श्रारंभ में गर्गेशस्तुति है श्रौर
श्राठ पृष्ठों में पिगल प्रत्ययों का सम्यक् निरूपण है।

श्राधार श्रीर क्रम प्राकृतपेंगलम् के श्रनुसार ही है। प्रत्यय के पश्चात् गाथा-विचार है। किन ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने प्राकृत पिंगल को श्राधार बनाकर ग्रंथ का निर्माण किया है। प्रतीत होता है, किन ने प्राकृत पिंगल का हिंटी श्रनुवाद ही प्रस्तुत किया था। ग्रंथ में छंदों के लच्चण, वर्गीकरण, क्रम श्रादि में कोई नवीनता नहीं मिलती। इस प्रकार नंदिकशोर जी को पिंगल श्रान्वार्यों में श्रनुवादक का ही स्थान दिया जा सकता है। ग्रंथ में उन्होने श्रपना विशेष परिचय भी नहीं दिया है।

#### १२. चेतन

ये एक जैन किव थे। इन्होंने भी अपना जीवनपरिचय नहीं दिया है। ग्रंथ के ब्रारंभ में चैत्यवंदन नाम का एक प्रकरण रखा है जिसमें २४ जैन तीर्थकरों की स्तुति है। इनका ग्रंथ है लघुपिंगल जिसका रचनाकाल है मिति चैत्र बदी ६, मंगल-वार, सं० १८७७। पुस्तक में कुल ४६ पृष्ठ हैं। नागरीप्रचारिणी समा, काशी में इसकी एक प्रति वर्तमान है।

- (१) वर्ग्य विषय—इस पुस्तक में ४२ मुख्य छंदो श्रीर ३५ राग रागि-नियो के लच्चण श्रीर उदाहरण हैं। यही पहली छंद की पुस्तक है जिसमें छंदो के साथ राग रागिनियो के भी लच्चण श्रीर उदाहरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ के उदाहरणो में उपदेश श्रीर वैराग्य की प्रवृत्ति है, श्रन्य ग्रंथो की मॉति श्रंगार के उदाहरण नहीं हैं।
- (२) श्राधार—ग्रंथ का श्राधार रूपदीपचिंतामिश है। लेखक ने रूपदीप-चिंतामिश का श्राधार इस प्रकार प्रकट किया है:

छाया बिन निहं करि सकै, पिंगल छंद श्रपार। रूप दीप चिंतामणि, ए पिंगल मन धार॥

ग्रंथ छात्रोपयोगी है, शास्त्रीय विवेचन का सर्वथा श्रमाव है। लच्चण दोहे में हैं। उदाहरण के छंदो में काव्यसीष्ठव बड़ी हीन कोटि का है। ग्राम्यत्व के श्राधिक्य के कारण रचना शिथिल हो गई है।

#### १३. रामसहायदास

इनकी रचना वृत्ततरंगिणी है जिसकी केवल एक श्रपूर्ण प्रति नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ में लेखक श्रीर उसके पिता का नाम प्रत्येक तरंग की समाप्ति पर इस प्रकार लिखा है:

'इति श्री भवानीदासात्मज रामसहायदास कायस्य कृत वृत्ततरंगिणीयां मात्रा वृत्त कथने द्वितीय तरंग।'

लेखक ने श्रपने गुरु का नाम चिंतामिश लिखा है किंतु ये चिंतामिश किववर चिंतामिश त्रिपाठी नहीं ये क्योंकि उनके साथ उनके पिता का नाम भी इन्होंने लिखा है:

दायक नित्यानंद के श्री चिंतामनि चित्त । सो मोंपै श्रनुकृत श्रति यातें रचों कवित्त ॥ श्री गुरु ब्रद्धा सरूप, चिंतामनि चिंताहरम । तिनके चरन श्रनूप, नयो जोरि निज कर जुगत ॥

(१) रचनाकाल-ग्रंथ का रचनाकाल सं० १८७३ है। लेखक ने ग्रंथ में रचनाकाल इस प्रकार दिया है:

संध्या सुधि सिधि विधु वरस, (१८७६) गौरी तिथि सुद्दि दूज।
सुराचार्ज वासर सुखद, श्रद घट में गत सूज॥
गनपति गौरि सिव ध्याय, श्रद गुरु के पद पद्म परि।
ता दिन रामसहाय, वृत्ततरंगिनि को रची॥

(२) वर्ग्य विषय—ग्रंथ की प्रथम तरंग में लघु, गुरु, गर्गा, गर्गा के देवता, गर्गा का योग, उनके प्रभाव तथा प्रत्यय श्रादि का विस्तृत विवेचन है। द्वितीय तरंग में मात्रिक छंदों का वर्गान है। प्रत्येक जाति के छंदों की सूची दी गई है। एक मात्रा से लेकर ३२ मात्रा तक के छंद रचे गए हैं। इन छंदों की संख्या के संबंध में किव ने लिखा है कि ये वानवे लाख सत्ताईस हजार चार सौ तिरसठ हैं:

इक ूक्त से बत्तीस लों, भेद बानने लाख। सहस सताइस चारि सत, तिरसट फनपति भाख॥

किय ने मात्राओं के आधार पर छंदों के चार वर्ग किए हैं—सम, श्रद्वसम, विषम श्रीर मात्रा दंडक। तृतीय तरंग में विश्विक छंदो का विवेचन है। संस्कृत उक्ता, गायत्री, श्रनुष्टुप श्रादि प्रत्येक जाति के छंदो के लच्च्या श्रीर उदाहरण नियमानुसार कम से दिए गए हैं। श्र्यंसम कृतों श्रीर दंडको को भी उचित स्थान मिला है। चतुर्य तरंग में तुक का विवेचन है। तुक के श्रनेक मेद बताए गए हैं। विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक श्रीर श्रभूतपूर्व है।

पुस्तक श्रपूर्ण है। निश्चय ही इसमें श्रीर तरंगें रही होगी श्रीर उनमें छंद विषयक श्रन्य ज्ञातव्य विवरण रहे होगे। उनके श्रमाव में पुस्तक का सांगोपांग परिचय नहीं दिया जा सकता।

(३) विवेचन शैली— विवेचन की दृष्टि से वृत्ततरंगिणी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पिंगल ग्रंथ है। विषय का ऐसा विधिवत वर्गीकरण श्रीर विस्तृत प्रतिपादन कहीं उपलब्ध नहीं होता। पुस्तक की प्राप्त केवल चार तरंगे इस तथ्य को प्रमाणित करने में समर्थ हैं कि रामसहाय जी में श्राचार्यत्व के गुगा विद्यमान थे। श्रन्य पिंगलकारों की माँ ति दोहे में लच्चण श्रीर इंद में उदाहरण मात्र देकर ही उन्होंने संतोष नहीं किया वरन् श्रपने कयन की न्याख्या गद्य में भी की है। उदाहरण के लिये गुरु के विवेचन में लच्चण के उपरांत किन ने चार दोहे ऐसे लिखे हैं जिनके श्रारंम में गुरु वर्ण है, जैसे:

उदाहरगों के उपरांत गद्य में जो विवेचन है उसे किन ने वार्ता कहा है। उपर्शुक्त गुरुविवेचन की वार्ता का नमूना इस प्रकार है:

> वार्ता—ये चारिष्टू दोहानि के श्रादि सकार, ककार, हकार, मकार, श्रकार संयुक्त है याते दीरघ भयेति॥

ऐसी वार्ताऍ संपूर्ण ग्रंथ में प्रत्येक उदाहरण के पश्चात् मिलती जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थल का पूर्ण विवेचन ग्रंथ मे ही मिल जाता है।

विवेचन की दूसरी विशेषता यह है कि कि व उदाहरण केवल स्वरचित छुंदों के ही नहीं रखे हैं, अन्य किवयों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सूरसागर के उदाहरण सबसे अधिक हैं। लघु प्रकरण का एक उदाहरण द्रष्टव्य है:

> मुख छवि देखि रे नैंदघरनि | इहाँ नंद पद को नैंद कहे। ऐसे ही श्रीर हू जानियो॥

इसी प्रकार संस्कृत वृत्तों के लक्षण देने के उपरांत संस्कृत के श्रेष्ठ प्रंथों के पद भी ज्यों के त्यों उद्धृत कर दिए गए हैं, जैसे शिखरिणी के उदाहरण में कुवलयानंद का उद्धरण इस प्रकार है:

जटानेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं। गले कस्त्रीयं शिरसि शशिलेखा न इसुमं। इयं भूतिनोंद्गे प्रिय विरद्द जन्य।धवलिमा। पुरारातिस्रान्त्या इसुमशर किं मां प्रदरसि॥

शैली की तीसरी विशेषता यह है कि परिभाषा में केवल दोहे का ही प्रयोग नहीं है। दोहे में लच्या देने की परंपरा हिंदी में बन चुकी थी। रामसहाय जी ने भी दोहे का उपयोग लच्या के लिये सबसे श्रिष्ठिक किया है, किंतु साथ ही श्रमेक स्थलो पर उन्होंने स्त्रपद्धति में लच्या श्रीर छंदो के मेद दिए हैं। इस प्रकार शैली में एकरूपता नहीं है। मात्राश्रो की संख्या के लिये किंव ने कूटशैली का प्रयोग किया है श्रीर उदाहरयों में गुरु, लघु के चिह्न भी लगाते गए हैं। कुटो के

स्पष्टीकरण के लिये शब्दों के ऊपर श्रंक भी लिख दिए हैं। उदाहरण के लिये दोहे का लच्चण इस प्रकार है:

विस्व<sup>९ ३</sup> कला विश्राम पुनि, कीजिय रुद्ध<sup>९ ९</sup> विशाम । श्रगुर श्रंत में दोय दल, तासीं दोहा नाम ॥

शैली की चतुर्थ विशेषता यह है कि उदाहरण बड़े ही सरस हैं। कविकृत समस्त उदाहरण कृष्णलीला के सरस प्रसंगों के हैं। प्रतीत होता है, जिस प्रकार रीतिकाल के रस श्रीर श्रलंकार प्रंथों में कृष्ण श्रीर गोपियों के सरस प्रसंग रखे गए ये उसी प्रकार छंदशास्त्र के भी श्रिषकांश ग्रंथों में उदाहरण उसी ढंग के हैं। कृत्त-तरंगिणी के लघु प्रकरण का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा।

एकिन के सूमि मूमि मिलते मुख चूमि चूमि,

एकिन की ठोड़ी बीच झंगुलि घरते।

एकिन के गर गर अपनो मिलाय,

श्रह एकिन के कर गिह मोद हिय भरते॥

राम कहि एकिन के लिलत उरोजिन पै,

परिस सरोजपानि काम पीर हरते।

एरी मेरी वीर चिल जाहि जसुना के तीर,

सरद जुन्हैया मैं कन्हैया रास करते॥

तात्पर्य यह कि वृत्ततरंगिणी की शैली सुस्पष्ट, विस्तृत, सरस श्रौर शास्त्रीय है। ऐसा विस्तृत सांगोपांग विवेचन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। किंद्र खेद का विषय है कि ग्रंथ की पूर्ण प्रति श्रप्राप्य है। ग्रंथ की खंडित प्रति भी इतनी श्रम्ल्य है कि प्रकाशन की श्रपेचा रखती है। निश्चय ही हिंदी-छंद-निरूपण में रामसहाय जी का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। नए छंदो की संख्या भी रामसहाय जी की वृत्ततरंगिणी में सबसे श्रिषक है।

<sup>९</sup> रामसद्दाय हारा प्रस्तुत किए हुए कुछ नए छंद :

मात्रिक छद—

माधुर्य ( १२ मात्रा ), कलकठ ( १२ मात्रा ), इदिरा ( १३ मात्रा ), नागर ( १५ मात्रा )

वर्णिक छद--

किलंदजा, पचवर्ष, मृगाची ( छ. वर्ष ), लिलतललाम ( ७ वर्ष ), नवल, जमाल, मैत, धृति, सुखनंद—६ वर्ष नागरी, मधु, वानिनि, कपटी— १० वर्ष दीप्ति, मेनका, रति— १३ वर्ष रंभामाला, केदार, दामिनी, खीनुकांता, चोलपी, तार—१४ वर्ष १४. हरिदेव

इनका ग्रंथ छंदपयोनिधि है जिसकी रचना सं० १८६२ में हुई थी। ग्रंथ का रचनाकाल कूट पद्धति में किन ने इस प्रकार लिखा है:

> धरी नैन निधि सिद्धि ससि, संमत सुखद उदार। माघ शक्क तिथि पंचमी रविनंदन सुभ वार ॥

श्रपने संबंध में कवि ने केवल श्रपने पिता श्री रितराम का ही नाम लिखा है, श्रन्य वृत्त श्रज्ञात है। नागरीप्रचारिग्री सभा की खोज रिपोर्ट (सन् १९१७-१६, संख्या ७२ ए ) मे केवल ग्रंथ संबंधी ज्ञातव्य सूचनाएँ हैं। पुस्तक में कुल ४८ पृष्ठ हैं श्रीर श्राठ तरंगो मे उसकी समाप्ति हुई है। लच्चण दोहे में हैं। उदाहरणो की भाषा सरस और श्रलंकारिक है। ग्रंथारंम में प्रस्तावना रूप में लिखा हुआ प्रथम छंद ही कवि की कान्यरसिकता का परिन्वायक है:

> श्रादि श्रंत दोड तर राजत प्रनीत जाके छंद क्रम चारु छीर छाया सरसाइ कै। नाना विधि वर्ण श्रथ सोई हैं रतनावल गनागन जल जंतु रहे सुचि पाइ कै। दंपति विद्वार फूले पंकज पुनीत तामें कीने जे प्रबंध से तरंग छवि पाइ कै। ऐसो इरिदेव कृत छंद पयोनिधि है मजो कवि बृंद जामे आर्नेंद बढ़ाइ कै॥

प्रंथ की स्नाठ तरंगो का विपयविभाजन इस प्रकार है:

१--- वृत्तविचार

२---मात्रा-गरा-फयन

३---गुरु-लघ्न-विचार

४---मात्रा-ग्रप्टांग-वर्णन

५---वर्ण-श्रष्टांग-वर्णन

६—गणागण वर्णन

७—मात्राह्वंद

८—पद्याधिक

साराश यह कि छंदपयोनिधि पिंगल संबंधी साधारसा पुस्तक है। विवेचन है तो शास्त्रीय पर ऋत्यंत संचित । छंद भी श्रिधिक नहीं है केवल चुने हए छंदो का प्रयोग किया गया है। उदाहरणों में कवि का कवित्व श्रवश्य देखने को मिलता है। विवेचन का माध्यम दोहा है जिसकी भाषा शिथिल है।

# १४. श्रयोध्याप्रसाद् वाजपेयी

ये लखनऊ के निवासी थे। इनके पिता श्री नंदिकशोर वाजपेयी थे। इनका ग्रंथ है छंदानंदिपंगल जिसका रचनाकाल सं०१६०० है। पुस्तक श्रप्रकाशित है श्रीर नागरीप्रचारिसी सभा के पुस्तकालय में सुरिच्चित है।

- (१) वर्णये विषय—प्रंथ में श्रध्याय नहीं हैं, किंतु प्रकरणों का उल्लेख है। छंदशास्त्र संबंधी सभी विषय विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं। प्राकृत पिंगल का ही श्राधार इस ग्रंथ में भी है।
- (२) शैली—पुस्तक की भाषाशैली विवेचनात्मक है। कहीं कहीं सूत्र पद्धति में लच्चण समका दिए गए हैं श्रीर कहीं दोहा तथा कहीं छुप्पयों में लच्चण दिए गए हैं। श्रनेक बार एक ही छुप्पय में श्रनेक छुंदों के नाम गिनाए गए हैं तथा बाद में प्रत्येक छुंद के लच्चण दिए गए हैं। भाषा में बोलचाल की ब्रजमाषा श्रधिक है।

ग्रंथ छात्रोपयोगी है। गंभीर एवं विशद विवेचन के श्रभाव में ग्रंथ साधारण कोटि का ही माना जा सकता है।

# सर्वेक्ष्य

भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में श्राचार्य साधारण्तया दो प्रकार के माने जाते हैं—(१) मौलिक उद्घावक श्राचार्य, (२) व्याख्याता। हिंदी के रीतिकालीन पिंगलनिरूपक श्राचार्यों में उद्घावक श्राचार्य की कोटि में किसी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। प्रायः प्रत्येक पिंगलग्रंथकार ने संस्कृत श्रौर प्राकृत पिंगलग्रंथों का श्राधार स्वीकार किया है। वर्णवृत्तों में संस्कृत के वृत्त ज्यों के त्यों लिए गए हैं। मात्रिक छंद संस्कृत में कम थे। श्रपभंश कियों ने मात्रिक छंदों का प्रयोग किया होगा जिनका संकलन प्राकृतपैंगलम् में संपादक ने किया है। हिंदी के सभी पिगलग्रंथकारों ने वर्णारताकर, छंदमंजरी श्रौर प्राकृतपैंगलम् के छंद लेकर ग्रंथों की रचना की। फिर भी रीतिकालीन ग्रंथों में श्रनेक वर्णिक श्रौर मात्रिक छंद ऐसे मिलते हैं जो श्राधारग्रंथों में नहीं प्राप्त होते। इससे स्पष्ट है कि रीतिकालीन पिगलग्रंथकारों ने नवीन छंदों की उद्घावना की होगी। संस्कृत छंदशास्त्रकारों ने प्रत्यय प्रकरण में प्रस्तार का जो जेत्र बनाया है उसमें नवीन छंदों के निर्माण का कोई श्रवसर शेष नहीं रहता। फिर भी, इतना तो निश्चय है कि रीतिकाल में कियों ने प्राचीन श्राधार पर नए छंदों की रचना श्रवश्य की है। इस दृष्टि से केशवदास, मितराम, माखन, दशरथ श्रौर रामसहाय के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

व्याख्याता के रूप में भी इन आचार्यों का स्थान विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। रीतिकालीन कवियो ने जिन छुंदों का प्रयोग विशेष निपुराता से किया है वे हैं दोहा, सवैया श्रीर कवित्त या घनाच्ररी। दोहे का विशद निरूपण प्राकृतर्पेगलम् में या श्रतः हिंदी छंदग्रंथो में भी मिलता है। सबैया छंद रीतिकालीन कलाकार कवियो के हाथ में पडकर खूब विकसित हुन्ना। उसके ऋनेक प्रकार हो गए किंतु पिगलग्रंथकार श्रपने ग्रंथो में उसका वैसा सुंदर शास्त्रीय विवेचन नहीं कर सके। कविच चंद बरदायी श्रादि चारगों के ग्रंथों में छप्पय को कहते थे। तुलसीदास जी ने हरिगीतिका को कवित्त कहा, सरदास जी ने भी पदो में कवित्त का उपयोग किया किंत उसका श्रांतिम स्वरूपनिर्माण रीतिकालीन कवियो के हाथ घनाचरी के विविध रूपो में हुआ। कवित्त का भी शास्त्रीय विवेचन रीतिकालीन पिंगल ग्रंथकार यथेष्ट रूप में नहीं कर सके। इसका कारण यही है कि इन ग्रंथकारों में कुशल व्याख्याता का गुण नहीं था । ये परंपरागत परिपाटी में बंधे थे । संस्कृत या प्राकृत ग्रंथों के लक्षणों का श्रनुवाद या भावानुवाद ही इन्होंने प्रस्तुत किया है। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन किया भी वह श्रिधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सका । गद्य का उपयोग इन ग्रंथो में प्राय: नहीं हो सका। केवल रामसहाय ने व्याख्या के लिये गद्य का भी उपयोग किया है। उस काल में गद्य का विकास नहीं हुन्ना था, श्रतः तत्कालीन परिस्थित में इससे श्रधिक उनसे श्राशा भी नहीं की जा सकती थी। हिंदी पिंगलग्रंथकारो का उद्देश्य श्रध्येता के संमुख विषय को सरलता से रखना तथा कंठ करने का संदर दंग प्रस्तत करना रहा है। इस प्रकार हिंदी के पिंगलनिरूपक आचार्य, वास्तव में, कविशिच्चक रूप में ही श्राए हैं श्रीर इस रूप में उनका योगदान नगाय नहीं है।

# सप्तम अध्याय

# भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में रीतिश्राचार्यों का योगदान

व्यक्तिगत विशेपतात्रो का सम्यक् विवेचन करने के उपरांत श्रब यह श्रावश्यक हो जाता है कि हिंदी के रीतित्राचार्यों के सामृहिक योगदान का मूल्याकन करते हए भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में इनके श्रपने विशिष्ट स्थान का निर्धारण कर लिया जाय। रीतिश्राचार्यों के दोष पहले सामने श्राते हैं, गुण बाद में। इनका पहला दोष है सिद्धांतप्रतिपादन में मौलिकता का श्रमाव। काव्यशास्त्र के चेत्र में मौलिकता की दो कोटियाँ हैं: एक के श्रांतर्गत नवीन सिद्धांतो की उद्भावना श्रौर दूसरी के श्रंतर्गत प्राचीन सिद्धांतों का पुनराख्यान श्राता है। हिंदी के रीतिश्राचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का श्राविष्कार नहीं कर सके: किसी ऐसे व्यापक श्राधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन जो काव्यचितन को नवीन दिशा प्रदान करता, संपूर्ण रीतिकाल में संमव नहीं हुआ। इन कवियो ने काव्य के सूद्म अवयवो के वर्णन में कहीं कहीं नवीनता का प्रदर्शन किया है, परंतु उन तथाकथित उद्घावनाश्रो का आधारस्रोत भी किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी यह कल्पना करना श्रसंगत प्रतीत नहीं होता कि कदाचित् किसी लुप्तप्राय संस्कृत ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन रहा होगा। इनके अतिरिक्त मी जो कुछ नवीन तथ्य शेष रह जाते हैं उनके पीछे विवेक का पुष्ट श्राधार नहीं मिलता, श्रर्यात् वहाँ नवीनताप्रदर्शन केवल नवीनताप्रदर्शन या विस्तारमोह के कारण किया गया है, काव्य के मर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। कहीं कहीं रीतिकवियो की उद्भावनाएँ श्रकाव्योचित भी हो गई हैं, जैसे खर, काक श्रादि के श्रंशो से युक्त नायिकामेदो का विस्तार श्रथवा प्रमाग श्रादि के मेदों के श्राधार पर कल्पित श्रलंकारों का प्रस्तार। वास्तव में हिंदी के रीतिकवियो ने म्नारंभ से ही गलत रास्ता म्रापनाया। उन्होने मौलिकता का विकास विस्तार के द्वारा ही करने का प्रयास किया। परंतु संस्कृत के काव्यशास्त्र की प्रवृत्ति तो मेदविस्तार की श्रोर पहले से ही इतनी श्रिधिक थी कि श्रव उस चेत्र में कोई विशेष श्रवकाश नहीं रह गया था। बिन चेत्रो में श्रवकाश था उनकी त्रोर रीतिकवियों ने उचित ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिये संस्कृत काव्यशास्त्र में कविकर्म के बाह्य रूप का जितना पूर्ण विवेचन है उतना उसके श्रांतरिक रूप का नहीं है, श्रर्थात् कविमानस की सुजनप्रक्रिया का विवेचन यहाँ व्यवस्थित रूप से नहीं मिलता । हिंदी का रीतिश्राचार्य इस उपेद्धित श्रंग को प्रहण कर सकता था; यहाँ मौलिक विवेचन के लिये बड़ा श्रवकाश था। परंतु परंपरा का श्रतिक्रमण

करने का साहस वह नहीं कर सका, सामान्यतः उस युग मे इतना साहस कोई कर भी नहीं सकता या । दसरा दोत्र या व्यवस्था का । रीतिकाल तक संस्कृत काव्यशास्त्र का भेदविस्तार इतना श्रधिक हो चुका या कि कई चेत्रों में एक प्रकार की श्रव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण के लिये ध्वनि का मेदनिस्तार हजारो तक श्रौर नायिका-मेद की संख्या भी सैकड़ो तक पहुँच चुकी थी। श्रतंकार वर्णनशैली को छोड़ वर्ण्य विषय के त्रेत्र में प्रवेश करने लग गए थे। लत्त्या श्रीर दोषादि के सूदम मेद एक दसरे की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। परिगामतः भारतीय काव्यशास्त्र की वह स्वच्छ व्यवस्था जो मम्मट के समय में स्थिर हो चुकी थी, श्रस्तव्यस्त सी हो गई। पंडितराज जगन्नाय जैसे मेघावी श्राचार्य ने उसे फिर से स्थापित करने का प्रयत किया, किंत उस युग की प्रवृत्ति विवेचन की अपेचा वर्णन की श्रोर ही श्रिधिक थी, श्रतः शास्त्रार्थं की अपेन्ना कविशिन्ना उसे अधिक श्रनुकुल पहती थी। हिंदी का श्राचार्य भी उसी प्रवाह में वह गया । श्रपने समसामिमक पंडितराज का मार्ग प्रहण न कर वह भानदत्त और केशव मिश्र की परिपाटी का अनुसरण करने लगा। हमारे कविश्राचार्य पर एक श्रौर बड़ा दायित्व या श्रौर वह या हिंदी की विशाल काव्य-राशि का अनुगमविधि से विश्लेषणा कर उसके श्राधार पर एक स्वतंत्र विधान की प्रकल्पना करना । किंतु उसने हिंदी के साहित्य की तो लगमग उपेचा ही कर दी । लच्चणो के लिये उसने संस्कृत कान्यशास्त्र का श्रवलंवन लिया श्रौर उदाहरणो का स्वयं ही नूतन निर्माण किया। इस प्रकार हिंदी के समृद्ध काव्य का उसके लिये जैसे कोई श्रस्तित्व ही नहीं रहा । वास्तव में इस प्रकार श्रपने पूर्ववर्ती एवं समसामयिक काव्य की उपेक्षा कर लक्ष्णों का श्रनुवाद श्रौर नूतन उदाहरणों की सृष्टि करते रहना त्रालोचक के मौलिक कर्तव्य कर्म का निषेध करना था। त्रालोचना शास्त्र मलतः एक सापेच शास्त्र है, उसका श्रालोच्य साहित्य के साथ श्रत्यंत श्रंतरंग संबंध है। श्रतः न तो केवल इजारो वर्ष पुराने लच्चगो श्रीर उदाहरणो का श्रत्वाद श्रमीष्ट था श्रीर न नए उदाहरणों की सृष्टि से ही उद्देश्य की सिद्धि संभव थी। बहाँ संस्कृत के श्राचार्यों ने प्रायः श्राचार्यत्व श्रौर कविकर्म को पृथक् रखा था वहाँ हिंदी के श्राचार्यकवियो ने दोनों को मिला दिया। इससे काव्य की वृद्धि तो निश्चय ही हुई किंत काव्यशास्त्र का विकास न हो सका।

रीतिश्राचार्यों का दूसरा प्रमुख दोष यह या कि उनका विवेचन श्रस्पष्ट श्रीर उलमा हुश्रा या, फलतः उनके प्रंयों पर श्रापृत शास्त्रज्ञान कचा श्रीर श्रधूरा ही रहता है। इस श्रमान के दो कारण थे। एक तो कुछ कवियों का शास्त्रज्ञान श्रपने श्रापमें निश्चीत नहीं था। दूसरे, पद्य में साहित्य के सदम गंभीर प्रश्नों का समाधान संभव नहीं था। प्रतापसाहि जैसे प्रमुख श्राचार्य ने संस्कृत श्राचार्यों के मत सर्वथा श्रशुद्ध रूप में उद्घृत किए हैं। विश्वनाथ श्रीर जगनाथ के काव्यलच्या उनके शब्दों में इस प्रकार हैं:

साहित्यदर्पण मत काव्यलच्चण-

रसयुत व्यंग्य प्रधान नहें शब्द श्रर्थ श्रुचि हो हा। उक्त युक्ति भूपण सहित काव्य कहावे सोइ॥

रसगंगाधर मत काव्यलक्त्या-

त्रलंकार श्ररु गुण सहित होष रहित पुनि वृत्य। उक्ति रीति सुद के सहित रससुत वचन प्रवृत्य॥

-कान्यविलास ( इस्तलेख, पृ० १ )

वास्तव में इस प्रकार का श्रज्ञान श्रज्ञम्य है, परंतु इन कवियों की श्रपनी परिसीमाएँ थीं।

उपर्युक्त दोपों के लिये श्रनेक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं। एक तो एंत्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा ही रीतिकाल तक आते आते प्रायः निर्काव हो चुकी थी—उस समय पंडितराज को छोड़ कोई श्राचार्य मौलिक चिंतन का प्रमाण नहीं दे सका। उस युग में कविशिचा का ही प्रचार ऋधिक रह गया था जिसके लिये न मौलिक सिद्धांतप्रतिपादन अपेक्तित था, न खंडन मंडन अथवा पुनराख्यान । कविशिक्ता का लच्य या रिलको को सामान्य काव्यरीति की शिक्षा देना-- जिज्ञास मर्मज के लिये वातावरण में विकसित हो रहा था उसमें रिसकता का ही प्राधान्य था। इन रिसक श्रीमंतो को ग्रपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिये केवल सामान्य कलाज्ञान श्रपेचित था: गह्न प्रश्नों पर विचार करने की न उनमें शक्ति थी श्रीर न इनमे वैर्य ही। श्रतः उनका श्राश्रित कवि लच्चणादि की रचना द्वारा उनका शिच्य श्रीर सरस शृंगारिक उदाहरणो की सृष्टि द्वारा मनोरंजन करता रहा, स्क्म शास्त्रचितन न उनके लिये प्राह्म या भ्रौर न इनके लिये भ्रावस्यक । इसके श्रतिरिक्त हिंदी में गद्य का भ्रभाव भी एक वहुत वड़ी परिसीमा थी। तर्क श्रीर विचारविश्लेषण का माध्यम गद्य ही हो सफता है, छुंद के बंधन में वँघा हुन्ना पद्य नहीं। हिंदी के सर्वागनिरूपक श्राचारों ने, जो श्रपने शास्त्रकर्म के प्रति जागरूक थे, वृत्तियों में गद्य का सहारा लिया है किंतु व्रजमापा का यह ऋसमर्थ गद्य उनके मंतव्य को सुलकाने की श्रपेद्धा श्रीर उल्फाने में ही प्रवृत्त हुश्रा।

श्रतः रीतिश्राचार्यों के योगदान का मूल्यांकन उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये किन वस्तुतः शास्त्रकार नहीं थे, रीतिकार थे श्रीर उसी रूप में इनका विचार होना चाहिए। काव्यशास्त्र के चेत्र में श्राचार्यों के सामान्यतः तीन वर्ग हैं—

- १—उद्भावक श्रान्वार्य, जिन्हें मौलिक सिद्धातप्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है; जैसे भरत, वामन, श्रानंदवर्धन, भट्टनायक, श्रिभनवगुप्त, कुंतक श्रादि। ये शास्त्रकार की कोटि में श्राते हैं।
- २---च्याख्याता श्राचार्य, जो नवीन सिद्धांतो की उद्भावना न कर प्राचीन सिद्धांतो का श्राख्यान करते हैं। इनका कर्तव्य कर्म होता है मूल सिद्धातो को स्पष्ट श्रीर विशद करना। मम्मट, विश्वनाथ श्रीर पंडितराज जगनाथ प्रतिभामेद से इसी वर्ग के श्रंतर्गत श्राऍगे।
- ३—तीसरा वर्ग है किवशिक्को का, जिनका लक्ष्य श्रपने स्वच्छ व्यावहारिक श्रान के श्राधार पर सरस, सुत्रोध पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार के श्राचार्यों को मौलिक उद्भावना करने श्रयवा शास्त्र की गहन गुल्यियों को खंडन मंडन द्वारा सुलभाने की कोई महत्वाकाचा नहीं होती। जयदेव, श्रप्पय्य दीचित, केशव मिश्र श्रीर मानुदत्त श्रादि की गगाना इसी वर्ग के श्रंतर्गत की जाती है।

हिंदी के रीतिश्राचार्य सप्टतः प्रथम श्रेणी में नहीं श्राते । उन्होंने किसी न्यापक श्राधारभूत कान्यसिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया । उनमें से किसी में इतनी प्रतिमा नहीं थी । दूसरी श्रेणी में सर्वागिनरूपक श्राचार्यों की गणना की जा सकती थी, किंतु खंडन मंडन तथा स्पष्ट श्रोर विशद न्याख्यान के श्रमान में एवं केवल प्रमुख कान्यांगों के संज्ञित निरूपण के श्राधार पर वे भी इस स्थान के श्रधिकारी नहीं हो सकते । श्रंततः वे तृतीय वर्ग के श्रंतर्गत ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं । वे न शास्त्रकार थे श्रोर न शास्त्रमान्यकार । उनका काम तो शास्त्र की परंपरा को सरस रूप में हिंदी में श्रवतरित करना था । श्रोर इसमें वे निश्चय ही कृतकार्य हुए । उनके कृतित्व का मूल्यांकन इसी श्राधार पर होना चाहिए ।

श्रतएव हिंदी के रीतिश्राचारों का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भार-तीय कान्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में श्रवतरित किया। इस प्रकार हिंदी कान्य को शास्त्रचितन की प्रौढ़ि प्राप्त हुई श्रौर शास्त्रीय विचार सरस रूप में प्रस्तुत हुए। भारतीय भाषाश्रों में हिंदी को छोड़कर श्रन्यत्र कहीं भी यह प्रवृत्ति नहीं मिलती। इसके श्रपने दोप हो सकते हैं, परंतु वर्तमान हिंदी श्रालोचना पर इसका सद्भाव भी स्पष्ट है। श्रन्य भाषाश्रों में वहाँ संस्कृत श्रालोचना से वर्तमान श्रालो-चना का संबंध उिन्छिन्न हो गया है वहाँ हिंदी श्रौर मराठी में यह श्रंतःसूत्र दूटा नहीं है। फलतः हमारी वर्तमान श्रालोचना की समृद्धि में इन रीतिकारों का योगदान स्पष्ट है। बौदिक हास के उस श्रंधकारयुग में कान्य के बुद्धिपन्न को जाने श्रनजाने पोषण देकर इन्होंने श्रपने ढंग से बड़ा काम किया।

भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में व्यापक रूप से इनका दूसरा महत्वपूर्ण ६३

योगदान यह है कि इन्होंने रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की । इतिहास साची है कि संस्कृत कान्यशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत ध्वनिवाद ही रहा है-रस का स्थान मूर्धन्य होते हुए भी उसका विवेचन प्रायः ऋसंलद्यक्रम-व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत अंग रूप में ही होता रहा है। हिंदी के रीतिकार आचार्यों ने रस को परतंत्रता से मुक्त किया भ्रौर पूरी दो शताब्दियों तक रसराज श्रंगार की ऐसी श्रविच्छित्र धारा प्रवाहित की कि यहाँ 'शृंगारवाद' एक प्रकार से स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया । मधुरा भक्ति से संप्रेरित श्रंगार भाव मे जीवन के समस्त कट भावों को निमम कर इन ग्राचार्यों ने भारतीय काव्यशास्त्र के प्राग्रतल श्रानंद की पुनःप्रतिष्ठा का श्रभृतपूर्व प्रयत्न किया। रीतियुग के श्रिविकांश श्राचार्यी द्वारा ध्वनि की उपेत्वा श्रीर नायिकामेद के प्रति उत्कट ग्राग्रह इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। देव जैसे कवियो ने श्रात्यंत प्रवल शब्दो 'रसकुटिल श्रथम व्यंजना' पर श्राश्रित ध्वनि का तिरस्कार कर रसवाद का पोषण किया श्रीर रामसिंह ने रस के श्राधार पर काव्य के उत्तम श्रीर मध्यम मेद करते हुए रससिद्धांत के सार्वभौम प्रमुत्व का प्रतिपादन किया । संयोग शास्त्र का श्रपरिपक्व ज्ञान, युग की दृषित प्रवृत्ति श्रादि फहकर इन स्थापनाश्रों की उपेचा करना न्याय्य नहीं है: इनके पीछे गहरी श्रास्था का वल है।

# चतुर्थ खंड

काच्यकवि

# प्रथम अध्याय

# रीतिबद्ध कान्यकवियों की विशेषताएँ

यहाँ हम राजरोखर द्वारा निर्दिष्ट 'काव्यक्वि' पद का प्रयोग उन कियों के लिये कर रहे है जो रीतिकाव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्या रखने पर भी लच्या-ग्रंथों के प्रयायन में लीन नहीं हुए वरन् स्वतंत्र रूप से लच्यग्रंथों के द्वारा जिन्होंने अपनी कियातिमा का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के स्फरण द्वारा रसमर्मश किव का अभिधान प्राप्त किया। रीतिपरंपरा को भली भाँति दृद्गत करके भी इन काव्यक्वियों ने उसका विवेचन नहीं किया। रीतिग्रंथ लिखनेवाले आचार्यक्वियों का उद्देश्य गुख्य रूप से किविशिक्ता के ग्रंथ ही लिखना था। वे अपने को किविशिक्त ही कहते और समस्तते थे। केशवदास, चिंतामिण त्रिपाठी, कुलपित मिश्र, श्रीपित आदि आचार्यक्वियों ने अपने ग्रंथों में किविशिक्त होने की अभिलाषा का स्पष्ट संकेत किया है। आचार्य या शिक्त होने की लालसा के पीछे गुक्त की प्रधानता है, किव या किविल्व के गौरव की इच्छा प्रधान नहीं है। काव्यक्वियों में रीति का वंधन स्वीकार करने पर भी इस अभिलाषा के ठीक विपरीत किवगौरव की अभिलाषा है, आचार्य या किविशिक्त होकर वे पाठ्य ग्रंथ तैयार करने में कोई रुचि नहीं रखते। इसी कारण इन किवयों को रीतवद्ध काव्यक्वि के नाम से भी अभिहित किया जाता है।

रीतिकार श्राचार्य किन श्रीर रीतिबद्ध कान्यकिनयों के मध्य निभाजक रेखा स्पष्ट है। दोनों की प्रणाली श्रीर ध्येय में पर्याप्त श्रंतर है। फिर भी कितपय निद्वानों ने निहारी जैसे रीतिबद्ध कान्यकिन को श्राचार्यकिन सिद्ध करने का प्रयक्त किया है। उनका तर्क है कि निहारी सतसई के दोहे समग्र रूप से नायक-नायिका-मेद के पोपक हैं। परवर्ती टीकाकारों ने सतसई को नायिकामेद का ग्रंथ नताया भी है। नायिकामेद के श्रितिरिक्त कान्यशास्त्र के श्रलंकार, रस, ध्विन श्रादि मेदों का श्रनुसंघान भी सतसई में किया गया है श्रीर इसे रीतिग्रंथ ठहराने की चेष्टा हुई है। इस प्रयत्न की न्यर्थता पुस्तक के ध्येय से ही स्पष्ट हो जाती है। यदि विहारी रीतिग्रंथ का प्रण्यन करते तो लच्चणों का नहिष्कार करके केवल लच्च तक ही श्रपने को सीमित क्यो रखते ? नायिकामेद, श्रलंकार, रस, ध्विन श्रादि का नर्णन तो सभी रीतिबद्ध या रीतिमुक्त कान्यों में उपलब्ध होता है। घनानंद, श्रालम, टाकुर श्रीर बोधा की रचनाश्रों में भी ये तत्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तब क्या उन

रीतिमुक्त त्वच्छंद घारा के प्रेमी कवियों को भी श्राचार्य किन कहा जायगा ? क्या घनानंद या ठाकुर का घ्येय किनिशिक्षक के रूप में रीतिग्रंथ प्रण्यन करना ही या ? उत्तर स्पष्ट है कि उनकी त्वतंत्र काञ्यघारा का रीतिकाव्य की घारा से सीमा संवंत नहीं है। हाँ, श्रंगारिक भावनान्नों के बाहुल्य के कारण रीति की भावघारा का प्रभाव अवश्य उनपर भी परिलक्षित होता है। इसी प्रकार विहारी भी त्वतंत्र रूप से किनत्व के श्रामिलापी ये—किनगीरव ही उनका घ्येय था, किनिशक्त होने की उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की। रीतिकार श्राचार्यकिन श्रोर रीतिबद्ध काव्यकिन के व्यावर्तक वर्गों को हिए में रखते हुए इनका मेद समक्ता श्रावश्यक है। 'शास्त्र-त्यिति-संपादन' मात्र विहारी श्रादि किनयों का लब्य न होने से इनका वर्ग त्वतंत्र हो जाता है श्रीर लक्ष्य-रचना के दियत्व से मुक्त होकर केवल लक्ष्यग्रंय तक उन्हें सीमित कर देता है।

रीतित्रद्ध काव्यकवियो की एक श्रौर प्रमुख विशेषता यह है कि वे कवित्व के लोभ में चमत्कारातिशयपूर्ण उक्तियाँ बाँधने में लीन रहते हैं, इस बात का उन्हें मय नहीं रहता कि यह उक्ति लक्ष्णितशेष के श्रतुकृल होगी या नहीं। लक्ष्ण के घेरे में वॅघे रहनेवाले स्रान्वार्यकवियों में यह वात नहीं मिलती। जहाँ इन कवियों ने चम-त्कार को अपनाया है और मार्मिक उक्तियों की हैं वहाँ लक्स्स पीछे छूट गया है। रसामिन्यक्ति के लिये स्त्रानुभृति के स्त्राघार पर मौलिक काव्यरचना भी रीतिवद कवियों की विशेषता है। जीवन और जगत के बाह्य एवं श्राभ्यंतर तल से श्रनुकूल सामग्री चयन कर कवित्व के पूर्ण परिपाक के साथ सरस उक्तियों की रचना करने की फला इन कत्रियों को सिद्ध थी। यदि लच्च ग्रारचना का दायित्व इनपर होता तो कदाचित रस की ऐसी घारा ये प्रवाहित न कर पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र उद्घावना के लिये जितना अवकाश इन काव्यकवियों के पास या, उतना लच्चाकार ब्रान्वायों के पास नहीं था। यही कारण है कि काव्यकवियों की वैयक्तिकता रीतिवद कवियों की श्रपेक्। श्रधिक स्पष्ट है। इन कवियों ने काव्य के कलापक श्रीर भावपत्त को समान रूप से ग्रह्ण किया था। स्वतंत्र उद्घावनान्त्रो के कारण मौतिकता की भी इनमें श्रिधिक मात्रा है, पिष्टपेपण या चर्वितचर्वण श्रपेक्ताइत न्यून है, जबकि श्राचार्यकवियों में लच्चणानुसारी रचना के कारण पिष्टपेपण श्रत्यविक मिलता है।

रीतिवद भ्राचार्यकवियों ने अपने ग्रंथ लिखते समय संस्कृत के भ्राचार्य इंडी, मामह, जयदेव, मम्मट, विश्वनाथ आदि के ग्रंथों को सामने रखा था। अधिकांश किवयों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का रूपांतर मात्र करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समस्त ली है। संस्कृत में उच्च कोटि का चितन मनन हो चुका था। ऐसी दशा में हिंदी के ये शास्त्रकवि मौलिक चितन द्वारा नई बात उपस्थित मी क्या कर सकते थे। संस्कृत के समृद्ध साहित्य के आगे इनका रीतिशास्त्र इलका फुलका लगता है। यही कारण है कि रीतिकार आचार्यों की दृष्ट उन संस्कृत ग्रंथों तक ही सीमित

रही जिनमें पूर्वप्रतिपादित सिद्धातों का स्पष्टीकरण श्रथवा सरल शैली मे परिचय कराया गया था। एतदर्थ चंद्रालोंक, कुवलयानंद, रसतरंगिणी, रसमंजरी, काव्यप्रकाश ग्रीर साहित्यदर्पण को ही चुना गया है। रीतिकाव्य लिखनेवाले हिदी के श्राचार्यकिव ग्रंत तक संस्कृत के रीतिग्रंथों के उपजीवी बने रहे। इन श्राचार्यकिवयों का मुख्य वर्ण्य विषय भी शृंगार ही है। रसिनरूपण में शृंगार को ही प्रधानता देकर इन्होंने भाव, विभाव श्रादि का श्रीपचारिक रूप से वर्णन किया है। नायकनायिका-मेद भी शृंगाराश्रित होता है, श्रतः शृंगारवर्णन के लिये उसे श्रपनाया गया है। इमारे कथन का तात्पर्य यह है कि जहां श्राचार्यकवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्र को श्रपना श्राधार बनाकर लच्चण्यंथों का हिंदी मे निर्माण किया है वहां रीतिबद्ध काव्यक्षवियों ने संस्कृत की काव्यशास्त्रीय सरिण को केवल पृष्ठभूमि में रखा है। वैसे, इन कवियों का निष्ठतर संबंध संस्कृत की शृंगार-मुक्तक-परंपरा से है, जिसमें लच्चणा- नुसारी काव्यरचना का श्राग्रह नहीं होता, यहां तो मुक्तक शैली की स्वतंत्र रचना में ऐहिक जीवन के मार्मिक चित्र श्रंकित किए जाते हैं जो पाठक को रसमग्न कर श्रानंद- विभोर बना देते हैं।

(१) हिंदी काठ्य में मुक्त कपरंपरा—मुक्तक काव्य की प्राचीनतम परंपरा ऋग्वेद में मिलती है। उसी का कमिक विकास परवर्ती संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में हुआ। हिंदी की मुक्तकपरंपरा का संबंध संस्कृत और प्राकृत की इसी शृंगार-मुक्तक-परंपरा से है। संस्कृत के मिक्त-स्तोत्र-प्रंथो की मुक्तकपरंपरा का भी यिकिचित् प्रभाव हिंदी के मुक्तक किवयो पर पड़ा है किंद्र मूलतः उन्होंने शृंगार को ही प्रधानता देकर मुक्तकरचना की है। मुक्तक काव्य की सुदीर्घ परंपरा का संधान करने से पूर्व मुक्तक शब्द और मुक्तक काव्य के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। मुक्तक शब्द के कोश्यंथों में विभिन्न अर्थ दिए हुए हैं। उनमें से काव्य के प्रसंग में निम्नलिखित आर्थ संगत प्रतीत होता है: 'मुक्तक एक प्रकार का काव्य है जो पूर्वापरनिरपेद्ध, स्वतः पर्यवसित पद्य तक सीमित हो।' केशवकृत शब्दकल्पहुम कोश में मुक्तक शब्द का अर्थ इस प्रकार लिखा है:

विना कृतं विरहितं व्यविष्ठक्ष विशेषितम् । भिन्न स्वाप निर्न्यूहे मुक्तं योवाति शोभनः ॥

जो काव्य श्रर्थपर्यवसान के लिये परापेची न हो वह मुक्तक कहलाता है। प्रवंध काव्य में श्रर्थ का पर्यवसान प्रवंधगत होता है। रसचर्वण या चमत्कृति प्रवंध काव्य में केवल एक पद्म के द्वारा नहीं होती श्रीर न प्रवंध काव्य का प्रत्येक पद्म स्वतंत्र रूप से रसप्रवण तथा चमत्कृतिप्रधान होता है। इसके ठीक विपरीत मुक्तक काव्य में रसयोजना श्रीर चमत्कृति के समस्त उपादान एक ही पद्म में उपस्थित रहते

हैं। काव्य के प्रसंग में मुक्तक का श्रर्थ है 'ऐसा पद्य बो परतःनिरपेच रहते हुए पूर्ण श्रर्थ की श्रिमिन्यक्ति में समर्थ हो, श्रपनी कान्यगत विशेषताश्रो के कारण जो श्रानंद प्रदान करने में स्वतंत्र रूप से पूर्णतया समर्थ हो, जिसका गुंफन श्रति रमगीय हो, जिसका परिशीलन ब्रह्मानंदसहोदर रसचर्वण के प्रभाव से इदय को मुक्तावस्था प्रदान करनेवाला हो। श्राचार्य रामचंद्र शुक्क ने श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मुक्तक में के विषय लिखा है: 'मुक्तक में प्रबंघ के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमं कथाप्रसंग में श्रपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। इसमें तो रस के जैसे छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुम्रा गुलदस्ता है। इसीलिये सभा समानो के लिये वह भ्रधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर श्रनेक दृश्यो द्वारा संघटित जीवन या उसके किसी एक पूर्ण द्रांग का प्रदर्शन नहीं होता विल्क एक रमणीय खंडदृश्य इसी प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है। इसके लिये कवि को मनोरम वस्तुत्रों ग्रौर व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक किंपत करके उन्हे ग्रत्यंत संचित श्रीर सशक्त भाषा में चित्रित करना पड़ता है। श्रतः निस किव में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में श्रिधिक सफल होगा'।

संस्कृत के प्राचीन श्राचार्यों ने स्फुट या श्रानिवद्ध काव्य को सुक्त कंशा प्रदान की है। श्रामिपुराग्कार ने सुक्त उस श्लोक को माना है जो सहदयों में चमत्कार का श्राधान करने में समर्थ होता है। मुक्तक की रसमयता की श्रोर श्रानंदवर्धन ने सबसे पहले ध्यान दिया श्रीर लिखा—'प्रबंध मुक्तकेवापि रसादीन बंधुमिच्छता।' संस्कृत में मुक्तकरचना का स्त्रपात तो वैदिक काल से ही मिलता है किंद्ध मुक्तक काव्य में रस की स्थित नाट्य एवं प्रबंध के बहुत पीछे स्वीकृत हुई। राजशेखर ने तो मुक्तक कियों को महाकवियों में स्थान ही नहीं दिया। श्राचार्य वामन ने भी यही माना है कि मुक्तक रचना तो किव् की प्रथम सीढ़ी है, उसे निमुग्ता प्राप्त करने के लिये प्रबंध काव्य में प्रवृत्त होना चाहिए। कहने का तात्य यह है कि मुक्तक काव्य को प्रारंभ में उच्च स्थान प्राप्त नहीं हुआ किंद्य कालांतर में मुक्तक की श्रेष्ठता स्वीकृत हुई। सर जार्ज प्रियर्धन ने भारतीय मुक्तक काव्य के विषय में श्रापने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि—'भारतीय काव्यानंद का सम्यक् रूप में श्रापने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि—'भारतीय काव्यानंद का सम्यक् रूप में यदि कहीं प्रस्कृतन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। मुक्तक काव्य में मारतीय उदात्त कृति का पूर्ण सामंजस्य श्रिधगत होता है।

९ आचार्य रामचंद्र शुक्तः हिदी साहित्य का इतिहास, ५० २७५

मुक्तक काव्य का श्राधार यो तो कोई भी निरपेच कथन होता है कित सफल एवं प्रभावोत्पादक मुक्तक काव्य वही कहाता है जिसमें संपूर्ण जीवन या जीवन के सामान्य कियाव्यापारों के मेल में श्रानेवाला खंडचित्र लेकर कोई वंधान वॉधा जाता है। जीवन के वे मार्मिक वृत्त जो रसमय करने में सहायक हो, मुक्तक काव्य के श्राधार वनते हैं। मर्मस्थलों का चयन करते समय कवियों को इतना जागरूक होना चाहिए कि पाठक उस भावभूमि पर सहज ही में पहुँच सके जहाँ कवि उसे ले जाना चाहता है। यदि सामान्य जीवनचेत्र से हटकर कित किसी ऐसे लोक में पहुँचकर मुक्तक लिखता है जो पाठक के लिये श्रनजाना है तो मुक्तक का प्रभाव कठिनाई से पडेगा श्रीर उसमें श्रमीष्ट सरसता भी न श्रा सकेगी।

जैसा हमने पहले संकेत किया है, रीतियुग के काव्यकवियों ने संस्कृत की शृंगार-मुक्तक-परंपरा को स्वीकार कर शृंगारप्रधान रचनाछों में श्रपनी रुचि प्रदर्शित की है। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों से दूर हटकर केवल शृंगारमुक्तकों का श्रालंबन उनकी श्राभ्यंतर रुचि एवं प्रवृत्ति का संकेत देता है। शृंगार-मुक्तक-परंपरा में हाल रचित गायासप्तशती का नाम सबसे पहले श्राता है। ईसा की दूसरी शती के श्रासपास इसका रचनाकाल स्थिर किया जाता है। हाल रचित गायासप्तशती जीवन के सहज सरल व्यापारों को चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करनेवाला प्रथम मुक्तक काव्य है। इस सप्तशती का प्रभाव हिंदी के मुक्तक कवियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विहारी का सुप्रसिद्ध श्रन्योक्तिपरक दोहा भी हाल की प्राचीन गाथा की छाया ही है:

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास हिं काल। श्रती कली ही सों वैंध्यो, श्रागे कौन हवाल!

---बिहारी

#### गाथासप्तशती---

जावण कोस विकासं ईसीस मालई कलिजा। मकर्रद पाण लोहिला भगर ताविषय मलेसि॥

( श्रभी मालती की कली के कोश का विकास भी नहीं हो पाया कि मकरंद-पान के लोभी भौरे त्ने उसका मर्दन श्रारंभ कर दिया )

गाथासस्ता के बाद संस्कृत के युगप्रसिद्ध मुक्तककार कि श्रमक्क का नाम श्राता है। श्रान्वार्य श्रानंदवर्धन ने श्रमक्क के विषय में लिखा है कि—'श्रमक्क कवेरेकः श्लोकः प्रवंव शतायते' श्रयात् श्रमक्क कि का एक श्लोक सौ प्रवंधों के समान होता है। श्रमक्क ने श्रंगारमुक्तक की परंपरा को श्रागे बढ़ाने में सबसे श्रिषक योग दिया। इसके बाद गोवर्धन की श्रार्यसस्ताती इसी श्रंखला की प्रमुख कड़ी है। श्रार्यासस्ताती के श्लोको का तुलनात्मक श्रम्यवन करते हुए पं॰ पद्मसिंह शर्मा ने विहारी के श्रनेक दोहो पर इसका प्रभाव दिखाया है। श्रायांसतशती का व्यापक प्रभाव हिंदी के मुक्तक कियों पर पड़ा था। विहारी के प्रसंग में तुलनात्मक प्रभाव का परीक्षण किया जायगा। यहाँ इस प्रसंग में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गाथासतशती, श्रमस्कशतक श्रीर श्रार्यासतशती श्रादि की श्रंगार-मुक्तक-परंपरा ही हिंदी की मुक्तकपरंपरा के मूल मे थी। संस्कृत श्रीर प्राकृत से होती हुई वह परंपरा श्रपश्रंश मे भी चलती रही। प्रेम, श्रंगार श्रीर वीर रस संवंधी मुक्तक हेनचंद्र के प्राकृत व्याकरण ग्रंथ मे तथा द्वयाश्रयकाव्य में उपलब्ध होते हैं। सोमप्रभाचार्य के कुमारपालप्रतिवोध, राजशेखर सूरि के प्रवंधकोप, प्रावृत्तपेंगलम् श्रीर पुरातन प्रवंधसंग्रह में स्कृट रूप से मुक्तको की परंपरा का श्रनुसंधान किया जा सकता है। संस्कृत में श्रंगारतिलक, घटकपरि, मर्नृहरिरचित श्रंगारशतक, विल्ह्ण की चौर-पंचाशिक्षा श्रादि श्रंगारप्रधान मुक्तक ही हैं। संस्कृत की यह श्रंगार-मुक्तक-परंपरा ही हिंदी के विहारी श्रादि काव्यकवियों की प्रेरक हुई। इन कवियो ने रीतिकाव्य के संस्कृत ग्रंथों का श्रनुसरण नहीं किया वरन् इन्हीं श्रंगारमुक्तकों को श्रपना उपजीव्य वनाया।

संस्कृत की शृंगार-मुक्तक-परंपरा का श्रनुसरण करते हुए ये किन रीतिपरिपाटी से बहुत दूर जा पड़े हो, ऐसी बात नहीं है। शृंगार की मर्यादा ही रीतिवद्ध होकर विकसित होती है, श्रतः शृंगारवर्णन के लिये भी रीतिपरिपाटी का त्याग संमन नहीं है। रीतिवद्ध काव्यकवियो ने बाह्य रूप में रीति का दामन नहीं पकड़ा, किंतु उनके काव्य में रीति की छाया श्राद्योपांत दृष्टिगत होती है।

रीतिबद्ध कियों के काव्य पर संस्कृत के प्राचीन काव्यसंप्रदायों में से तीन संप्रदायों का प्रभाव देखा जा सकता है। ये तीन संप्रदाय ऋलंकार, रस और व्यनि संप्रदाय हैं। ग्रलंकार संप्रदाय को रीतिबद्ध कियों ने आचार्यकियों की भाँति ग्रहण नहीं किया वरन् ग्रलंकारों की योजना ग्रपने लच्यग्रंथों में इस रूप से की है कि उनमें से ग्रलंकारों का चयन किया जा सकता है। लच्या-उदाहरण-पूर्वक ग्रलंकारप्रतिपादन इन कियों ने नहीं किया। हिंदी रीतिकाव्य में व्यनिवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप विहारी ग्रीर प्रतापसाहि में मिलता है। विहारी ने यद्यपि लच्याग्रंयों की रचना नहीं की परंतु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वया व्यनिवाद के ही श्रतंकृत थी। उनके दोहों के काव्यगुश्य का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि वे रसवाद के शुद्ध मानसिक ग्रानंद की ग्रपेन्ता व्यनिवाद के बौद्धिक ग्रानंद को ही ग्राधिक महत्व देते थे ।

१ डा० नगेंद्र : रीतिकाच्य की मूमिका, ए० १७०-१७१

कुछ विद्वानों की संमित में विद्वारी रसवादी किन थे। रस को कान्य की श्रात्मा मानकर उन्होंने श्रानंदोपलिन्ध के लिये सतसई का निर्माण किया था। इस प्रश्न पर हम विद्वारों के विपय में लिखते हुए श्रागे विस्तार से विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना ही संकेत करना पर्याप्त होगा कि विद्वारी का कान्यगुण ध्वनि में जितना उत्कर्ष को पहुँचा है उतना रस में नहीं। यह ठीक है कि विद्वारी ने रस को तिलांजिल नहीं दी थी, किंतु उनका साध्य ध्वनिकान्य ही था।

रस संप्रदाय भी इन किवयों ने अपनाया है। केवल श्रंगार का वर्णन करने-वाले किवयों की दृष्टि में रस संप्रदाय ही प्रधान था। किव नेवाज, बेनी, वृपशंभु, रसिनिधि, हठी जी, पजनेस, द्विजदेव आदि किवयों पर रस संप्रदाय का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यथार्थ में ध्विन और रस संप्रदाय के साथ ही काव्यक्षवियों का घिनष्ट संबंध रहा है। वैसे, अप्रत्यज्ञ रूप से अलंकार और वक्रोक्ति का भी प्रभाव इनकी स्फुट रचनाओं में देखा जा सकता है।

रीतिवद्ध कान्यकिवयों की किवता में भावुकता श्रीर कला का श्रद्भुत् समन्वय हुश्रा है। जैसा हमने पहले लिखा है, कान्यकिवयों ने कलापच्च श्रीर भावपच्च का समान रूप ग्रह्ण किया था। केवल कान्यरीति तक ही दृष्टि सीमित रखनेवाले श्राचार्यकिवयों से इनके कान्य का यह मेद स्पष्ट देखा जा सकता है। रीतिमुक्त किवयों में भावुकता की भात्रा सबसे श्रिधिक है। किंतु कान्यकिव भी वस्तु, दृश्य या भावित्रण में भावुकता का श्राश्रय लेते हैं। श्रंगार के वर्णन में संयोग श्रीर वियोग के जैसे मार्मिक चित्र कान्यकिवयों ने श्रंकित किए हैं वैसे श्रन्यत्र दुर्जभ हैं। विरह का वर्णन यग्रिप कहात्मक शैली में ही श्रिधिक किया गया है, तथापि प्रवत्स्यत्पिका श्रीर श्रागतपितका नायिका के उदाहरणों में स्वाभाविक शैली से किव की भावुकता न्यक्त हुई है। संचारियों के वर्णन में भी भावुकता के संस्पर्ध मिलते हैं।

# द्वितीय अध्याय

# कविपरिचय

#### १. बिहारीलाल

(१) जीवनवृत्त—विहारी के जन्मस्थान के संबंध में तीन मत हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। ग्वालियर, बसुत्रा गोविदपुर श्रौर मथुरा, इन तीन स्थानों से उनका संबंध स्थापित किया जाता है। ग्वालियर को जन्मस्थान माननेवाले विद्वान् एक दोहा उपस्थित करते हैं जो विहारी के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालता है। दोहा इस प्रकार है:

जनम ग्वालियर जानियै, खंड हुँदेलै बाल। तरुनाई ग्राई सुघर, मथुरा बसि ससुराल॥

संभव है, यह दोहा विहारी के जीवनवृत्त से परिचित किसी व्यक्ति ने लिखा हो। दोहे की प्रामाणिकता संदिग्ध होने पर भी इसमें जन्म, शैशव एवं तारुएय का पूरा संकेत है। जन्मस्थान बसुग्रा गोविदपुर लिखा है। श्री राधाचरण गोस्वामी के मत में इनका जन्म मथुरा में हुग्रा था। विहारी के मथुरा में रहने के तो ग्रनेक प्रमाण मिलते हैं, किंतु जन्मस्थान होने का संकेत नहीं मिलता। बसुग्रा गोविदपुर इनके भानजे कुलपित मिश्र को मिला था। वह विहारी का जन्मस्थान नहीं था। श्रतः ग्वालियर के विषय में श्रपेचाकृत श्रिधक प्रमाण मिलने के कारण ग्वालियर को ही इनकी जन्मभूमि माना जाता है।

विहारी के पिता का नाम केशवराय था। केशवराय नाम देखकर श्राचार्य केशवदास की श्रोर ध्यान जाना स्वाभाविक है। स्वर्गीय श्री राधाकृष्णदास ने श्राचार्य केशव को ही इनका पिता ठहराने का प्रयत्न किया था। श्री जगन्नायदास रत्नाकर ने भी उक्त श्रनुमान को ग्रंशतः स्वीकार करते हुए इस प्रश्न को विवादास्पद माना है। बुंदेलवैभव के लेखक पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने विहारी को केशवदास का पुत्र तथा काशीनाथ मिश्र का पीत्र सिद्ध किया है। उनके मत में विहारी चौवे नहीं थे। उनका विवाह चौवे कुल में हुन्ना था। प्रसिद्ध किव केशवदास को विहारी का पिता स्वीकार किया जाय या नहीं, यह प्रश्न ऐतिहाहिक श्रनुसंघान की श्रपेचा रखता है। उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर इस विवादास्पद प्रश्न का इस प्रकार समाधान संभव है। सबसे पहले विहारी सतसई के टीकाकार कृष्णालाल ने विहारी के निम्नलिखित दोहे की टीका मे प्रसिद्ध किव केशवदास की श्रोर संकेत किया है:

### प्रकट भए द्विजराज कुज, सुबस बसै व्रजराय । मेरो इरी कलेस सब केसी केसवराय ॥

इस दोहे में केशव (विष्णु) श्रीर केसवराय (किव केशवदास) की श्रीर विहारी ने संकेत किया है, ऐसा टीकाकार कृष्णुलाल का कहना है। वे कहते हैं, भगवान् श्रीर जनक दोनों का किव ने इस दोहें में युगपत् स्मरण् किया है। यदि केसवराय कोई सामान्य व्यक्ति होते तो विहारी इस तरह स्मरण् न करते। श्रतः केशवराय महाकिव केशवदास ही हैं। किंतु इस तर्क में विशेष बल नहीं है। किव विहारी के पिता का नाम केशवराय हो सकता है श्रीर वे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। इस नामस्मरण् से श्राचार्यकिव केशव की ध्वनि नहीं निकलती।

विहारी के मानजे कुलपित मिश्र ने भी श्रपने संग्रामसागर के मंगलाचरण में श्रपने नाना का स्मरण करते हुए उन्हें कविवर शब्द से संवोधित किया है:

> कविवर मातामह सुमिरि, केसव केसवराय । कहीं कथा भारत्थ की, भाषा छंद बनाय ॥

श्रतः यह संकेत तो मिलता है कि केशवराय किन श्रवश्य थे, किंतु किन होने से ने प्रसिद्ध त्राचार्यकिन केशवदास ही थे, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। हॉ, इतना स्त्रीकार करने में किसी को श्रापित नहीं होनी चाहिए कि निहारी के पिता केशवराय भी किन थे।

श्राचार्य केशवदास को विहारी का पिता सिद्ध करने के लिये एक श्रीर प्रमाग प्रस्तुत किया जाता है। मिश्रवंधुविनोद में एक कवियत्री का केशव-पुत्र-चधू नाम से उल्लेख मिलता है। इस केशव-पुत्र-वधू को विहारी की पत्नी ठहराकर केशवदास को विहारी का पिता वताया जाता है। इस प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य है कि विहारी की पत्नी के कवियत्री होने का संकेत विहारी के दो दोहाबद्ध जीवनचित्तों में मिलता है। इन दोनों जीवनचित्तों का उल्लेख श्री जगन्नाथदास रताकर ने किवय विहारी नामक ग्रंय में विस्तार से किया है। एक जीवनचित्त तो विहारीविहार (पं० श्रंविकादत्त व्यास ) के प्रारंभ में संलग्न है श्रीर दूसरा दोहाबद्ध चित्त सं० १८६१ में श्रमनी के ठाकुर किव ने श्रपने श्राध्यदाता श्री देवकीनंदन के नाम पर सतसैयावर्णार्थ टीका में लिखा है। इस जीवनचृत्त में सतसैया के निर्माता के रूप में विहारी की पत्नी का नाम है, विहारी का नई।। विहारीविहार में लिखित जीवनचित्त के श्राधार पर निम्नाकित तथ्यों का पता चलता है:

'बिहारों के पितामह का नाम वासुदेव श्रीर पिता का नाम केशवदेव था। ये मशुरानिवासी छहधरा चौवे थे। इनकी ऋग्वेद की श्राश्वलायन शाखा थी श्रीर तीन प्रवर थे। इनका जन्म सं० १६५२ में कार्तिक शुक्का श्रप्टमी, बुधवार को अवसा

नक्त्र में हुन्ना था। ग्यारह वर्ष की न्नायु में ये दृंदावन गए न्नौर टट्टी स्थान के महंत श्री नरहरिदास जी से मिले । उनकी प्रेरणा से वहीं वस गए श्रीर विद्याभ्यास करने लगे। उसी समय वहाँ एक वार वादशाह शाहजहाँ श्राए। वे इनकी कविता . सुनकर वड़े प्रसन्न हुए त्रौर ऋपने साथ त्रागरा लिवा ले गए। एक वार शाहजहाँ के पुत्रजन्मोत्सव पर देश भर से राजा महाराजा त्रागरा त्राए। बादशाह की प्रेरणा से विहारी ने उन्हें दरवार में श्रपनी कविता सुनाई जिसे सुनकर सभी राजा महाराजा वड़े प्रसन्न हुए श्रीर सवने प्रमाण्यत्र प्रदान कर विहारी की वृत्ति भी वॉध दी। एक वार वार्षिक वृत्ति लेने विहारी राजा जयसिंह के दरवार में पहुँचे। उस समय राजा जयसिंह श्रपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेमपाश में बुरी तरह श्रावद्ध थे। विहारी ने वड़ी यक्ति से स्वरचित एक अन्योक्ति राजा के पास पहुँचाई जिसे पढ़कर राजा को चेत हुन्ना । वे महल से निकलकर दरवार में श्राए श्रीर राजकाज में फिर से लग गए। विहारी के काव्यकौशल पर मुग्ध होकर राजा जयसिंह ने आरदेश दिया कि वे प्रति-दिन एक दोहा इसी प्रकार बनाकर राजा को देते रहे। उसके बाद तो उन्हें प्रतिदिन एक ग्रशर्फी मिलती रही। राजा जयसिंह ने ही विहारी को दोहों में श्रंगार रस की प्रधानता रखने का श्रादेश दिया था। दो महीने में विहारी ने सात सौ दोहे परे किए श्रीर राजा से त्राज्ञा लेकर वे मधुरा वापस चले गए। इसके वाद विहारी ने स्थायी रूप से व्रजवास स्वीकार कर लिया, कविता करना वंद कर दिया श्रीर सं० १७२१, चैत्र शक्कपच सप्तमी, सोमवार को उनका ब्रज में ही शरीरपात हम्रा।

श्रसनी के ठाकर कवि ने श्रपने श्राश्रयदाता काशीनिवासी श्री देवकीनंदन के नाम पर सतसैयावर्णार्थ टीका में बिहारी का विस्तृत वृत्तांत लिखा है। उसका सारांश इस प्रकार है-- विहारी नामक एक क़लीन विप्र व्रज में वास करता था। उसकी पत्नी किनता करने में प्रवीगा थी। राजा जयसिंह से वृत्ति पाकर वह श्रपनी गृहस्थी चलाता था। एक बार जब वह जयपुर राजा के दरबार में वृत्ति लेने गया तो उसने राजा को नई ब्याह कर लाई हुई पत्नी के प्रेमपाश में फॅसा पाया। राजा दरवार में नहीं स्राते थे। निराश होकर बिहारी को खाली हाथ लौटना पड़ा। विहारी ने यह समाचार भ्रपनी पत्नी को सुनाया । उसने तत्काल 'निर्ह पराग निर्ह मधुर मधु, निहं विकास यहि काल' वाला दोहा वनाकर विहारी को दिया श्रीर फिर जयपुर वापस भेजा। दासी के द्वारा यह दोहा महाराज के पास मिजवाया गया। उसे पढ़कर राजा को प्रवोध हुन्ना श्रीर श्रत्यंत प्रसन्न होकर उन्होने श्रंजिल भर मोहरें विहारी को प्रदान कीं। साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम इसी प्रकार दोहे बनाकर लाते रहे तो तुम्हें प्रति दोहा एक मोहर मिलेगी। त्रिहारी ने श्रपनी पत्नी को यह सब समाचार सुनाया। पत्नी ने १४०० दोहे बनाए श्रीर १४०० मोहरें प्राप्त कीं । उन्हीं में से छ्रॉटकर सात सी की यह सतसई तैयार हुई । इस सतसई को लेकर पत्नी के कहने से विहारी छत्रसाल महारास के दरवार में पहुँचे। सतसई उन्हें

दिलाई गई। महाराज ने उसे परल के लिये अपने गुरु श्री प्राण्नाथ जी के पास मेज दिया। साधु प्राण्नाथ ने श्रंगारपूर्ण सतसई को घृणास्पद समभा श्रोर वापस कर दिया। त्रिहारी श्रपना सा मुँह लेकर चले श्राए। घर श्राकर जन पत्नी से सन वृत्तांत कहा तो पत्नी ने तत्काल विहारी को महाराज छत्रसाल के पास वापस जाने का परामर्श देते हुए कहा कि महाराज से निवेदन करना कि सतसई की परीचा के लिये इसे प्रण्नाय की धार्मिक पुस्तक के साथ पन्ना के गुगलिकशोर जी के मंदिर में रख दिया जाय। जिस पुस्तक पर रात में श्री गुगलिकशोर जी के हस्ताच् हो जाय वही पुस्तक प्रामाणिक मानी जाय। ऐसा ही किया गया श्रीर हस्ताच् किहारीसतसई पर हुए। इस समाचार को सुनते ही निहारी निना दिच्या लिए सीधे श्रपनी पत्नी के पास चले श्राए श्रीर पत्नी को सब समाचार वताया। उधर विहारी को न पाकर राजा ने हाथी, घोडे, पालकी, श्राभूपण श्रादि निपुल संपत्ति निहारी के लिये मेजी। विहारी की पत्नी ने सारी दिच्या वापस करके यह दोहा लिख मेजा:

तो श्रनेक श्रीगुन भरी चाहे याहि वलाय। जो पति संपति हू बिना जदुपति राखे जाय॥

'एक श्रौर दोहा प्राणनाथ जी के पत्र के उत्तर में लिखा:

दूरि भजत प्रसु पीठि दै गुन विस्तार न काल । प्रगटत निर्मुन निकट ही चंग रंग गोपाल ॥

'इन दोहो को पढ़कर महाराज छत्रसाल श्रीर प्राण्नाथ बहुत लजित हुए श्रीर बहुत सा द्रव्य श्रादि मेजा। विहारी की पत्नी पतित्रता थी, श्रतः उसने सतसई रचने का श्रेय स्वयं नहीं लिया वरन् विहारी के नाम से ही ग्रंथ को प्रसिद्ध किया।'

उपर्युक्त विवरण की प्रामाणिकता भी श्रत्यंत संदिग्ध है। केवल यह प्रतीत होता है कि विहारी की पत्नी कवियत्री थी। इन दोनो जीवनचिरतों को हमने इस प्रसंग में इसलिये उद्धृत किया है कि केशव-पुत्र-वधू के नाम से जो स्त्री विख्यात है, उसका विहारी से संबंध निर्णीत हो सके। किय केशवदास जी की पुत्रवधू के लिये यह भी प्रसिद्ध है कि उसके लिये ही केशव ने विज्ञानगीता जैसे दार्शनिक ग्रंथ का निर्माण किया था।

वस्तुतः विहारी के पिता यदि श्राचार्यकवि केशवदास होते तो साहित्यिक परंपरा में यह वात पूर्ण रूप से ख्यात हो गई होती। दो महाकवियों का पारस्परिक संबंध किसी भी प्रकार गुप्त नहीं रह सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि विहारी के पिता का नाम केशव था श्रीर वे भी कवि थे, किंतु श्रोइछा निवासी श्राचार्यकि केशव से उनका कोई संबंध नहीं था। इस प्रसंग में एक वात श्रीर ध्यान देने की है। विहारी ने श्रपनी वंदना में 'केसी केसवराय' नाम दिया है। ठीक इसी रूप में उनके भानजे कुलपित मिश्र ने भी 'केसव केसवराय' नाम लिया है। हो सकता है, यही किव का पूरा नाम हो श्रीर वह किव केशवदास से भिन्न कोई साधारण किव 'केशव केशवराय' हो। श्रतः संदेप में, यह निर्णय ही विद्वानो को मान्य रहा है कि प्रसिद्ध किव केशवदास विहारी के पिता नहीं थे; श्रपित्व जो कोई व्यक्ति इनके पिता थे उनका नाम केशवराय या श्रीर वे भी किवता करते थे।

विहारी का जन्मसंवत् १६५२ स्थिर किया जाता है। श्री जगन्नायदास रत्नाकर ने निम्नलिखित दोहा इसके समर्थन में प्रस्तुत किया है:

संवत् जुग सर रस सहित, भूमि रीति जिन्ह लीन। कातिक सुधि बुधि श्रष्टमी, जन्म हमहिं विधि दीन्ह॥

इस दोहे को पढ़ने से ऐसा विदित होता है जैसे विहारी ने इसे स्वयं लिखा हो, किंतु यह विहारीरचित दोहा नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी रचना की है। इसमें जो तिथि श्रौर दिन वताए गए हैं, वे ज्योतिष के हिसाव से ठीक नहीं वैठते। फिर भी, संवत्वाला उल्लेख ठीक ही है।

विहारी धौम्य गोत्रीय सोती घरवारी माथुर चौवे थे। इनके एक माई श्रौर एक वहन का होना वताया जाता है। इनके पिता विहारी को श्राठ वर्ष की श्रायु में लेकर ग्वालियर छोड़ श्रोड़छा चले गए श्रौर वहाँ केशवदास जी से इन्होंने काव्यग्रंथों का श्रघ्ययन किया। श्रोड़छा के समीप गुढ़ी ग्राम में निवार्क संग्रदाय के श्रनुयायी महात्मा नरहरिदास जी निवास करते थे। विहारी के पिता जी इन्हीं महात्मा के शिष्य थे। विहारी ने इनसे संस्कृत, प्राकृत श्रादि का श्रध्ययन किया था।

संवत् १६६४ में इनके पिता जी श्रोइछा छोड़कर वृंदावन में श्रा वसे। वृंदावन श्राने पर विहारी ने साहित्य के साथ संगीत का भी श्रम्यास किया। उसी समय इनका विवाह माधुर चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुश्रा। विवाह के बाद वे श्रपनी सुसराल में ही रहने लगे। संवत् १६७५ में शाहजहाँ वृंदावन श्राया श्रौर स्वामी हरिदास जी के स्थान का दर्शन करने के निमित्त विधुवन गया। वहाँ महात्मा नरहरिदास जी ने विहारी की काव्यनिपुण्ता का बादशाह के समन्न वर्णन किया जिसे सुनकर शाहजहाँ इन्हें श्रपने साथ श्रागरा लिवा ले गया। श्रागरा में इन्होंने फारसी की शायरी का श्रध्ययन किया। वहाँ इनकी श्रब्दुर्रहीम खानखाना से मेट हुई। कहते हैं, खानखाना की प्रशंसा में विहारी ने कुछ दोहे मी लिखे जिनसे प्रसन्न होकर रहीम ने इन्हें प्रमूत धन पुरस्कार में दिया।

श्रागरा प्रवास के समय ही संवत् १६७७ में शाहजहाँ ने पुत्रजन्मोत्सव के उपलच्य में भारत के श्रनेक राजाश्रो को श्रामंत्रित किया। विहारी ने उस उत्सव में

श्रुपनी काव्यकला का चमत्कार प्रदर्शित किया जिसपर मुग्ध होकर राजाश्रो ने निहारी की नार्षिक पृत्ति वॉघ दी । इसी वीच जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ में मनमुटाव उत्पन्न होने पर निहारी श्रागरा छोड़कर चले गए । ये जीविका के लिये राजाश्रो के यहाँ वंधी वृत्ति लेने इघर उधर जाते रहते थे । एक वार श्रामेर भी इसी सिलसिले में पधारे तो वहाँ उन्हें पता चला कि मिर्जा राजा जयसाह (जयसिह) उन दिनो नवोढ़ा रानी के साथ महलो में पड़े रहते हैं, राजकाज एकदम भूल गए हैं, किसी को महलो में श्राने की हजाजत नहीं है । प्रधान महारानी श्रीमती श्रानंदकुमारी (चौहानी रानी) इस घटना से बड़ी व्यग्न थीं । ऐसे संकटकाल में निहारी ने श्रपने काव्यकीशल से काम लिया श्रौर यह दोहा लिखकर किसी प्रकार राजा के पास तक पहुँचाने का प्रबंध किया:

निह्न पराग निह्न मधुर मधु, निह्न बिकास यहि काल। श्राली कजी ही स्यों बँध्यो, श्रागे कौन हवाल॥

इस अन्योक्ति के द्वारा किन ने राजा के प्रमाद को दूर करने में पूरी सफलता प्राप्त की। राजा को प्रनोध हुआ और मोहपाश से निकल नाइर आए। ने निहारी की स्फ न्फ पर नड़े प्रसन्न हुए और उन्हें नहुत सा धन पुरस्कार में दिया और यह भी कहा कि यदि इसी प्रकार किनता ननाकर सुनाया करोगे तो प्रतिदिन एक मोहर पुरस्कार में मिला करेगी।

इस घटना के बाद विहारी का आमेर दरबार में राजकिव के रूप में संमान होने लगा और उनका जीवन बड़े सुख से बीतने लगा। ऐसी भी जनश्रुति है कि बड़ी रानी के पुत्र रामसिंह का जन्म उसी समय हुआ था। जब कुँवर रामसिंह विद्याध्ययन के योग्य हुए तब बिहारी को ही उनका गुरु नियत किया गया। रामसिंह को नीति उपदेश देने के लिये विहारी ने स्वरचित दोहे संकलित किए तथा अन्य कवियो के भी दोहे उस संग्रह में रखे।

विहारी की संतान के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सतसई के टीकाकार कृष्णलाल किन को इनका पुत्र कहा जाता है। दूसरा मत यह भी है कि इन्होंने श्रपने भतीजे निरंजन को श्रपना दत्तक पुत्र बना लिया था। विहारी की मृत्यु किंवदंती के श्रमुसार ब्रज में होना प्रसिद्ध है किंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुश्रा है। संवत् १७२० के श्रासपास थे परलोकवासी हुए।

विहारी के जीवन की प्रमुख घटनाश्चों पर ध्यान देने से विदित होता है कि उनका जीवन बुंदेलखंड, मशुरा, श्रागरा श्रीर जयपुर में व्यतीत हुआ। बचपन उन्होंने बुंदेलखंड में व्यतीत किया, श्रतः बचपन की भाषा का प्रमाव उनकी कविता पर श्रंत तक बना रहा। बुंदेली भाषा के श्रनेक प्रयोग उनकी कविता में स्पष्ट दिखाई देते हैं। श्रोइछा दरवार में भी वे बचपन में गए थे। केशवदास श्रीर

मधुकरशाह का संकेत इनके एक दोहे में प्राप्त होता है। केशव की कविप्रिया श्रीर रिक्षिप्रिया की छाप भी कहीं कहीं सत्त हैं के दोहों पर पड़ी है। युवावस्था विहारी ने ब्रज में व्यतीत की। नरहरिदास के संपर्क में संस्कृत साहित्य तथा संगीत का श्रम्यास किया। इनके श्रनेक दोहो पर संस्कृत के रीतिग्रंथो की गहरी छाप इस तथ्य का समर्थन करते हैं। शाहजहाँ के साथ श्रागराप्रवास में फारती की शायरी श्रीर राजदरवारों के जीवन की भोंकी का विहारी ने जो परिचय प्राप्त किया था, उसे भी उनके दोहों में देखा जा सकता है। जयपुर राज्य में रहकर उन्होंने जीवन के विलासपरायण दृश्य देखें थे, राजपूती शान श्रीर उत्थानपतन देखा था। यह सब विहारी ने श्रपने दोहों में पूरी तरह श्रंकित किया है। विहारी का काव्य तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यक परिस्थितियों के श्रध्ययन की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करता है। सुगलकालीन उत्तर भारत की सामाजिक दशा का जैसा चित्रण बिहारी सतसई में है वैसा श्रन्यत्र दुर्लम है। विहारी ने एक श्रोर साहित्यिक रीतिपरंपरा की स्वच्छंद शैली का निर्वाह किया है तो दूसरी श्रोर उन्होंने काव्य के माध्यम से तत्कालीन जातीय जीवन का चित्रण श्रंकित करने में भी कीशल दिखाया है।

(२) बिहारीसत्सई—बिहारी रिचत ग्रंथ केवल सतसई ही उपलब्ध है। विद्वानो का श्रनुमान है कि सात सौ दोहों के श्रतिरिक्त भी बिहारी ने कुछ लिखा होगा। इन दोहों में जैसा प्रौढ़ श्र्यंगौरन मिलता है वैसा केवल सात सौ दोहें लिखने से नहीं श्रा सकता। श्रतः यह श्रनुमान युक्तिसंगत है कि उनकी श्रन्य रचनाएँ संकलित न होने के कारण नष्ट हो गई। सतसई नाम से जो मूलग्रंय उपलब्ध है उसके श्रनेक पाठमेद हैं। श्री जगन्नाथदास रखाकर ने बिहारीरखाकर, नामक ग्रंथ में पाठशोधपूर्वक ७१३ दोहे संकलित किए हैं। इनके श्रतिरिक्त विभिन्न प्रतियों श्रीर टीकाश्रों में १४० दोहे श्रीर हैं। इनमें से कितने बिहारीरचित हैं श्रीर कितने परवर्ती किवयों या टीकाकारों ने बिहारी के नाम से स्वयं बनाकर इस्तलिखित प्रतियों में ठूस दिए हैं, यह नहीं कहा जा सकता। कुछ दोहे तो पाठमेद के सूद्यम परिवर्तन से ही मिन्न हो गए हैं श्रन्यथा उनका मूल रूप बिहारीस्तसई में मिल जाता है।

रीतिकालीन शृंगार रस के मुक्तक ग्रंथों में विहारीसतसई से श्रिषक प्रचार श्रीर किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। सात सौ दोहों के आधार पर इतनी ख्याति अर्जित करनेवाला वूसरा कोई और किन हिंदी साहित्य में नहीं है। विहारीसतसई यद्यिप रीतिवद्ध लच्च्याग्रंथ नहीं है, तथापि रीतिपरंपरा का ज्ञानार्जन करने के लिये जितना उपयोग इस ग्रंथ का हुआ उतना रीतिग्रंथों का भी नहीं हुआ। सतसई की हिंदी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में जितनी टीकाएँ लिखी गई

उतनी फिसी श्रोर काव्यग्रंथ की नहीं लिखी गई। लगभग ५० से ऊपर टीकाश्रो का उल्लेख हिटी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिलता है। इन टीकाश्रो का कम बिहारी के समय से ही प्रारंभ हो गया था। बिहारी के प्रथम टीकाकार कृष्ण कि उनके पुत्र कहे जाते हैं। रलाकर जी ने भी कृष्ण कि को बिहारी का पुत्र ही माना है। इस टीका में रचनाकाल संवत् १७१६ दिया हुश्रा है किंतु शोध से इसका निर्माणकाल १७८० के श्रासपास स्थिर होता है। श्री रत्नाकर (जगनायदास) जी ने सतसई संवंधी टीकाश्रो पर विस्तार से विचार किया है। उसी के श्राधार पर हम यहाँ संचेष में सतसई के टीकासाहित्य का परिचय प्रस्तुत करते हैं। टीका लिखने के लिये टीकाकारों ने गद्य का माध्यम ही स्वीकृत नहीं किया वरन् पद्यात्मक टीकाएँ भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई हैं। दोहा, सबैया, कविच, कुंडलिया श्रादि छंदों में श्रनेक टीकाएँ उपलब्ध हैं।

प्रयम टीका कृष्णुलाल कवि कृत है, इसकी भाषा जयपुरी मिश्रित ब्रज है।

दुसरी टीका विजयगढ़ के मान कवि ( मानसिंह ) की है। इसकी प्रतिलिपि संवत् १७७२ की है। तीसरी प्रमुख एवं प्रसिद्ध टीका दो कवियो के संयुक्त प्रयत्न से तैयार हुई है। शुभकरण श्रौर कमलनयन नामक दो कवि इसके कर्ता है। टीका का नाम है श्रनवरचंद्रिका । संवत् १७७१ में यह लिखी गई । दिल्ली के किसी सामंत ग्रानवर लॉ को सतसई का मर्म समकाने के उद्देश्य से यह टीका तैयार हुई थी। इस टीका में रस, श्रलंकार, ध्वनि श्रादि काव्यागो का भी विवेचन किया गया है। पन्ना के कर्ण कवि ने संवत् १७६४ में साहित्यचंद्रिका नाम से श्रर्थ-विस्तार के लिये सतसई पर टीका लिखी। इसमें भी ध्वनि संबंधी प्रश्न पर विचार फिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विहारी के ध्वनिवादी होने का संकेत इन टीकान्त्रों में उपलब्ध है। संवत् १७६४ में ही सूरति मिश्र ने सतसई पर श्रमरचंद्रिका नाम की टीका लिखी। टीका का प्रण्यन दोहो मे हुश्रा है। श्रलंकारी का निरूपण इसमे प्रमुख है। संवत् १⊏३४ मे हरिचरणदास ने हरिप्रकाश नामक टीका लिखी । यह टीका प्रकाशित भी हो चुकी है । सं० १८६१ में श्रमनी के ठाकर कवि ने श्रपने श्राश्रयदाता काशीनिवासी देवकीनंदन सिंह के प्रीत्यर्थ देवकीनंदन टीका लिखी। जिसमे प्रश्नोत्तर द्वारा गृहार्थ को स्पष्ट करने का प्रयन्न किया गया हैं। फाशी के प्रसिद्ध सरदार कवि की टीका का ऋनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। किंतु वह श्राज उपलब्ध नहीं हैं । गुजरात के श्री रखुद्योह जी टीवान ने सं० १८६०-७० के समीप ग्रपनी टीका लिखी थी।

इन टीकाश्रों के वाद श्राधुनिक काल में भी टीकाश्रों की परंपरा निरंतर चलती रही। लल्लूलाल ने लालचंद्रिका नाम से एक टीका लिखी जो बाद में ब्रियसंन महोदय की श्रॅगरेजी भूनिका के साथ प्रकाशित हुई। इस टीका में मीलिकता नहीं है। किंतु प्रियर्सन महोदय की भूमिका के कारण लालचंद्रिका की धूम मच गई। इसके तीन चार संस्करण भी हुए। श्राधुनिक खड़ी वोली में प्रभुदयाल पांडेय ने संवत् १६५३ में टीका लिखी। इसके वाद पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र की भावार्थ-प्रकाशिका टीका प्रकाशित हुई। श्राधुनिक काल के टीकाकारों में पंडित पद्मसिंह का संजीवनभाष्य तुलनात्मक पद्धित से सर्वश्रेष्ठ है। यह भाष्य श्रपूर्ण है। इस टीका में दूसरों की तुटियों का परिमार्जन भी शर्मा जी ने श्रपने दृष्टिकोण से किया है श्रीर पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र की टीका का बहुत प्रखर स्वर में खंडन किया गया है। लाला भगवानदीन की बिहारीवोधिनी छात्रोपयोगी, सरल श्रीर स्वच्छ भाषा में लिखी टीका है। श्रध्ययन श्रध्यापन में इसका पर्याप्त प्रचार है। विहारी के सबसे प्रामाणिक टीकाकार श्री जगनाथदास रत्नाकर हैं। विहारीरत्नाकर की रचना पूरी छानवीन के बाद की गई है श्रीर इसमें पाठशोधन पर पर्याप्त श्रम किया गया है।

इसके श्रतिरिक्त संस्कृत, फारसी श्रीर गुजराती में भी टीकाश्रो का उल्लेख मिलता है। श्रानंदीलाल शर्मा ने संवत् १९५२ के लगभग फारसी में टीका लिखी श्रीर श्री सवितानारायण कवि ने गुजराती में टीका लिखी।

टीकाश्रो के श्रतिरिक्त विहारी के दोहो का पल्लवन मी कवित्त, सवैया, कुंडिलया श्रादि छंदो में भावार्यविस्तार के ध्येय से श्रनेक भावुक कवियो द्वारा हुश्रा। कुंडिलया वाँधनेवाले तो श्रनेक किव हुए जिनमे पवन सुलताना, नवाव जुल्फिकार श्रली, ईश्वरीप्रसाद कायस्थ, श्रंविकादत्त व्यास, बाबा सुमेरसिंह, भारतेदु हिरिश्चंद्र, पंडा जोख्राम श्रादि प्रसिद्ध हैं। किवत्त सवैया में पल्लिवत करनेवालो में कृष्ण किव, जानकीप्रसाद, ईश्वर किव श्रादि हैं। उर्दू में मुंशी देवीप्रसाद प्रीतम ने गुलदस्तए विहारी नाम से दोहो को शेरो में ढाला है।

इसके श्रतिरिक्त विद्यारीसतसई के दोहों को विशेष शास्त्रों का समर्थन मान-कर किसी ने वैद्यकपरक श्रर्थ किया, किसी ने इश्कफौजदारी बना डाला श्रौर एक महाशय ने तो श्राधुनिक काल में विद्यारीसतसई को भूगोल इतिहास का ग्रंथ वताकर भौगोलिक दृष्टि से दोहों का श्रर्थ विठाया है। ये सब दिमागी कसरत के मिध्या प्रयास हैं, जिनसे काव्य की हानि होंने के साथ कम लिखे पढ़े लोगों में अम फैलने का भय रहता है।

संदोप में, कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर के कुछ टीकाकारो का वर्णन पढ़कर यह निर्णय करना कठिन नहीं कि बिहारी को हिंदी साहित्य के रिसक पाठक-वर्ग का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हुआ और उनके विषय में सबसे अधिक साहित्यसुजन हुआ।

बिहारी सतसई के दोहों के संबंध में यह सूक्ति पर्याप्त विख्यात है:

# सत्तसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । देखत मैं छोटे लगें, वेधें सकल सरीर ॥

बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ सतसई लिखा। 'यह बात साहित्य चेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा करती है कि किसी किन का यश उसकी रचना श्रो के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। गुण क किनता में जो गुण होना चाहिए, वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष को पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है?"।

(३) बिहारी की शास्त्रीय दृष्टि—बिहारी ने स्वतंत्र रूप से काव्यशास्त्र संबंधी लच्चग्रायंय नहीं लिखा। सतसई उनका लच्चग्रंथ है। इस लक्ष्यग्रंथ के पर्यवेदारा से ही उनकी शास्त्रीय दृष्टि का बोध हो सकता है। जैसा हमने पहले भी लिखा है, बिहारी ने रीतिकाव्यों का विधिवत परिशीलन करके सतसई का निर्माश किया था, श्रतः लक्ष्यग्रंथ होने पर भी कवि के श्रांतर्मन में लच्चणों के श्रनुरूप दोहे रचने की भावना सतत बनी रही है। दूसरे शब्दों में यह कहना भी श्रयुक्त न होगा कि लच्चणों के अनुरूप लच्च प्रस्तुत करना ही सतसई का ध्येय था। जिस काल में बिहारी ने सतसई लिखी वह संस्कृत श्रीर हिंदी काव्यसाहित्य में लच्चग्रंथों के उत्कर्ष का समय था। हिंदी में तो कृपाराम, केशव, चिंतामिश श्रादि लच्चग्रगंथकार हो चुके थे श्रीर संस्कृत की विशाल परंपरा के श्रंतिम रससिद्ध कवि श्रीर श्राचार्य पंडितराज जगन्नाय भी उसी समय में शास्त्र लिखने में व्यस्त थे। पंडितराज जगन्नाथ से बिहारी का व्यक्तिगत परिचय था श्रतः उनसे भी रीतिबद्ध काव्यरचना की दिशा में बिहारी ने श्रवश्य प्रेरणा प्रहण की होगी । बिहारीसतसई का समस्त रचनाविधान रीतिमुक्त न होकर श्राचोपांत रीतिबद्ध है-रीति की श्रात्मा ग्रंथ में इस तरह श्रनुस्यृत है कि बिहारी को रीतिकवियो में प्रमुख स्थान मिला है। श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी आधार पर बिहारी को प्रमुख रीतिकवियो में रखा है।

बिहारी का कान्यशास्त्र विषयक दृष्टिकोण समभने के लिये संस्कृत के सुप्रसिद्ध श्रलंकार, रस श्रीर ध्वनि संप्रदायों को ध्यान में रखना होगा श्रीर इन्हीं के श्राधार पर बिहारी के दोहों में उपलब्ध शास्त्रीय संकेतों की परीचा करनी होगी।

श्रलंकार संप्रदाय का प्रारंभ संस्कृत साहित्य में व्यापक श्रर्थ में हुश्रा परंतु परवर्ती काल में श्रलंकार का चेत्र सीमित होता गया श्रीर रस तथा ध्वनि विषयक तत्वो को श्रलंकार से प्रथक् करके देखा जाने लगा। परिगाम यह हुश्रा कि श्रलंकार का काव्य में वही स्थान रह गया जो शरीर के भूषणा कटक, कुंडल श्रादि का है।

<sup>े</sup> आचार्य रामचंद्र शक्त : दिंदी साहित्य का इतिहास, प्र• २७४

इसी कारण सम्मट ने श्रलंकारों को काव्य का श्रानिवार्य तत्व नहीं माना । श्रलंकारों की दृष्टि से बिहारीसतसई पर विचार करें तो यह निष्कर्प सरलता से निकाला जा सकता है कि बिहारी जैसे काव्यशिल्पी किव की किवता निरंलकृत नहीं हो सकती किंतु श्रलंकारों का वर्णन उनका प्रधान ध्येय न होने से उसमें सभी प्रमुख श्रलंकारों का मेद-प्रमेद-पूर्वक वर्णन नहीं मिलता । श्रलंकारों के संबंध में उन्होंने श्रपना शास्त्रीय मत भी सतसई में स्पष्ट व्यक्त किया है:

करत मितन श्राछी छिबिहि हरत जु सहज विकास। श्रंगराग श्रंगनु करी, ज्यों आरसी उसास॥

स्वाभाविक सौंदर्य को ऊपर से लादे हुए प्रसाधनो से कभी कभी गहरी ठेस पहुँचती है। स्राभूषण सहज भूपण न रहकर स्रक्चिकर भी प्रतीत होने लगते हैं:

पहिरि न भूषण कनक के, किह श्रावत इहि हेत। द्र्येंण कैसे मोरचे, देह दिखाई देत॥

श्रलंकार का प्रयोजन यही है कि वह प्रतीयमान श्रर्थ में सौंदर्य का श्राघान करे। यदि श्रलंकार श्रर्थसौष्ठव या श्रर्थगौरव के सहायक नहीं होते तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है:

जीवित परत समान दुति, कनक कनक से गात। भूषन कर कर कस जगत, परसि पिछाने जात॥

उपर्युक्त दोहो से किन का श्राशय स्पष्ट है कि नह श्रलंकारो को नहीं तक सपयोगी मानता है जहाँ तक ने प्रतीयमान श्रर्थ (रसध्विन) में निशेषता संपादन करते हैं। श्रलंकारनादियो के समान ऊपर से लादे हुए श्रलंकार न्यर्थ हैं। श्रतः निहारी का दृष्टिकोण श्रलंकार संप्रदाय के मेल में नही नैठता श्रीर ने इस संप्रदाय से नाहर हो जाते हैं।

विहारी को रसवादी स्वीकार करनेवाले विद्वान् सतसई के दोहों में रस-योजना पर विशेष बल देते हैं श्रीर सतसई के श्रांतिम दोहे में, 'करी विहारी सतसई, भरी श्रानेक सवाद' में 'सवाद' शब्द का 'रसास्वादन' श्रार्थ करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि विहारी रसास्वादन कराने के निमित्त ही सतसई की रचना में लीन हुए थे। 'तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रित रंग' में भी 'रस' के प्राधान्य की श्रोर इंगित करके विहारी को रस संप्रदाय के श्रंतर्गत रखने का प्रयत्न हुत्रा है। यदि रसध्विन को काव्य की श्रात्मा मानकर विहारी के काव्य में रसध्विन का संधान ही सुख्य माना जाय तो ध्विन के माध्यम से विहारी रस संप्रदाय का स्पर्श श्रवश्य करते हैं। परंतु रस उनका इष्ट साध्य नहीं है। यदि उनके लक्ष्य (दोहों) की परीचा की जाय तो यह तथ्य श्रीर श्रिषक स्पष्ट हो जायगा कि रसध्विन के

[ संह ४ : अध्याय २ ]

उदाहरणों की मरमार होने पर भी वे रस संप्रदाय के पोषक न होकर ध्विन संप्रदाय के ही श्रनुगामी हैं। रसध्विन, श्रलंकारध्विन श्रीर वस्तुध्विन को प्रहण करके बिहारी ने संकेतित श्रर्थ को ही प्रधानता दी है श्रतः उनकी श्रमिरुचि ध्विन संप्रदाय के प्रति ही है।

ध्वित संप्रदाय के सिद्धातों की कसौटी पर सतसई के दोहों को कसने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि विहारी के शृंगार विषयक दोहों में भी ध्वन्यात्मकता ही प्रधान है। श्रृलंकार या रस का प्रतिपादन उनका श्रृंतिम ध्येय नहीं है। ध्विन के मेदों में श्रविविद्धित वाच्यध्विन प्रथम है। श्रुमिषेयार्थ जान लेने पर भी तात्पर्यानुपित्त होने पर शब्द से संबद्ध जिस दूसरे श्रृर्थ की प्रतीति होती है, वह लद्यार्थ कहाता है, श्रुमिषेयार्थ श्रीर लद्यार्थ से मिन्न प्रयोजन की प्रतीति व्यंजना वृत्ति के श्राधार पर होती है। जब व्यंजना वृत्ति से प्रतीत होनेवाले श्र्य मे सौंदर्य का पर्यवसान हो तो उसे श्रविविद्धित वाच्यध्विन के नाम से श्रमिहित किया जाता है। इसके प्रमुख चार मेद हैं। बिहारी ने श्रविविद्धित वाच्यध्विन के सभी मेदों के सुंदर उदाहर्श सतसई में प्रस्तुत किए हैं:

# होमति सुखकरि कामना, तुमहिं मिलन की लाल । ज्वालामुखि सी नरति लखि, लगनि श्रगनि की ज्वाल ॥

इस दोहे में 'सुख का होमना' श्रपने वाच्यार्थ में बाधित है। लक्ष्यार्थ हुश्रा कि नायिका नायक के विरह में दुखी रहती है, उसका सुख समाप्त हो गया है; व्यंगार्थ हुश्रा कि नायिका के सुख उसी प्रकार भरम हो गए हैं जैसे श्रान्न में पड़ने पर श्राहुति मस्म हो जाती है। यहाँ शब्दगत श्रत्यंतितरस्कृत ध्वनि है। इस ध्वनि के पचासों उदाहरण सतसई में भरे पड़े हैं। बिहारी का प्रसिद्ध दोहा:

# तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग। श्रनबृदे बूदे तरे, जे बूदे सब श्रंग॥

ध्विन का बहुत सुंदर उदाहरण है। डूबना श्रीर तरना जलाशय श्रादि में ही संभव है। कवित्तरस या तंत्रीनाद जैसे श्रमूर्त तत्व में नहीं। श्रतः इनका श्रर्थ बाधित होकर रसास्वादन का बोध करता है। वाच्यार्थ में श्रत्यंत तिरस्कृत होनेवाली ध्विन बिहारी में श्रत्यधिक मात्रा में दृष्टिगत होती है:

### बेसरि मोती धनि तुही, को पूछे कुत जाति। निधरक है पीबो करें, तीय श्रधर दिन राति॥

यहाँ मानवगत गुण, कर्म, स्वभाव का श्रचेतन वस्तु (वेसरि मोती) के संबंध में वर्णन करके श्रत्यंतितरस्कृत वाच्यध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

ध्वनि का दूसरा प्रमुख मेद है विविद्यातान्यपर वाच्यध्वनि । इसके रस, ध्वनि श्रीर श्रलंकार, तीन मेद होते हैं। संलद्यक्रम श्रीर श्रसंलद्यक्रम मेद से इनके श्रपार मेदो का शास्त्रों में परिगण्न किया गया है। इस ध्वनिमेद का विहारी ने पूर्ण चम-त्कार के साथ प्रयोग किया है। कहात्मक शैली से नायिका की विरह्जन्य दशा के वर्णन में यह ध्वनि श्रपने विविध मेदप्रमेद सहित सतसई में छाई हुई है। नायिका की कायिक चेष्टाश्रो से नायफ को श्रर्थवोध करानेवाला ध्वन्यात्मक दोहा देखिए:

> हरिजन बोजी जिस्त जजनु, निरिस श्रमिलु सँग साथ। श्राँजिन ही में हँसि घरधी, सीस हिये धरि हाथ॥

यहाँ नायिका की कायिक श्रमिव्यक्तियों से गूढ़ाशय का संकेत है। श्रॉलों में हँसकर व्यक्त किया गया कि तुम्हारे दर्शन से मुक्ते हुई हुश्रा। हृदय पर हाथ रखने से प्रकट किया कि तुम मेरे हृदय में श्रासीन हो। सिर पर हाथ रखने का श्रमिप्राय है कि मुक्ते तुम्हारी कामना शिरोधार्य है किंतु उसकी पूर्ति भाग्याधीन है। इन श्रांगिक चेष्टाश्रों में ध्वनिमूलक व्यंजना ही रसवोध कराती है। जब तक ध्वन्यात्मक श्राशय समक्त में नहीं श्राएगा, रसप्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य या रसध्विन की दृष्टि से भी विद्वारीसतसई की सफलता श्रसंदिग्ध है। ध्विन के जितने प्रौढ़, परिष्कृत श्रौर प्रांजल उदाहरण विद्वारी के काव्य में हैं हिंदी के किसी श्रान्य किव में नहीं हैं। यथार्थ में विद्वारी का काव्य मूलतः ध्विनकाव्य ही है।

(४) नायिकाभेद—विहारीसतसई के श्रिधिकांश टीकाकारों ने सतसई को नायिकाभेद का ही ग्रंथ ठहराया है। नायिकाश्रों के वर्गीकृत रूप भी सतसई में स्थिर किए गए हैं श्रीर लच्चण्रंथ के श्रभाव में भी उसे लच्चण्परक सिद्ध करने की चेष्ठा हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विहारी ने नायिकाभेद को समक्तकर सतसई की रचना की थी, किंतु नायिकाभेद का ग्रंथ सतसई नहीं है।

विहारी ने नायिकामेद का श्रंतरंग रहस्य खूब सममकर श्रपने दोहो में उसका चित्रण किया। स्वकीया के प्रेम का वर्णन उसके रूप, गुण, शील, स्वमाव श्रादि के वर्णन में बिहारी ने श्रद्भुत कौशल का परिचय दिया है। यौवन की उदाम प्रवृत्तियों से प्रेरित प्रेमी युवक की चित्तवृत्ति स्वकीया प्रेम में किस प्रकार श्राबद्ध हो जाती है श्रीर लोक परलोक से विमुख होकर कैसे वह विलास-लीला-रत हो जाता है, यह देखना हो तो बिहारी के स्वकीया मुग्धा नायिका के प्रेम का वर्णन पढ़ना चाहिए।

शास्त्र में परकीया नायिका के कत्या श्रीर परोढ़ा दो मेद माने गए हैं। बिहारी ने दोनों रूपो का वर्णन किया है। कन्याप्रेम का वर्णन निम्नलिखित दोहें में देखा जा सकता है:

दोऊ चोर मिहीचिनी, खेलुन खेलि श्रधात । दुरत हिंपै लपटाइकै, छुनत हिंपै लपटात ॥

वयक्रम आदि के मेद से ज्येष्ठा, किनिष्ठा, अवस्थामेद से स्वाधीनपितका, खंडिता, अभिसारिका आदि आठ मेदों का पूर्ण वर्णन बिहारी ने किया है। दशा (चित्तवृत्ति) मेद से अन्यसंमोगदुःखिता, गिर्विता, मानवती का भी वर्णन सतसई में है। नायिका की सहायक सखी, दूती आदि का भी बिहारी ने वर्णन किया है। दूती के व्यापक कार्यचेत्र और कठिन कार्य को सामने रखकर बिहारी ने उसका मनोवैज्ञानिक वर्णन करने में अपनी प्रतिभां का परिचय दिया है।

नायिकामेद के साय नायक-मेद-वर्णन का भी परंपरा से निर्वाह होता चला जा रहा है, यद्यपि नायक के नायिकाश्रो की तरह अनेक मेद नहीं किए गए। चार मेदों में ही नायक को सीमित कर दिया गया है। बिहारी ने विरुद्ध, अनुकूल, शठ श्रौर धूत नायकों का चित्रण अपने काव्य में किया है।

नायिकामेद के श्रंतर्गत नायिकाश्रो के श्रलंकार, नखशिख, लीलाविलास ऋतु-वर्णान, वारहमासा श्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रंगार का श्रालंबन होने के कारण नायिकामेद का सविस्तर वर्णन बिहारी के लिये श्रानिवार्य था।

(४) भावपक्ष—विहारी के काव्य की आतमा शृंगार है। शृंगार की व्यंजना ध्वनि के माध्यम से हुई है। शृंगारवर्णन के लिये संयोग तथा विप्रलंभ दोनो पच्च विहारी ने स्वीकार किए हैं। संयोगपच्च के चित्रण में विहारी ने आपनी मौलिक उद्भावनाओं का प्रयोग कर संयोग को आनंद की चरम स्थिति पर पहुँचा दिया है। निम्नांकित उदाहरणों में विहारी का यह कौशल देखा जा सकता है:

वतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय। सौंह करें, मौहँनि हँसे, देन कहे, नटि लाय॥ उड़ति गुड़ी लखि लाल की, झँगना झँगना माँह। तौ लौं हौरी फिरत है, छुवति छवीली छाँह॥ प्रीतम हम मीचत प्रिया, पानिपरस सुस्र पाय। जानि पिछानि धजान लों, नेक न होत लखाय॥

मार्मिक उक्तिन्यंनक दोहा देखिए:

बाल कहा लाली महें, लोचन कोयन माँह। लाल तिहारे हगन की, परी हगन में छाँह॥

विरहवर्णन में तो ऊहात्मक शैली के आतिशय्य ने विहारी की विरह-व्यंजनाओं को कहीं कहीं श्रीचित्य की सीमा से बाहर कर दिया है। विरहसंतम् नायिका की दशा देखिए: इत श्रावित चिल जाति उत, चली छ सातक हाथ। चढ़ी हिंडीरे सी रहे, लगी उसासन साथ॥ सीरे जतनन सिसिर ऋतु, सिह विरिहन तन ताप। बसिबै को ग्रीषम दिनन, परचो परोसिन पाप॥

कहीं कहीं स्वामाविक रूप से भी विरहताप से कृश नायिका का वर्णन विहारी ने किया है:

करके मी हैं कुसुम लों, गई चिरह कुरिहरूाय। सदा समीपिनि सिखन हूँ, नीठि पिछानी जाय॥

बिहारी रीतिपरंपरा का निर्वाह करने का ध्यान रखते थे, श्रतः परंपरा-स्वीकृत गूढ़ाशय को श्रंतर्मन में रखकर उसी पृष्ठभूमि पर दोहा रचा गया है। जब तक परंपरा का पूरा बोध न हो, दोहे का श्रर्थ श्रवगत नहीं हो सकता:

> ढोठि परोसिन ईठ है, कहै जु गहे समान। सबै सँदेसे कहि कहाो, ग्रसकाहट में मान॥

धृष्ट पड़ोसिन के संदेश को नायक तथा पहुँचानेवाली नायिका का मानवर्शन रीतिपरंपरा की शृंखला से श्रवगत हुए विना नहीं समक्ता जा सकता।

विहारी पर रीतिपरंपरा का इतना गहरा प्रभाव था कि प्रेम की सहज व्यंजना करनेवाले श्रकृतिम भावो को भी उन्होंने ऊहा श्रीर श्रतिशयोक्ति से श्रावृत कर दिया है। प्रेम का स्वाभाविक रूप ऊहात्मक शैली में सामने नहीं श्राने पाया।

श्रार रस के ऋतिरिक्त ऋन्य भावों को भी विहारी ने श्रपनाया है। यों तो संचारियों तथा सात्विक भावों की हिंह से प्रायः सभी के उदाहरण मिल सकते हैं, किंद्र यहाँ प्रमुख भावों की श्लोर ही संकेत करना पर्याप्त होगा।

बिहारी भक्त नहीं थे। मिक्तमाव का उनके जीवन से रसात्मक तादातम्य रहा हो, इसमें भी संदेह है, किंद्ध निवेंद श्रीर शम का वर्णन सतसई में इन्होंने किया है। मिक्त को सामान्य रूप में ही बिहारी ने स्वीकार किया है, किसी दार्शनिक मतवाद या सांप्रदायिक श्राधार पर प्रह्या नहीं किया। बिहारी जैसे सांसारिक कि के काव्य को साप्रदायिक दृष्टि से किसी मतवाद में बॉधना कि के साथ श्रन्याय करना है। बिहारी तत्वज्ञानी या दार्शनिक न होने पर भी तत्वज्ञान की बात कह सकते हैं। उसी तत्वज्ञान में निवेंद समाया रहता है:

भजन कहाँ ताते भज्यो, भज्यो न एकहु बार । दूरि भजन जाते कहाो, सो तें भज्यो गँवार ॥

वैराग्य भावना का द्योतक, स्त्री रूप के श्राकर्षण से दूर हटानेवाला बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है:

या भव पारावार की, उर्लेंघि पार की जाय। तिय छवि छाया ग्राहिनी, गहै बीच ही श्राय॥

भगवन्नामस्मर्ग के लिये सुंदर उक्ति देखिए:

दीश्च साँस न लेहि दुख, सुख साई निहं भूलि। दहें दहें क्यों करत है, दहें दहें सु कब्लि॥ दैन्यवर्णन देखिए:

> हरि कीजति तुमसों यहै, बिनती बार हजार। जेहि तेहि भाँति डरची रह्मी परची रहीं दरबार।

विहारी की अन्योक्तियो और स्कियो में जीवन के अनुभूत सत्यों का बड़ी सजीव भाषा में वर्णन हुआ है। किव ने अन्योक्ति के व्याज से एक ओर कृपण, मूर्ज, अविवेकी, स्वार्थी, कपटी, दंभी व्यक्तियों को प्रवोधा है तो दूसरी ओर विद्वान, धैर्यशाली, चतुर, प्रेमी, दुर्भाग्यपीड़ित व्यक्तियों को समभाकर शांत रहने का उपदेश दिया है। विहारी की अन्योक्तियाँ हिंदी साहित्य में सबसे अधिक टकसाली रही हैं। उनकी मार्मिकता काव्यत्व के कारण बढ़ गई है, वे मावव्यंजक होने के साथ गहरा प्रमाव उत्पन्न करने में समर्थ हैं।

(६) अलंकारयोजना—निहारीसतसई के संबंध में प्रारंभ में यह भ्रम टीकाकारो द्वारा उत्पन्न किया गया कि सतसई अलंकारनिरूपक रीतिग्रंथ है। प्रत्येक दोहे की टीका में श्रलंकार का विवेचन किया गया। यथार्थ में निहारी श्रलंकारवादी नहीं थे किंतु उन्होंने स्वछंद रूप में (रीतिबद्ध ग्रंथ रूप में नहीं) श्रलंकारों का पर्यात प्रयोग किया है। उनके प्रत्येक दोहे में उक्तिवैचिन्य के चमत्कार के साथ श्रलंकार की सुंदर योजना हुई है। चमत्कारिवधान के लिये कहीं श्रलंकार का सहारा लिया गया है तो कहीं श्रलंकार को ही चमत्कार के भीतर समाविष्ट कर लिया गया है। कहीं कहीं एक ही दोहे में श्रलंकारों की संस्रष्टि श्रीर संकर ने सौंदर्यविधान करने में श्रनुपम निपुणता का परिचय दिया है। श्रसंगति श्रीर विरोधामास की उक्ति देखिए:

हग उरसत टूटत कुहुँव, जुरत चतुर चित प्रीति। परित गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति॥ समासोक्ति श्रलंकार के उदाहरणा द्रष्टव्य हैं:

> सरस कुमुम मँडरातु श्रन्ति, न कुकि मपटि नपटातु । दरसत श्रति सुकुमार तनु, परसत मन पत्यातु ॥

कोमलांगी नायिका पर त्रासक्त किसी नायक की यह व्यंजना भ्रमर के माध्यम से श्रथप्रतीति कराने में समर्थ है। सादृश्यमूलक ग्रलंकारो में उपमा, उत्प्रेत्ता, रूपक ग्रादि का प्रयोग श्रत्यधिक है। रूपक विहारी का प्रिय ग्रलंकार है:

श्रहण सरोहह कर चरण, हम खंजन मुख चंद । समय पाय सुंदरि सरद, काहि न करत श्रनंद ॥

श्रपद्नुति---

जोन्ह नहीं यह तमु वहे, किए जु जगत निहेतु । उदै होत ससि के भयो, मानहुं ससहरि सेतु ॥

विहारी ने लक्ष्य द्वारा ही श्रालंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है, किंतु इतने सुंदर श्रीर सटीक उदाहरण कम ही मिलते हैं।

(७) स्कि काव्य—विहारी के काव्य में स्कियों को भी स्थान मिला है। स्राचार्य रामचंद्र शुक्क स्कि को विशुद्ध काव्य ते पृथक् मानते हैं। स्कियों में वर्णन-वैचित्र्य या शब्दवैचित्र्य ही नहीं हैं, उनमें काव्य के सभी ग्रावश्यक उपादान हैं श्रीर इसी कारण उनका मार्मिक प्रभाव भी होता है। विहारी की स्कियों को हम धार्मिक (वैराग्यपरक), ग्रार्थिक, लौकिक (लोक-व्यवहार-परक), श्रंगारिक (काम-परक) श्रीर प्रशस्तिपरक, इन पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं।

विहारी शृंगारी किव थे। उनकी किवता की मूल प्रवृत्ति शृंगारी मुक्तक परंपरा के आदर्श पर प्रकृत प्रेम के चित्र ग्रंकित करना था। किंतु मुक्तक काव्य के च्रेत्र में आनेवाले सभी विपयो पर उन्होंने आनुपंगिक रूप से रचना की है। विहारी ने मुक्तक काव्य की परंपरा को सर्वतोमावेन ग्रहण किया था। अतः उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिये स्कि काव्य को भी स्वीकार किया। मुक्तक काव्य में रसात्मक मुक्तक के साथ धर्म, नीति, श्र्यं, काम, प्रशस्ति आदि की जो परंपरा चल रही थी, त्रिहारी ने उसकी उपेचा नहीं की। धार्मिक स्कियो में वैराग्य तथा ईश्वरमिक के उपदेश की प्रधानता है। आर्थिक स्कियो में संपत्ति के चंचल स्वरूप का वोध है तथा कृपण और स्वार्यो धनलोलुप व्यक्तियो के स्वमाव की मॉकी भी मिलती है। लोकव्यवहार को दृष्टि में रखकर त्रिहारी ने जो स्कियों लिखी हैं, उनका आधार अनुमव है जो सभी दृष्टियों से आदर्श है। स्कियों में तथ्योक्तियों भी हैं और अन्योक्तियों भी। विहारी की प्रशस्तिपरक स्कियो में अधिक निखार नहीं है। कदाचित् किव का दृदय इनमें रम नहीं पाया। जयसिह की प्रशस्तियों में वर्खन्यान मात्र है, काव्यत्व नहीं। दंम और ढोग के प्रति विहारी ने कोमल वाणी में अनास्या व्यक्त की है। यह धार्मिक स्कि के श्रंतर्गत है:

जपमाला छापा तिलक, सरै न एकी काम। मन काँचे नाचे बृथा, साँचे राँचे राम॥ श्रार्थिक सूक्ति---

कनक कनक ते सौगुनी, सादकता श्रधिकाय। उद्दि खाए बौराय जग, इहि पाएहि बौराय॥

#### लौकिक—

नर की श्ररु नल नीर की, गित एके किर जीय । जेतो नीचो हैं चलै, तेतो ऊँचो होय ॥ मरन प्यास पिंजरा परचो, सुश्रा समै के फेर । श्राइर दे दे बोलियत, बायस बिल की बेर ॥

( द ) विहारी की भाषा—विहारी ने रमणीय श्रर्थं की श्रमिव्यक्ति के लिये उपयुक्त भाषा का प्रयोग करके रीतिकालीन किवयों में भाषा विषयक व्यवस्था का सूत्रपात किया था । उनसे पहले किसी किव की भाषा में ऐसा परिमार्जन दृष्टिगत नहीं होता । कारण यह है कि पहले के किव एक ही शब्द को एक ही विभक्ति में श्रमेक रूपों में लिखने में कोई दोष नहीं मानते थे । श्रंत्यानुप्रास के लिये शब्द को ययाक्ति हस्त्र या दीर्घ कर लेना तो जैसे विधेय मान लिया गया था । बिहारी ने सबसे पहले शब्दों की एकरूपता श्रीर प्रांजलता पर ध्यान दिया । इसके फलस्वरूप परवर्ती किवयों की भाषा में परिष्कार का मार्ग प्रशस्त हो सका ।

बिहारीसतसई की भाषा ब्रज है। ब्रजभाषा का काव्यद्वेत्र बहुत विस्तृत रहा है। ब्रज प्रदेश के श्रतिरिक्त राजपूताना, बुंदेलखंड, श्रवध, मध्यभारत, बिहार, गुजरात श्रीर महाराष्ट्र तक इस भाषां का काव्यभाषा के रूप में प्रचार था। ब्रज-भाषा में पाडित्य प्राप्त करने के लिये ब्रज में निवास त्रावश्यक नही था। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हम्रा, म्रतः बंदेलखंडी भाषा के जन्मजात संस्कार उनके पास थे। यौवन मधुरा में व्यतीत हुआ । फलतः ब्रजमाषा से साह्मात संबंध होने के कारण उनका ध्यान काव्यरचना करते समय भाषा की मूल प्रकृति की श्रोर बना रहा श्रीर उन त्रटियों से वे बचे रहे जो श्रवघ या बंदेल खंड के कवि प्रायः करते थे। शुद्ध ब्रजमाषा का प्रयोग करनेवाले बहुत कम कवि हुए हैं। बिहारी की भापा को हम श्रपेद्धाकृत शद्ध व्रजमापा कह सकते हैं-साहित्यिक व्रजमापा का रूप इनकी ही भाषा में सबसे पहले इतने निखार को प्राप्त हुआ। इनके बाद घनानंद श्रीर पद्माकर ने उसे श्रीर श्रिधिक परिष्कृत किया । विद्वारी की भाषा में बुंदेलखंडी श्रीर पुर्वी का प्रभाव है, घनानंद पूर्वी प्रभाव से मुक्त हैं। विहारी ने पूर्वी के प्रयोग कहीं तक के आग्रह से और कहीं प्रयोगवाहल्य के कारण स्वीकार किए हैं। किंतु बुंदेली के प्रयोग तो सहज रूप में शैशव के अभ्यास के कारण श्राए हैं। संग या साथ के लिये 'स्यौ', लखनी, करनी, पायनी, आदि ऐसे ही शन्द हैं।

बिहारी की भाषा के शब्दकोश का आनुपातिक विवरण तैयार किया जाय तो सबसे श्रिधिक संख्या संस्कृत के तत्सम परिनिष्ठित शब्दों की होगी। विहारी समास-पद्धित में संस्कृत पदावली के कारण ही सफल हुए हैं। संस्कृत के अतिरिक्त श्ररवी फारसी के इजाफा, ताफता, विलनवी, कुतुवनुमा, रोज इत्यादि शब्दो का प्रयोग भी मिलता है।

बिहारी ने भाषा को प्रवाहपूर्ण तथा प्रेपणीय वनाने के लिये लोकोक्ति एवं मुहावरो का भी प्रयोग किया है। एक ही दोहे में मुहावरो की वंदिश देखिए:

मूद चढ़ाए क रहें, परवो पीठि कचमार। रहे गरे परि, राखिये तक हिये पर हार॥ चलते हुए मुहावरों का प्रयोग द्रष्टव्य है:

खरी पातरी कान की, कौन घहाऊ वानि। श्राक कलीन रली करें, श्रली श्रली निय जानि॥ किह पठई मनभावती, पिय श्रावन की वात। फूली श्रंगन सू फिरें, श्रंगुन श्रागु समात॥

भाषा की रमणीयता का विहारी ने श्रत्यिक ध्यान रखा है। माधुर्य गुण के श्रनुरूप वृत्तियों का विन्यास, शब्दों का चयन, श्रनुप्रास का विधान विहारीसतसई की विशेषता है। शब्दों की विकृति से भी विहारी ने श्रर्थ की रमणीयता पर श्राधात नहीं श्राने दिया है। शब्दसौंदर्य श्रपनी सीमाश्रों में रहता हुश्रा श्रर्थसौंदर्य को दीप्त करे तभी प्रयोग की सफलता समभी जाती है। एक दोहा देखिए:

रिनत भूंग घंटावली, भरित दान मद नीर । मंद मंद श्रावत चल्यों, क्लंजर क्लंज समीर ॥

वायु के संचरित होने की ध्वनि कुंजर के श्रागमन के समान प्रतोत हो रही है। दूसरा उदाहरण है:

रस सिंगार मंजन किए, कंजनु मंजनु देन। श्रंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन॥

माधुर्यं की प्रतीति प्रत्येक शन्द से पृथक् पृथक् भी होती है श्रीर समूचे श्रर्थं में भी रमग्रीयता भरी हुई है। वर्गों का यथोचित प्रयोग करने में विहारी सिद्धहस्त हैं:

> मीने पट में किलमिली, कलकित श्रोप श्रपार । सुरतर की मनु सिंधु में, लसित सपछ्व टार ॥

भाषा के प्रसाधन के लिये यमक, श्रनुप्रास, वीप्सा श्रादि शब्दालंकारो का किनग्रा प्रयोग करते हैं। शब्दालंकार केवल शब्दों के चमत्कार के लिये ही नहीं,

श्रर्थं की रमणीयता के लिये भी होते हैं, यह बिहारी के काव्य से विदित होता है। पद्माकर श्रादि ने तो श्रनुपास के मोह में पड़कर काव्यहानि तक कर ली है, किंतु बिहारी इस दोष से सर्वथा दूर हैं। श्रनुपास का उदाहरण देखिए:

> नभजाजी चाजी निसा, चटकाजी धुनि कीत । रति पाजी त्राजी त्रनत, त्रापुं वनमाजी न ।

श्रनुपास के लिये एक साथ छह शब्दों का श्राडंबर होने पर भी नायिका की बिरहवेदना की विकृति में कोई बाधा नहीं पहुँचती। यमक का उदाहरण देखिए:

> तोपर वारों उरवसी, सुनि राधिके सुनान। तू मोहन के उर वसी, है उरवसी समान॥

श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने निहारी की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है: 'निहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्यरचना व्यवस्थित है श्रीर रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह नात नहुत कम कियों में पाई जाती है। ब्रजमाण के कियों में शब्दों को तोड़ मरोड़कर विकृत करने की श्रादत नहुतों में पाई जाती है। निहारी की भाषा इस दोष से नहुत कुछ मुक्त है।'

बिहारी ने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा श्रवश्य है, किंतु छुंदोनुरोध से या ब्रबमाबा की सहब प्रकृति के श्रनुरोध से ऐसा किया है। 'स्मर' के लिये 'समर', 'ज्यो ज्यो' के लिये 'जज्यो' श्रीर 'त्यो त्यो' के लिये 'तत्यों', 'के के' स्थान पर 'क के' श्रादि प्रयोग मिलते हैं जो उचित नहीं हैं किंतु सात सौ दोहों में दस पॉच शब्दो के कारण भाषा पर दोषारोपण ठीक नहीं है।

बिहारी ने समास पद्धित स्वीकार करके ब्रजमाषा को जैसा परिष्कृत रूप दिया वह व्याकरण की दृष्टि से सुगठित है। मुहावरो का प्रयोग प्रेषणीय श्रीर समर्थ पदा-वली के समन्वय से शोभन बन पड़ा है। भाषा पर सच्चा श्रिधकार रखनेवाला कि ही ऐसी प्रौढ़, प्रांजल भाषा का प्रयोग कर सकता है।

(१) मूल्यांकन—विहारी के जीवनवृत्त, काव्य श्रौर कृतित्व पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट लिच्चत होता है कि बिहारी नागरिकता श्रौर नागरिक जीवन के प्रवल समर्थक थे। उनके काव्य में श्राद्योपांत नागरिक मावनाश्रों, कामनाश्रों श्रौर लालसाश्रों का वर्णान है। उनकी मान्यता यी कि गुणों का विकास सदा नागरिकों में ही होता है। अपनी श्रन्योक्तियों में इस बात का उन्होंने विविध रूपों में संकेत किया है। इसका कारण यह है कि उनका श्रिधकांश जीवन राजा महाराजाश्रों के निकट संपर्क में व्यतीत हुश्रा था। वे चाहते थे कि समाज में श्रसंस्कृत या श्राम्य जीवन न रहे। उन्होंने वार वार कहा है कि श्रपने वर्ग में ही रहना चाहिए श्रौर श्रपने वर्ग का श्रम्युत्यान करना चाहिए। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, श्रतः उससे बचना ही

चाहिए। संपत्तिशाली व्यक्ति यदि कृपण हो तो वह नागरिकता से शून्य है श्रीर उससे संबंध न रखना ही ठीक है।

विहारी ने श्रपनी जातीयता का परिचय सतसई में दिया है। राजा जयसिंह का मुगलों के साथ रहना विहारी को कभी श्रच्छा नहीं लगता था। उन्होंने श्रन्योक्ति के माध्यम से जयसिंह को सचेत भी किया था। यही कारण है कि जयसिंह की प्रशस्ति लिखने में उन्होंने श्रत्युक्ति से काम नहीं लिया। मुगलों के प्रति पच्चपात रखने से ही विहारी श्रंतिम दिनों में उन्हें छोड़कर चले श्राए थे।

सतसईरचना में विहारी का उद्देश्य किविशिक्षक वनना नहीं था। शृंगार-भावना को काव्य के चरमोत्कर्प पर पहुँचाने की श्रिभिलापा से उन्होंने सतसई का प्रण्यन किया श्रीर उसमें सफलता पाई। शास्त्रीय परंपरा श्रीर शृंगार-मुक्तक-परंपरा का सुंदर समन्वय सतसई में हुन्ना है। व्यंग्य, लाक्ष्णिक वक्रता, श्रलंकार, नायिकामेद, नखशिख, पर्-ऋतु-वर्णन श्रादि सभी विपयों को स्वतंत्र रूप से विहारी ने सतसई मे स्थान दिया, किंतु लक्ष्णग्रंथ लिखने के पचड़े में वे नहीं पड़े। लक्ष्य-ग्रंथ के रूप में सतसई का निर्माण किया किंतु उसका प्रचार लक्ष्णग्रंथों एवं पाठ्य ग्रंथों से कहीं श्रिधिक हुन्ना। टीकाकारों ने तो विहारी को शृंगार का श्रिधिष्ठाता ही बना दिया है।

सतसई लिखने की परंपरा को हिंदी में विहारी ने वद्दमूल किया। रिषक श्रीर किवगण सतसई को श्राराध्य ग्रंथ मानकर इसका श्रनुसरण श्रीर श्रनुकरण करने लगे। कुछ किवयों ने तो विहारी के भाव श्रीर भाषा तक पर हाथ साफ किया श्रीर किवकीर्ति प्राप्त करनी चाही। मुक्तक रचना में जितनी विशेषताएँ संभाव्य हैं, वे सब विहारीसतसई में उपलब्ध होती हैं। यही कारण है कि विहारी के श्रागे किसी श्रन्य कि का मुक्तक काव्य जचता नहीं। हिंदी मुक्तकरचना में विहारी का समासकीशल मूर्धन्य है।

रीतिवद्ध काव्यकवियों को शास्त्रकवियों की समता में संमान दिलाने का कार्य विहारी ने श्रपनी सतसई द्वारा किया। रीतिकाल में लच्चग्रग्रंथ रचने की परंपरा को स्रोइकर स्वतंत्र मुक्तक द्वारा शास्त्रवोध कराने का मार्ग विहारी ने ही उन्मुक्त किया।

हिंदी रीतिपरंपरा में विहारी ध्विन संप्रदाय के समर्थकों में प्रमुख हैं। तुलसी के रामचिरतमानस के वाद सतसई अपनी रसात्मकता, कलात्मकता, लाइणिकता और वचनिवदण्यता के कारण रिसकों का सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करने में समर्थ हुई। विहारी अपने युग में रीतिश्टंगार के दोत्र में युगप्रवर्तक के रूप में अवतरित हुए थे। विहारी ने ध्विनकाव्य को स्वीकार कर रस और अलंकार का पूर्ण निर्वाह करते हुए श्टंगार को प्रत्येक परिष्कृत भूमि पर अवस्थित किया और रीतिबद्ध काव्यकवियों को आचार्यों के सामने गौरवपूर्ण स्थान दिलाया।

बिहारी के काव्य पर चाहे ध्वनिकाव्य की दृष्टि से विचार करे, चाहे रस-परिपाक की दृष्टि से, चाहे बिहारी की श्रलंकारयोजना को ले, चाहे नायिकामेद या नखिशाख पर दृष्टिपात करे श्रथवा श्रन्योक्ति श्रौर सूक्ति का श्रवगाहन करें, बिहारी का काव्य सभी दृष्टियों से श्रनुपम प्रतीत होता है। बिहारी प्रतिमाशाली किन थे, परंतु उन्होंने काव्याभ्यास के बाद ही किनता रचने की श्रोर ध्यान दिया था। इसीलिये उनके काव्य में शक्ति श्रौर निपुणता का चरम विकास संभव दृश्रा।

#### २. बेनी

बेनी नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में तीन किवयों का उल्लेख मिलता है। शिवसिंहसरोज में रायबरेली जिले के बेंती गाँव के निवासी बेनी बंदीजन का तथा लखनऊ निवासी बेनी प्रवीन का जन्मसंवत् क्रमशः १८४४ तथा १८७६ लिखा है। बेती गाँव निवासी बेनी बंदीजन का टिकैतरायप्रकाश ऋलंकार ग्रंथ बताया जाता है। रसविलास ग्रंथ भी इन्हीं का है। इसमें रसनिरूपण किया गया है। हास्य रस के मॅड़ीवों के कारण इनकी पर्याप्त प्रसिद्धि है। बेनी प्रवीन भी लच्चणकार रीति-बद्ध किव थे। शृंगारभूषण श्रीर नवरसतरंग के श्रतिरिक्त नानारावप्रकाश नामक विशाल श्रलंकार ग्रंथ भी श्रापका ही बनाया हुआ है। श्रतः वेनी नामक इन दोनों किवों का इस प्रसंग में वर्णन नहीं किया जायगा।

वेनी किव असनी के बंदीजन थे और संवत् १७०० के आसपास विद्यमान थे। वेनी रिचत कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ फुटकर किवत्त सवैए मिलते हैं जिनके आधार पर यह अनुमान होता है कि इन्होंने नखिशाख और षट्ऋतु विपयक शृंगारकाव्य लिखा होगा। इनकी किच अनुप्रासमयी, लिलत एवं प्रवाहपूर्ण माषा लिखने की ओर थी। कुछ विद्वानों ने असनी के वेनी किव को ही हास्यरसवाला उहराया है, किंतु दोनों की काव्यप्रशृत्तियों की छानबीन से विदित होता है कि असनीवाले वेनी किव, जिनका हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हास्य रस के मॅड़ीवा लिखनेवाले वेती के वेनी किव से मिल हैं। हास्य रस की किवता के अध्ययन से भी विदित होता है कि यह अपेद्याकृत परवर्ती काल की है। अतः असनी के वेनी वंदीजन को शुद्ध शृंगार का किव ही मानना उचित है। इनकी शृंगारमयी सरस किवता के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:

किव बेनी नई उनई है घटा, मोरवा वन बोलत कूकन री।
छहरें बिज़री छितिमंडल छूँ, लहरें मन मैन भभूकन री।
पहिरी चुनरी चुनिकै दुलही, सँग लाल के मूलहु मूलन री।
ऋतु पावस यों ही वितावित हो, मिरहों, फिर बाविर ! हुकन री।

छहरै सिर पै छिब मोरपला उनकी नथ के मुक्कता थहरें।
फहरें पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के मन्ना महरें।
रस रंग मिरे श्रिभिरे हैं तमाल दोऊ, रस ख्याल चहें लहरें।
नित ऐसे सनेह सों राधिका स्याम हमारे हिए में सदा बिहरें।

हिंदी के कुछ इतिहास ग्रंथों में वेनी किन की किनता का उदाहरण देते समय तीनों वेनी किनयों के पद मिले जुले लिख दिए गए हैं। इससे यह निर्णय करना कठिन हो गया है कि कौन सा पद किस वेनी का है।

#### ३. कृष्ण कवि

कृष्ण कि के जीवनवृत्त के संबंध में विशेष शात न होने पर भी विहारी सतसई के प्रथम कि टीकाकार के रूप में इनकी पर्याप्त ख्याति है। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये विहारी के आअयदाता राजा जयसिंह के मंत्री राजा आयामल्ल के आअत थे और उन्हों के आग्रह से इन्होंने सतसई पर टीका लिखी थी। इस टीका में राजा जयसिंह का उल्लेख वर्तमानकालिक किया में हुआ है अतः यह निश्चित है कि राजा जयसिंह के जीवनकाल में इस टीका का निर्माण हुआ। श्री जगन्नाथदास रजाकर ने कृष्ण कि को विहारीलाल का पुत्र माना है। कृष्ण कि विहारीलाल के पुत्र थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में एकमत्य नहीं है। स्वयं कृष्ण कि ने इस बात का अपनी टीका में उल्लेख नहीं किया है। साधारणतः यह बात समक्ष में आती है कि यदि विहारी उनके पिता होते तो कृष्ण कि इस तथ्य का कहीं न कहीं संकेत अवस्य करते।

कृष्ण किन का किनताकाल तो सतसई की टीका श्रीर उनके निदुरप्रजागर ग्रंथ में दिए हुए रचनाकाल संवत् १७६२ से स्पष्ट है। जन्मसंवत् की कल्पना किनता काल के श्राधार पर संवत् १७७० के श्रासपास की जा सकती है।

इनका लिखा हुन्ना कोई रीतिबद्ध लच्च्याग्रंथ नहीं मिलता, किंतु रीतिबद्ध काव्यरचना का प्रमाण इनकी सतसई की टीका है जिसमें सरस किवच सबैयों की श्रनुपम छुटा इनके किवरूप का परिचय देती है। काव्य के समस्त रमणीय उपादानों से युक्त जो सुंदर किवच सबैए बिहारी के दोहों पर न्नापने लिखे हें वे इस बात के प्रमाण हैं कि इनमें स्वतंत्र काव्यरचना की पूर्ण च्मता विद्यमान थी। यह ठीक है कि माव की दृष्टि से टीकापरक किवता में मौलिकता नहीं न्ना सकती किंतु दोहों को काव्यभूमि पर विस्तृत रूप से उपन्यस्त करने की कला में कृष्ण किन ने श्रद्भुत कौशल का प्रमाण दिया है।

कान्यांगनिरूपक ग्रंथ न मिलने पर भी कृष्ण किव को रस, ध्वनि, श्रलंकार, नायिकामेद श्रादि के विषय में जो कुछ कहना था वह उन्होंने श्रपने कवित्त सवैयों द्वारा कह दिया है। दोहो का पल्लवन सुक्चिपूर्य एवं प्रभावोत्पादक व्यंजना शक्ति द्वारा हुन्ना है। बिहारीसतसई को पूर्याता के साथ दृदयंगम करके टीका लिखनेवाला दूसरा कवि हिंदी में नहीं है। इनकी कविता के कतिपय सरस उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं:

> सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरत्नी, उर माल । यहि वानिक मो मन बसो सदा बिहारीलाल ॥

इस दोहे पर कृष्णा कवि का टीकापरक सवैया द्रष्टव्य है:

छिव सो फिव सीस किरीट बन्यो रुचि साल हिए बनमाल लसै। कर कंजिह मंजु रली सुरली, कछनी किट चारु प्रभा बरसै॥ किव कृष्ण कहै लिख सुंदर मूरति यों श्रमिलाष हियै सरसै। वह नंदिकशोर बिहारी सदा यहि बानिक मो हिय मासि बसै॥

#### दोहा--

वतरस लाजच लाल की भुरली घरी लुकाय। सींह करे, भींहनि हँसै, दैन कहै, नटि जाय॥

#### सवैया---

श्राज बबी बृषभातु बबी मनमोहन सो रसखेब टरी है। बातन कें चसकें सु रबी सुरबी हिर कें दमकाय धरी है। ज्यों ज्यों हहा करि मांगें बबा वह त्यों त्यों कछू श्रठिबात खरी है। दैन कहै, सुकरें, हॅसि भौहनि, सौंह करें रसभाय भरी है। दोहा—

विखन बैठि जाकी सबिहि गिहि गिहि गरब गरूर।
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर॥
कवित्त-

रूप की अवधि ऐसी और न बनाई विधि,
जाको लिखिने को लाल देवता मनायनो।
ताकी शोभा लिखिने को नैठित गरन करि,
श्रनत ही मन होत घूम घन नायनो।
ऐसी भाँति श्राप श्राप क्रूर कहनाय गए,
चतुर चितेरे तिन्हें कहाँ लीं गिनायनो।
कृष्ण प्राण प्यारे वहि चित्रिनी निचित्र गति,
काह पे न बन्यों बाके चित्र को बनायसो॥

#### ४. रसनिधि

ये दितया राज्य के बरौनी इलाके के एक संपन्न जमींदार ये। श्रापका नाम पृथ्वीसिह था, किवता का नाम 'रसिनिधि' था। इनका रचनाकाल संवत् १६६० से १७६७ तक है। इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण इनका रतनहजारा ग्रंथ है जो बिहारीसतसई की पद्धित पर लिखा गया है। ग्रंथ के वर्ण्य विषय श्रौर श्रिमिव्यंजना शैली पर बिहारी की श्रृंगारभावना का गहरा प्रभाव लिखत होता है। इनके दोहों का एक संग्रह छत्रपुर के श्री जगन्नाथप्रसाद ने प्रकाशित किया है। रतनहजारा के श्रितिरिक्त इनके विष्णुपदकीर्तन, कविच, वारहमासी, रसिनिधिसागर, गीतिसंग्रह, श्रिरिल्ल, हिंडोला श्रादि ग्रंथ भी खोज में प्राप्त हुए हैं।

रसनिधि प्रेमी स्वभाव के रसिक किये थे। शृंगारवर्णन ही इनका मुख्य विषय था। इन्होंने रीतिबद्ध लच्च्णुप्रंथ न लिखकर फारसी शायरी की शैली पर इश्क की विविध भावनाथ्रों और चेप्टांशों का विस्तार किया है। मौलिक प्रतिभा का स्रभाव होने पर भी शृंगारी किवता के लिये इनके मन मे पर्याप्त उत्साह था श्रोर शृंगारी किव को लिस मस्ती और मन की तरंग की आवश्यकता होती है वह आपके पास प्रचुर मात्रा में थी। फारसी का प्रभाव भाव के चेत्र में जहाँ इनका सहायक हुआ, वहाँ भाषा के चेत्र में कुछ घातक भी सिद्ध हुआ। कहीं कही शब्दों का ऐसा असंतुलित प्रयोग आपने किया है कि वह सुक्चि और साहित्यिक सौष्ठव की हिंसे युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। नीचे के दोनो दोहों में यह तथ्य स्पष्ट देख जा सकता है:

जिहि मग दो रत निरद्ई, तेथे नैन कजाक। तिहि मग फिरत सनेहिया, किए गरेवाँ चाक। लेहु न मजनू गोर डिग, कोऊ लेला नाम। दरदर्वत को नेकु तो, लेन देह विसराम॥

प्रेम की सरस उक्तियों में रसनिधि को श्रव्छी सफलता मिली है। प्रेम के बाह्य रूप को काव्य की प्रचलित प्रणाली में प्रस्तुत करते हुए रसनिधि बिहारी का ही श्रनुकरण करते हैं:

कजरारे द्दा की छटा जब उनवे जिसि श्रोर। बरिस सिरावे पुहुमि उर, रूप सजान मकोर॥ सरस रूप को भार पज सिंह न सकै सुकुमार। याही ते ये पजक जनु श्लिक श्रावे हर बार॥ नागर सागर रूप को जीवन तरल तरंग। सकत न तर छवि भैंवर पर मन बूइत सब श्रंग॥

# ४. नृपशंभु

सितारागढ़वाले राजा शंभुनाथसिंह सोलंकी का ही साहित्यिक नाम नृपशंभु है। ये संवत् १७३८ में उत्पन्न हुए थे। शिवसिहसरोज में इनके विषय में लिखा है कि—'ये महाराज कविकोविदों के कल्पवृद्ध महान् कवि हो गए हैं। श्रंगार में इनकी कविता निराली है। नायिकामेद इनका सर्वोपरि ग्रंथ है। ये महाराज मितराम त्रिपाठी के बड़े सित्र थे।'

इनकी कविता में बाह्य वस्तुवर्शान पर श्रिधिक बल रहता है। हृदयस्पर्शी मार्मिक श्रनुमृतियो एवं मर्मछ्वियो के श्रंकन की इनमें श्रपेद्धाकृत न्यून द्धमता थी। साहस्यविधान के लिये इन्होंने जहाँ कही उपमा, उत्प्रेद्धा श्रादि का सहारा लिया है वहाँ भी स्थूल एवं प्रत्यद्ध गोचर वस्तु को ही ग्रह्ण कर बिबविधान खड़ा किया है। श्रमूर्त विधान द्वारा भावयोजना की श्रोर इनका ध्यान ही नहीं जाता। इनका लिखा हुआ एक नखिशल ग्रंथ श्री जगनाथदास रत्नाकर ने हस्तलिखित प्राचीन प्रति से शोधकर प्रकाशित कर्राया है। श्रंगो के सौंदर्यवर्णन में परंपरामुक्त उपमानो की लड़ी लगाकर ही ये श्रपने कर्तव्य की इतिश्री समक्त लेते हैं, श्रंगो के सौंदर्य के प्रति उत्पन्न किसी श्रनुभृति को चित्रित नहीं करते। नायिका का वर्णन करते हुए लिखते हैं:

कीहर कील जपादल बिद्धम का इतनी जु बध्क में कीति है। रोचन रोरि रची मेहँदी नृपशंभु कहै मुकता सम पोति है। पायँ भरे दरे ईंगुर सी तिनमें मनो पायल की घनी जोति है। डाथ है तीन लीं चारि है और सों चाँदनी चूनरी के रंग होति है।

नायिका की नामि का वर्णन इन्होंने प्राचीन परंपरा से कुछ इटकर किया है श्रीर प्रायः रटे पिटे उपमानो को बचाकर नूतन चित्र प्रस्तुत किया है। उरों को मिदरा की शीशी श्रीर नामि को मिदरा का प्याला कहना श्रवश्य तत्कालीन समाज से गृहीत नूतन उपमान हैं। कामदेव के मिदरापान करने के निमित्त नाभि का प्याला बनाकर किन ने श्रपनी उद्भावना शिक्त का परिचय दिया है:

रूप को कूप वस्तानत है किन कोऊ तस्तान सुधा ही के संग को। कोऊ तुफांग मोहारि कहै दहस्ता कल्पहुम भाषत श्रंग को। बारिह बार निचार किया नृपद्यांसु नथा मत मो मित ढंग को। सीसी दरोजनि ते सदधार समावती नाभी न प्यासा श्रनंग को॥

नृपशंभु की कविता में श्रालंकारनियोजना की परिपाटी ठीक वैसी है जैसी देव, मतिराम, पद्माकर श्रादि रीतिकालीन प्रमुख कवियो की थी। श्रालंकारियया इनके प्रत्येक पद से स्पष्ट परिलच्चित होती है। एक ही पद में श्रानेक श्रालंकारी की संस्रुप्टि या संकर उपस्थित करके इन्होंने रीतिकालीन कवियो की प्रसाधनकि का श्रच्छा परिचय दिया है। वेग्रीवर्णन की एक कविता हमारे इस कथन का प्रमाग है:

काहू कहा। मार काहू कहा। ग्रंथकार ग्रह,

काहू धूम धार काहू ले सेवार संक को।

काहू ग्रलिहार वहा। काहू चीरवार कहा।,

काहू कहा। सुचि रुचि मृग मद पंक को॥

राधे जू की वेनी मृपशंभु मुख देनी थकी,

गिरामित पैनी सब उपमानि रंक को।

भरथी सुधाभार भज्यो लगो ही न वार,

मनो सिस पीठि पार धार कहत कलंक को॥

नृपशंभु का कविताकाल रीतिबद्ध कवियों के उत्कर्प का काल है। संभव है नृप-शंभु ने भी कोई लच्चण्रंथ लिखा हो, क्यों कि जिस कोटि की इनकी कविता मिलती है, उसमें श्रलंकार श्रौर रस के विशेष वर्णन की किस लिखत होती है। किंतु श्रभी तक नखशिख तथा फुटकर पदों के श्रितिरिक्त इनका कोई लच्चण्रंथ नहीं उपलब्ध हुआ। उपलब्ध कवित्त सवैयों से इनकी प्रौढ़ कवित्वशक्ति का परिचय मिलता है।

#### ६. नेवाज

हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथो में नेवाज नाम से तीन किवयो का उल्लेख मिलता है। जिनका हम वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं वे ग्रंतवेंद के रहनेवाले ब्राह्मण थे श्रीर संवत् १७३७ के लगभग वर्तमान थे। शिवसिंहसरोज में संवत् १७३६ जन्मसंवत् लिखा है जो श्रशुद्ध है क्योंकि इनका लिखा हुन्ना शकुंतला नाटक संवत् १७३७ का है। इतना तो निश्चित है कि ये पन्नानरेश महाराज छन्नसाल के यहाँ दरवारी किव के रूप में रहे। श्रतः सं० १७३० से पहले ही इनका जन्म हुन्ना। छन्नसाल के यहाँ रहने के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है जो किसी भगवत् कि का लिखा हुन्ना है, जिसके स्थान पर नेवाज को छन्नसाल के दरवार में प्रवेश मिला था:

तुम्हें न ऐसी चाहिए, छत्रसाल महराज। जहूँ सगवत गीता पदी, तहूँ कवि पढ़त नेवाल॥

इस दोहे के प्रथम चरण का पाठांतर इस प्रकार भी मिलता है—'भली आज किल करत हो, छत्रसाल महराज।' इतिहास ग्रंथों में नेवाज किव का श्रीरंगजेव के पुत्र श्राजमशाह के यहाँ रहने का भी उल्लेख मिलता है। इनका लिखा हुश्रा शकुंतला नाटक प्रसिद्ध है। यथार्थ में यह दोहा, चौपाई, सवैया श्रादि छंदो में लिखा पद्यबद्ध शकुंतला संबंधी श्राख्यान है। नाटक शब्द से भ्रम में पड़कर इसे श्रामेनय नाटक नहीं समस्ता चाहिए। शकुंतला आख्यान के श्रातिरिक्त इनकी

कितपय फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जिनका प्रधान स्वर शृंगार है। शृंगारवर्णन के लिये जिस कोटि की सहृदयता श्रौर काव्यकुशलता श्रपेचित होती है, वह इनके पास प्रचुर मात्रा में थी। इन्होंने शब्दचयन में बड़ी सावधानी से काम लिया है। रिसक होने के कारणा शृंगारवर्णन में कही कहीं श्रत्यधिक नग्न रूप भी प्रहण कर लिया है। संयोग शृंगार इनका प्रिय विषय प्रतीत होता है। संयोग शृंगार के लिये जिन प्रसंगों को इन्होंने चुना है वे रित-संयोग-परक हैं श्रतः श्लील मर्यादा से दूर होने के कारणा भोगप्रधान हो गए हैं। कितु काव्यत्व की दृष्ट से उनमें प्रचुर भाव-सामग्री मिलती है। कृष्णवियोग से दुखी नायिका का वर्णन देखिए:

देखि हमें सब आपस में जो कछू मन भावें सोई कहती हैं। ये घरहाई जुगाई सबै निसि छोस नेवान हमें दहती हैं। बातें चवाव भरी सुनिकै रिसि आवत पै चुप हैं रहती हैं। कान्ड पियारे तिहारे जिये सिगरे जग को हैंसबो सहती हैं।

प्रच्छन प्रेमाचार के जगिद्धदित हो जाने पर निश्शंक होकर प्रेम करने की प्रेरणा देनेवाला सबैया देखिए:

श्रागें तो बीन्ही लगा रुगी लोयन कैसे छिए श्रनहूँ नो छिपावति। त् श्रनुराग को सोध कियो ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति। कीन सकोच रह्यो है नेवाज जो त् तरसे उनहूँ तरसावति। बावरि जो पै कलंक जग्यो तो निसंक है क्यों नहिं श्रंक लगावति।

#### ७. हठी जी

हठी जी राधावल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश के बारहवें शिष्य वताए जाते हैं। इनके जन्मस्थान श्रीर जन्मतिथि का श्रमी तक निर्णय नहीं हो सका है। राधावल्लभीय सांप्रदायिक ग्रंथों में इनका जन्मस्थान चरलारी लिखा हुआ मिलता है। निवार्क संप्रदाय के ग्रंथों में इन्हें निवार्की ठहराया गया है। इनकी भावना राधानिष्ठ श्रंगारी भक्त की है श्रतः इनका सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाना स्वामाविक ही है। इनका रचा हुआ राधासुधाशतक ग्रंथ काव्यसीष्ठव की दृष्टि से प्रीढ़ एवं परिष्कृत रचना है। श्रंगार काव्य की जो परंपरा उस युग में अविरल रूप से प्रवाहित हो रही थी, हठी जी का काव्य भी उसी में निमन्जित हुआ प्रतीत होता है। रीतिवद्ध मुक्तक की परंपरा में ही हठी जी के काव्य को स्थान देना चाहिए। राधासुधाशतक में १०३ कविच सवैए हैं। यदि इनकी कविता का कलात्मक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाय तो ये शुद्ध भक्त कवियों में स्थान न पाकर रीति परंपरा के काव्यकवियों में ही स्थान पाने के अधिकारी होंगे। वास्तव में रीतिवद्ध काव्यकवियों की समस्त विशेषताएँ हठी जी के काव्य में विद्यमान हैं। इनकी अप्रस्तुत योजना, वचनवकता,

लाच्चिकता श्रादि सभी गुण रीतिकालीन चोटी के कवियो से टक्कर लेते हैं। श्रलंकार की ऐसी सजीव श्रोर सुंदर योजना है कि श्रोता श्रार्थगौरव की श्रापेद्धा कहीं कहीं शब्दगौरव पर ही श्रिधिक मुग्ध हो जाता है। किंतु शब्दगौरव पर की श्रिधिक मुग्ध हो जाता है। किंतु शब्दगौरव के फेर में पड़कर श्रनुप्रास श्रादि के शैथिल्य को श्रापने श्रंगीकार नहीं किया, यही श्रापकी विशेषता है। कवित्त सवेया लिखनेवाले काव्यकवियों में श्रापका विशिष्ट स्थान है।

रीतिबद्ध परंपरा से शब्दसामग्री चयन करके द्यापने श्रपनी कविता को श्रलंकृत किया है। श्रंगारसंष्टक भक्ति का सुंदर रूप राधासुधाशतक काव्य में मिलता है। ग्रंथ सांप्रदायिक व्यक्तियों ने प्रकाशित कराया है:

राधा के सौदर्यवर्णन के साथ किव ने उसकी कृपाकां हा के भी श्रानेक पद लिखे हैं। राधा का इतना साहित्यिक वर्णन बहुत कम किवयों में मिलता है:

कोऊ घनधाम कोऊ चाहै ग्राभिराम कोऊ,
साहिबी सुरेस भाँति लाख लहियत है।
कोऊ गजराज महाराज सुखराज कोऊ,
तीर्थ वर्त नेम जग ग्रंग दाहियत है।
ऐसी चित चाहै चरचा है दुनिया की हठी,
चाहे हदें एक तीन ठहियत है।
जन रखवारी की सु प्रभु प्रानप्यारी की,
सुकीरति दुलारी की नजर चाहियत है॥

राधा के जन्म पर देवी देवता किस प्रकार हिंपत हो उठे, इसका वर्णन करता हुआ कवि कहता है:

गाय उठी किंमरी नरीन ये सुरन सबै,

हार द्वार नगर नगारा धुनि छाई है।

सुर हरखाने दरसाने यरसाने प्रेम,

सरसाने फूल बरखा ले बरसाई है।

बंदीनन बिरद बखाने भाँति भाँति हठी,

लीन्हों श्रवतार राधे बंदन हूँ गाई है।

धन्य व्रयमानु जू के भाग की मलाई है॥

गिरि कीजै गोधन, मयूर नव कुंजन को,

पसु कीजे महाराज नंद के बगर को।

नर कीजै तौन जीन राधे राधे नाम रटे,

तट कीजै बरकूल कार्लिदी कगर को।

इतने पै जोई कल्लू कीजिए कुँबर कान्ह, राखिए न श्रान फेर हठी के सतार की। गोपी पद पंकज पराग कीजें महाराज, तृन कीजें रावरेई गोक्कल नगर की॥

चंद सो आनन कंचन सो तन हों लिखके बिन मोल विकानी। श्रो अरविंद सी आँ खिन को हिंठ देखत मोरि ये आँ खि सिरानी॥ राजत है मनमोहन के सँग वारों मैं कोटि रमा रित रानी। जीवन मूरि सबै बज की टकुरानी हमारी है राधिका रानी॥

#### **-. रामसहायदास**

ये काशी के महाराज उदितनारायण सिंह के आश्रय में रहते थे । इनका जन्म स्थान चौनेपुर (वनारस) और जाति अस्थाना कायस्थ बताई जाती है। पिता का नाम भवानीदास था। ये मगत छाप से कविता करते और मगत जी के नाम से ही विख्यात भी थे। इनका कविताकाल संवत् १८६० से १८८० तक स्वीकार किया जाता है। विहारी के अनुकरण पर इन्होंने रामसतसई वनाई जिसका विषय श्रंगार है। इसी कारण श्रंगारसतसई नाम से भी इसका प्रकाशन भारतजीवन प्रेस, काशी से हुआ था। इस सतसई में अपने पिता के नाम का संकेत किन ने स्वयं किया है। जीवनवृत्त विषयक और कोई चर्चा नहीं है।

रामसतसई या शृंगारसतसई के विषय में मिश्रवंधुश्रों की वड़ी ऊँची धारणा है। वे इसे विहारीसतसई के टक्कर की रचना मानते हैं। ग्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने इस मान्यता का बड़े जोरदार शब्दों में खंडन किया है, किंतु फिर भी इसे शृंगार रस का उत्तम ग्रंथ माना है। सतसई के श्रातिरिक्त इनकी तीन पुस्तके श्रौर कही जाती हैं जो श्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—वाणीभूषण, वृत्ततरंगिणी श्रौर ककहरा। इनमें वाणीभूषण श्रलंकार ग्रंथ प्रतीत होता है श्रौर वृत्ततरंगिणी पिगल विषयक ग्रंथ। श्रन्थ ग्रंथ श्रनुपलब्ध होने के कारण इमने सतसई के श्राधार पर इन्हें लच्चणकार श्राचार्यों में न रखकर लच्यकार काव्य-कवियों में स्थान दिया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण देखिए:

सटकन सटपट चटक कै, श्रटक सुनट के संग। लटक पीत पट की निपट, इट किट कटक श्रनंग।। सतरोहै सुख रख किए, कहै रखौँहें वैन। रैन बगे के नैन ये, सने वनेहु दुरै न। सीस मरोखै डारिकै, माँकी घूँघट टारि। कैदर सी कसकै हिए, बाँकी चितवन नारि॥

सिख सँग जाति हुती सुती, भट भेरी मी जानि। सतरीही पौहनि करी, वतरीही फ्रॅंकियानि॥ नैननि मिंद चित चिंद रही, वह स्यामा वह साँमि। झाँकी दे श्रीमल भई, माँकि मरोखे माँमि॥

#### ६. पजनेस

पजनेस किव का जन्म पन्ना में हुन्ना था। शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संवत् १८७२ लिखा है। इनका लिखा कोई ग्रंथ प्रकाश में नहीं न्नाया है। भारत-जीवन प्रेस, काशी से इनके श्रंगारी किवत्त सवैयों का एक फुटकर संकलन पजनेस-प्रकाश प्रकाशित हुन्ना है, जिससे विदित होता है कि ये रीतिबद्ध मुक्तक परंपरा के श्रन्छे किव थे। शिवसिंहसरोज में इनकी नखिशाख श्रीर मधुरिया नामक दो पुस्तकों का उल्लेख है किंतु श्रभी तक वे उपलब्ध नहीं हुई हैं। इनके काव्य का मूल्यांकन स्फुट पदों के श्राधार पर ही किया जा सकता है। श्रंगारी प्रवृत्ति के कारण नख-शिख-वर्णन की श्रोर चिच होना स्वाभाविक ही है।

शृंगार रस के लिये इनकी भावयोजना तो परंपरामुक्त ही है, किंतु भाषा में कुछ नवीनता है। फारसी शब्दों का प्रयोग स्थान स्थान पर जान व्सक्तर किया गया है। शृंगार की कोमल व्यंजना होने पर भी कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग इनके काव्य में है। कदाचित् ये प्रतिकृल शब्दयोजना को निषिद्ध नहीं मानते थे। इतना होने पर भी पदिवन्यास का कौशल इनकी कविता में है जिसके कारण इनके किन्त सवैयों को पढ़ते समय लय स्वर के आनंद में कोई व्याघात नहीं पहुँचता। शब्दचमत्कार पर ध्यान होने के कारण गंभीर भावयोजना में कहीं कहीं ठेस लगी है। नखशिख की दृष्टि से ये अच्छे कलाकार प्रतीत होते हैं। नायिका के आनन का वर्णन देखिए:

चितवत नाकी श्रोर चल चिकचौंध कौंधे,

मिन पननेस मातु किरन खरी सी है।

छिन प्रतिविंव छूट्यो छिति है छपाकर ते,

छानत छवीली राजै कनक छरी सी है।

कीनौ हर खुरक गुलाब को प्रस्न प्राप्त,

- सुकि सुकि सूमि सूमि काँकत परी सी है।

श्रानन श्रमल श्ररविंद ते श्रमंद श्रित,

श्रद्भुत श्रभूत श्रामा उफिन परी सी है।

नख-शिख-वर्ग्यन में उरोज का श्रालंकारिक शैली से वर्ग्यन द्रष्टन्य है :

संपुट सरोज कैथों सोभा के सरोवर में,

जसत सिंगार के निशान श्रिधकारी के।
किव पजनेस जोज चित्त बित्त चोरिबे को,
चोर इक ठौर नारि श्रीव बर कारी के।
मंदिर मनोज के किलत कुंभ कंचन के,
जलित फिलित कैथों श्रीफल बिहारी के।
सरज उठौना चक्रवाहन के छौना कैथों,
मदन खिलीना हैं सलीना शानप्यारी के॥

फारसी शब्दों के प्रयोग द्वारा लिखा हुन्ना निम्नाकित सबैया पजनेस के भाषाज्ञान का परिचायक है। रस की दृष्टि से इसमें श्रानेक श्रुटियाँ हो सकती हैं, किंतु किन ने श्रापना फारसी ज्ञान इसके द्वारा पूरी तरह व्यक्त करने की चेष्टा की है:

> पननेस तसद्दुक ता बिसमिल जुल्फे फुरकत न कब्ल कसे, महबूब जुना सदमस्त सनम श्रजदस्त श्रलायल जुल्फ बसे। बनमूए न काफ शिकाफ रुए सम क्यामत चहम रु खूँ बरसे। मिनगाँ सुरमा तहरीर हुताँ जुकते विन वे, किन ते, किन से॥

#### १०. राजा मानसिंह (द्विजदेव)

दिजदेव शाकद्वीपी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पूर्वजो को मुगल शासको श्रीर नवाबो द्वारा प्रभूत संपत्ति श्रीर राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। द्विजदेव के पिता श्रयोध्या नरेश महाराज दर्शनिंह ने शाहगंज में मुंदर मवन, बाजार तथा कोट बनवाए थे। द्विजदेव का जन्म श्रगहन मुदी पंचमी, सं० १८७७ वि०, तदनुसार दिनांक १० दिसंबर, सन् १८३० ई० में हुश्रा था। इनकी शिचा दीचा घर पर ही विद्वान् पंडितो द्वारा संपन्न हुई। शिवसिंहसरोज में इनकी शिचा के विषय में लिखा है कि—'ये महाराज संस्कृत, माषा, फारसी, श्ररवी, श्रॅगरेजी इत्यादि विद्या में श्रति निपुण थे।' काव्यशास्त्र का श्रध्ययन इन्होंने श्रवधवासी श्री बलदेवसिंह से किया या। पिता की मृत्यु के बाद इनके राज्य में उपद्रव फैला जिसे द्विजदेव ने थोड़े से सिपाहियों की सहायता से ही शांत करके श्रपने पराक्रम का परिचय दिया।

द्विजदेव का जीवन श्रनेक साइसपूर्ण वीर कार्यों से श्रोतप्रोत है। उन्होंने श्रनेक बार भीपण युद्धों में सिक्रय भाग लेकर श्रपने वल श्रौर साइस का श्रन्छा परिचय दिया था। सन् १८५७ की राज्यकाति के समय उन्होंने श्रनेक श्रॅगरेज परिवारों की प्राण्यारचा करके लारेस महोदय का विश्वास प्राप्त किया था। उन्हें इस कार्य के लिये दो लाख रुपए की जागीर पुरस्कार स्वस्प प्राप्त हुई थी। सन् १८५७ की राज्यकांति में श्रॅगरेजों का साथ देने पर भी वाद में विरोधियों के भइकाने से

श्रॅगरेजी शासन की उनपर कोपदृष्टि पड़ी श्रोर उन्हें कारावास में डालने की योजना वनाई गई। इस पड्यंत्र का द्विजदेव को पता चल गया श्रोर वे सब कुछ छोड़ कर बृंदावनवास के लिये चले गए। वृंदावनवास में ही माधुर्य भक्ति के प्रभाव में श्रंगारपूर्ण कृष्ण-काव्य-रचना द्वारा उन्हें मानसिक शांति श्रोर संतोप प्राप्त हुश्रा। कार्तिक वदी द्वितीया, संवत् १६२८ को उनका देहाबसान हुश्रा।

द्विजदेव का जीवन युद्ध श्रीर संघर्ष में व्यतीत हुश्रा किंतु उन्होंने श्रपनी नैसर्गिक काव्यप्रतिभा श्रीर भावुकता को सांसारिक संघर्षों में नष्ट नहीं होने दिया। शेशव से ही काव्यरसिक होने के कारण किवता के श्रमिट संस्कार सदैव इनके साथी वने रहे। राज्याधिकार प्राप्त होने पर द्विजदेव ने श्रपने दरवार में श्रनेक प्रतिभाशाली किवयों को एकत्र किया था। लिह्न्सिम, पंढित प्रवीन, विलदेव, जगन्नाथ श्रवस्थी श्रादि इनके दरवारी किव थे।

द्विजदेव रचित तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हें—शृंगारलतिका, शृंगारवचीसी श्रौर शृंगारचालीसी । कुछ विद्वान् शृंगारचालीसी को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते । इनके दो ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं । शृंगारलतिकासीरम नाम से एक बहुत ही विशाल सटीक संस्करण श्रयोध्या की महारानी ने बड़ी सजधज के साथ प्रकाशित कराया है । भूतपूर्व श्रयोध्यानरेश महाराज प्रतापनारायण सिंह ने शृंगारलतिका पर सौरम टीका लिखी है ।

दिनदेव के ग्रंथो के श्रनुशीलन से विदित होता है कि इन्होंने रीतिग्रंथो का विधिवत् श्रध्ययन किया था। काव्यरचना करते समय रीतिपरंपरा के रचनाविधान को वे सदा श्रपने समच्च रखते थे। यद्यपि इन्होंने कोई रीतिपरक (लच्या) ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी रस श्रीर श्रलंकार संप्रदाय की शास्त्रीय परिपाटी का इन्होंने श्रपनी मुक्तक रचना में पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। नायिकाभेद संबंधी इनके किवच श्रीर सवैयो का श्रनुशीलन बताता है कि ये श्रपने श्रंतमन में सदा रीतिबद्ध काव्यपद्धित को रखकर चलते थे। श्रलंकार तथा रस के संबंध में भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने इनके विषय में लिखा है—'द्विनदेव को ब्रजमाण के श्रंगारी कवियो की परंपरा में श्रंतिम प्रसिद्ध किव समक्तना चाहिए। जिस प्रकार लच्चग्रंथ लिखनेवाले किवयो में पद्माकर श्रंतिम प्रसिद्ध किय समक्ता चाहिए। जिस प्रकार लच्चग्रंथ लिखनेवाले किवयो में पद्माकर श्रंतिम प्रसिद्ध किय श्रंगारपरंपरा में ये हैं। इनकी सी सरस श्रीर भावमयी फुटकल श्रंगारी किवता फिर दुर्लम हो गई।

द्विजदेव ने रीति-शृंगार-परंपरा के प्रसिद्ध कवियो से भाषापरिमार्जन का गुण प्रहण किया था। भाषा में शृंगारवर्णन के योग्य लालित्य, माधुर्य श्रौर मार्दव की स्थापना करने में ये बहुत से कवियों को पीछे छोड़ गए हैं। श्रनुप्रास श्रौर यमक के मोह में भाषा की सहज श्रामिन्यंजना पर इन्होंने कहीं भी श्राघात

नहीं श्राने दिया है। भावयोजना की दृष्टि से भी इनकी शृंगारी कविता वड़ी नैसिगेंक पद्धित पर चली है। मन की सची उमंग श्रीर भावों के सहज उद्वेलन के साथ किवता लिखनेवाले किवयों का रीतिकाल में प्रायः श्रमाव ही या। श्रिधकाश किव रस्म श्रदा करने के लिये नखिशख, ऋतुवर्ण्यन, नायिकाभेद, बारहमासा श्रादि लिखकर श्रपने किवकर्म की पूर्णता समस्ते थे। किंतु द्विजदेव के काव्य में मन के लीन होने की सरस दशा का पूरा संकेत उपलब्ध होता है। नायिकाभेद, रस, श्रलंकार विषयों से संबद्ध कितपय उदाहरण इस कथन के प्रमाणस्वरूप नीचे उद्धृत किए जाते हैं।

प्रोषितपतिका प्रौढ़ा नायिका के वर्णन में द्विजदेव का मावोद्वेलन द्रष्टव्य है:

दूसरा उदाहरण परकीया प्रोषितपितका नायिका का है। इसमें नायिका की मनःस्थिति को चित्रित करने में किन ने बड़े चातुर्य से काम लिया है। नायिका की श्रंतिम इच्छा का चित्रण प्रेम की पराकाष्ठा है:

श्रव मित दें री कान कान्ह की बसीठिन पै,

गूठे भूठे प्रेम के पतीवन कों फेरि दें।

उरिक्त रही थी जो श्रनेक पुरखा तें लोऊ,

नाते की गिरह मूँदि नैननि निवेरि दें।

मरन चहत काहू छैल पै छत्रीली कोऊ,

हाथन उचाह झज बीधिन में टेरि दें।

तेह री कहाँ की जिर खेह री मई तो मेरी,

देह री उठाह वाकी देहरी पै गेरि दें।

कल हांतरिता नायिका का एक वड़ा मार्सिक चित्र किन ने निम्नलिखित किन में श्रंकित किया है। नायिका कृष्ण के श्राने पर लजा से इतनी श्रमिभूत हो जाती है कि उसके नेत्र दर्शन के लिये उठते ही नहीं। जाते समय पलक इतने चंचल हो

उठते हैं कि नेत्रों को ढककर दर्शन में वाधा डालते हैं। दोनों ही स्थितियों में उसे दर्शन सुख से वंचित होना पड़ता है:

वोलि हारें कोकिल बुलाय हारे केकी गन,
सिखें हारीं सखी सब जुगति नई नई।
दिनदेव की सौं लाज बेरिन कुसंग इन,
ग्रंगन ही श्रापने 'ग्रनीति इतनी ठई।
हाय इन कुंजन तें पलटि पधारे स्याम,
देखन न पाई वह मूरति सुधामई।
ग्रावन समै मैं दुखदाइनि भई री लाज,
चलन समै मैं चल पलन दगा दई॥

श्रलंकारयोजना की दृष्टि से द्विजदेव के काव्य की सफलता श्रपने चरम विदु पर है। सभी प्रकार के श्रलंकारों के परिपुष्ट उदाहरण इनके काव्य में भरे पड़े हैं। मैदकातिशयोक्ति का एक सुंदर उदाहरण देखिए:

> श्रीरे भाँ ति कोकिल, चकोर ठीर ठीर घोलें, श्रीरे भाँ ति सबद पपीहन के बे गए। श्रीरे भाँ ति पछव लिए हैं बृंद बृंद तक, श्रीरे छिब पुंज पुंज कुंजन उने गए। श्रीरे भाँ ति सीतल सुगंध मंद डोले पीन, द्विजदेव देखत न ऐसे पल द्वे गए। श्रीरे रित और रंग श्रीरे साज श्रीरे संग, और धन श्रीरे छन श्रीरे मन द्वे गए।

# तृतीय अध्याय

### काव्यकवियों का योगदान

कान्यकवियो की कला अलंकृत कला है। भाषा को अलंकृत करने के लिये शन्दालंकार तथा अर्थालंकार का आग्रहपूर्वक प्रयोग इस काल के कवियो की विशे-षता सममनी चाहिए। रीतिकालीन आचार्यकवियों की अपेचा रीतिबद्ध कान्यकवियों तथा स्वच्छंद प्रेमधारा के उन्मुक्त कवियों ने लच्चणा और न्यंजना शक्ति पर अधिक ध्यान दिया है। बिहारी और घनानंद क्रमशः दोनों धाराओं के कवियों का प्रति-निधित्व करते हैं। समास पद्धति भी कान्यकवियों की एक उल्लेख्य विशेषता है। यो तो आचार्यकवियों ने भी दोहे लिखकर समास गुण को अपने कान्य में स्थान दिया है, किंतु बिहारी, रसनिधि, रामसहाय आदि कान्यकवियों ने दोहे को भावसामग्री से परिपूर्ण बनाकर कान्यगत समास पद्धति को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है।

रीतिवद्ध काव्यक्षवियों को रीति-शास्त्र-प्रणेता आचार्यक्रवियों से श्रलंकार-प्रयोग के प्रयोजनमेद को संमुख रखते हुए पृथक् िकया जा सकता है। रीतिनिरूपक आचार्यक्रवियों ने श्रलंकार को प्रतिपाद्य विषय मानकर तथा काव्यालंकरण के लिये उपयोगी समस्कर श्रपने काव्य में स्थान दिया था। किंतु काव्यक्रवियों ने श्रलंकार के संबंध में वस्तुगत दृष्टि का उपयोग िकया था। निरलंकृत काव्य सुंदर नहीं होता, श्रतः श्रलंकारों का सहज समावेश इनका ध्येय था, श्रलंकार का शास्त्रीय प्रतिपादन इन्हें कमी श्रमीष्ट नहीं हुआ।

ध्विन श्रीर लच्चणा की दृष्टि से काव्यक्रवियों का काव्य श्राचार्यकवियों की श्रपेचा श्रिषक समृद्ध है। नायिकामेद के प्रसंग में नायिकाश्रों तथा उनकी सिखयों की उक्तियों में जैसी लाच्चिणकता एवं ध्वन्यात्मकता विहारी, रसिनिधि श्रीर द्विजदेव के काव्य में है वैसी श्रन्थत्र दुर्लम है। विषय की दृष्टि से श्रुंगार तक ही सीमित रहने के कारण कामचेष्टाश्रों श्रीर विलासमावनाश्रों से संबद्ध उपमानों श्रीर प्रतीकों का इनकी कविता में प्राचुर्य है। जीवन के सीमित चेत्र से उसी विलाससामग्री का चयन किया गया है जो दैनिक व्यवहार में उपगुक्त होती थी।

रीतिकालीन ग्रान्वार्यकिवियो की मॉित कान्यकिवयो ने भी व्रजमापा के मस्ण रूप को ही ग्रह्ण किया है। भावानुरूप भाषाविन्यास के लिये शब्दो की तोड़मरोड़ इनमें भी पाई जाती है। कान्यभाषा ग्रौर साधारण बोलचाल की भाषा में व्यापक मेद उत्पन्न करने का प्रयत्न रीतिकाल के सभी कवियों में है। शब्दावली सीमित श्रौर व्यंजक है। संगीत को कविता के समीप लाने का श्राग्रह रीतिकालीन कवियों की एक विशेषता है जो काव्यकवियों में भी है। दोहा जैसे लघु श्रीर सामान्य छंद को भी नादात्मक बनाने का प्रयत्न किया गया। दोहा छंद काव्यकवियों ने श्रिधक श्रिपनाया है। कवित्त श्रीर सवैया के समान दोहा भी उर्दू की शेर श्रीर वहार की टक्कर में प्रयुक्त होता रहा।

वक्रोक्तिविधान के लिये काव्यक्षवियों की कविता में श्रपेद्धाइत श्रिषिक श्रवकाश था। किसी भी स्फुट प्रसंग की कल्पना कर ऊहात्मक शैली से उसे उपन्यस्त करनेवाले ये किव वक्रोक्ति को उसका जीवित बनाते थे। यही कारण है कि प्रत्येक काव्यक्षवि की रचना में वक्रोक्तिविधान विपुल मात्रा में देखा जा सकता है। वक्रोक्ति का हार्द विस्मययुत श्रानंद की सृष्टि में है। कोरा वाह्य चमत्कार वक्रोक्तिविधान के श्रंतर्गत नहीं श्राता। सहृदय की चित्तवृत्ति ऐंद्रजालिक के करतव से भी चमत्कृत होती है श्रोर सरस उक्ति के श्रंतरंग रहस्यत्रोध से भी। इन दोनों का मेद स्पष्ट श्रनुभव किया जा सकता है। काव्यकिव की सफलता काव्यजन्य रसानुभूति के श्रानंदसर्जन में है। ऐंद्रजालिक के समान चमत्कार उत्पन्न करने में इनके कर्तव्य की इतिश्री नहीं है।

शृंगार रस कान्यकिवयो का वर्ण्य विषय था। इस रस के भेद, प्रभेद श्रौर बिहरंग को शास्त्रनिकप पर परखनेवाले श्राचार्यकिव लच्च्या श्रौर उदाहरण द्वारा श्रपनी कान्यसृष्टि करते थे, श्रतः उनकी रचना में शास्त्रवंधन लगा हुश्रा था। कान्यकिव मन की तरंग के साथ सहज स्फूर्त भावों को यथेन्छ शैली से प्रस्तुत करते थे, फलतः इनकी कविता में रससंचार की चमता श्रपेचाकृत श्रिधक पाई जाती है। शास्त्रनिरूपण से दूर हटकर कवित्व का श्रानंद प्राप्त करने श्रौर कविगौरव से संमानित होने में ही ये श्रपनी श्रौर श्रपने कान्य की कृतकार्यता समक्तते थे। श्रतः श्रंगार-रस-वर्णन में परिपाटीपालन के साथ स्वानुभूति का प्रयोग भी कवियों में दिखाई देता है।

रीतिबद्ध श्राचार्यकवियों को मौलिक उद्भावनाश्रों के लिये न्यूनावकाश रहा है किंतु काव्यकिव स्वतंत्र चेत्र में विचरण करते हुए नूतन उद्भावनाश्रों की सृष्टि का पूरा पूरा लाम उठाते रहे। श्राचार्यकिव कलावादी बनकर काव्यभूमि में उतरे ये किंतु काव्यकवियों ने कला के साथ भावभूमि का भी श्रवगाहन किया। रीतिनिरूपक कवियों में पिष्टपेपण श्रिधिक है। श्रनेक कवियों ने एक ही विषय को यत्किंचित् हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत काव्यकिव चिंतचर्वण से बचकर स्वतंत्र एवं नूतन उद्भावनाश्रों के सहारे मौलिक काव्यसृष्टि में श्रिधिक सफल हुए। दोनों कोटि के कवियों के काव्य का मूल्यांकन करते समय यह मेद सामने रखना श्रनिवार्य है।

काव्यक्रवियों ने नायिकामेद के साथ ऋतुवर्णन, बारहमासा श्रीर नखशिख को विशेष रूप से श्रपने काव्य का विषय बनाया। लच्च्य-ग्रंथ-रचना से बचने के कारण काव्यक्रवियों ने उन्हीं विषयों को स्वीकार किया जिनमें स्वच्छंद विचरण का श्रपेच्चाकृत श्रिषक श्रवकाश था।

शृंगार रस की प्रधानता के कारण इस रस का समस्त वैभव कवियो ने नायिकामेद के मीतर दिखाने का प्रयत्न किया। नायिका श्रंगार रस का आलंबन है। नायिकामेद को काव्यांग मानकर निरूपित करनेवाले कविगरा तो शास्त्रकवि की कोटि में रखे गए कितु जिन कवियों ने आलंबन (नायिका) के श्रंगो के वर्णन को स्वतंत्र विषय मानकर लिखना प्रारंभ किया वे रीतिवद्ध काव्यकवि ही बने रहे। इन ग्रंथों को नख-शिख-वर्शन नाम दिया गया। नख-शिख-वर्शन की परिपाटी रीतिकाल में इतनी श्रिधिक प्रचलित हुई कि शायद ही कोई कवि हुआ हो जिसने थोड़ा बहुत नखशिख न लिखा हो । नखशिख का श्राधार तो प्रायः संस्कृत के काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ थे किंतु वाल्यायन के कामशास्त्र को भी इस वर्श्वन में घसीट लिया गया । सामुद्रिक लच्चाों में स्त्रीरूप का जैसा वर्णन है, उसका भी उपयोग कुछ कवियों ने किया। कहीं कहीं कविप्रसिद्धियों श्रीर रूढियों के श्राघार पर नखशिख का विस्तार हुआ। संस्कृत के श्रलंकारशेखर, कविकल्पलता, बृहत्संहिता, गरुड-पुराण श्रादि के नारीरूप के वर्णनप्रसंगो को नखशिख में स्थान मिलने लगा श्रीर नखशिख इस काल के कवियो का प्रिय विषय बन गया। श्रृंगप्रत्यंगों के वर्शान के साथ तिलक, मस्सा, रोमजालि, रोमकूप श्रादि छोटी छोटी शारीरिक वस्तुश्रो का वर्शन नखशिख में समेट लिया गया। इसके बाद शरीर-शोमा-विधायक अलंकारो को नखिशख में स्थान मिला श्रौर नखिशख एक स्वतंत्र काव्यविषय स्वीकृत हो गया । श्रलंकारो के बाद वस्त्रविन्यास, प्रसाधन के उपकरणा, श्रंगराग, इत्र, तिलक भ्रादि सभी नखिशाख के श्रंतर्गत परिगिएत हुए। इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों ने नखशिख लिखने में श्रपनी रुचि प्रदर्शित कर श्रपने श्रंगारी माव का पूरा प्रमाग प्रस्तत किया।

नखशिख के बाद शृंगार रस के उद्दीपन से संबद्ध षड्ऋतुवर्णन श्रीर बारहमासा की श्रोर इनका ध्यान जाना स्वामाविक था। संस्कृत के श्रलंकृत महा-काव्य लिखनेवाले कालिदास, श्रीहर्प, माघ श्रादि कवियो ने भी ऋतुवर्णन का प्रसंग विस्तारपूर्वक श्रपने काव्यो में प्रहीत किया है। ऋतुवर्णन स्वतंत्र रूप से भी होता है श्रीर संश्लिष्ट प्रकृतिचित्रण के रूप में भी। किंतु संस्कृत के श्रिधकांश कवियों ने प्राय: नायक नायिकाश्रों के उद्दीपन प्रसंग में ऋतुवर्णन का उपयोग किया है। हिंदी के रीतिकवियो के लिये तो यह मात्र उद्दीपन ही था। स्वतंत्र रूप से या संश्लिष्ट रूप से प्रकृतिचित्रण करना इनका उद्देश्य नहीं था श्रतः इनकी भावना तो उद्दीपन में ही भली भाँति देखी जा सकती है। विप्रलंभ शृंगार के वर्णन में ऊहात्मक शैली से जहाँ वस्तुवर्णन किया गया है वहाँ ऋतुश्रों की प्रचंडता, कर्ता, विपरीतता तथा श्रसमय में श्राना बड़े कौशल से प्रस्तुत किया गया है। विरहवर्णन के लिये प्रायः सभी किवयों ने बारहमासा को चुना है। वर्ष के बारह महीनों में विरहवेदना से संतप्त नायिका की क्या दशा होती है, उसे प्रत्येक मास में कैसा कैसा कटु श्रनुभव होता है, यही बारहमासा लिखने का प्रयोजन है। विरहवर्णन की शैली पर कारसी कविता का प्रभाव रहा है, श्रतः ऊहा के चमत्कारविधान के लिये प्रकृति के कठोर कर्करा, मृदुल मोहक रूपों का वर्णन इन कवियों के लिये स्वाभाविक वन गया था।

नखशिख श्रौर ऋतुवर्णन तथा वारहमासा वर्णन को स्वीकार करने का एक कारण यह भी था कि इन वर्णनों के द्वारा सूदम कितु सटीक शैली में चमत्कार-योजना की जा सकती है। सूक्ति श्रौर चमत्कार दोनों के लिये मास श्रौर ऋतु के विभिन्न श्रवयव वड़े सहायक होते हैं। नख-शिख वर्णन रूप की कॉकी का ही दूसरा नाम है, ऋतुवर्णन विरह की विह्वलता का श्ररोपित एवं चमत्कृत चित्र है, एवं वारह-मासा नायिका की मनःस्थिति का कविकल्पित ऊहात्मक श्रालेख है। काव्यकवियों के लिये ये तीनों प्रसंग रीतिनिरूपण से कुछ इटकर स्वतंत्र एवं मौलिक उद्भावनाश्रों के श्रनुकूल थे श्रतः इनको प्रायः सभी ने स्वीकार किया है।

#### **चपसं**हार

भारतीय इतिहास में रीतिकाल की भाँति हिंदी साहित्य के इतिहास में 'रीतिकाल्य' भी अत्यंत अभिश्वास काल्य है। आलोचना के आरंभ से ही इसपर आलोचको की वक दृष्टि रही है। द्विवेदीयुग ने सदाचारविरोधी कहकर नैतिक आधार पर इसका तिरस्कार किया, छायावाद की सूद्धम सौंदर्यदृष्टि रीतिकाल्य के स्थूल सौंदर्यबोध के प्रति हीन माव रखती थी, प्रगतिवाद ने इसपर समाजविरोधी और प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया और प्रयोगवाद ने इसकी रूढ़ विषय-वस्तु एवं श्रमिन्यंजना प्रणाली को एकदम वासी घोषित कर दियां।

इस प्रकार की श्रालोचनाएँ निश्चय ही पूर्वाग्रह से दूषित हैं। इनमें वाह्य मूल्यों का रीतिकाव्य पर श्रारोप करते हुए काव्यालोचन के इस श्राधारभूत सिद्धांत का निषेध किया गया है कि श्रालोचक को श्रालोच्य काव्य में से ही दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस पद्धित का श्रवलंबन करने से रीतिकाव्य के साथ श्रन्याय होने की श्राशंका नहीं रह जायगी।

व्यापक स्तर पर विचार करने से काव्य की दो प्रतिनिधि परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं जो काव्य के प्रति दो मिन्न दृष्टिकोग्गो को श्रमिव्यक्त करती हैं—एक 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' श्रोर दूसरी काव्यजीवन की समीचा है। इनमें से पहली शुक्र जी की शब्दावली में स्नानंद की चिद्धावस्था स्नौर दूसरी साधनावस्था को महत्व देती है। केवल भारतीय वाड्मय में ही नही, विश्व भर के वाड्मय में काव्य के ये दो पृथक रूप स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। इसमें संस्देह नहीं कि इस मेद के मूल मे श्रांतरिक श्रमेद की सत्ता भी उतनी ही स्पष्ट है, फिर भी ये दोनो श्रौर उनका श्राख्यान करनेवाली उपर्युक्त दोनो परिभाषाएँ दो विभिन्न दृष्टिकोणो की द्योतक तो हैं ही। मेरी अपनी धारणा है कि किसी भी काव्य की समीचा करते समय इस दृष्टिमेद को सामने रख लेना त्रावश्यक है. एक ही मानक से दोनों को तौलने से किसी न किसी के प्रति भारी श्रन्याय होने की श्राशंका रहती है। उदाहरण के लिये वाल्मीकि श्रीर जयदेव श्रथवा तुलसी श्रौर सूर की काव्यदृष्टि में पाश्चात्य साहित्य से उदाहरण लें तो होमर या शेक्सपियर श्रीर शेली की काव्यदृष्टि में उपर्युक्त मेद स्पष्ट है, फिर भी श्राचार्य शुक्क श्रीर मैथ्य श्रानीलंड जैसे प्रौढ श्रालोचक उसे भूल बैठे। इसका उलटा भी हो सकता है। विहारी की आलोचना करते हुए पंडित पद्मसिंह शर्मा ने यही किया और विहारी की प्रतिभा से 'सूर और चॉद को भी गहन लगने' की आशंका होने लगी। यद्यपि मै स्वयं कवित्व श्रीर रस की मौलिक श्रखंडता का समर्थक हूं, तयापि यह ऋखंडता तो ऋंतिम स्थिति में ही प्राप्त होती है, उससे पहले बहुत दूर तक उपर्युक्त भेद की सत्ता स्पष्ट विद्यमान रहती है। रीतिकाल का उचित मुल्यांकन करने के लिये इसका ध्यान रखना आवश्यक होगा।

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' या 'रमग्रीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' की कसौटी पर परखने से रीतिकाव्य का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि जीवन की उदात्त साधना और कदात्तित् सिद्धियों का भी निरूप्ण इस काव्य में उपलब्ध नहीं होता। किंतु जीवन में सरसता का मूल्य नगएय नहीं है— जीवन के मार्ग पर धीर और प्रबुद्ध गति से निरंतर श्रागे वढ़ना तो श्रेयस्कर है ही, किंतु कुछ ज्यों के लिये किनारे पर लगे बृद्धों की शीतल छाँह में विश्राम करने का भी अपना मूल्य है। कला अथवा काव्य के कम से कम एक रूप का आविष्कार मनुष्य ने इसी मधुर आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया था और वह आवश्यकता अभी निश्शेष नहीं हुई—कभी हो भी नहीं सकती। रीतिकाव्य मानव मन की इसी बृत्ति का परितोप करता है और इस दृष्टि से इन रससिद्ध कवियों और इनके सरस काव्य का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता।

व्यापक सामानिक स्तर पर भी रीतिकाव्य का यह योगदान इतना ही मान्य है: घोर पराभव के उस युग में समान के श्रभिशत जीवन में सरसता का संचार कर इन किवयों ने श्रपने ढंग से समान का उपकार किया था। इसमें संदेह नहीं कि इनके काव्य का विषय उदात्त नहीं था—उसमें जीवन के भव्य मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं थी, श्रतः उसके द्वारा प्राप्त श्रानंद भी उतना उदात्त नहीं था। यहाँ में इस प्रश्न को छेड़ना नहीं चाहता कि रस की कोटियाँ होती हैं या नहीं, मेरा मंतव्य केवल यही है कि काव्य वस्तु के नैतिक मूल्य का काव्यरस के नैतिक मूल्य पर प्रभाव श्रवश्य ही पड़ता है श्रोर इस दृष्टि से रीतिकाव्य का नैतिक मूल्य निश्चय ही कम है। फिर भी, अपने युग की श्रात्मघाती निराशा को उिन्छन्न करने में उसने स्तुत्य योग-दान किया, इसमें संदेह नहीं है श्रोर इस सत्य को श्रस्वीकार करना कृतव्यता होगी। वास्तव में में इस प्रसंग में एक ऐसे सत्य का फिर से उद्घाटन करना चाहता हूं जो श्रनेक नैतिक, सामाजिक काव्यसिद्धातों के घटाटोप में श्राज छिप गया है श्रोर वह यह है कि कला का एक श्रतक्य उहेश्य मनोरंजन भी है: यह मनोरंजन मानव जीवन की जितनी अपरिहार्य श्रावश्यकता है, इसकी पूर्ति करनेवाली कला या काव्यकला का श्रपना मूल्य भी निश्चय ही उतना ही श्रसंदिग्ध है। रीतिकाव्य का मूल्याकन कला के इसी उदेश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए—उसकी मूलवर्ती प्रेरणा यही थी श्रोर इसी की पूर्ति में उसकी सिद्धि निहित है। शुद्ध नैतिक दृष्टि से भी यह सिद्धि निर्मूल्य नहीं है क्योंकि किविशिद्धा से संयुक्त यह मनोरंजन तत्कालीन सहृद्य समाज के रुचिपरिष्कार का भी श्रत्यंत उपादेय साधन था।

कला की दृष्टि से भी रीतिकाव्य का महत्व श्रसंदिग्ध है। वास्तव में हिदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम रीतिकवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में प्रहण किया। श्रपने शुद्ध रूप में रीतिकविता न तो राजाश्रों श्रौर सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार श्रथवा मिक्त का माध्यम थी श्रौर न सामाजिक सुधार श्रथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका ही। काव्यकला का श्रपना स्वतंत्र महत्व था—उसकी साधना स्वयं उसी के निमित्त की जाती थी, वह श्रपना साध्य श्राप थी।

कला के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से भी रीतिकवियों की उपलब्धि कम नहीं है। व्रजमापा के काव्यरूप का पूर्ण विकास इन्होंने ही किया। वह काति, माधुर्य श्रौर मस्रणता श्रादि गुणों से जगमग हो उठी—शब्दों को जैसे खराद पर उतारकर कोमल श्रौर चिक्कण रूप प्रदान किया गया, सबैया श्रौर किवत्त की रेशमी जमीन पर रंग विरंगे शब्द माणिक मोती की तरह दुलकने लगे। इन दोनों छंदों की लय में श्रमूतपूर्व मार्दव श्रौर लोच श्रा गया। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रीतिकवियों का छंदिवधान एक वंधी लीक पर ही चलता है। उसमें स्वर श्रौर लय की सूक्ष्म संयोजनाश्रों के लिये श्रवकाश नहीं है। परंतु यह दृष्टिदोंष है। सबैया श्रौर किवत्त के विधान के श्रंतर्गत श्रमेक प्रकार के सूक्ष्म लयपरिवर्तन कर रीतिकवियों ने श्रपनी कोमल संगीतकिच का परिचय दिया है। रीतिपूर्व युग के तुलसी श्रौर गंग जैसे समर्थ कियों श्रौर उधर रीतिमुक्त कियों में घनानंद जैसे प्रवीण कलाकारों के छंदविधान के साथ तुलना करने पर श्रंतर स्वतः स्पष्ट हो जाता

है। ये किव श्रपने संपूर्ण काव्यवेमव के होते हुए भी रीतिकवियों के छादस् संगीत की सिष्टि करने में निर्तात श्रमफल रहे हैं। इसी प्रकार श्रमिव्यंजना की साजसजा श्रीर श्रलंकित की दृष्टि से रीतिकाव्य का वैभव श्रपूर्व है। यह ठीक है कि उसमें श्रलंकरण सामग्री का वैसा वैविध्य नहीं है जैसा सूर श्रीर तुलसी में मिलता है, वैसा सूक्ष्म संयोजन भी नहीं है जैसा पंत में मिलता है, परंतु विलासयुग के रंगोज्ज्वल उपमानो श्रीर प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग से रीतिकाव्य की श्रमिव्यंजना दीपावली की तरह जगमगाती है। श्रतः इस कविता का कलात्मक रूप श्रपने श्रापमें विशेष मूल्यवान् है श्रीर इसी रूप में इसके महत्व का श्राकलन होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि रीतिकाव्य में श्रापकों सूर, मीरा श्रीर घनानंद जैसी श्रात्मा की पुकार नहीं मिलेगी, न जायसी, तुलसी श्रयवा श्राधुनिक युग के विशिष्ट महाकाव्यकारों के समान व्यापक जीवनरामीचा श्रीर न छायावादी कवियों का सा सद्दम सौंदर्यशेष ही यहाँ उपलब्ध होगा, परंतु मुक्तक परंपरा की गोष्ठीमंडन कविता का जैसा उत्कर्ष रीतिकाव्य में हुश्रा वैसा न तो उसके पूर्ववर्ती काव्य में श्रीर न परवर्ती काव्य में ही संमव हो सका।

इस प्रकार हिदी साहित्य के इतिहास में रीतिकान्य का श्रपना विशिष्ट स्थान है। सैद्धातिक दृष्टि से मारतीय कान्यशास्त्र की परंपरा को हिदी में श्रवतरित करते हुए विवेचन एवं प्रयोग दोनों के द्वारा रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा कर श्रीर उधर सर्जना के क्षेत्र में कविता के कलारूप की सिद्धि करते हुए भारतीय मुक्तक परंपरा का श्रपूर्व विकास कर ब्रजमाधा के कलाप्रसाधनों के सम्यक् परिष्कार संस्कार द्वारा रीतिकवियों ने हिंदी कान्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। एकात वैशिष्ट्य की दृष्टि से भारतीय वाद्मय में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के वाद्मय में श्रालो-चना श्रीर सर्जना के संयोग से निर्मित यह कान्यविधा श्रपना उदाहरण श्राप ही है। किसी भी भाषा में इस प्रकार का कान्य इतने प्रचुर परिमाण में नहीं रचा गया।

# अनुक्रमणिका

Ų

श्रंगदर्पग्-२०४, ३९७ श्रंबिकादत्त व्यास-५०६, ५१६ त्रकबर, सम्राट्-३-५, १४, २०, २३-२४, २६, २८, १६६, १२३ श्रकवरनामा-२३ श्रकवर शाह, संत-१३५-१४∙, २१८ २८७, २६१, २६३, ३०४, ३१३, ३४५, ३५६, ३७६ त्रग्निपुरा**ण-**प्ट, १३५, १४१, २१५, २८६, २८७, ५०४ श्रताउद्दौला-२५ श्रदारंग-रू श्रध्यात्मप्रकाश-३६१ त्रनंगरंग-१३५, १५०, ३०४ श्रनवर चंद्रिका-५१५ श्रनुप्रासविनोद-३४८ श्रत्भव प्रकाश-४४५ ग्रन्पविलास-२७ श्रनूप-संगीत-रज्ञाकर-२७ ग्रनूपसिंह-२७ श्रन्पांक्रस-२७ श्रपरोत्तसिद्धात-४४५ श्रपस्य दीन्तित-६६-६७, ७३, १००, २४६, २८६, २८६-२८६, २६३, २६८, ३०१, ३१४, ३१६, ३३७, ३५८, ३८०, ४४४, ४४६, ४६७ श्रद्धलफजल-४ श्रव्दुर्रहीम सानसाना-दे "रहीत"

त्रब्दुल श्रजीज-७ श्रव्दुल हमीद-१५ श्रमिनवगुप्त-३२, ३३, ३५, ४१, ४३, ४५-४७, ११५, ११७, १२३, १२५, १३१-१३२, २१५, २८६, ३२०, ३५२, ३७३, ४६७ श्रमिनव भारती-३५, ३६, ४२, र८६ श्रमरकवि-३०६ श्रमरचंद्र-२८७, ३२७ श्रमरचंद्र यति-७४ श्रमरचंद्रिका-३४१, ५१५ श्रमरुक-१४८, ५०५ श्रमरशतक-१४८-१४६, ५०६ श्रमीघॅट-३०२ श्रमीर श्रहमद मीनाई-३७८ श्रमृतानंद योगिन्-५५ श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी-२६६, ४६२ श्ररस्तू-२४७ श्ररिल्ल (रसनिधि)-५३२ श्ररिस्टोटल-२४७ श्चलंकारकलानिधि-३६४ श्रलंकारगंगा-३४८ श्रलंकार चंद्रिका-१६८, ३८१-३८२, 444 श्रलंकारचंद्रोदय-१७६, २६८, ४५६, श्रलंकारचितामणि--३७४ श्रलंकारदर्पग-१७४-१७६, २६८,४०६, ४६८, ४७० श्रलंकारदीपक-४०२, ४६४

#### हिंदी साहित्य का बृहद् इतिहास

त्रलंकारपंचाशिका -१७५, २८०, २६८, ४२१, ४४७, ४४६-४५१ त्र्रालंकारभूपग्-४६१ श्रलंकार भ्रममंजन-१७७, ३७**६, ३**८१ म्रलंकारमणिमंजरी-१७४, २६८, ४६८ श्रलंकारमाला-३४०-३४१ ग्रलंकार रत्नाकर-४४६, ४५८ श्रलंकार लच्च-६५ ग्रलंकारशेखर-७४, २०३, ३०६-३०७, ३२६, ३२७, ५४५ श्रलंकारसर्वस्व~५३, ६२, १००, ३०७ श्चलकशतक-१६७ श्चलवेलेलाल-४६६ म्रलवेलेलाल जूको छुप्यय-४०७ श्रववेलेलाल जू को नखशिख-४०७ श्रवध्रतभूपग्-४७१ श्चश्वघोप-३३ श्रष्टदेशमापा-३७२ श्रष्टयाम-३३०, ३३२ श्रहमदशाह ग्रब्दाली-१२ श्रहोबल-२७ श्राईनेश्रकबरी-२६ श्राजम-१७८, ३८७, ४२४ श्रात्मदर्शन पचीसी-३३१ श्रानंदलहरी-३०२ भ्रानंदवर्धन-३२-३३, ४१-४२, ४६, ४८, ५७, ५६, ६१, ६३-६५, ७१-67, 64, 65-6E, 53-58, 5E-£0, £3, £4, £5-१07, १04, १०६-१११, ११५, १३२, १७६, २१६, रूप्य-रूद्ध, २६३, ₹0८, ४६७, ५०४, ५०५ श्रानंद विलास-४४५ श्रानंदीलाल शर्मा-५१६

'ग्रामोद' टीका ( रसमंजरी की )-१३६ ग्रार्याससशती-१४८-१४६, ३४१, ३४३, ५०५-५०६ । ग्रालम-१६२-१६३, ५०१ ग्राल्हखंड-२१८ ग्राक्त खॉ-५

इ इंग्लिश प्रोज स्टाइल-२४७ इंतलाये यादगार-३७८ इवारलनामा-१६ इश्कनामा-४५० इश्कमहोत्सव-४०१, ४५८-४५६

ईरवरकवि–५१६ ईश्वरीप्रसाद कायस्थ–५१६

ਰ

उजियारे-कवि-१७६, ४०५
उज्वलनीलमिण-१३४-१३६, १३६।
उचरार्ध नायिकाभेद-( गिरिधरदास )
४३६
उदयनाथ 'कवीद्र'-१७६, १७८, २२५,
३८७, ४२४, ४६१
उद्मट-४८, ५०-५२, ५४, ६१-६३,
६६-६७, ७४-७५, ७६, १०४, ११५,
२८५-२८६, २८८-२८६, २६३,

ऋ ऋग्वेद न्याख्या ( क्षवींद्राचार्य )-५ ऋपिनाथ-१७४, २६८, ४६७

Œ

एकावली-३७, ६८ एडीसन-१२६ एतमादउदौला-२४ पे

ऐनल्स श्राव् राजस्थान ( टाड )-१० श्री

श्रीचित्यविचारचर्चा-७०
श्रीरंगजेब-७-८, १०-१२, १४-१५,
२१,-२५-२८, १८१, ३६१, ४३२,
४४५, ४५२, ५३४
श्रीरंगजेब ऐंड द डीके श्राव् सुगल एंपायर, ( एस० लेनपूल )-१३

क

कंठमिया शास्त्री-३४१-३४३, ३४६ **फ्ं**ठाभरण ( दूलह )—दे० "कविकुल-कंठाभरण" कंठाभरग्र ( भूपति )–४०१ कंठाभरण ( भोज )-दे॰ 'सरस्वती कंठा-भरग्र' कंठाभूषग्य-४५८ ककहरा ( रामसहायदास )-५३७ कक्कोक ( कोका पंडित )-३०४ कन्हैयालाल पोदार-३७६ कमल नयन-५१५ कमलाकर मह-५ करगाभरगा श्रुतिभूषगा-१६६-१६७ करन कवि-१७८, ३८७, ३६२-३६३ करनेस-७४, १६६-१६७, १७०, २१२, २८७, ३०३, ४४२–४४३, ४४५, ४६० कर्णकवि-५१५ कर्णाभरण ( करनेस )-४४२ कर्गामरण (गोविंद) १७४, २६८,

४६०, ४६१ कर्पूरमंजरी–६२

फलानिधि-४२८

कल्याग्रमल्ल-३०४

कलियुगरासो-३७२-३७३

कल्लोलतरंगिग्गी-४७१ किन कर्गापूर--२८६ किनक्पद्धम-१७७, ३४८ किनकल्पलता--२०३, ५४५ किनकुलकंठामरग्ग-१७५, २६८, ४६२-४६३ किनकुलकल्पतर-१७३, २८०, १६८

कावकुषकस्पतय-१७२, २८०, १६८ ३१३-३१४ कविता रसविनोद-१७६, २६८, ३६३

कवित्त ( रसनिधि )–५३२ कविदर्पेग्–१७७ कविराज–६५

कविप्रिया—७३, ७४, १५४, १५५, १६७—१७०; १७३, २८८, ३०१— २०३, ३०६, ३०७, ३२५, ३२७, ३४१, ३६१, ३७०, ३८६, ४४३— ४४५,५१४

कवि-राज-मार्ग-४४० कवींद्र-दे० ''उदयनाथ'' कश्यप-३३ कुलपति मिश्र-५१२ केब्रिज हिस्ट्री स्त्राफ इंडिया-३१३ केशवग्रंथावली-१७३, ३०६

केशवदास—७३—७५, १३५, १५४—
१५५, १६०, १६३—१६४, १६७—
१७०, १७३, १७६, १८१, २०४,
- २२३, २६२, २६८—२७०, २८७—
२८६, २६१, २६३, २६६, ३०१—
३०२, ३०४—३१२, ३१७—३१८,
३२०, ३२५, ३२८, ३६०, ३८६,
३४५, ३५८, ३६१, ३७०, ३८६,
४६५, ४४२—४४५, ४४६, ४२२,

श्रलंकारपंचाशिका-१७५, २८०, २६८, ४२१, ४४७, ४४६-४५१ श्रलंकारभूषग्-४६१ श्रलंकार भ्रमभंजन-१७७, ३७६, ३८१ श्रलंकारमणिमंजरी-१७४, २६८, ४६८ श्रलंकारमाला-३४०-३४१ त्रलंकार रताकर-४४६, ४५८ श्रलंकार लच्य-६५ श्रलंकारशेखर-७४, २०३, ३०६-३०७, ३२६, ३२७, ५४५ श्रलंकारसर्वस्व-५३,६२,१००, ३०७ श्रलकशतक-१६७ श्रलवेलेलाल-४६६ श्रलवेलेलाल जूको छपय-४०७ श्रलवेलेलाल जूको नखशिख-४०७ श्रवधूतभूषग्।-४७१ श्चरवधोष-३३ श्रष्टदेशभाषा--३७२ श्रष्टयाम-३३०, ३३२ श्रहमदशाह श्रव्दाली-१२ श्रहोबल-२७ श्राईनेश्रकबरी-२६ श्राजम-१७८, ३८७, ४२४ श्रात्मदर्शन पचीसी-३३१ श्रानंदलहरी-३०२ म्रानंदवर्धन-३२-३३, ४१-४२, ४६, ४८, ५७, ५६, ६१, ६३-६५, ७१-७२, ७५, ७८-७६, ८३-८४, ८६-६०, ६३, ६५, ६५-१०२, १०५, १०६-१११, ११५, १३२, १७६, २१६, २८५-२८६, २६३, ३०८, ४६७, ५०४, ५०५ श्रानंद विलास-४४५ श्रानंदीलाल शर्मा-५१६

'श्रामोद' टीका (रसमंजरी की )-१३६ श्रायांससशती-१४८-१४६, ३४१, ३४३, ५०५-५०६। श्रालम-१६२-१६३, ५०१ श्रालहखंड-२१८ श्रासक खॉ-५

इंग्लिश प्रोज स्टाइल-२४७ इंतखावे यादगार-३७८ इबारलनामा-१६ इश्कनामा-४५० इश्कमहोत्सव-४०१, ४५८-४५६

ईश्वरकवि-५१६ ईश्वरीप्रसाद कायस्थ-५१६

ਢ

उजियारे-कवि-१७६, ४०५
उज्वलनीलमिण्-१३४-१३६, १३६।
उत्तरार्धं नायिकामेद-(गिरिधरदास)
४३६
उदयनाथ 'कवींद्र'-१७६, १७८, २२५,
३८७, ४२४, ४६१
उद्भट-४८, ५०-५२, ५४, ६१-६३,
६६-६७, ७४-७५, ७६, १०४, ११५,
२८५-२८६, २८८-२८६, २६३,
२६५,३०८,४४१

क्ष ऋग्वेद व्याख्या ( कवीद्राचार्य )–५ ऋषिनाथ–१७४, २६⊏, ४६७

Œ

एकावली-३७, ६८ एडीसन-१२६ एतमादउद्दीला-२४ ì

ऐनल्स श्राव् राजस्थान ( टाड )-१० ्रश्रो

श्रौचित्यविचारचर्चा-७०
श्रौरंगजेब-७-८, १०-१२, १४-१५,
२१,-२५-२८, १८१, ३६१, ४३२,
४४५, ४५२, ५३४
श्रौरंगजेब पेंड द डीके श्राव मगल पंपा-

श्रौरंगजेब ऐंड द डीके श्राव् मुगल एंपा-यर, ( एस० लेनपूल )-१३

क

कंठमिया शास्त्री-३४१-३४३, ३४६ कंठाभरण ( दूलह )—दे॰ "कविकुल-कंठाभरण" कंठाभरण ( भूपति )-४०१ कंठाभरण ( भोज )-दे॰ स्टस्वती कंठा-

कठामरेख ( भाज )-दे॰ 'सरस्वता कठा-भरेखा' कंठाभूषर्या-४५८

ककहरा (रामसहायदास )-५३७ कक्कोक (कोका पंडित )-३०४

कन्हैयालाल पोद्दार-३७६

कमल नयन-५१५

कमलाकर मह-५

करगाभरग श्रुतिभूषग्य-१६६-१६७ करन कवि-१७८, ३८७, ३६२-३६३ करनेस-७४, १६६-१६७, १७०, २१२, २८७, ३०३, ४४२-४४३, ४४५, ४६०

कर्णकवि-५१५

कर्णाभरण ( करनेस )-४४२ कर्णाभरण ( गोर्निद ) १७४, २६८, ४६०, ४६१

कपूरमंजरी-६२

कलानिधि-४२८

कलियुगरासो-३७२-३७३

फल्याग्रमल्ल-३०४

कल्लोलतरंगिग्गी-४७१ किन कर्णपूर-२८६ किनक्पद्रुम-१७७, ३४८ किनक्पलता-२०३, ५४५

कविकुलकंडामरग्ग-१७५, २६८, ४६२-४६३

किवकुलकल्पतरु-१७३, २८०, १६८ ३१३–३१४

कविता रसविनोद-१७६, २६८, ३६३ कविच ( रसनिधि )-५३२ कविदर्पग्-१७७ कविराज-६५

कविप्रिया—७३, ७४, १५४, १५५, १६७—१७०; १७३, २८८, ३०१— ३०३, ३०६, ३०७, ३२५, ३२७, ३४१, ३६१, ३७०, ३८६, ४४३— ४४५, ५१४

कवि-राज-मार्ग-४४०
कवींद्र-दे० "उदयनाथ"
कश्यप-३३
कुलपति मिश्र-५१२
केविज हिस्ट्री श्राफ इंडियां-३१३
केशवग्रंथावली-१७३, ३०६

केशवदास-७३-७५, १३५, १५४१५५, १६०, १६३-१६४, १६७१७०, १७३, १७६, १८१, २०४,
२२३, २६२, २६८-२७०, २८७२८६, २६१, २६३, २६६, ३०१३०२, ३०४-३१२, ३१७-३१८,
३४५, ३५८, ३६१, ३७०, ३८६,
३८६-३६१, ३६५, ४१६, ४२२,
४३५, ४४२-४४५, ४४६, ४४६,

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

४६२, ४७६, ४६२, ५०१, ५०८-५०६, ५११-५१४, ५१७ केशवमिश्र-७४, १३५, १६६, २८६, ३०६, ३२६, ४६५, ४६७, ५०३ केशवराय-१७७, ३४५, ३८८, ५०८-५०६; ५१२ केसरीप्रकाश-४७१ काजिमी-१३ कादंबरी-६५ कामशास्त्र-३६६, ५४५ कामसूत्र-३१, ६५, १३५, १५०, ३८५ कालरिज-११३ कालिदास-४५, ८५, १४६, १७५, २०३-२०५, ३७६, ३८८, ५४५ कालिदास त्रिवेदी-४२४, ४३२-४३५, ४६१ कालिदास हजारा-३७६, ४३२ काव्यकलाघर-१७८, ३८७, ४०१,४५८-348 काव्यकल्पलतावृत्ति-७४, १२६, १५४, ३०६-३०७ काव्यदर्पग्-४९, ६५, ७१ काव्यनिर्णय-१७३-१७४, २६७,२८०, २६८, ३५५-३६१ ५४, ५८–६०, ६४–६५, ६७, ७०– ७१, १४०, १५५, २६६, २६६, ३१३, ३१५, ३१६-३२०, ३२२, ३३३-३३४, ३४३, ३४६, ३६२, ३६४, ३६६-३७०, ३७४,३८१, ३८५, ३८६, ४४८, ४५४, ४६५, ५०३ काव्यभूषग्-४०१ काव्यमंजरी-३२४, ३२६, ३२८, ४४३ काव्यमीमांसा-३१,८६, ६२

कान्यरताकर-१७७, २६६, ४७५ काव्यरसायन-१७५, २६८, ३३१ काव्यविनोद-३७४ काव्यविलास-१७७, २८०, २६६, ३७४, ३७६-३७७, ४६६ काव्यविवेक-३१३ काव्यसरोज-१७६, २८०, २६८, ३४८ काव्यसिद्धांत-१७५, २६८, ३४१ काव्यादर्श-४६, ५१-५२, ६१, ७३, ७७, ८०, ६७, १००, ३०७, ३२६, कान्यानुशासन-३७, ४२, ७२, १४५, 388 कान्याभरग्-१७७, ४७१ काव्यालंकार-४६-५२, ६१-६३, ७७, ६२, ६६, १३५, ३०४। काव्यालंकार-सारसंग्रह-४८, ५१-५३, ६१-६२, ६७। काव्यालंकारसूत्रवृत्ति-७०, ६१, ३०७ काशिराज-१७५, ४७५ काशीनाथ-३०२ काशीराम-३४५ क्रुंतक-५३-५६, ६६-६७, ७८, ८२-द=-६३-<u>६५,</u> ६८, १००-११५ काव्यप्रकाश-३६, ३८-३६, ४१-४२, ,१२३,१३२,१८१,२८३,४६७ कुंदन-१७८, ३८८, ४३५ कुक-१० कुचुमार-३१ कुमारपाल प्रतिबोध-५०६ कुमारमण्यि-१४०, १७४, १७६, २८०, २६३, २६८, ३०१, ३४१-३४७, ३५८, ३७६। कुमारस्वामी-१६ क्रमारिल भट्ट-३३४

क्रलपति–७३,१७३–१७४, २८०, २६३, रह६, रह⊏, ३०१, ३१६-३२४, ३५२, ३७७, ३८२, ३६१, ४५६, ५०१, ५०८-५०६ कुवलयानंद-१६७, २८६, २६८, ३४५, ३६४, ३६८, ३८०-३८२, ४४४, ४४६-४४८, ४५२, ४५४, ४५७-**४५६, ४६२, ४६४–४६६, ४६**८–४६६, ४७४,४७७, ४८६, ५०३ कुशलविलास-३३०-३३२। कुपाराम-१५२-१५४,१६६-१६७,१६६ १७०, २६४–२६५, २८७, ३०३,३१६, ३८८, ४३०-४३१, ४४२, ५१७। कुशाश्व-३३ कृष्ण कवि–१७८, ३६४, ३८८, ४२८, ५०८, ५१३, ५१५-५१६, ५३०-प्र३१ । कृष्णकाव्य-४७१ कृष्ण जू को नखशिख-३७६ कृष्णविद्वारी मिश्र-३४८, ४२१, ४५० कृष्णभट्ट देवऋषि-१७५, ३८७, ३६३, ४२३ कृष्णलीला-३०२ कृष्णलीलामृत-१४६ कृष्णलीलावती-३५० कृष्णानंद व्यास-२८ चेमकवि-१६६

ख

खंगराम-१७७, ३८८, ४३५ खफी खॉ-१५ खानखाना-दे॰ ''रहीम'' खुशहालचंद-१६ खूब तमाशा-४८३ ग

गंग-५४८ गंग-१६६, २१८, २२३, २६७, ३४५ गरइपुराग्-५४५ गदाधर-३४५ गाथासप्तशती-५०५-५०६ गिरिधर--दे॰ "गिरिधरदास" गिरिधरदास-१६३, १७५, १७८, २६८, रूप्त, ४३६, ४३८, ४७७ गिरिधारन-दे॰ "गिरिधरदास" गीतामाहात्म्य ( सेवादास )-४०७ गीतावली-४६६ गीतिसंग्रह (रसनिधि)-५३२ गुमान मिश्र-४६८ गुरुदत्त्तसिह, राजा—दे॰ "भूपति"। गुरुदीन पांडेय-४४३ गुरुपंचाशिका-४१५ गुलदस्तए बिहारी-५१६ गुलाबकविं-४४६ गुलाबसिह, राव-३७५ गुलाम नबी-१४०, २०४ गेट्ज–१६, २२ गोकुलनाथ-४५८, ४७६ गोप-१६८-१६६, १७५, ४४२, ४५५-४५६ गोपा-७४, २८७, ४४२, ४४५ गोपाल कवि-४८३ गोपालचंद्र-दे॰ "गिरिधरदास"। गोपालराम-१७७, ३८६ गोपालराय-४४५ गोपीनाथ-४५८ गोपीपचीसी-३७६ गोपेद्र त्रिपुरहरभूपाल-२८६

चे्मेंद्र-७०

गोवर्धनाचार्य-१४८-१४६, ३४१, ३४३, ५०५
भ०५
गोविद कवि-७३, १७४, १८०, २६८,
४५६, ४६१
गोविद ठक्कुर-२८६
गोविंद विलास-१७८, ३८८, ४२८
गौरीशंकर त्रिवेदी-५०८
ग्रियर्सन, सरज्यार्ज-५०४, ५१५-५१६
ग्वाल-१७७, २०६, २०८, २१०-२११,
२१३, २६८, ३०१, ३७८-३८०,
३८२-३८३, ३८७, ४१८, ४३६,

घ

घटकर्पर-१४६, २३२, ५०६ घनानंद-६४, १६२-१६३, १६२, २१६, २३२, २५२, २५५, २७६, ३४७, ५०१-५०२, ५२५, ५४३, ५४८-५४६ घाघ-१६३

퍽

चंडीशतक-१४६-१५०
चंदवरदायी-१५०-१५२, १५५, २०३
४६२
चंद्रदास-१७८, ३८७, ४२८
चंद्रतास-१७८, ३८७, २६८, ३६७३६८, ३७०-३७१, ३७३, ३८१-३८२,
४५२, ४५४-४५५, ४४६-४४८,
४६२, ४६६, ५०३।
चंदन-१७७, ४७१
चंद्रशेखर वाजपेयी-१६२-१६३, १७८,
४१५-४१६, ३८७, ४१८

चरनदास-१८
चरणचंद्रिका-१५०
चिंतामणि-५, ७३, ७५, १३६, १४८, १५५, १६६-१७०,१७३, १७५, १७६, २८६, २८८, २८०, २८७, २८६, २६८, २८८-२१६, ३०१, ३५८-३१६, ३४५, ३५८, ४६१, ४६१, ४६१, ४३२४५१, ४७६ ५०१ ५१७
चिंतामणि दीच्तित-३४३
चित्र चंद्रिका-१७५, ४७५
चेतन-१६६, ४८७
चेतन-१६६, ४८७
चेतनंद्रिका-४७६
चौरपंचाशिका-१४६, ५०६

छ

छंदपयोनिधि-२६६, ४६१ छंदप्रभाकर-२१६, २२५, ३३८ छंदमाल-२६६ छंदमाला-३०२, ३०६, ३१७, ४७६ छुंदरत्नावली-१६७ छंदविचार-३१६, ३६१, ४८१, ४८२ छंदविलास-४८३, ४८४ छंदसार-२९६, ४८५ छुंदसार पिंगल-४२१ छंदसार संग्रह-दे॰ "वृत्तकौमुदी" इंदानंद पिंगल-२६६, ४६२ छंदानुशासन-४८१ छंदार्णव-२२४, २६६, ३६१, ४८४ छंदार्णव पिंगल-२१६, ३५५ र्छंदोनिवास-४८१ छुंदोमंजरी-३३८, ४६२ छत्रप्रकाश-१६३ छत्रसाल दशक-४५१

छेमराज-१६८, ४४५

ज

जंगनामा-४५४ जगतमोहन-४०१, ४५८ जगतसिंह-१७६,२६६,३०१,३६६, ३७१ जगदीशलाल-१७८, ३४५, ३८८, ४३६ जगदृशेन पचीसी-३३१ -जगद्विनोद-१७३, १७५, १६६, २३४, २६८, ३४६, ३४७, ३८७, ४०८, ४१० जगनिक-२१८ जगन्नाथ स्रवस्थी-५४० जगन्नाथदास 'रत्नाकर'-२१७, ४७३, ५०५-५०६, ५१२,५१४, ५१६,५३०, प्र३३ जगन्नाथ, पंडितराज-३३,५७,६१,६६, ६४, १३१–१३२, २८५-२८८, २६२– २६३, ३२१, ३७६, ४६५, ४६७, प्रध जटाशंकर-३१२ जनकपचीसी-४१६ जनराज-७३, १७६, २६६, ३०१, ३४१ ३४३, ३६३-३६५ जयकृष्ण सुनंग-२९६, ४८४ जयगोविंद वाजपेयी-३४३ जयचंद्र-दे० "चंद्रदास" जयदेव-२०, ६६-६७, ७३, १३५, १६१, २८५-२८६, २८८-२८६,२६२-२६३, २६८, ३५८, ३६६-३७१, ४४३, ४४३-४४६, ४६६, ४६७, ५०२, ५४७ जयवल्लम-१४६ जयसिंहप्रकाश-३७४

बसवंतसिंह-८,७३,१७३-१७४, २८०, २६२-२६३, २६८, ३१६, ३५२, ३७१, ३७४, ३८८, ४११, ४४३, ४४५-४४७, ४४६, ४५४, ४५८, ४६२, ४७४-४७५ नसहर चरिउ-४४२ जहाँगीर-३, ६, १३-१४, २०, २४, २७, ३०२, ४२१, ५१३ जहाँगीर जसचंद्रिका-३०२, ३१० जहाँदारशाह-१५-१६ जहाँनारा-१४ जातिविलास-१७७, ३३१-३३२, ३८८ जानकी जूको विवाइ-४१६ जानकीप्रसाद-३१२, ५१६ ्जायसी–२६४, ५४८ ्जायसी ग्रंथावली-२०३-२०४ जाहिरा कुँजड़िन-१६ - जुगल नखशिख-३७४ जुगलप्रकाश−१७८, ३८७ जुगल-रस-प्रकाश-४०५ ज्ञालविलास-४०६ जल्फिकार श्राली, नवाब-५१६ जैनदी श्रहमद-३१३ जैमिनी श्रश्वमेध-४८३ जैमुनि की कथा-३०२ जोलूराम, पंडा-५१६ जोधराज-१६२-१६३ ज्योतिरीश्वर-३०४ ज्वालाप्रसाद मिश्र-५१६ æ टाड, कर्नल-४४०

टाड, कर्नल-४४० टाड्स पर्सनल नैरेटिव-१० टिकैतराय प्रकाश (वेनी) ४०७, ४७१, ५२६

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

टोडरमल-२१८ ट्रैवर्नियर-६, १४ टि्वलाइट श्राफ द मुगल्स, परसीवल स्पियर-६

3

ठाकुर-१६२-१६३, ४६७, ५०१-२, ५०६-१०,५१५

ਵ

डच डायरी, वैलेनटाइन-१६ डेडराज-दे॰ "जनराज"

ग्र

ग्रायकुमार चरिउ-४४२

त्त

तत्वदर्शनपचीसी-३३१ तत्वसंग्रह-३७१ तरल टीका ( एकावली की, मल्लिनाथ कृत )-६८ तरुण वाचस्पति-२८६ ताजक–४१५ तानसेन--२६--२७ तिप्पभूपाल-८५ तिलकशतक-१६७ तिसिंड महापुरिस गुगालंकाच-४४१ तुलसीदास, गोस्वामी-४५,१५३, १५५, १७०, १७७, २०३, २१८, २२२-२२३, २२७, २६४-२६५,२६७-२६८, २७५, ३१२, ३३६, ३७१, ४३६-४३८, ४६६, ४६२, ५२८, ५४७-५४६ तुलसीदास ( रसकल्लोल वाले )-३८६, ३९१ तुलसीभूषग्।–१७६, ४६५ तेरिज रससारांश-३५६

तोष–१४०, १७४, २००, २३०, २८०, २६१, २६३, २६८, ३५८, ३८६, ३६०

थ

त्रिपष्टि महापुरुप गुणालंकार-४४२ थान कवि-२६६

द्

दंडी–३३, ४८–५२, ५४, ६०–६७, ७१, ७३-७४, ७७-७८, ८०, ८८, ६१-६३, ६५, ६७-१००,१०२,१०७, ११५, १६६, २८५-२८६,२८८-२८६, २६२-२६३,३०७-३०८, ३२६,४४०-४४१, ४४५, ५०२ दंपतिविलास-१७८, ३८८ दक्खिनी का गद्य श्रौर पद्य-४४१ दत्त-४६७ दलपतिराय-४४६, ४५८ दलेलप्रकाश-२६६ दशरय-२६६, ४८५-४८६, ४६२ दशरूपक-१३५,-३२२,३८५ दानलीला-१६३ दामोदर पंडित-२७-२८ दारा-५-६ दास-दे॰ ''मिखारीदास'' दीप प्रकाश-४७३ दुर्गायप्तशती-१४६ दुलह-७३, १७५, १८०, २८०, २६३, २६८, ४४४, ४६७, ४७४, ४६१-४६४, ४६७, ४७४ दूषग्रदर्पग्र-३७६, ४५१ दे, डा॰ एस॰ के॰--४४० देव-२८, ७३, १५३, १६६, १७३-१७५,दृ१७७, १७६, १८१, १८५– १८६, १८६-१६२, १६५-२०२,

२०४-२०५, २०८, २१२,२१६,२१६, २२२, २२४--२२७,२३०--२३१,२३३--२३४, २३७-२३६, २४२, २५१-२५२, २५४–२५८,२६०–२६३,२६५, २६८-२७२, २७४-२८०,२८६,२६१, २६३, २६८, ३०१, ३१२, ३१७, ३२६-३३०, ३३३, ३३५-३३६, ३५३-३५४, ३५८, ३६५, ३८२, ३८६-३८८, ३६४, ३६६, ४१०, ४४२-४४३, ४३६, ४५१, ४६२, प्रहर देवऋषि--दे० "कृष्णभट्ट देवऋषि" देवकीनंदन-३८७, ४२८, ४६७, ४७० देवकीनंदन टीका (बिहारी सतसई की) પ્રશ્પ देवचरित्र-३३१-३३२ देवदत्त-दे० "देव" देवमायाप्रपंच-३३१-३३२ देवशतक-र⊏१, ३३१-३३२ देवीप्रसाद 'प्रीतम' सुंशी-५१६ देवेश्वर-२८७ दोहावली ( मतिराम )--२६०, २६३ दौलतराम उनियारे-१७८, ३८७ द्रोरापर्व-३१६ द्विजदेव-१६२, ५०७, ५३६-५४३ द्वयाश्रय काव्य-५०६

ध

धनंजय-१३५, २८५-२८६,३१४,३२२, ३८५ धनिक-२८६, ३२२ धनीदास-१८ घु वदास-१७० ध्वत्यालोक-५४, ५७-६१, ६४, ७१,

७३, ७८, ८६, ६८, १०६, ११५, ११८, ११६, १२१, १२६, २१५ नंदिकशोर-२६६, ४८६-४८७ नंददास-१५३-१५५, १६६-१६७, १७०, २८७, ३८८-३८६, ४३०-४३२, ४४२ नंदिकेश्वर-३१, ३३-३४ नखशिख ( कुलपति मिश्र )-३१६-३२० नखशिख (केशवदास )--३०२, ३१० नखशिख ( चंदन )-४७१ नखशिख ( चंद्रशेखर )-४१५ नखशिख (देवकीनंदन )-४७१ नखशिख ( नृपशंभु )-५३३-५३४ नखशिख ( पजनेस )-५३८ नखशिख (बलभद्र मिश्र)-१६७, २०४, नखशिख (रसलीन) —दे॰ "श्रंगदर्पण्" नखशिख (लीलाधर)-१६८ नखशिख ( सूरति मिश्र )-३४१ नगेद्र, डा॰-१८८, १९५, २१३, २१८, २२१--२२२, २२५, २६५, २७१, २७७, ५०६ नरपति नाल्ह-१५५ नरसिंह कवि-२६२ नरहर कवि-४६७ नरहरिदास, महंत-५१०, ५१३-५१४ नरेद्रभूषग्र-४७२ नरोत्तमदास-२१८, २२३ नर्तननिर्णय-२८ नवनीत चतुर्वेदी-३७८ नवरस तरंग-१७५, २६८, ३८७, ४१०, पुरुष्ट

नवलरस चंद्रोदय-१७६, ३८७, ४२८

नवीन-१७८, ३८७, ४११-४१२, ४१४ नागकुमार चरित-४४२ . नागरीदास-१६२, १७० नागेशभट्ट-२८६ नाटक-लच्च्या-रत्नकोप-१३५ नाट्यदर्पग्-१३५ नाट्यदीपिका-१७८ नाट्यप्रदीप-१७= नाट्यशास्त्र-३३-३६, ४५,६१, ७५-७६, १३४–१३५, १६६, ३३६, ३८५, ४०५, ४१७ नाथ-दे॰ "हरिनाथ" नादिरशाह-१२ नानारावप्रकाश-४१०, ४४३, ५२६ नाममाला (चंदन )-४७१ नामार्श्यव-४७५ नायिकाभेद ( कुंदन )-१७८, ३८८, ४३५ नायिकाभेद (केशवराम) १७७, ३८८ नायिकामेद (केशवराय)-४३५ नायिकामेद ( खंगराम )-१७७, ३८८, ४३५ नायिकामेद ( यशोदानंदन )-४३५ नायिकामेद (रंग खॉ)-१७६, ३८८, ४३५ नायिकामेद ( शंभुनाथ सोलंकी )-१७७ नायिकामेद ( श्रीधर )-४३५ नारायग्-२८८ नारायगादास-२९६, ४८५ नारायण दीपिका-२८८ नारायगा भट्ट-१७८ निषंदु-३२ नित्यानंद-५ निराला-२२३

निरुक्त-३२
निर्ण्यसिंधु-५
नृर्जहाँ-२४
नृर्जहाँ-२४
नृपशंभु--दे० शंभुनाय सुलंकी (या सोलंकी)
नेवाज-५०७, ५३४
नेहिनिदान-४११
नैनपचासा-४१६

q

पंचसायक-३०४

पंचाध्यायी (सोमनाथ)-३५० पंत ( सुमित्रानंदन )-१२५ पजनेस–५०७, ५३८, ५३६ पजनेसप्रकाश-५३८ पतंजलि-३२ पत्रिकाबोध-४७१ पथिकवोध-४७१ पदुमनदास-३०१, ३१२, ३२४, ३२७, ४४३ पद्म-१३४ पद्मसिह शर्मा-५१६, ५४५, ५४७ पद्माकर-७३, १५२, १७३, १८०-१८१ १८७, १६०, १६२, १६४, १६६, १९६-२०२, २०७-२१२, २२०-२२२, २२४-२२७, २३२, २३४, २४३, २५२, २५४, २५६-२६०, २६५, २६६-२७०, २७४-२७६, २७८, ६८०, २६३, २६८, ३४६, ३८२, ३८७, ४०८-४१०, ४६६, ४७१, ४७३-४७४, ५२५, ५२७, पु३३, ५४० पद्माकर पंचामृत-१७५

पद्माभरग-१७३, २६८, ४६६, ४७३ ४७४ पद्मावत-२६४ परमानंददास-१७० पर्सी ब्राउन-दे॰ ''ब्राउन, पर्सी''। पवन सुलताना-५१६ पाणिनि-३२ पिंगलग्रंथ ( जगतसिंह )-३६० पिंगल (चितामिरा)- २६६, ३१२-३१३, ३१६, ४७६ पिंगलप्रकाश (नंदिकशोर)-२६६, ४८६ पिगल ( रगाधीरसिंह )-४७५ पिगल (रसिक गोविंद)-३७२ पिंगलरूपदीप भाषा ( जयकृष्णा भुजंग)-338 पिगल ( समनेस )-४०१ <sup>-</sup> पीटर मंडी-दे "मंडी, पीटर" पुंड-१५२, १५५ पुंडरीक विट्ठल-२७-२८। पुरातन प्रबंध संग्रह-५०६ पुरंदरमाया-४१६ पुरुपोत्तम-३४२ पूषी कवि-४४० पुष्पदंत-४४१-४४२ पुष्य–१५२, १५५, १६८, ३०३, ४४०– ४४१ पृथ्वीराजरासो-१५० पृय्वीसिंह-दे॰ "रसनिधि"। पोएटिक्स-२४७ प्रतापनारायग्रसिंह-४३९, ५४० प्रतापरुद्रयशोभूषग्।-३१४ प्रतापसाहि-७३, १७३, १७५, १७७, १८०, १८०, १८८, १६३-१६५,

२६८-२६६, ३६१, ३०३, ३७४-३७७, ४३६, ४४६, ४६५, ५०६ प्रतिहारेंदुराज-५१, ५३, ६२, २८६ प्रदीप टीका (काव्य प्रकाश की )-३८, 38 प्रबंध कोष-५०६ प्रबोधचंद्रोदय-३०२, ३३२, ४४५ प्रभाटीका ( कान्यदर्पश की )-७७, ६७ प्रभाकरमष्ट-३८ प्रभुदयाल पाडेय-५१६ प्रभुदयाल मीतल-३७८-३७६ प्रवीग्राय-३०६ 'प्रवीन', पंडित–५४० 'प्रसाद', जयशंकर-१६० प्राइवेट जर्नल स्नाव लार्ड हेस्टिग्ज-१७ प्राकृतपैंगलम्-२१६-२१८, ३१७, ४८१-४८३, ४८५-४८६, ४६२, ५०६ प्राकृत व्याकरण (हेमचंद )-५०६ प्राकृत सतसई ( हाल कृत )-१४६ प्राज्ञविलास-४७१ प्राचनाथ १८ प्राब्लेम श्राव स्टाइल, द-२४७ प्रेमचंद्रिका-२३१, २५०, ३३० - ३३१ प्रेमतरंग-३३०, ३३२ प्रेमपचीसी - ३३१-३३२

फ फतेइप्रकाश-१६८, २६६ फतेइस्ष्या-४७० फर्च्खसियर-१२ फाजिलग्रली प्रकाश-३६१ फूलमंजरी-४२१ ब बंदा बैरागी-१२ बखत बिलास-१७८, ३८७, ४३६ वधूविनोद-३८८ वनवारी-१६२ वरवै नायिकाभेद (यशोदानंदन)-१७८, ३८८, ४३५ बरवै नायिकाभेद (रहीम)-१५३, १६७, ३८८-३८६, ४३०, ४३२, ४३५ वरवै रामायग्-१५३, ४६६ वर्नियर-६, १३-१४ बलबीर-१७७, ३८८, ४४५ वलमद्र मिश्र-१६६-१६७, १७७, २०४, ३७५, ३८६, ३८६ वलरामायग्-६२ वलवानसिंह—दे॰ "काशिराज" वलिदेव-५४० वहादुरशाह-१२ वाग मनोहर-४४३ वारहमासा ( मोहनदास )-१६७ वारहमासी (रसनिधि)-५३२ वालकृष्ण मष्ट-३४३ वालकृष्ण (रामचंदप्रिया-पिगलवाले)-१६७ वालकृष्णशास्त्री-३४३ बालवोधिनी टीका (कान्यप्रकाश की )-୪६ वालचरित्र-३०२ "तिलग्रामी"—दे॰ "त्रव्दुल जलील, मीर" विल्ह्या-५०६ विहारी-१५३, १६०-१६१, १६४, १८१, १८६, १६०, १६२-१६४,

२४६, २४८, २५१-२५३, २५८-२६२, २६८-२७४, २७७-२८०, ३१७, ३१६, ३७५, ४०१, ४३६, ४५८, ४७४, ५०१-५०२, ५०५-५३२, ५३७, ५४३, ५४७ विहारी विहार-५०६ विहारीवोघिनी-२३१, २३३-२३४,२४८-२५०, ५१६ विहारी रत्नाकर-१६१, ५१४, ५१६ विहारी सतसई-१५३, २३५, २६३, २६८–२६६, २८०, ३४१, ४५८, ५०१, ५०७, ५११, ५१३, ५१६-प्ररु, प्ररु७ वीरवल-२३, २२३, ४२१ बुंदेल वैभव-५०८ वृहत्संहिता-५४५ वैताल-१६३ वैरीसाल-१७६, ४६६, ४७४ बोधा-१६२-१६३, ४५६, ५०१ ब्रजपति भट्ट-१६८, १७७, ३८६ व्रजमारती-३७८-३७६ ब्रबविनोद ( नायिकामेद )-३८८, ४३६ व्रजेश-४३६ ब्रह्म-३४५ ब्रह्मदत्त-४७२ ब्रह्मवैवर्त पुराग्य-१३४ ब्राउन, पर्सी-२५ वेनी ३४५, ५०७, ५२६-५३० वेनी दीन-दे॰ "वेनी प्रवीन" वेनीप्रसाद-१७७, ३⊏६, ३६५ वेनी प्रवीन-१५२, १७५, १८०, २०८, १६६, २००–२०२, २०५–२०६, २३०, २४५–२४६, २५५, २५८, २१७-२१८, २३०, २३२, २३४- २८०, २६३, २६८, ३८७, ४०७, २३५, २३८, २४१–२४२, २४४– ४१०-४११, ४४३, ४७१, ५२६

बेनी बंदीजन-१७८, ३८७, ४०७-४०८, ४७१, ५०७, ५२६-५३०

H

मक्तिचंतामण्-४८३
मिक्त-रसामृत-सिंधु ४०२
भिक्तिसुधानिधि-४०२
मगत-दे० ''रामसहायदास''।
मगवत कवि-५३४
मगीरथ मिश्र, ढा०-३४८-३४६, ३७३, ४४२, ४५०, ४५५, ४६१, ४६५, ४६५, ४७०, ४७१
मह केदार-४८१-४८२
मह तौत-४१-४२, २८५
मह नायक-३५, ४१-४८, १२३, १२५-१२६, २८६, ४८७
मह लोल्लट-३३, ३५-४१, ४३, ४८, ७२

मह वामन भलकीकर-६७
भरत-३३-३५,३७,४८-४६,५१,५७,६१,६३,६६,६६,७५,६२,१०२,१३०,१३०,१३५,१५२,१०२,१६६,२८५,२६३,३३६,३७३-३७४,३८५,३६२,४००,४१६,४१८,४१८,४१८-४२०,४३१,४६७।
भरतस्त्र-३३,३६,४०,४१,४३,४६,४८,२६५,३५२

४२३ भागवत-१३४ भागवत भाषा ( भूपति )-४०१ भाग कवि-४७२ भागुदत्त-३, २०, २२, १३५-१३७,

भवानीविलास-१७४, ३३०, ३३२,३८७,

१३६, १४२-१४५, १५३, १६१, १६६-१६७, २१६, २२५, २८६-२८६, २६१, २६३, २६६, २६८, ३०१, ३०४, ३१४, ३३५, ३५२, ३५८, ३६५, ३७५, ३८०, ३८६, ३६०, ३६१, ४००, ४०२, ४०६, ४१०, ४३१, ४३६, ४६५, ४६७

मामह-३२-३३, ४८-५२, ५४, ६०-६३, ६६-६७, ७३-७७, ६१-६२,६५, ६७-६६, १०२, १०७, ११५, १६६, २५२, २८५-२८६, २८८-२८६, २६३, ३०७-३०८, ३२१, ३२६, ३३७, ४४१, ५०२

भामह-विवरण-४८, ६२, ११५, ४४१ भारती भूषण-१७५, २६८, ४७७ भारतेदु-१६०, १७१-१७२, ४३६-४३७, ४७७, ५१६।

भावप्रकाश-१४५

भावभट्ट-२७-२८

भावविलास-७३, १७४, २३१, ३३०, ३३२-३३३, ३३७, ३८७, ३९५, ४५१

भाषामरण-१७६, ४६६, ४७१
भाषाभूषण ( जसवंतिसिंह )-१७३,-१७४,
२६२, २६८, ३७१, ३७३-३७४, ४४३,
४४५-४४८, ४५४-४५५, ४५७-४५८,
४६१-४६३, ४६८-४६६, ४७३
भाषाभूषण ( श्रीधर )-४५४

भास-३३

मिखारीदास-७३, १४०, १६६, १७३-१७४, १७६, १७६, १८८-१८६, १६१, १६३, २००, २०४, २१२, २१६-२२०, २२४-२२६, २२६, २४१, २५६, २५८, २६०, २६७, २७१, २७४,

२८०, २६१, २६३, २६५, २६८-२६६, ३०१, ३१२, ३४५,३५५-३६२, ३८६-३८७, ३६६, ४२५, ४६२, ४८४ भूपति, गुरुदत्तसिह-१७८, ३८७, ४०१, **४२४,**•४५७-४५८ भूपति सतसई-४०१, ४५१, ४७५। भूपभूपगा-१६६, ४४२ भूषग्-७३, १६०-१६१, १६३, १७३-१७४, १७६, २६८-२७४, २७६-२८०, २६१-२६३, २६८, ३१२, ३५४, ३६५, ३८६, ४१६, ४२१, ४४४, ४५१-४५३, ४६२ भूपण् ग्रंथावली-१७४ भोगीलाल दुवे-१७८, ३८७, ४३६ भोज-६६, ७०, ७८, ६१, ६२-६३, ६६-१००, १३५-१३६, १४१-१४२, १४४, १८२, २८६-२८७, ३०४, ३३६,

स

३६६, ३८५, ४४०-४४१

मंडी, पीटर-१४
मंडन-१७७, ३८७, ४१६-४२०
मंदारमरंद चंपू-३०४
मिश्ममंडन मिश्र—दे० "मंडन"।
मितराम-७३, १४८,१५२, १६०, १६२१६४,१७३-१७६, १७६, १८६-१६०,
१६२, १६५-२०२, २१७, २२१२२२, २२४-२२५, २३४-२३५,
२३७-२३६, २४१, २४६, २६१२६३, २६५, २६८-२७०, २७३२७६, २७८, २८०, २८३, २६८२६६, ३१२, ३१७-३१६, ३४५३४७, ३५३-३५४, ३६५, ३०४,

४२३, ४४४, ४४७-४५२, ४५६, ४६२, ४७२, ४७४, ४८०-४८१, ४६२, ५३३ मतिराम ग्रंथावली-१७४, ४२१,४५० मतिराम सतसई-२३१,२८० मदनायक-३६६ मधुरप्रिया-५३८ मधुसूदन-३४३ मनरिकमा-१४ मनिकंठ-३४५

मम्मट-३३, ३६, ४१, ५२, ५७, ६४-

६७, ७१, ७३-७५, ७६, ८६-६०, ६३-६४, १००, १२०, १२३, १२५, १२७, १३०, १४०, २८५-२८६, २८५-२८६, २६१, २६३, २६४, २६६, ३०१, ३०६-३०८, ३१४-३१६, ३२०, ३२६, ३३४, ३४३, ३५२, ३५८; ३६८-३७०, ३७३, ३७६, ३८१, ३८५, ४१६, ४४३, ४६६, ४६५, ४६७, ५०२, ५१८ मरियम वेगम-२३ मरे, मिडिल्टन-२४७ मल्लिनाथ-६८ "महाकवि"-दे॰ "कालिदास त्रिवेदी" महापुराग्-४४२ महाभारत-१३०, ४५८ महाभाष्य-३२ महात्रीरप्रसाद द्विवेदी-४३६ महिममद्द-१२३, १२६-१२७, २८५-२८६ महेंद्रकुमार, एम० ए०-४४७, ४८० माखन-२६६, ४३६, ४८३, ४६२ माघ-५४५

माधवविनोद-३५० माधवीवसंत-४१५ मानलीला-१६३ मानसिह, राजा, 'द्विजदेव'-२६, ४४०-४४१, ५१५ मान्यखेट-४४१ मान्युमेंट्स स्नाव् द मुगल्स, केंब्रिज हिस्ट्री श्राव् इंडिया-२५ मिडिल्टन मरे-दे॰ "मरे, मिडिल्टन-" मित्रमिश्र-५ मिर्जा तफक्कुर-१४ मिश्रबंधु-१५६-१६०, १६३, १८०, . ४०४, ४२८, ४३७, ४५५–४५६ मिश्रबंधु विनोद-१६३, १८०, ३४२, ३६१, ४७६, ५०६ मीर श्रब्दुल जलील "बिलग्रामी"—दे० "श्रब्दुल जलील, मीर—" मीरा-१७०, ५४८ मीतल-दे॰ 'प्रभुदयाल मीतल' मुंज-१४६ मुक्तितरंगियाी-३१६ मुनिलाल-१६६ मुवारक-१६७ मुमताज-२५ मुरलीघर-दे॰ "श्रीघर श्रोका" मुहम्मद रजा-२८ मुहम्मदशाह रॅगीले-२८-१६ मेघदूत-१४३ मेधाविन्-३३ मैथ्यू श्रानील्ड-५४७ मोहनदास-१६७ मोहनलाल मिश्र-१६६-१६७, १६९, १७७, २८७, ३०३, ३८७, ४४२

य यशवंत सिंह (तेरवा नरेश)-१७६, १७८, ४२८ यशवंतसिंह (मारवाड नरेश )-दे० ''जसवंतसिह्" यशोदानंदन-१७८, ३८८, ४३५ यशोधर चरित-४४२ याकूब खॉ-१७६, ३८६, ३६६, ४५६, ४७५ यास्क-३२ युगलरसमाधुरी-३७२-३७३ ₹ रंग खॉ-१७६, ३८८, ४३५ रंगतरंग ( नवीन )-३८७, ४११-४१३ रंगभावमाधुरी-१६८, ३८६ रघुनाथ-७३, १७४, १७८, २६८, ३८७, ४०१, ४५८-४५६, ४६६ रघुनाथ श्रलंकार (सेवादास)-१७७, ४०७, ४६६-४७० रघुवर कायस्थ-४६८ रिजया वेगम-२५ रगळोड़ जी दीवान-५१५ रगाधीरसिंह, ७३, १७७, २६६, ४४६ ४७५ रतनकवि-१७४, २६६, ४६८, ४७० रतनबावनी-३०२, ३१० रतनहजारा-२८०, ५३२

रतनेश-१७६, ३७४

रताकर त्रिपाठी-४२१

३६२, ३६३

388

रतिरहस्य-१३५, १५०, ३०४, ३६६

रसकल्लोल (करन कवि)-१७८, ३८७,

रसकल्लोल ( तुलसी )-१७७, ३८६,

रसकल्लोल ( शंसुनाय )-३८७, ४०२, ४६४ रसखान-१६२, १६३, २७६, ३६० रसगंगाधर-३६, ६५, ३७६, ४६६ रस-ग्राहक-चंद्रिका-३४१ रसचंद्रिका-१७६, १७८, ३०१, ३०३, ३०६-३१०, ३१२, ३७४, ३८७-३८८, ४०५, ४४३ रसचंद्रोदय-१७६, १७८, ३८७, ४२४ रसतरंग-१७७-१७८, ३८६, ३६५ रसतरंगिशी (भानुदत्त )-१६७, १७८, २८६, २६१, ३३३, ३३५-३३६,३५२, ३६५, ३८०, ३८५, ३८७, ४०२, ४०६, ४१८, ४६४, ५०३ रसतरंगिणी ( शंसुनाथमिश्र )-४०२ रसदर्ग्श ( सेवादास )-३८७, ४०७ रसदीप-१७८, ३८७, ४०१ रसनिधि-२८०, ५०७, ५३२, ५४३ रसनिधिसागर-५३२ रसनिवास-१७६, ३८७, ४०६, ४२६ रसपीयूपनिधि-१७६,२८०, २६८, ३५०-३५१, ३५३, ४८५ रसप्रदीप-३८-३९ रसप्रबोध-१७४, १७६, २६८, ३७५, ३८६, ३६७-३६८, ४०५ रसमाव माधुरी-१७७ रसभूषरा ( याकृब खाँ )-१७६, ३८६, ३९६, ४५६ रसभूषण (शिवप्रसाद )-४७५ रसमंबरी ( कुलपति )-२६४ रसमंजरी (चिंतामिण)-३१३ रसमंजरी (नंददास) १५३-१५४, १६६-१६७, ३८८-३८६, ४३०, ४३१, ४४२

रसमंबरी ( भानुदत्त )-२०, २२, १३५-१३६, १४१, १४६, १६१, १६६-१६७, २८६, २६१, २६६, २६८, ३०४, ३१६, ३३३, ३५२, ३६५, ३७५, ३८०, ३८५-३८६, ३६०-३६१, ₹55-366, ४०७-४०६ ४१०, ४१२, ४१७, ४१<u>६,४२२-४२४,</u> ४२७-४२८ रसमाला-३४० रसमृगांक-३६७ रसरंग-१७७, ३७६-३८०, ३८७ रसरत्नाकर-१७७-१७८, ३४१, ३८६-३८८, ३६१, ४०१, ४३६, ४३८, ४५८, ४७५ रसरतावली-१७७, ३८७, ४१६-४२० रसरहस्य-१७३-१७४, २८०, २६८, ३१६-३२२, ३५२ रसराज-१७३-१७४, १६६, २३१, २३४, २६०, २८०, २६८, ३७४, ३८७, ३६२, ४२१-४२२, ४५१ रसस्प-१७६, ४६५-४६६ रसलीन-१४०, १७४, १७६, २६८, २८०, २६१, २६८, ३०२, ३५८, ३८६, ३६६-३६८, ३७५, ३६६-४०१, 804 रसविनोद (रामसिंह)-४०६ रसविलास ( देव ) १५३, १७४-१७५, २६८, ३३१-३३२, ३८८ रसविलास (बलभद्र मिश्र)-१७७, ३८६, रसविलास ( वेनी वंदीजन )-१७८, ३८७, ४०७-४०८, ५२६ रसविलास ( मंडन )-४१६ रसवृष्टि–१७८, ३८७, ४०३-४०४ रसशिरोमिशा-४०६, ४२६, ४२८ रस-शृंगार-समुद्र-१७, ३८६, ३६५

रससागर-१७७-१७८, ३४८, ३८६, રદય रससारांश-१७४, १७६, २६८, ३५५-३५८, ३८६, ३६६ रसानंदलहरी-३३१ रसार्णव-१७७, ३८६, ३६१-३६२ रसार्णव सुधाकर-३०४ रसिक गोविंद-१७५, ३०१, ३७२-३७३, ४७६ रसिक गोविंदानंदघन-१७५, ३७२-३७३ रसिकप्रिया-१५४-१५५, १६७-१६८, राधा-माधव-बुध-मिलन-विनोद-४३२ १७३, ३०१-३०४, ३०६-३०७, ३२०, ₹४१, ३७०, ३८६, ३८६-३६१, ३६४, ४०४, ४१६, ४३०, ४४३ प्र१४ रसिकमोहन-१७४, २६८, ४०१, ४५८-RYE रसिकरंजन-३४२-३४३ रसिकरसाल-१४०, १७४, १७६, २६८ ३४१-३४३, ३४६-३४७, ३७६

रिक्किविनोद-१७८, ३८७, ४१५ रसिकविलास-१७४, ३८७, ४०१-४०२, ४६१ रिक सुमति-७३, १७६, २६८, ४५६-४५७ रसिकानंद-३७६ रहीम-१५३-१५४, १६६-१६७, २१७, २७५, २८७, ३०३, ३७१, ३८८-३८६, ४३०, ४३२, ४३५, ५१२ रागमंजरी-२८ रागमाला-२८ रागरताकर-२८, ३३१ राघवन्, डा०-६३ राववपांडवीयम्-१५

राजतरंगिग्री-२८ राजपूत प्युडेलिज्म-१० राजशेखर-३१, ७८,८६, ६२,२८७, ५०१, ५०४ राजशेखर सूरि-५०६ राजसिंह--⊏ राजानकतिलक-२८६ राधाश्रष्टक-३७६ राधाकृष्णदास-४५४ राधाचरगा गोस्वामी-५०८ राधा-माधव-मिलन-३७६ राधावल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत श्रीर साहित्य-४४२ राधासुधाशतक-५३५, ५३६ डा० रामकुमार वर्मा-१५६-१६० रामचंद्र गुणचंद्र-१३५, ३८६ रामचंद्रप्रिया ( पिंगल )-१६७ रामचंद्र भूषग्।-१७५, ४५५ ं रामचंद्र शुक्ल-११४, १५६-१६०,१६३, १७०, १८०, २०३-२०४, रे१५-२१६, २७१-२७२, ३१३-३१४, ३१६, ३४०-३४१, ३४८-३४६, ३७२-३७३, ३७६, ४४०-४४२, ४५०, ४५४, ४५७-४५८, ४६२, ४६४-४६५, ४७०, ४७३, ५०४, ५१७, ५२४, ५२७, प्र३७, ५४० रामचंद्राभरग-१७६, ४५५ रामचरण तर्भवागीश-२८६ रामचरितमानस-२६४, ४६६, ५२८ रामजी उपाध्याय 'गंगपुत्र'-३१२ रामदहिन मिश्र-१२५, १३• रामदास-१७७ रामप्रताप-४८३

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

राममह फर्रखात्रादी-४२८
रामसतसर्ह-२८०, ५३७
रामसहायदास-२८०, २६६,४८७-४६०,
४६२, ५३७, ५४३
रामसिह-१७५-१७६, २६८, ३८७,
४०६, ४२६-४२८, ४६८, ४६८
रामायस (वाल्मीकि)-३८-३६, १३०,
३१३

रामायण सूचिनका—३७२-३७३
रामालंकार—४५५
रामालंकत मंजरी—३०२
रायकृष्णदास—२१
रासपंचाध्यायी—४२५
राहुल सांकृत्यायन, म० पं०-१५८
रिचर्ड्स—१३३
रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव श्रौर
उनकी कविता—१८८, १६५, २१३,

चह्रट-४६-५०, ६३, ६६-६६, ७१, ८८८६, ६१-६३, ६५, ६८, १०२, १३५,
१३७-१३८, १४४, २८६-२८७, ३०४,
३२१, ३३६
च्ह्रमङ्घ-१३५, २८७, ३०१, ३५८, ३८५,
३६६-४००
च्ह्रसाहि सोलंको—३१३
च्यक-५३, ६२, ६६, ६८-६६, १००,
२८६, २६३, २०७
स्पगोस्त्रामी—१७, १३४-१३७, १३६,
१४४, २८७, ३०४
स्पविलास—१७३, २६८
स्पसाहि—१७६, २६८
रैंत्रलस ऐड रिकलेक्शंस (बी०सिमथ)—१६

ल

लच्चार्श्वंगार-४२१ लघुपिंगल-२६६, ४८७ लिख्रमनचंद्रिका-३७२-३७३ लिखराम-४३६, ५४० ललितललाम-१७३-१७४, २८०, २६८ ४२१, ४४५-४४७ लल्लूलाल-५१५ लाल-१६२-१६३, १७८, ३८७, ४२८ लालकुॅवर-१५-१६ लालचंद्रिका-५१५-५१६ लाला भगवानदीन-५१६ लालित्यलता–४६७ लाहोरी-१३ लीलाधर-१६८ लीलावती-३४३ लेनपूल-१३ लोकनाथ चौबे-१७७, ३८६, ३९५ लोचन-दे॰ "ध्वन्यालोकलोचन" लोल्लट-दे॰ "मद्द लोल्लट"

#### व

वंशमिण-१७८, ३८८, ४४६, ४५८
वक्रोक्तिजीवित-५५, ७२, ६४, १०६,
१११, ११५, १४६, १८१
वधूविनोद-१७५, ४३२, ४३५
वर्ण्यलाकर-४६२
वर्ग्यमंजरी-४३६
वाग्मट (प्रथम)-१३५, १४१, २८६,
२८८, २६३, ३७६
वाग्मट (द्वितीय)-१३५, २८६-२८८
वाजिदम्रली शाह-६६
वाण्मप्ट-७६, ६५, ३४३
वाण्मिय्या-५३७
वाल्यायन-१५०, ३८५, ५४५

वामन-३२, ५३, ६०, ६४-६६, ७०, ७४-७५, ७८-८१, ८३-८६, ६१-६५, हत्त, १००, १०८, ११५, १७६, २५२-२५३, २८५-२८६, २८८, २६३, ३०७, ३२५, ३३७, ३५२, ३५६, ३६६, ४६७, ५०४ वारवधूविनोद—दे॰ "वधूविनोद" वारिस-१४ वालमीकि-४५, ५४७ वासुदेव-३४१, ३४३ विक्रमविलास-३४८ विज्ञानगीता-३०१-३०२, ३१०, ५११ विदुर प्रजागर-५३० विद्याधर-५७, ६८-६६, २८६, २८८, २९२ विद्यानाय-५७, ६६, १००, १३५,२८६, र्दद, ३१४, ३१६ विद्यापति-२०, १४६, १५१-१५३, २०३, २१६ विद्यापति पदावली-१५२ विद्वद्विलास-४७३ विद्वन्मोदतरंगिणी-४०३ विनोदचंद्रोदय (कवीद्र)-दे॰ "रसचंद्रोदय". विनोदशतक-४८३ विल्ह्या-१४६ विश्वंभर प्रसाद डबराल-११६ विश्वनाथ-३३, ४०, ५७, ६१, ६४-६६ ७३, ७५, ७६, ८६-६०, १००, १३१-१३२, १३५-१३७, ५४०, १४४, २८६, २८८-१८६, २६१-२६३, २६५, २६६, ३०१, ३०४, ३०८, ३१४-३१५, ३२०-३२१, ३३५, ३४३, वेपर, वेप्र⊏, वे७वे, वे७६, वे८प्र, ४६५, ४६७, ५०२

विष्णु-१३४ विष्णुपदकीर्तन-५३२ विष्णु पुरारा भाषा-३५५ विष्णुविलास-१७८, ३८७, ४२८ वीरसिंहचरित-३०१ वीरसिंहदेवचरित-३०२, ३१० वृंद-१६३ वृंदावनशतक-४१५ वृत्तकोमुदी-१७५, ४७६-४८१ वृत्ततरंगिशी ( रामसहायदास )-१९६, ४८७-४८८, ४६०, ५३७ वृत्तरताकर-३३८, ४८१, ४८२ वृत्तविचार-२६६, ३६१, ४८१, ४८२, ४८५ वृत्तिवार्तिक-१८६ वेदांगराज-५ वैताल पंचविंशति-३४१ वैद्यनाथ सरि-३८०-३८१ वैराग्यशतक--३३१ व्यंकटभैरवी-२७ व्यंग्यार्थकौमुदी-१७३, १७५, १७७, २६८, ३७४-३७५, ४३६ व्यास-१७०

श

शंकुक-३५-४३, ४८, २८५
शंभुनाथ मिश्र-१७८, ३८७, ४०२,४६४
शंभुनाथ सोलंकी-१७७, ३८८, ४३२,
५०७, ५३३-५३४
शकुंतला नाटक (नेवाज)-५३४
शक्दंज शतिका-३५५
शब्द-नाम-प्रकाश-३५५
शब्द-नाम-प्रकाश-३५५
शब्द-सायन-७३-७४,१७३-१७४,२१६,
२८०-२८१, २६८, ३३१-३३५,३३७-३३८

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

शशिनाथ-दे॰ 'सोमनाय'' शारदातनय-१३५, १४५, २८६ शालग्राम-२८६ शाहग्रालम-१२ शाह्जहॉ-३-७, ६, ११, १४, २१, २४-२५, ३१३-३१४, ३८६, ४१६, ४४५, प्र०, प्रर-प्र४ शिंगभूपाल-६२, १३५, २८६, ३०४ शिखनख ( बलभद्र )-३८६ शिलालिन्-३३ शिवनाथ-१७८, ३८७, ४०३-४०५ शिव-पार्वती-वंदना-१४६ शिवप्रसाद कवीश्वर-३१२,४६१, ४७५ शिवराजभूपर्या-१७३-१७४, २६८,४५१-४५२ शिवसिंह सरोज-३१३, ३४२, ३७४, ४७६, ५२६, ५३४-५३५, ५३८-५४० शिवसिंह सेंगर-१६८, ३१३-३१४,४४०, 800 शिवाबावनी-४५१ शुकदेव मिश्र-१७७ शुभकरगा-५१५ श्द्रक-६५ शृंगारचरित-१७८, ३८७, ४२८, ४७१, श्रृंगारतिलक-१४६, ३८५, ५०६ श्रंगारदर्पग् ( स्राजम )-४२४ शृंगारदीपिका-३०४ श्वंगारनिर्याय-१७४, १७४, १७६,२६८, ३५५-३५८, ३८७, ३६६ श्रंगारप्रकाश-७८, ६६, १३५-१३६, १३५-१३६, ३०४, ३३६, ३८५, ४४० श्रृंगार बचीसी-५४० र्श्वगारभूषगा-४१०, ५२६

श्रृंगारमंनरी-१३५, १३७, १३६, १७४-१७५, २६१, २६३-२६४, २६६,३०४, ३१३, ३४५, ३५६, ३७४, ३७६, ३८८-३८६, ४३२ श्रृंगाररसदर्पग्-१७८, ३८७ शृंगाररस माधुरी-१७५, ३८७, ३६३, ३६५, ४२३, ४२८ श्रृंगारलता-१७७, ३८७, ३६१-३६२ शृंगारलतिका-५४० शृंगारलतिका सौरम-५४० शृंगारविलास-१७६, ३५०-३५१, ३८७ शृंगारशतक-१४६, ५०६ शृंगारशिरोमग्रि–१७६, १७८, ३८८, ४२८-४२६ शृंगारसतसई ( रामसहायदास )-दे॰ "रामसतसई" शृंगारसागर-१६६-१६७, १७०, १७८, ३८७, ४२५, ४४२, ४७१ शृंगार सौरम ( राममह )-४२८ शेक्सपियर-५४७ शेख-१६२ शेख नासिरुद्दीन स्प्रवधी-१६ शेख शाहमुहम्मद फर्मली-३६६ शेख सलीम चिश्ती-२३ शेली-५४७ शोभा कवि-१७६, ३८७, ४२८ शोरी-२८ श्यामसुंदरदास-२६, १५६ श्री म्राचार्य-३६४ श्रीकृष्ण कवि-१३५, १३६, ३०४, ४६७ श्रीकृष्ण शास्त्री-३४३ श्रीधर कवि-२६८, ३४५, ४३५, ४५४ श्रीधरदास-३५६, ३७६

श्रीनिवास-१७७, ३८६, ३६५ श्रीपति-७३, १७६, १७८, २५४, २८०, २६८, ३०१, ३४५, ३४८-३४६, ३८६, ३६१, ३६५, ४५५, ५०१ श्रीपाद-६२ श्रीराम शर्मा-४४१ श्रीहर्ष-२०३, ५४५ श्रुतिभूषग्-४४२

4

षट्ऋतुवर्णन ( सेनापति )-१६८

स

संगीतदर्पण्-२७, २८ संगीतपारिजात-२७ - संग्रामसागर-५०६ संग्रामसार–३१६ संजीवन भाष्य ( बिहारी सतसई )-५१६ संदल-दे॰ "चंदन" -सतसई ( बिहारी )-१४८, २३८, २४२, ३७५ अतसई ( भूपति )-४५८ सतसई (मतिराम )-४२१ सतसैयावर्गार्थं टीका-५०६-५१० सदारंग-२८ सदुक्तिकर्णामृत-३५६, ३७६ सद्रागचंद्रोदय-२८ समनेस-१७४, ३८७, ४०१ समयप्रबंध-३७२ सरदार कवि-५१५ सरफराज चंद्रिका-४७१ सरस रस-४११, ३४१ सरहपा-४४१ सरोजकलिका-३४८

श्रीनागपिंगलर्छंदविलास-२९६, ४८३ . सरस्वतीकंठाभरग्-७०, ७८, ८६, ६६, १३५, १३६, १३८, १८१, ३६६, ३८५, ४४० सविता-३४५ सवितानारायग्-५१६ सॉवलदास श्रीवैष्ण्व-४६५ सागरनंदी-१३५, २८६ साहित्यचंद्रिका-५१५ साहित्यदर्पग्-३७, ४०, ५४, ६५, ६०, ११८, १२४, १३५, १४०, २६१, २६६, २६६, ३०४, ३२०, ३३३, ३४५, ३६४, ३७०, ३७४, ३७६, ३८१, ३८५, ३८६, ३६८, ४४८, ४६६, ५०३ साहित्यरत्नाकर-४०३ साहित्यरस-३६२ साहित्यलहरी-१५३, १६६, १६७, ३८८-३८६, ४३०-४३१, ४४२ साहित्यसार-४२१ साहित्य सुधानिधि-१७६, २६८, ३६६-३६८ सिंहदेवगणि-६२ सिक्सटींय ऐंड सेवेनटींय सेंचरी मैन-स्कृप्ट्स ऐंड ऐलबम्स श्राव् मुगल-पेटिग्ज-१६ सिद्धांतबोध-४४५ सिद्धांतसार-४४५ सीतवसंत-४७१ मुंदर कवि-१७७, २८७, ३८७, ३८६, 388 सुंदरदास-५, १६८ सुंदरश्रंगार-१६८, १७७, ३८७, ३८६, ३६०, ४१६, ४३० सुंदरीतिलक-२४०, २४१

सुखदेव-२९९, २८०, ३८६-३८७, ३९१-३६२,४८१-४८२ सुखसागर तरंग-१७४-१७५, २३१, १५०, २८०-२८१, २६८, ३३०-३३३ मुजानचरित-१६३ सुजानविनोद-१६६, २३४, २५०, ३३०-३३२ मुजानविलास-३५० सुदामाचरित ( माखन )-४८३ स्धानिधि-१७४, २००, २६८, ३८६, 380 सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या-डा० २६६ सुमित्रानंदन पंत-५४६ सुमेरसिंह, बाबा-५१६ 'सुरिम' टीका ( रसमंजरी की )-३७५ सुवर्णनाम-३१ स्शीलकुमार दे-३३ सूदन-१६२-१६३ सूरति मिश्र-७३, १७५, १७६, २८०, .२६८, ३०१, ३४०, ३४८, ३६१, ४५३; ५१५ स्रदास-१५३ १५५, १६६-१६७, हरिप्रकाश-५१५ १७०, २०३, २१६, २६४-२६५, २७५, २८७, ३१२, ३३६, ३८८-३८६, ४३०-४३१, ४४२, ४६२, 486-485 स्रसागर १५३, २२६, ४३१, ४८६ सेनापति-१५४, १६०, १६२, १६८, २०५-२०६, २२३, ३८३ सेवक-४३६, ४६७-४६८ सेवादास-१७७, ३८७, ४०७, ४६६ सैयद गुलाम नबी-दे॰ "रसलीन" सैयद निजामुद्दीन-दे॰ "सद्नायक" सैयद रहमतुल्लाह-३६६

सोमनाथ-२७, ७३, १७६, १७६, २२५, २७५, २८०, २६३, २६८, ३०१, ३१२, ३४५, ३५०-३५३, ३८७, ४२४, ४८५, ५०६ सोमप्रमाचार्य-५०६ स्लोमैन-१६ स्वयंम्-४४१

₹

हजारा-दे॰ 'कालिदास हजारा' हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा०-१५६, ४४१-हठी जी-५०७, ५३५ हनुमानजन्मलीला-३०२ हमीदुद्दीस ग्रहकाम-१४ हम्मीरहठ-१६३, ३७६, ४१५ हरिचरग्दास-४४६, ५१५ हरिदास, स्वामी-4१२ हरिदेव-२६६, ४६१ हरिनाथ-४६७-४६८ हरि-मानस-विलास-४१५ हरिराम-१६७ हरिवंश-१३४ हरिवल्लभशास्त्री-३४१ हरिन्यास-३७२ हरिहर-३०४ हर्बर्ट रीड-२४७ हर्षचरित-७६,६५ हाल-१४८-१४६, ५०५ हिंडोला (रसनिधि)-५३२ हिंदी श्रलंकार साहित्य-४४४, ४५२, ४५४, ४५७, ४६२, ४६७, ४७४

हिंदी काशास्त्रव्य का इतिहास—३४८. ३४६, ३७३, ४४२, ४५०, ४५५,
४५८, ४६१, ४७१
हिंदी भाषा क्रौर साहित्य—२६
हिंदी रीतिसाहित्य—४५६
हिंदी वक्रोक्तिजीवित—१११
हिंदी साहित्य—४४१-४४२
हिंदी साहित्य का इतिहास—२१५-२१६,
३४०-३४१, ३४८-३४६, ३७२-३७३,
३७६, ४४१, ४५०-४५१, ४५४, ४६५,
४६७-४६८, ४७३, ४७६, ५०४, ५१७

हिततरंगिणी-१५२, १५४-१५५, १६६-१६७, १६६, २६४, ३८८, ४३०, ४३२, ४४२ हितहरिवंश-१७०, ४४२, ३३५ हिस्ट्री श्राव् संस्कृत पोएटिक्स-४४० हुमायूँ-२५ इत्यनारायण देव-२८ हेमचंद्र-५७, १३५, १४५, १४६, २८६, २८८, ४८१, ५०६ हेस्टिग्ज-१६ होमर-५४७